# रास और रासान्वयो काव्य

#### संपादक े

डा॰ दशरथ श्रोसा, एम॰ ए॰, पी-एच॰ डी॰ डा॰ दशरथ शर्मा, एम॰ ए॰, डी॰ लिट्



नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसा

|  |  | , |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

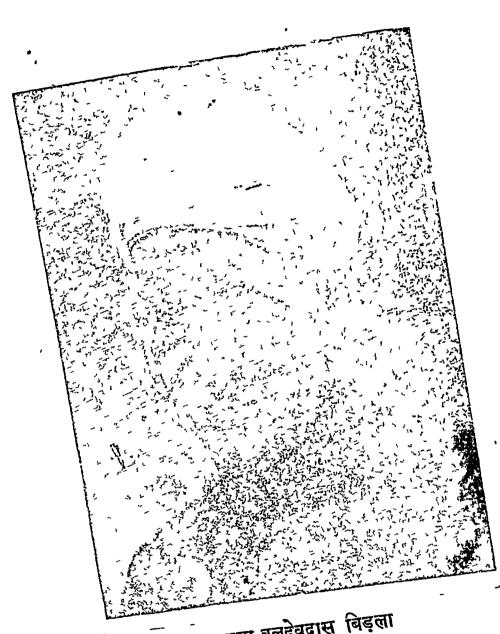

राजा वलदेवदास विड्ला

# राजा बलदेवदास विक्ला-ग्रंथमाला

प्रस्तुत ग्रंथमाला के प्रकार्शन का एक संचित्त-सा इतिहास है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महामिहम श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जब काशी नागरीप्रचारिग्री सभा में पधारे थे तो यहाँ के सुरिच्चत इस्तलिखित प्रंथों को देखकर उन्होंने सलाह दी थी कि एक ऐसी ग्रंथमाला निकाली जाय निसमें सास्कृतिक, ऐतिहासिक श्रीर साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रंथ सुद्रित कर दिए जायं। बहुत श्रिधिक परिश्रमपूर्वक संपादित ग्रंथ छापने के लोभ में पड़कर श्रनेकानेक महत्वपूर्ण ग्रंथो को श्रमुद्रित रहने देना उनके मत से बहुत बुद्धिमानी का काम नहीं है। उन्होंने सलाह दी कि ये पुस्तकें पहले मुद्रित हो जाय किर विद्वानों को उनकी सामग्री के विषय में विचारने का श्रवसर मिलेगा। समा के कार्यकर्ताश्रों को राज्यपाल महोदय की यह सलाह पसंद आई। हीरक जयंती के अवसर पर सभा ने जिन कई महत्वपूर्ण कार्यों की योजना बनाई उनमें एक ऐसी ग्रंथमाला का प्रकाशन भी था। सभा का प्रतिनिधि मंडल जब इन योजनास्त्रों के लिये धन संप्रह करने के उद्देश्य से दिल्ली गया तो सुप्रसिद्ध दानवीर सेठ घनश्यामदास जी विड़ला से मिला श्रौर उनके सामने इन योजनाश्रों को रखा। बिड़ला जी ने सहर्ष इस प्रकार की ग्रंथमाला के लिये २५०००) रु० की सहायता देना स्वीकार कर लिया। इस कार्य के महत्व का उन्होंने तुरंत श्रनुभव कर लिया के प्रतिनिधिमंडल को इस विषय में कुछ भी कइने की श्रावश्यकता नहीं हुई। बिङ्ला परिवार की उदारता से स्त्राज भारतवर्ष का बचा-बचा परिचित है। इस परिवार ने भारतवर्ष के सास्कृतिक उत्थान के लिये श्रनेक महत्वपूर्ण दान दिए हैं। समा को इस प्रकार की ग्रंथमाला के लिये प्रदत्त दान भी उन्हीं महत्वपूर्ण दानों की कोटि में ब्राएगा। सभा ने निर्णय किया कि इन रुपयों से प्रकाशित होनेवाली ग्रंथमाला का नाम श्रीघनश्यामदास जी विङ्ला के पूज्य पिता राजा बलदेवदास जी विङ्ला के नाम पर रखा जाय श्रोर इसकी श्राय इसी कार्य में लगती रहे।



# परिचय

निरतत हैं दोड स्यामा स्याम।
ग्राङ्ग मगन पिय तें प्यारी ग्राति निरिष्ठ चिकत ब्रज वाम।
तिरप लेति चपला सी चमकित समकत भूखन ग्रंग।
या छिब पर उपमा कहुँ नाहीं निरखत विवस ग्रनंग।
रस समुद्र मानौ उछिलित भयौ सुंद्रता की खानि।
स्रदास प्रभु रीभि थिकत भए कहत न कछू बखानि॥
—स्रदास

उपर्युक्त पद में राधाकृष्ण के रास-तृत्य का वर्णन करते हुए कि ने रम्य रास के स्वाभाविक परिणाम के रूप में रस-समुद्र का उमझ्ना बताया है श्रीर इस प्रकार 'रस' श्रीर 'रास' के पारहारिक धनिष्ठ सम्बन्ध का उद्घाटन किया है। वस्तुतः रास, रासो श्रीर रासक तीनो ही के मूल में रस ही पोषक तत्व है श्रीर इसीलिए स्थूल रूप में रास नृत्य का, रासो काव्य का श्रीर रासक रूपक का एक रूप है।

कान्य में रस विद्वात भारत का बड़ा ही प्राचीन श्रौर परम महत्वपूर्ण श्राविष्कार रहा है। यहाँ रस के शास्त्रीय पच्च का विवेचन न कर इतना ही कथन श्रमीष्ट है कि 'रस' उसी तीव्र श्रनुभूति का नाम है जिसके द्वारा भाव-विभोर होकर मनुष्य के मुहँ से श्रनायास निकल जाता है—'वाह क्या बात है श मजा श्रा गया !' यही 'मजा श्रा जाना' रसानुभूति की स्थिति है श्रौर 'स्वयं 'रस' 'मज़ा' है। प्रतीत होता है कि श्रारम्भ में रस केवल एक था—श्रंगार। श्राज भी 'रिसक' शब्द का 'श्रयं' 'श्रंगार रिसक' मात्र है। श्रंगार को जो रसराज कहते हैं उसका भी तात्पर्य यही है कि मूल रस श्रंगार ही है श्रौर श्रन्य रस उसी के विवर्त हैं। मोज ने भी श्रपने श्रंगार प्रकाश में इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। वैसे भी रसों की संख्या में बरावर वृद्धि होती रही है। भरत के यहाँ वस्तुतं: श्राठ ही रस थे। 'शान्त' रस की उद्भावना हो जाने पर उनकी संख्या नौ हो गयी। पुनः विश्वनाथ ने 'वत्सल' को स्थायी भाव परिकल्पित कर 'वात्सल्य' रस की कल्पना की। रूप गोस्वामी ने भक्ति को भी 'रस' बनाया श्रौर इधर श्रम दिल्ली में

'इतिहास रस' की भी धारा बहाने का भगीरथ प्रयत हो रहा है। ये सक प्रयत इसी बात की पुष्टि करते हैं कि जिसको जिस वस्तु में मजा मिला उसको वहीं रस का दर्शन हुआ।

दूसरी त्रोर मन की चार स्थितियाँ होती हैं—विकास, विस्तार, विद्योभ त्रीर विद्येप। विभिन्न अनुभूतियों की जो प्रतिक्रिया मन पर होती है उससे मन की स्थित उक्त चारों में से कोई एक हो जाती है। शृंगार से विकास, वीर से विस्तार, बीमत्स से जोम और रौद्र से विद्येप होता है। इस प्रकार चार प्रधान रस बनते हैं—शृंगार, वीर, रौद्र त्रीर भयानक। शृंगार से हास्य, वीर से अद्भुत, रौद्र से करुण और बीमत्स से भयानक रस की उत्पत्ति मानी जाती है। परन्तु गम्भीरता से देखने पर वीर, रौद्र और बीमत्स रसों की गणना एक ही वर्ग में की जा सकती है और तीनों को ही एक साधारण शीर्षक वीर' के अतर्गत लाया जा सकता है।

पुनः मन की चाहे जितनी स्थितियाँ परिकल्पित की जायँ वे मुख्यतया दो ही रहेंगी—सिक्रय श्रौर निष्क्रय। सिक्रय स्थिति के भी दो भेद होगे—श्रंतर्मुखी श्रौर वाह्यमुखी। श्रन्तर्मुखी स्थिति वह होगी जब मन द्वारा 'मन' को प्रभावित करने का प्रयत्न होगा श्रौर वाह्यमुखी स्थिति में वाह्य प्रयत्नों द्वारा दूसरे के तन मन को प्रभावित करने का प्रयत्न किया जायगा। इस प्रकार श्रंतर्मुखी स्थित श्रंगार रस में दिखायी देगी श्रौर वाह्यमुखी वीररस में।

मानस की निष्किय स्थिति वह कहलायेगी जब वह सुख, दुख, चिंता, द्वेप, राग श्रीर इच्छा सबके परे हो जायगा। यही स्थिति शांत रस की भी है।

इस प्रकार त्राजतक जितने रस किल्पत हुए हैं या भविष्य में होंगे उन सवका समाहार शृंगार, वीर त्रौर शान्त रसों के त्रांतर्गत किया जा सकेगा।

प्रस्तुत रास संग्रह में भी जितने रास संग्रहीत किये गये हैं वे उक्त तीन ही रसों से समन्वित हैं। जैन रास प्रायः शान्त रसात्मक हैं श्रीर उनमें वीर रस का भी समावेश है। शेष श्रर्थात् सस्कृत, हिंदी, बंगला श्रीर गुजराती के रास प्रायः श्रंगाररसात्मक हैं।

జ్ఞ न यत्र दुख न सुख न चिन्ता न द्देषरागौ न च काचिदिच्छा रसग्तु शान्त. कथितो मुनोंदे. सर्वेषु भावेषु शम प्रधान.॥

प्रस्तुत संग्रह के विद्वान संपादको डाक्टर दशरथ श्रोक्ता श्रीर डाक्टर दशरथ शर्मा ने अपनी शोधपूर्ण मूमिका में सभी ज्ञातन्य तथ्यों का समावेश कर दिया है। उक्त दोनों श्रकृतिम विद्वानों ने वस्तुतः संग्रह कार्य श्रीर संपादन में गहरा परिश्रम कर रास साहित्य का उद्धार किया है। उनके निष्कर्षों से प्रायः लोग सहमत होगे; जैसे संदेश रासक की रचना का काल बारहवीं शताब्दी निश्चित किया गया है। इसका एक श्राभ्यंतरिक प्रमाण भी है। संदेश रासक में एक छंद है—

## तइया निवडंत णिवेसियाइं संगमइ जत्थ णहुहारो इन्हि सायर-सरिया-गिरि तरु-दुग्गाइं श्रंतरिया॥

श्रर्थात् जहाँ पहले मिलन च्या में हम दोनो के बीच हार तक को प्रवेश नहीं मिलता था वहाँ श्राज हम दोनो के बीच समुद्र, नदी, पर्वत, चृत्त, दुर्गादि का श्रंतर हो गया है।

उधर हनुमन्नाटक में भी एक श्लोक है:-

हारो नारोपितः कर्छे भया विश्लेष भीरुणा। इदानीमन्तरे जाताः पर्वताः सरितो द्रुमाः॥

[ ह० ना० ५-२४ ]

स्पष्टतः संदेश रासक के उक्त छन्द पर हनुमन्नाटक के उक्त श्लोक का प्रमाव है। उक्त छन्द उक्त श्लोक का ग्रानुवाद जान पड़ता है। यह निश्चित है कि हनुमन्नाटक ग्यारहवीं शताब्दी की रचना है ग्रातः संदेस रासक की रचना निश्चय ही हनुमन्नाटक के ठीक बाद की है। सामोरू नगर का जो वर्णन उक्त रासक में उपलब्ध होता है वह बारहवीं शताब्दी का कदापि नहीं हो सकता। सामोरू का दूसरा नाम मुलतान है जिस पर बारहवीं शताब्दी में तुर्कों का कब्जा था जिनके शासन में रामायण ग्रौर महाभारत का खुल्लमखुल्ला पाठ ग्रसंमंत्र था। परंतु उक्त रासक में वर्णित है कि सामोर में हिन्दू संस्कृति की प्रधानता थी। यह संगति तभी बैठ सकती है जब यह माना जाय कि संदेश रासक की रचना हनुमन्ना-टक को रचना के बाद ग्रौर मुलतान पर इसलामी शासन के पूर्व की है। संदेस रासक के टीकाकारों ने ग्राहमाण का शुद्ध कप ग्रब्हुल रहमान माना है ग्रौर उसे जुलाहा करार दिया है। परन्तु जिस शब्द का ग्रार्थ जुलाहा है उसी का ग्रार्थ ग्रहस्थ भी है। किर ग्रब्हुल रहमान ने ग्राने पिता का नाम

मीरसेन लिखा है। क्या मीरसेन उस काल में किसी मुसलमान का नाम हो सकता है ? मीर फारसी का ही नहीं संस्कृत का भी एक शब्द है जिसका अर्थ समुद्र भी होता है ? पुनः आवश्यक नहीं कि ग्रंथारंभ में कर्ता की स्तुति मुसलमान ही करे, हिन्दू नैयायिक भी तो ईश्वर को कर्ता ही मानता है। अतः अब्दुल रहमान के संबंध में अभी और भी खोज आवश्यक जान पड़ती है। कारण मीरसेन (समुद्रसेन) का पुत्र अब्धिमान (समुद्रमान) भी हो सकता है और उसके मुसलमान होने की कल्पना 'मिन्छ्देस', 'आरह', 'श्रारह', श्रीहहमाण', और 'मीरसेन' शब्दो पर ही टिकी हुई है।

कपर कहा जा चुका है कि 'रास' एक प्रकार नृत्य भी है। इस नृत्य का स्वरूप प्रायः धार्मिक रहा है। यही कारण है कि विष्णुयामल में रास की यह परिभाषा दी गयी है—'करुणा-वीमत्स रोद्र-वीर-वात्सल्य-विरह-सख्य श्रंगारादि रस समूहो रासरिति' अथवा 'रसाना समूहो रासः'। अन्यत्र रास का यह लच्चण भी बताया गया है—'नृत्य-गीत—चुम्बनालिंगनादीनां रसानां समूहो रासः'। अर्थात् नाच, गान, चुम्बन, आलिंगन आदि रसो का समूह रास कहलाता है। रास का तीसरा लच्चण निम्नलिखित है:—

> स्त्रीभिरच पुरुषैरचैंव धृतहस्तैः क्रमस्थितैः मण्डले क्रियते नित्यं स रासः प्रोच्यते बुधैः॥

श्रर्थात् विद्वान् उस नृत्य को रास कहते हैं जिसमें एक क्रम से नर नारी परस्पर हाथ पकड़ कर मण्डलाकार नाचते हैं।

उक्त रासनृत्य का स्वरूप उत्तरीत्तर धार्मिक होता गया। रास सर्वस्व नामक प्रन्थ के अनुसार धमंड देव ने रास के पान्न प्रयोजन बताये:— (१) चित्तशुद्धि, (२) स्त्रियों और शूद्रों को अनायास पुरुषार्थ चतुष्ट्य की प्राप्ति (३) योग साधन से प्राप्त सुख की सहज प्राप्ति (४) तामस बुद्धि वालोंको सात्विक बुद्धि संपन्न बनाना और (५) ज्ञजवासियों का भरण तथा त्रैलोक्य का पवित्रीकरण ।

श्रनेकसाधनैयोंगादिभिर्भगवद्दर्शनार्थे यतमानानामपिदुर्लभं सुखं सुलभं भवत्विति तृतीयं प्रयोजनम् । ३ ।

१ विषयविद्षिति विचानामनेकोद्योगबुद्धीनामन्तः करणानि भगविद्धिषयकानु-करणदर्शनेन शुद्धानि भवन्तीति प्रथमं प्रयोजनम् । १ । स्त्रीश्द्राणामप्यनायासेन पुरुषार्थं चतुष्टयं भवत्विति द्वितीयं प्रयोजनम् । २ ।

शांडिल्य ने पंद्रह रास सूत्र कहे जिन पर प्रायः एक हजार भाष्य प्राप्त होते हैं। वृहद् गौतमी तंत्र, राधा तंत्र, रहस्य पुराण श्रादि पुराण प्रन्थों में रास को श्रनुष्टान का रूप दिया गया। उसका संकल्प, ध्यान, श्रंगन्यास श्रादि की विधि निश्चित की गयी । कहने का तात्पर्य यह कि किसी विदेशी

युगहेतुकविपरीतकालेनजातानराजसतामसबुद्धीनां सात्विकबुद्धिजननं चतुर्थे प्रयोजनम् । ४।

स्वतः शुद्धैरिप व्रजवासिभिरेव स्वभरणं त्रैलोक्य पवित्रं चैतद्वारेण सम्पादनीयमिति पंचमं प्रयोजनम् । ५ ।

#### [ राघाकुष्णकृत रास सर्वस्व पृ० ३० ]

#### १ शाण्डिल्योक्त रास सूत्राणि

(१) श्रथातोरसो ब्रह्म (२) सैवानन्दस्वरूपो कृष्णः (३) तस्यानुकरणान्तरा भक्तिः (४) सा नवधा (५) तेपामन्योन्याश्रयत्वम् (६)
तस्मात् रासोत्पद्यते (७) सोऽपि क्रियामेदेन द्विधा (८) गोलोक स्थानामेव
(६) लिलतादेव्यो पोष्यनीयत्वेनलम्यते (१०) प्रेमदेवता च (११)
महत्संगात् भविष्यति (१२) परंपरैवम्राह्मम् (१३) निष्कामेन कर्तव्यम्
(१४) प्रयासं विनैव फलसिद्धिः (१५) नियमेन कर्तव्यम्।—रास
सर्वस्व पृ० ३३

२ श्रथ श्री रास क्रीडामंत्रस्य मुग्धनारद ऋषिर्गायत्री छन्दः श्रों क्लीं साच्चान्मन्मथवीचं प्रेमान्ध्युद्भवस्वाहाशक्तिः श्री राधाकृष्णी देवौ रास क्रीडायां परस्परानन्दप्राप्त्यर्थेचपे विनियोगः।

श्रों हीं श्रॅगुष्ठाभ्यान्नमः । श्रो रासतर्जनीभ्यां नमः । श्रों रसमध्यमाभ्यां नमः । श्रों विलासिन्यौ श्रनामिकाभ्यां नमः । श्रों श्री राघाकृष्णौकनिष्ठिकाभ्यां नमः । श्रों स्वाहा करतल कर पृष्ठाभ्यां नमः ॥ इति करन्यासः

श्रों क्षीं हृदयाय नमः। श्रों रास शिरसे स्वाहा। श्रों रसशिखायै वीषट्। श्रों विलासिन्यौ नेत्रत्रयाय वौषट्। श्रों श्री राधाकृष्णौ कवचाय हुँ। श्रों स्वाहा श्रस्त्राय फट्॥

#### इति हृद्याभिन्यासः

श्रामीर जाति के रसमय नृत्य रास ने कहीं साहित्यिक स्वरूप प्राप्त किया श्रीर कहीं धार्मिक रूप। श्रतः श्रन्त में यह कहना श्रनुचित न होगा कि—

बन्दों ब्रज की गोपिका निवसत सदा निकुंज प्रकट कियो संसार में जिन यह रस को पुंज ॥

> रूद्र काशिकेय प्रधान संपादक विड्ला ग्रंथमाला ना॰ प्र॰ समा

#### प्रस्तावना

### सा वर्धतां सहते सौभगाय, (ऋग्वेद)

हिंदी भाषा का सौभाग्य दिन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। प्रत्येक नए अनुसंघान से यह तथ्य प्रत्यच्च होता जाता है। हिंदी के प्राचीन वाल्-मय के नए नए चेत्र दृष्टिपथ में आ रहे हैं। वस्तुतः भारत की प्राचीन संस्कृति की घारा का महनीय जलप्रवाह हिंदी के पूर्व और अभिनव साहित्य को प्राप्त हुआ है। हिंदी की महती शक्ति सबके अभ्युदय और कल्याण की भावना से उत्थित हुई है। उसकी किसी के साथ कुंठा नहीं है। सबके प्रति संप्रीति और समन्वय की उमंग ही हिंदी की प्रेरणा है। उसका जो सौभाग्य वढ़ रहा है वह राष्ट्र की अर्थशक्ति और वाक्शक्ति का ही संवर्धन है। इस यज्ञ का सुकृत फल समष्टि का कल्याण और आनंद है।

हिंदी के वर्धमान सौमाग्य का एक श्लाघनीय उदाहरण प्रस्तुत ग्रंथ है। 'रास ग्रौर रासान्वयीकाव्य' शीर्षक से श्री दशरथ जी ग्रोक्ता ने जो ग्रद्मुत् सामग्री प्रस्तुत की है, वह भाषा, भाव, धर्म, दर्शन ग्रौर काव्यक्ष की दृष्टि से प्राचीन हिंदी का उसी प्रकार ग्रमिन्न ग्रंग है जिस प्रकार ग्रपभंश ग्रौर ग्रवहट का महान् साहित्य हिंदी की परिधि का ग्रांतर्वर्ती है। यह उस युग की देन है जब भाषाग्रो में चेत्रसीमाग्रों का संकुचित वॅटवारा नहीं हुग्रा था, जब सांस्कृतिक ग्रौर धार्मिक मेघनल सब चेत्रों में निर्वाध विचरते थे ग्रौर ग्रायंक्य शीतल प्रवर्षण से लोकमानस को तृप्त करते थे, एवं जब जन जन में पार्थक्य का श्रपेचा पारस्परिक ऐक्य का विलास था। प्राचीन हिंदी, प्राचीन राजस्थानी, या प्राचीन गुजराती इन तीनों के भाषाभेद, भावभेद, रसभेद एक दूसरे में ग्रंतर्लीन थे। इस सामग्री का श्रमुशोलन ग्रौर उद्घाटन उसी भाव से होना उचित है।

श्री दशरथ जी श्रोभा शोधमार्ग के निष्णात यात्री हैं। श्रपने विख्यात श्रंथ 'हिंदी नाटक—उद्भव श्रीर विकास' में उन्होंने मौलिक सामग्री का संकलन करके यह सिद्ध किया है कि हिंदी नाटकों की प्राचीन परंपरा तेरहवीं शती तक जाती है जिसके प्रकट प्रमाण इस समय भी उपलब्ध हैं श्रीर वे मिथिला, [नेपाल, असम आदि के प्राचीन साहित्य से संगृहीत किए जा सकते हैं। उस ग्रंथ की भूमिका में उन्होने लिखा था कि लगभग चार सौ रासग्रंथों की सूची उन्होंने एकत्र की थी। स्रोभा जी के पास रासों की यह संख्या ऋब लगभग एक सहस्र तक पहुँच चुकी है। उसमें एक वंशीविलास रास है जिसकी रचना दिच्या भारत में तंजोर नरेश ने व्रजभाषा में की थी श्रीर जो श्रव तेलुगु लिपि में प्राप्त हुन्ना है। गुरुगोविंद सिंह का लिखा हुन्ना रासग्रंथ भी उन्हें मिला है। इस सब सामग्री की सारसभाल श्रीर उपयुक्त प्रकाशन की स्रावश्यकता है जिससे हिंदी-जगत् इस प्राचीन काव्यधारा का समुचित परिचय पा सके । रासान्वयी काव्य ग्रंथ इसी प्रकार का श्लाघनीय प्रयत्त है। इसके प्रथम खंड में चुने हुए बीस जैन रास, दूसरे खंड में आठ प्राचीन ऐतिहासिक रास श्रीर तीसरे खंड में राम श्रीर कृष्णलीलाश्री से संबंधित कुछ रास नमूने के रूप में सामने लाए गए हैं। रास साहित्य के मुख्यतः ये ही तीन प्रकार थे। इस विशिष्ट साहित्य का ऐसा सुसमीचित संस्करण पहली ही बार यहाँ देखने को मिल रहा है। परिशिष्ट में प्रथम खंड के कुछ क्लिप्ट रासों का भाषानुवाद भी दिया गया है। इन्हों में श्रब्दुल-रहमान कृत संदेशरासक भी संमिलित है। उसकी परंपरा जैनधर्म भावना से स्वतंत्र थी श्रौर उसका जन्म शुद्ध प्रेमकाव्य की परंपरा में सुदूर मुलतान नगर में हुआ है।

हमें यह जानकर श्रीर भी प्रसन्नता है कि श्रसम श्रीर नेपाल में १५ वीं— १६ वीं शती के जो पचास वैष्णाव नाटक प्राप्त हुए हैं उन्हें भी श्री दशरथ जी श्रीका कई भागों में प्रकाशित कर रहे हैं। इस प्रकार उनके शोधकार्य की लोकोपयोगी साधना उत्तरोत्तर बढ़ रही है जिसका हार्दिक स्वागत करते हुए हमें श्रत्यंत हर्ष है।

भरत के नाट्यशास्त्र में 'धर्मी' यह महत्वपूर्ण शब्द आया है, श्रीर उसके दो मेद माने गए हैं-लोकधर्मी एवं नाट्यधर्मी-

# लोकधर्मी नाट्यधर्मी धर्मीति द्विविधः स्मृतः (६।२४)

धर्मी का तात्मयं उस श्रिमनय से है को 'धर्म' श्रर्थात् लोकगत समयाचार का श्रनुकरण करके किया जाय। श्रिमनवगुप्त ने स्पष्ट कहा है— ''श्रिमनयाश्च लौकिकधर्मे तन्मूलमेत्र तदुपजीविनं सामियकं वानुवर्तेते'', श्रर्थात् श्रिमनय का मूल लोक से गृहीत होता है, लोक में वह परंपरा-प्राप्त होता है या उसी समय प्रचलित होता है, उन दोनों से ही श्रिभिनय की सामग्री लेकर जनरंजन के रूपों का निर्माण किया जाता है। भरत ने स्वयं इन दो घार्मियों की परिभाषा को श्रीर स्पष्ट किया है—

> धर्मी या द्विविधा प्रोक्ता मया पूर्व द्विजोत्तमाः। लौकिकी नाट्यधर्मी च तयोर्वच्यामि लच्चणम्॥ ७० स्वभावभावोपगतं शुद्धं तु विकृतं तथा। लोकवार्ता क्रियोपेतमङ्गलीला विवर्जितम्॥७१ स्वभावाभिनयोपेतं नानास्त्रीपुरुषाश्रयम्। यदीदृशं भवेन्नाट्यं लोकधर्मी तु सा स्मृता॥७२

> > ( नाट्यशास्त्र, ग्र॰ ६ )

श्रयीत् लोकधर्मी श्रमिनय वे हैं जिनका श्राधार लोकवार्ता श्रयीत् लोक में प्रसिद्ध किया या वृत्तान्त होता है, जिसमें स्थायी - व्यभित्रारी श्रादि भाव ठेठ मानवी स्वभाव से लिए जाते हैं (कविकृत श्रिति-रंजनाश्रों से नहीं ) श्रीर श्रनेक स्त्री-पुरुष मिलकर जिसमें बिल्कुल स्वाभाविक रीति से श्रमिनय करते हैं; श्रर्थात् उठना, गिरना, लड़ना, चिल्लाना, मारना श्रादि की क्रियाश्रों को श्रसली जीवन की श्रनुकृति के श्रनुसार करते हैं, श्रमिनय की बारीकियों के श्रनुसार नहीं।

यहाँ भरत का आग्रह लोकवार्ता और लोकाभिनय के उन रूपों पर है जिन्हें कविकृत सुसंस्कृत नाट्य रूप प्राप्त न हुआ हो। यदि कोई अभिनय पिछुला रूप ग्रहण कर ले तो उसका वह उच्च धरातल नाट्य धर्मी कहा जाता था। इस विवरण की पृष्ठ भूमि में अपने यहाँ के रूपक और उप रूपकों के नाना भेदों को समक्ता जा सकता है। लोकधर्मी अभिनयो का नाट्यधर्मी में परिवर्तन चाहे जब संभव हो सकता था। इस दृष्टिकोण से जब आचार्यों को अभिनयात्मक मनोरंजन के प्रकारों का वर्गीकरण करना पड़ा तो उन्होंने कुछ को रूपक और शेष को उपरूपक कहा। रूपक वे थे जिनका नाट्यात्मक स्वरूप सुस्पष्ट निर्धारित हो चुका था, जिनमें वाचिक, आगिक, आहार्य और सात्विक अभिनय की बारीकियाँ विकसित हो गई थीं, और न्यायतः जिन्हें उच्च सास्कृतिक या नागरिक धरातल पर काव्य और अभिनय के लिये स्वीकार किया जा सकता था। आचार्यों ने नाटक, प्रकरण, डिम, ईहामृग, समक्तार, प्रहसन, व्यायोग, भाग, वीथी, अंक को रूपक मान लिया।

श्रीर जो श्रनेक प्रकार उनके सामने श्राए उन्हें उपरूपकों की सूची में -रक्खा; जैसे तोटक, नाटिका, सहक, शिल्पक, कर्या, दुर्मल्लिका, प्रस्थान, भागिका, भागी, गोष्ठी, इल्लीसक, कान्य, श्रीगदित, नाट्य रासक, रासक, उल्लोप्यक, प्रेच्ण। स्वभावतः इनकी संख्या के विषय में कई ग्राचार्थी में सतमेद होता रहा, क्यों कि व्यक्ति - मेद, देश - मेद, श्रौर काल-मेद से लोकानुरञ्जन के विविच प्रकारों का संग्रह घट-बढ़ सकता श्रमिपुराग् में १७ नाम, भावप्रकाशन में वीस, नाट्यदर्पण में १४, साहित्य - दर्पण में १८ नाम है। सबकी छान - वीन से २५ उप रूपक नामों की गिनती की जा सकती है। यहाँ मुख्य ज्ञातव्य बात यह है कि इनके नृत्य प्रकार और गेयप्रकार भेदों का जन्स-स्थान विस्तृत लोक - बीवन था। वस्तुतः भरत ने को नाटक की उत्पत्ति इन्द्रध्वज महोत्सव से मानी है उसका रहस्य भी यही है कि इन्द्रध्वन नामक जो सार्वजनिक 'मह' या उत्सव किया जाता था श्रीर जिसकी परंपरा श्रार्य इतिहास के उप:काल तक थी, उसी के साथ होने वाला लोकानुरंजन का मुख्य प्रकार नाटक कहलाया । श्रमिनय, गान श्रीर वाद्य का संयोग उसकी स्वाभाविक विशेषता रहो होगी। ऊपर दिए गए उपरूरकों की सूची से यह भी ज्ञात होता है कि रासक का जन्म भी लोकधर्मी तत्त्वो से हुन्ना। उपरूपकी का पृथक् पृथक् इतिहास श्रीर विकासकम श्रभी श्रनुसंघान सापेन् है। भारत के प्रत्येक चेत्र में को लोक के श्रिमिनयात्म मनोरंजन प्रकार बच गए हैं उनका वैज्ञानिक संप्रह श्रौर श्रध्ययन जब किया जा सकेगा तब संभव है उपरूपको श्रीर रूपको की भी प्राचीन परंपरा पर प्रकाश पड़ सके।

श्री श्रोभा जी का यह लिखना यथार्थ जात होता है कि रास, रासक, रासा, रासो सब की मूल उत्पित्त समान थी। इन शब्दों के श्रयों में भेद मानना उपलब्ध प्रमाणों से संगत नहीं बैठता। रास की परंपरा कितनी पुरानी है यह विपय भी ध्यान देने योग्य है। बाण ने हर्पचरित में 'रासक पदों' का उल्लेख किया है (श्रश्लील रासक पदानि गायन्त्य:, हर्ष चरित, निर्णय सागर, पंचम संस्करण, पृ० १३२)। जब हर्प का जन्म हुश्चा तब पुत्र जन्म महोत्सव में ख्रियाँ रासकपदों का गान करने लगीं। बाण ने विशेष रूप से कहा है कि वे रासक पद श्रश्लील थे श्रीर इसलिए विट उन्हें सुनकर ऐसे हुलस रहे ये मानों कानो में श्रमृत चुश्चाया जा रहा हो। इससे श्रनुमान होता है कि ऐसे रासक पद भी होते थे जो श्रश्लील नहीं थे। ये रासक पद

गेय ही थे। इसके श्रतिरिक्त वागा ने रासक के उस श्रसली रूप का भी उल्लेख किया है जिसके श्रनुसार रासक एक प्रकार का मंडली नृत्य था—

# सावर्त इव रासक मगडलैः (हर्पं॰ पृ॰ १३०)

श्रर्थात् हर्प-जन्मोत्सव पर रासक नृत्य की मंडलियाँ घूमघूम कर नृत्य कर रही थीं श्रीर उनके घूमघुमेरों के फैलने से जान पड़ता था कि उत्सव ने श्रावर्तसमूह का रूप घारण कर लिया हो।

इससे भी श्रिधिक सूचना देते हुए वागा ने लिखा है— रैगावावर्तमण्डली रेचकरासरस-रअसारब्धनर्तनारस्भारभटीनटाः। ( हर्ष० पृ० ४८ )

यहाँ रास, मंडली श्रौर रेचक इन तीन प्रकार के मिलते जुलते नृचों का उल्लेख है। शांकर के श्रनुसार इल्लीसक ही मंडली नृच था जिसमें एक पुरुष को बीच में करके स्त्रियाँ मंडलाकार नृत्य करती थी जैसा कृष्ण श्रोर गापियों का नृत्य था—

## मण्डलेन तु यन्तृत्तं हल्लीसकमिति स्मृतम् ! एकस्तत्र तु नेता स्याद् गोपस्त्रीणां यथा हरिः॥

भोज के त्रानुसार हल्लीसक नृत्य ही तालयुक्त बंघ विशेप के रूप में रास्य कहलाता था-

तदिदं हल्लीसकमेव तालवन्धविशेपयुक्तं रास एवेत्युच्यते।

टीकाकार शंकर ने रास का लच्च्या इस प्रकार किया है—

श्रष्टौ षोडशद्वात्रिशचत्र नृत्यन्ति नायकाः। पिरडोबन्धानुसारेग् तन्नृतं रासकं स्मृतम्॥

श्रर्थात् ८, १६ या ३२ पुरुष नहाँ पिडी वंध वनाकर नानें वही रास कहा जाता है। पिंडीवंध का तात्पर्य उस मंडलाकार श्रंखला से हो नो नृत्य करने वाले हाथ वाँध कर, या हाथ में हाथ मारकर ताल द्वारा, या डंडे वजाते हुए रच लेते हैं। वस्तुतः वही रास का प्राण है।

भोजकृत सरस्वती कंठाभरण मे इसका यह रूप है—

मग्डलेन तु यत्स्रीगा नृत्तंहल्ली खर्क तु तत् । तत्र नेता भवेदेका गोपस्त्रीगा हरियंथा (२।१५६)

शंकर ने रेचक की न्व्याख्या करते हुए कटीरेचक, इस्तरेचक श्रीर ग्रीवा-रेचक का उल्लेख किया है, श्रर्थात् हाय, गर्दन श्रीर कमर का श्रमिनयात्मक मटकाना । बागा के वाक्य में जो तीन पद आए हैं उन्हें यदि एक अर्थ में म्यन्वित माना जाय तो चित्र श्रीर सटीक बैठता है, श्रर्थात् वह नृत्य रास था जिसमें नाचने वाले घेर-धिरारेदार चक्कर ( श्रावर्तमंडली ) बनाते हुए श्रीर विविध श्रंगों को कई मुद्राश्रों में भटकाते हुए नाचते थे। बागा ने हर्ष-जन्मोत्सव के वर्णन में ही 'ताला व चर चारणचरणचोम' ( पृ० १३१ ) नामक नृत्य का उल्लेख किया है, अर्थात् चारण लोग ताल के साथ पैर उठाते हुए नाच रहे थे। यह भोज के 'तालबंधविशेष' का ही रूप है। श्रतएव सप्तम शती में गेयात्मक एवं नृत्यात्मक मंडली नृत्यों का लोक में पूर्ण प्रचार था, ऐसा सिद्ध होता है। मध्यकालीन लेखकों ने तालक रास श्रीर दंडक रास (= डोड्या रास ) इन दो मेदों का उल्लेख किया है। उनका विकास गुप्त युग में ही हो चुका था। इसका प्रमागा बाघ की गुफा में लक्टरास श्रौर तालक रास के दो श्राति सुंदर चित्र हैं जो सौमाग्य से सुरिच्चत रह गए हैं। ये चित्र लगभग जि़वीं शती के हैं। यह रास नृत्य उससे अधिक प्राचीन होना चाहिए। श्रीमद्भागवत में भी कृष्ण श्रौर गोपियों के रास का वर्णन स्त्राया है। वह भी गुप्त संस्कृति का ही महान् चित्र है। किंतु हमारा श्रनुमान है कि र'स नृत्य का उत्तराधिकार श्रौर भी प्राचीन युगों की देन थी। यह नृत्य इतः।। स्वाभाविक है श्रीर इसका लोकधर्मी तत्व इतना प्रधान है कि लोक या जन-जीवन में इस प्रकार के नृत्य का श्रस्तित्व उन धुँघले युगों तक जा सकता है जिनका ऐतिहासिक प्रमाग श्रव दुष्पाप्य है। जैसे सहक की गराना बाद को उपरूपक सूची में है पर द्वितीय शती विक्रम पूर्व के भरहुत स्तूप की वेदिका पर सहक नृत्य का श्रंकन पाया गया है। उस पर यह लेख भी है-साडकं सम्मदं तुरं देवानं (वस्त्रा, भरहुत, भाग १, फलक २, भाग ३, चित्र ३४)। साहक को स्टेनकोनो जैसे विद्वानों ने सहक हीं माना है। इस दृश्य में कुछ गाने वाले हैं, श्रीर चार स्त्रियाँ नृत्य कर रही हैं, एवं एक तूर्य या बुन्दवाद्य है जिसमें वीगावादिनी स्त्री, पाणिवादक, माड्डुकिक श्रौर भार्भरिक श्रंकित किए गए हैं (देखिए पाणिनिकालीन भारतवर्ष, पृ० १७१)। इसी प्रकार विविध उपरूपकों की लोकप्राचीनता वहुत संभाव्य है। यदि हम ऋग्वेद में त्राई हुई नृत्य संबंधी सामग्री पर ध्यान दें तो उसका एक उल्लेख ध्यान देने योग्य है—

# यद्देवा श्रदः सिलले सुसंरब्धा श्रितिष्ठत। श्रत्रा वो नृत्यतामिव तीव्रो रेणुरजायत॥ (ऋ०१०।७२।६)

श्रर्थात् सृष्टि के श्रारंभ में एक महान् सिलसिलमुद्र था। उसमें देवता एक दूसरे से हाथ मिलाकर ( सुसंरब्धाः श्रंखला बॉक्कर ) ठहरे हुए थे। उनके नृत्य या तालबंध चरणा चोभ से जो तीत्र धूल छा गई वही यह विश्व है। श्रदिति माता के सात पुत्र ही वे देव थे जो इस प्रकार का संमिलित नृत्य कर रहे थे। श्री कुमार स्वामी ने सुसंरब्धाः का यही श्रर्थ किया है श्रीर स्क में वर्णित विषय से वहीं सुसंगत है, श्रर्थात् ऐसा नृत्य जिसमें कई नर्तक परस्पर छंदोमय भाव से नृत्य करते हुए चरणो की ताल से रेगु का उत्थापन करें। यह वर्णन राससंज्ञक मंडली नृत्य या सावर्तचरणसंचालन की श्रोर ही संकेत करता जान पड़ता है। ऐसी स्थिति में मंडलाकार रासनृत्य की लोकपरंपरा का दर्शन संस्कृति के श्रारंभिक युग में ही मिल जाता है।

कालांतर में रास-संबंधी जो सामग्री उपलब्ध होती है उसका विवेचन ग्रंथ की भूमिका में किया गया है। उससे ज्ञात होता है कि बीसलदेव रास के श्रमुसार भीतरी मंडल छीदा श्रीर बाहरी सधन होता था। जयपुर महाराज के संग्रह में उपलब्ध प्रसिद्ध रासमंडल चित्र में चित्रकार ने इस स्थिति का स्पष्ट श्रंकन किया है। रास की परंपरा ने भारतीय संस्कृति श्रीर साहित्य को श्रत्यिक प्रभावित किया था, यह प्रस्तुत ग्रंथ से स्पष्ट लच्चित है। यह साहित्यिक प्रयत्न सर्वथा श्रिभनंदनीय है।

> वासुदेव शरण श्रग्रवात काशी विश्वविद्यालय २४,८।५९



# विषय-सूची

| भूमिका                       | लेखक                 | पृष्ठ   |  |
|------------------------------|----------------------|---------|--|
| रास का काव्य प्रकार—         | दशरथ श्रोभा          | १–१३    |  |
| रास की रचना पद्धति—          | ,<br>,,              | १४–२१   |  |
| वैष्णव रास का स्वरूप         | "                    | २२–४६   |  |
| जैन रास का विकास             | "                    | ४६–६२   |  |
| फागु का विकास                | "                    | ६३–६२   |  |
| संस्कृति श्रौर इतिहास        | डा॰ दशरथ शर्मी       | ०११–६३  |  |
| जनभाषा का स्वरूप श्रीर रास   | दशरथ श्रोभा          | १४१-१४१ |  |
| वैष्णुव रास की भाषा—         | <b>?</b> ;           | १४२–१५४ |  |
| रास के छंद                   | <b>?</b> ;           | १५५–१६८ |  |
| ऐतिहासिक रास तथा रासान्वय    | यी ग्रंथों           |         |  |
| की उत्पत्ति श्रौर विकास का ि | वेवेचन डा० दशरथशर्मा | १६६–२०६ |  |
| वैष्णव रास का जीवन दर्शन     | दशरथ स्रोभा          | २०७२८५  |  |
| जैनरास का जीवन-दर्शन         | <b>99</b>            | २८६–३२८ |  |
| रास का काव्य-सौंदर्य         | <b>;</b> ;           | ३२६–३५६ |  |
| रास साहित्य की उपयोगिता      | <b>;</b> ;           | ३५६–३५६ |  |
| कवि-परिचय                    | "                    | ३६०–३६७ |  |
| रास श्रोर रासान्वयी काव्य    |                      |         |  |
| विषय रास                     |                      |         |  |
| उपदेश रसायन रास—जिनद         | च सूरि               | १-१४    |  |
| चर्चरीजिनदत्त सूरि           | •                    | १५–२३   |  |

| उपदेश रसायन रास—जिनदत्त सूरि         | १-१४         |
|--------------------------------------|--------------|
| चर्चरी निनदत्त सूरि                  | १५–२३        |
| संदेशरासक—-श्र•दुलरहमान              | २४–२३        |
| भरतेश्वर बाहुबलिघोर रास-वज्रसेन सूरि | યુ૪–યુદ      |
| भरतेश्वर बाहुबलिरास-शालिभद्र सूरि    | ६०-८२        |
| बुद्धिरास—शालिभद्र सूरि              | <b>⊏३–६०</b> |
| जीवदयारास—कवि श्रासिगु               | ६१-६८        |

| 2                               | वृष्ठ                |
|---------------------------------|----------------------|
| विषय रास लेखक                   | <i>६६–</i> १०५       |
| नेमिनाथ रास—सुमतिगणि            | १०६–११४              |
| रेवंतगिरिरास—विजयसेन सूरि       | ११५–१२०              |
| गयमुकुमार रास—देवेंद्र सूरि     | १२१-१२८              |
| ग्राब्रास—कवि ग्रज्ञात          | <sub>-</sub> १२६–१३२ |
| जिनचंद सूरि फाग—किव त्रज्ञात    | १३३–१३७              |
| कच्छूलीरास—प्रज्ञातिलक          | १३८-१४३              |
| स्थूलभद्र फाग—ग्राचार्य जिनपद्म | १४–१७६               |
| पंचपंडवचरितरास—शालिभद्रसूरि     | १७०–१८२              |
| नेमिनाथ फाग—राजशेखर सूरि        | १८३-१६२              |
| गौतमस्वामी रास—कवि विनय प्रभ    | १९३–२०१              |
| वसंतविलास फाग—कि स्रज्ञात       | २०१–२०५              |
| चर्चरिका—कवि श्रहात '           | <b>२०६–२११</b> ′     |
| नलदवदंती रास—महीराज कवि         |                      |

## द्वितीय खंड

## प्राचीन ऐतिहासिक रास

| पृथ्वीराजरासो ( कैमासवध )—चंदबरदाई     | २१५-¹२१८                     |
|----------------------------------------|------------------------------|
| यज्ञ-विध्वंस—चंदबरदाई                  | ' २१६–२२६                    |
| समरारासश्रंबदेव                        | , <b>२२</b> :७–२४२           |
| रग्रमल्ल छ'द—कवि श्रीघर                | <b>?</b> ४३ <del>-</del> २५४ |
| राउजैतसी रौ रासो—कवि श्रज्ञात          | २५५–२६८                      |
| त्रकार प्रतिबोध रास—जिनचंद्रसूरि       | २६६–२८७                      |
| युगप्रधान निर्वाण रास—समयप्रमोद        | २६८=२६६                      |
| जिनपद्मसूरि पट्टाभिषेकरास—कविसारमूर्चि | २६७-३००                      |
| विजयतिलक सूरि रास-पं० दर्शन विजय       | ३०१–३१५                      |
|                                        |                              |

# तृतीय खंड

#### रामकृष्ण रास

| राध सहस्र | पदा—नरसा   | मह्ता         |
|-----------|------------|---------------|
| रासलीला   | (हितहरिवंश | ) — हितहरिवंश |

३१**६**—३६२ ३७३—३७५ विषय रास लेखक पृष्ठ रास के स्फुट पद—विविध कवि ३७६-४०६ श्री राम यशोरसायन रास—मुनींद्र केशराज ४०७-४३०

# परिशिष्ट ( अर्थ )

| <b>४</b> ३३–४४४              |
|------------------------------|
| <b>४</b> ४५–४५३              |
| ४५४–४८५                      |
| ४८६–५१६                      |
| પ્ર૧७–પ્ર૨३                  |
| <b>પ્ર</b> ૧૪–પ્ર <b>૧</b> ૭ |
| <b>५२८–५३</b> ६              |
| પ્રરૂદ્-દ્રરૂ ૭              |
| ६३६–६४८                      |
|                              |

#### रास का काव्य-प्रकार

कभी-कभी यह प्रश्न उठता रहता है कि रास, रासो एवं रासक में भेद है श्रथवा ये तीनों शब्द पर्याय हैं। नरोत्तम स्वामी की धारणा है कि वीररस प्रधान काव्य की रासो संज्ञा दी जाती थी श्रोर वीर-रास, रासो एवं रासक रसेतर काव्य रास कहलाते थे। नरोत्तम स्वामी की इस मान्यता को दृष्टि में रखकर रास, रासो एवं

रासक नाम से प्रसिद्ध कृतियों के विश्लेपण द्वारा हम किसी निष्कर्ष पर पहुँचने का प्रयास करेंगे। 'उपदेश रसायन रास' को किन रास की कोटि में में रखता है श्रीर उसी रास की वृद्धि के श्रारंभ में वृद्धिकार जिनपालो-पाध्याय (सं० १२६५ वि०) इसे रासक श्रंकित करते हैं—

"चर्चरी-रासकप्रख्ये प्रबन्धे प्राकृते किल । वृत्तिप्रवृत्ति नाधत्ते प्रायः छोऽपि विचक्षणः ॥ प्राकृतभाषया धर्मरसायनाख्यो रासकदचके ।"

इससे यह संकेत मिलता है कि एक ही रचना को रास श्रथवा रासक कहने की प्रथा श्रति प्राचीन काल से चली श्रा रही है।

'भरतेश्वर बाहुविल' (रचनाकाल सं० १२४१) को शालिभद्र सूरि ने "रामहं" श्रीर कहीं 'रामउ' कहकर मंबोधित किया है। राम, रामह, रामड, रामक के श्रतिरिक्त रामु नाम भी पाया जाता है। सं० १२५७ में श्रासिगु ने 'जीवदया राम' में रामु शब्द का प्रयोग किया है—

'उरि सरसति ग्रसिगु भग्रह, नवड रासु जीवदया सारू।'

तेरहवीं शताब्दी के श्रांत में 'रेवतिगिरि रास' में 'रासु' शब्द का प्रयोग मिलता है।

''भिण्सु रासु रेवंतिगरे, श्रंबिके देवी सुमरेवि ।''

इसी शताब्दी (१३ वीं शताब्दी) में 'नेमिरास' श्रौर 'श्राव् रास' की रासो की संज्ञा दी गई है। यद्यपि इन दोनों में किसी में वीररस नहीं है—

'नंदीवर धनु जासु निवासी। पमण्ड नेमि जिणंदह रासो।'

चौदहवीं शताब्दी के प्रारंभ में 'रासलउ' का प्रयोग श्रभयतिलक ने श्रपने 'महावीर रास' में इस प्रकार किया है—

पभणिसु वीरह रासलड श्रनुसभलड भविय मिलेवि ।
इय नियमणि उछासि 'रासलहुउ' भवियण दियहु ॥
'सप्त क्षेत्रिरास' में रासु शब्द का प्रयोग मिलता है—

'तहि पुरुहुँउ रासु सिव सुख निहाणु।'

इसी प्रकार कछूलि रास, चदनवाला रास, समरा रास, ज़िनदत्त है ।

इसी प्रकार वीसलदेव रासो की पुष्पिका में रास शब्द श्रीर मध्य में रास, रास रसायण शब्द व्यवहृत हैं—

इन प्रमाणों से सिन्द होता है कि रास, रासक श्रौर रासो एकार्थवाची है। इनमें कोई मेद नहीं।

ऐसा प्रतीत होता है कि रास से रासक शब्द बना श्रौर वही रासक>
रासम्र>रासत्र रास से रासो बन गया।

श्रतः रास, रासो श्रौर रासक को एक मान कर रास-साहित्य का विवेचन करना श्रनुचित न होगा। रासक शब्द नाट्यशास्त्रों में नृत्य श्रौर नाट्य दो रूपों में व्यवहृत हुश्रा है। श्राग्न पुरागा के श्रध्याय ३२८ में नाटक के २७ मेदों में रासक ॄनाम का उल्लेख मिलता है, किंतु उक्त स्थल पर न तो उस का कोई लच्चगा दिया गया है श्रौर न उपरूपक की उसे संज्ञा दी गई है।

१--सिरिभदेसर स्रि हि वसो, वीजी साह हवनिसु रासो।

२—एहु रासु पुर्ण वृद्धिहि जित भाविह भरतिहिं जिर्ण पर दिति।

३—तसु सीसिहि श्रम्बदेव सूरि हिर्चियं समरारासो ।

४—श्रमिया सरिसु जिनपदमस्रि पटठवणह रासू।

५—इति श्री वोसलदेव चहूश्राणा रास सम्पूर्णाः।

६. गायो हो रास सुर्य सब कोई।

साँभल्याँ रास गगा-फल होई ॥

कर जोड़े 'नरपति' कहइ।

रास रसायण मुखै सव कोई॥ १०॥

वीसल देव रासो नागरी प्रचारिखी सभा, काशी। सं० २००८ वि०।

श्रिय पुरागा से पूर्व नाट्यशास्त्र में लास्य के दस श्रंगों का वर्णन की सिलता है, किंतु उनमें रासक का कहीं उल्लेख नहीं। इस से श्रनुमान होता है कि श्राग्न पुरागा से पूर्व रासक शब्द की उत्पत्ति नाटक के श्रंग के रूप में नहीं हो पाई थी।

दशरूपक की श्रवलोकटीका में नृत्य भेद का उद्धरण मिलता है उसमें -रासक को 'भागावत्' उपाधि इस प्रकार दी गई है—

डोम्बीश्रीगृदितं भाणो

भाणी प्रस्थान रासकाः।

काव्यं च सप्त नृत्यस्य

भेदाः स्युस्तेऽपि भाणवत् ॥

यद्यि दशरूपक में नृत्य के इन सातो मेदों का नामोल्लेख है किंतु इन्हें कहीं भी उपरूपक की संज्ञा नहीं दी गई। इसी प्रकार श्रमिनव-भारती में -रासक का उल्लेख है किंतु उसे उपरूपक नहीं माना गया है।

हेमचंद्र के 'काव्यानुशासन' में गेय काव्यों के श्रंतर्गत रासक का नाम मिलता है। तात्पर्य यह है कि हेमचंद्र तक श्राते-श्राते नृत्य के एक मेद रासक ने गेयकाव्य की स्थिति प्राप्त कर ली। शारदातनय ने 'भाव प्रकाश' में बीस नृत्य भेदों को रूपक के श्रवांतर भेद के श्रंतर्गत माना है। वे कहते हैं—

> दशरूपेण भिन्नानां रूपकाणामतिक्रमात्। श्रवान्तरभिदाः किश्चत्पदार्थाभिनयात्मिकाः॥ ते नृत्यभेदाः प्रायेण संख्यया विशंतिर्मताः।

इस प्रकार शारदातनय ने २० तृत्य मेदों का उल्लेख कर के उन्हें रूपक के श्रवांतर मेद में संमिलित तो कर दिया है किंतु उनमें नाट्यरासक को उपरूपक नाम से श्रमिहित किया श्रौर रासक को तृत्य नाम से। श्रागे चल कर साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ ने रासक को स्पष्टतया उपरूपकों की कोटि में परिगणित किया।

शेयपदं स्थित पाट्यमासीनं पुष्पगिष्डिका ।
 प्रच्छेदकित्रमूढाख्यं सैन्यव च दिम्दकम् ॥ १८३ ॥
 उत्तमोत्तमक चैव उक्त प्रत्युक्तमेव च ।
 लास्ये दशविधं ह्येतदङ्गिनदेश लच्च्यम् ॥ १८४ ॥

संस्कृत-लच्चण-प्रंथों के श्रितिरिक्त विरहांक कृत 'वृत्त जाति समुञ्चय" एवं स्वयंभू कृत 'स्वयंभू व्छंदस्' (६वीं शताब्दी ) में रासक को एक छंद विशेष एवं एक काव्य प्रकार के रूप में हम देखते हैं—

श्रिडिलाहि दुवहएहिंव मत्ता-रठ्ठिहं तह श्रदोसाहि । बहुएहि जो रइज्जई सो भग्णइ रासऊ गाम ॥

जिस रचना में घना श्रिडिछा, दूहा, मात्रा, रह्डा श्रीर ढोसा श्रादि छंद श्रायें वह रासक कहलाती है। [ वृत्त जाति समुचय ४-३८]

स्वयं मू के श्रमुसार जिस काव्य में घता, छडुिशाया, पद्धिश्रा तथा श्रन्य सुंदर छंद-बद्ध रचना हो, जो जन-साधारण को मनोहर प्रतीत हो वह रासक कहलाती है।

( स्वयंभू छंदस् ८।४२ .....)

इस विवेचन से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर श्रापभंश-काल श्रयवा पुरानी-हिंदी-युग में रास नामक नृत्य से विकसित हो कर रासक उपल्पक की कोटि में विराजमान हो गए थे। जब हम 'संदेश रासक' का श्राच्ययन करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उस युग में भी रास या रासक दो रूपों में प्रचलित थे। एक स्थान पर तो वह नृत्य के रूप में वर्णित है किंतु दूसरे स्थान पर वह हेमचंद्र के गेय रूपक की परिधि में श्रासीन है। हमचद्र ने रामाक्रीड श्रादि गेय उपल्पकों के श्रिमनय के लिए 'भाष्यते' शब्दः का प्रयोग किया है, जो इस प्रकार मिलता है—

ऋतु-वर्णन संयुक्तं रामाक्रीडं तु भाष्यते ।
ठीक इसी प्रकार का वर्णन संदेश-रासक में मिलता है—
ऋह व ठाइ चडवेइहिं वेड पयासियइ,
कह बहुरूवि णिबन्दउ रासट भासियइ॥

श्रर्थात्—

कुत्रापि चतुर्वेदिभिः वेदः प्रकाश्यते । कुत्रापि बहुरूपिभिर्निबद्धो रासको भाष्यते ॥

इन्हीं प्रमाणों के श्राघार पर प्राचीन हिंदीं में विरचित राखों को उपरूपक की संज्ञा देना समीचीन प्रतीत होता है।

१—कान्यानुशासनम्—श्र० = स्०४, ६५ ए० ४४६। २—सदेश रासक—द्वितीय प्रक्रम—पद्य ४३।

कतिपय विद्वानों की घारणा है कि रास को गेयरूपक मानना भ्रांति है। -शास केवल अन्य कान्य थे, उनका ऋभिनय सम्भव नहीं था।

डा॰ भोलाशंकर व्यास 'हिंदीसाहित्य का वृहत् इतिहास' में लिखते हैं— -रासक का गीति नाट्यों से संबंध जोड़ने से कुछ भ्रांति भी फैल गई है। कुछ विद्वान् 'संदेश रासक' को हिंदी का प्राचीनतम नाटक मान बैठे हैं। ऐसा मत—प्रकाशन वैचारिक श्रपरिपक्षता का द्योतक है। वस्तुतः भॉड़ों के द्वारा नौटंकियों में गाए जाने वाले गीतों के लिए रासक शब्द प्रयुक्त हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे बनारस की कजली को हम नाटक का रूप मान सकें तो रासक भी नाटक कहा जा सकता है।'

डा॰ व्यास के मतानुसार 'रास को नाटक की कोटि में परिगणित करके हिंदी नाटकों पर उनका प्रभाव दिखाना निराधार एवं कोरी कल्पना है।' इस प्रसंग में इम उन प्रमाणों को उद्धृत करेंगे जिनके श्राधार पर रास को गेयरूपक की कोटि में रखने का साइस काव्यशास्त्रियों को हुन्ना होगा। पूर्व श्राध्यायों में रासक का लच्चण देते हुए विविध काव्यशास्त्रियों का मत उद्धृत किया जा चुका है। हेमचंद्र के उपरांत रासक को उपरूपक की संज्ञा मिलने ज्ञागी। इसका कोई न कोई कारण श्रवश्य रहा होगा—

'उपदेश रसायन रास' के श्रनुसार रास कान्य गेय थे— १—श्रयं सर्वीषु रागेषु गीयते गीत कोविदैः।

'रेवंतगिरि रास' में रास की ऋभिनेयता का प्रमाण देखिए-

२—रंगिहिए रमए जो रासु, सिरि विजय सेणिस्रि निम्मविडए।
( सं० १२८ वि० )

'उपदेश रसायन रास' से पूर्व दॉडारास के प्रचलन का प्रमाण कर्पूर-अंबरी के निम्नलिखित उद्धरण के श्राधार पर प्रस्तुत किया जा सकता है—

[ ततः प्रविशति चर्चरी ]

विदूषक:---

मोत्ताहित ज्ञाहरणुच्यात्रो तास्साबसाणे चर्तित्रंसुत्रात्रो। सिचंति त्रणोण्णमिमीत्र पेक्ख जंताजलेहिं मणिभाजणेहिं॥

१-डा० भोलाशंकर न्यास-हिंदो साहित्य का नृहत् इतिहास ५० ४१४

#### इदो श्र (इतश्र )

परिब्समन्तीश्र विचित्तबन्धं इमाइ दोसोलह ग्राचणिश्रो । खेलन्ति तालागुगदपदाश्रो तुहांगणे दीसइ दगढरासो ॥

#### [ हिंदी रूपांतर ]

"चर्चरी का तृत्य दिखानेवाली नर्तिकयाँ रंगमंच पर श्राती हैं। मुक्ता-लंकार घारण किए हुए वे नर्तिकयाँ, जिनके वस्त्र हवा में उड़ रहे थे, तृत्य समाप्ति पर यंत्र से निकले जल से युक्त माणिक्य पात्रों से एक दूसरे को मिगो रही हैं।

#### इघर तोः--

ये बचीस नर्तिकयाँ विचित्र बंध बनाकर घूम रही है, इनके पैर ताल के श्रनुसार पड़ रहे हैं। इसिलए तुम्हारे श्रॉगन में दहरास सा दिखलाई पड़ रहा है।

इसके उपरांत दंडरास श्रीर चर्चरी का विशद वर्णन इस प्रकार मिलता है—

कुछ नर्तिक्यों कंघे श्रीर सिर बराबर किए हुए तथा भुजाएँ श्रीर हाथों को भी एक सी स्थिति में रखे हुए श्रीर जरा भूल न करते हुए दो पंक्तियों में लय श्रीर ताल के मेल के साथ चलती हैं श्रीर एक दूसरे के सामने श्राती हैं।

कुछ नर्चिकयाँ रत जड़े हुए कवच उतार कर यंत्रों से पानी की घारें छोडती हैं। पानी की वे घारें उनके प्रेमियों के शरीर पर कामदेव के वारुणास्त्र के समान पड़ती हैं।

स्याही श्रौर कानल की तरह कृष्ण शरीरवाली, धनुष की तरह तिरछी ननरेंवाली श्रीर मोर के पंखों के श्राभूषणों से युक्त ये विलासिनी स्त्रियाँ शिकारी के रूप वे लोगों को हँसाती हैं।

कुछ स्त्रियों हाथ में नरमांस को ही उपहार रूप से घारण किए हुए श्रीर 'हुंकार रूप से सियारों का सा शब्द करती हुई तथा रौद्ररूप बनाकर राइसियों के चेहरे लगाकर इमशान का श्रिमिनय करती हैं।

१-- कर्पूर मंजरी सट्टक-राजशेखर-चतुर्थं जवनिकान्तरम् १२-१६

कोई हरिगी जैसे नेत्रोंवाली नर्तकी मर्दल बाजे के मधुर शब्द से द्वार-विष्कंभ को जोर जोर से बजाती हुई श्रपनी चञ्चल भौहों से चेटीकर्म करने में लगी हुई है।

कुछ स्त्रियाँ क्षुद्र घंटिकाश्चों से रणज्झण शब्द करती हुई, श्रपने कंठों के गीत के लय से ताल को जमाती हुई परित्राजिकाश्चों के वलय रूप से .नाचती हुई ताल से श्रपने नूपुरों को बजाती हैं।

कुछ स्त्रियाँ कुत्इलवश चंचल वेश बनाकर, वीणा बजाती हुई श्रीर मिलन वेश से लोगों को इँसाती हुई पीछे इटती हैं, प्रणाम करती हैं श्रीर हॅसती हैं।"

चर्चरी नर्चन करनेवाली नर्चिक्याँ दांडारास के सदश एक नर्चन दिखाती हैं। इस उद्धरण से यह भी श्रनुमान लगाया का सकता है कि दांडारास उस काल में श्रत्यधिक प्रचलित या। श्रीर उससे साम्य रखनेनाले नृत्य चर्चरी के नाम से प्रसिद्ध हो चुके थे। दांडारास एक प्रकार का नृत्य या जिसके माध्यम से किसी कथानक के विविध भावों की, श्रिमनय के द्वारा, श्रिमिब्यक्ति की जाती।

ऐसा प्रतीत होता है कि दांडां रास के श्रिमनय के लिए लघु गीतों की सृष्टि होती थी। श्राच भी लघुगीतों की रचना सौराष्ट्र में होने लगी है श्रौर उन गीतों के भावों के श्राघार पर नर्चक नृत्य दिखाते हैं।

राजशेखर का समय ६वीं शताब्दी का श्रंत माना जाता है। इस कारण यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दांडां रास जिसका उल्लेख श्रनेक बार परवर्ची साहित्य में विद्यमान है, नवीं शताब्दी में मली प्रकार प्रचलित हो चुका था।

'रिपुदारण रास' की कथावस्तु से यह निष्कर्ष निकलता है कि हर्षवर्धन (६०६-६४८ ई०) के युग में कृष्ण रास की शैली पर बौद्ध महात्माओं के जीवन को केंद्र बनाकर रास नृत्यो की उपयोगिता सिद्ध हो चुकी थी। नवीं शताब्दी में चर्चरी एवं रास द्वारा श्रामुष्मिकता का मोह त्याग कर लौकिक सुख संबंधी भावो का श्रिभनय दिखाया जाता था।

नाल्ह की रचना 'वीसल देवरासो' का एक उद्धरण ऐसा मिलता है

१—वीसलदेव रासो—संपादक सत्यजीवन वर्मा—नागरी प्रचारिखी सभा, काशी। पृ० ५

जिसके श्राधार पर रास के खेल में नृत्य, वाद्य एवं गीत के प्रयोग का प्रमाग पाया जाता है—

सरसित सामणी करड हड पसाड ।

रास प्रगासड बीसल-दे-राड ॥

खेलाँ पहसह माँडली ।

श्राखर श्राखर श्राणाजे जोहि ॥

इसी रास में दूसरा उद्धरण विचरणीय है—

गावणहार माँडह (श्र) र गाई ।

रास कह (सम) यह वसली वाई ॥

गावणहार माडह (श्र) र गाइ।
रास कई (सम) यह वँसली वाई।।
ताल कई समचह घूँघरी।
माँ हिली माँडली छीदा होह॥
बारली माँडली साँघणा।
रास प्रगास ईणी विधि होंह॥

उपर्युक्त उद्धरण के श्रनुसार रास के गायक श्रपना स्वर ठीक करके बॉसुरी बजा बजाकर ताल के साथ नर्चन करते हुए रास का श्रमिनय करते हैं। मध्य की रासमंडली कम सघन होती है श्रीर बाहर को मंडली सघन है। इस प्रकार रास का प्रकाश होता है।

चौदहवी शताब्दी में रास के श्रमिनय का प्रमाण 'सप्तक्षेत्रि' रासु' के श्राचार पर इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है—

बइसइ सहूइ श्रमणसंघ सावय गुण्गंता । जोयइ उन्छ्यु जिनह भुविण मिन हरष धरंता । तीछे तालारास पडइ बहु भाट पृढंता । श्रमइ लकुटरास जोहई खेला नाचंता ॥

इस उद्धरण में भी भाटों के द्वारा तालारास का पढ़ना वर्णित है। किंतु साथ साथ ही नाचते हुए लकुट रास का खेलना भी दिखाया गया है। यही पद्धति सभी लोक नाटकों की है। जिन्होंने कभी यद्ध-गान का श्राभिनय देखा होगा उन्हें ज्ञात होगा कि एक ही कथानक को गीत एवं नर्चन के द्वारा युगपत् किस प्रकार प्रकट किया जाता है।

१--सप्तत्तेत्रिरास--प्राचीन गुर्जर काव्य समह-पृष्ठ ५२।

इसी उद्धरण में रासकर्राश्रों के तृत्य का वर्णन किव इस प्रकार ज्खता है—

> सिवहू सरीषा सिण्गार सिव तेवड तेवडा । नाचइ धामीय रंभरे तड भावइ रूडा । सुत्तित वाणी मधुरि सादि निण् गुण गायंता । तालमानु छंदगीत मेलु वाजिंत्र वाजंता ।।

इस खेल में श्राहार्य एवं श्रांगिक श्रिमनय के साथ नृत्य, वाद्य एवं गायन का भी समावेश है। जिनवर के गुगा-गान के लिए सब प्रकार की तैयारी है। इस खेल को उपरूपक के श्रंतर्गंत रखना किस प्रकार श्रन्याय माना जाय।

संवत् १३२७ वि॰ में विरचित 'सम्यक्तव भाई चउपई' में तालारास एवं लकुटा रास का वर्णन निम्नलिखित रूप में मिलता है—

तालारासु रमणी बहु देई, लडग्ररासु मूलहु वारेइ।।

इस उद्धरण से तालारास श्रीर लकुट रास का उल्लेख स्पष्ट हो जाता है। चकाकार घूमते हुए तालियों के ताल पर संगीत के साथ-साथ पैरों की ठेक देकर तालारास का श्राभिनय होता है श्रीर डांड़ियों (लकुटी) के साथ मंडलाकार नृत्य को लकुटारास कहा जाता है।

'संघपित समरा रास' से भी ताल एवं नृत्य के साथ रास के श्रिमनय का वर्णन पाया जाता है। रास का केवल सुजन एवं पठन-पाठन ही पर्याप्त नहीं माना जाता था। रास को नृत्य के श्राघार पर प्रदर्शित करना भी श्रिनवार्य था। प्रमाण के लिए देखिए—

'एह रासु जो पढ़ई गुणई नाचिउ जिल हिर देई।'

'समरा रास' की रचना सं० १३७६ वि० में हुई। उसके अनुसार भी लकुट र रास के श्रिभिनय की सूचना मिलती है—

जलवटनाटकु जोइ नवरंग ए रास लउडारस ए।

इस प्रसंग में देवालय के मध्य लकुट रास के श्रमिनय का उल्लेख मिलता है। संघसित संघपति विराजमान हैं। सम्मुख जल राशि से उठती

<sup>.</sup> १—सम्यक्तल माई चउपई॥ २१॥

२-समरारास-प्राचीन गुर्जर काव्य समह ४० ३६।

हुई उत्ताल तरंगे आकाश को स्पर्श करती दिखाई पड़ती हैं। जलराशि के समीप लकुटरास का नाटक लोग देख रहे हैं।

नृत्यकाल में श्रिमिनय करते घाघरी का उल्लेख मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि घाघरी में घूँघरू लगे होते थे जिनसे झमकने की ध्वनि श्राती रहती —

खेला नाचइ नवल परे घाघारिरतु ममकइ। श्रचरित देपिट घामियह कह चित्तु न चमकइ।

सं० १४१५ के श्रासपास ज्ञानकलश मुनि विरचित 'श्री बिनोदयस्रि पट्टाभिषेक रास' में इस प्रकार उद्धरण मिलता है—

> नाचह् ए नयण विशाल, चंदवयिण मन रंग भरे; नवरंगि ए रासु रमंति, खेला खेलिय सुपरिवरे ।

इस उद्धरण में रास के खेला खेलिय का श्रमिनय के श्रतिरिक्त क्या श्रथं लगाया ला सकता है।

श्रगरचंद नाहटा ने श्रन्य कई रास ग्रंथों से रासक की श्रभिनेयता का प्रमाण दिया है। संक्षेप में कतिपय श्रन्य प्रमाण उपस्थित किए जा रहे हैं—

१-- एं० १३६८ में बस्तिग रचित 'वीश विहरमान रास' में-

२-- एं० १३७१ में श्रम्बदेव सूरि कृत 'समरा रासो' में---

३-- सं० १३७१ में गुगाकर सूरि कृत 'श्रावक विधि रास' में।

४—सं० १३७७ में घर्मकलश विरचित 'जिनकुशल सूरि पद्याभिषेक, रास' में—

५— एं॰ १३६० में सारमूर्ति रचित 'जिन दत्त सूरि पट्टाभिषेक रास' में।

६ - सं० १३६० में मंडलिक रचित 'पेयढ रास' में।

इसी प्रकार श्रनेक प्रमागों को उद्धृत किया जा सकता है जिनसे रासक के श्रमिनेय होने में संदेह नहीं रह जाता।

१४ वीं शताब्दी तक रासों की रचनापद्धित देखकर यह स्वीकर करना पड़ता है कि ये लघुकायरास ग्रथ श्रिभनय के उद्देश्य से विरचित होते थे। इनकी भाषा श्रपभ्रंश प्राय रही है। श्रनुसंघान कर्ताश्रों को उपरोक्त रास ग्रंथों

१-समरारास प्राचीन गुर्जर कान्य संग्रह पृ० ३१।

के श्रितिरक्त बिन प्रभस्ति कें श्रिपभ्रंश विरचित दो ग्रंथ पाटण में ताड़पत्रों पर उत्कीर्ण प्राप्त हुए हैं—(१) श्रंतरंग रास (२) नेमिरास । नाहटा जी का निश्चित मत है कि १४ वीं शताब्दी तक विरचित रास लघुकाय होने के कारण सर्वथा श्रिमनेय होते थे। वे कड़वकों में विभाजित होते श्रीर श्रिडिल्ल, रासा, पद्धिष्त्रा श्रादि छंदों में विरचित होने के कारण गेय एवं श्रिमनेय प्रतीत होते हैं।

रास के गेय रूपकत्व में क्रमिक विकास हुन्ना है। इस विषय में पत्र-पत्रिकान्त्रों में समय समय पर छेख प्रकाशित होते रहे हैं। यहाँ संक्षेप में प्रो० म० र० मजमुदार के मत का सारांश दे देना पर्याप्त होगा।—

"साहित्य-स्वरूप की दृष्टि से 'रासक' एक नृत्य काव्य या गेयरूपक है। सस्कृत नाट्यशास्त्र के ग्रंथों में 'रासक' ग्रोर 'नाट्य रासक' नाम से दो उप-रूपको की टिप्पणी प्राप्त होती है। कुछ लोग इस उपरूपक को 'नृत्यकाव्य' कहते हैं ग्रोर हेमचद्र इसे गेयरूपक मानते हैं। इसका ग्रर्थ यह है कि (१) इसमें संगीत की मात्रा श्रिषक होती है। (२) पूर्णंकथावस्तु छंदों के माध्यम से विणित होती है। (३) सभी गेय यद पूर्णं श्रिभनेय होने चाहिए।"

प्रो० मजूमदार 'संदेश रासक' की श्रभिनेयता का परीच्या करते हुए लिखते है—'सन्देश-रासक' के सभी छंद गेय हैं श्रौर इसकी समस्त कथावस्तु श्रभिनेय है। इसलिए यह गेयरूपक है श्रौर यह नाटक की भाँति प्रत्यच्च दिखाने के लिये ही लिखा गया था ऐसा तो उसकी टीका से ही स्पष्ट दिखाई देता है। प्रथम गाथा के श्रारंभ में टीकाकार कहते हैं—

> 'अन्थप्रारम्भे श्रभीष्ट देवता प्रणिधानप्रधाना प्रेक्षवतां। प्रवृत्तिरित्यौचित्यात् सूत्रस्य प्रथम नमस्कार गाथा।'

इस उद्धरण में ग्रंथ छेखक के लिए प्रेचावत् शब्द का प्रयोग यह सिद्ध करता है कि टीकाकार इसे रूपक का ही एक प्रकार मानते हैं। श्रागे चल-कर बहुरूपियों के द्वारा इस काव्य का पढ़ा जाना यह सिद्ध करता है कि ये केवल अव्य काव्य नहीं श्रिपितु बहुवेश घारण करनेवाली जाति के द्वारा यह गाया भी जाता था।

१--प्रो० म० र० मजुमदार-गुजराती साहित्य नां रूपरेखा--ए० ७२

"संदेशरासक' की श्रमिनय पद्धति—

प्रो॰ मनमुदार का मत है कि "एक नट नायिका का श्रीर दूसरा नट प्रवासी का रूप घारण करता होगा, दोनों प्रेच्कों के संमुख श्राकर परस्पर उत्तर प्रत्युत्तर एवं संवाद के द्वारा संगीत तथा श्रमिनय की सहायता से श्रमना श्रपना पाठ करते होंगे।"

इसी मत का समर्थन करनेवाली संमित प्रो॰ होलरराय मोकड की भी है। वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि "श्रा ज खरीरीते, गेयरूपक नुं खरुं लच्चा हतुं"।

हा॰ भोलाशंकर न्यास की शंका के समाधान के लिए यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि रासक तथा कान्य-महाकान्य में अंतर क्या है। इसका उत्तर देने के लिए अपभ्रंश कान्य परंपरा को सामने रखना होगा। संस्कृत महाकान्यों को सर्गों में, प्राकृत को आश्वासों में, अपभ्रंश को संधियों में तथा आम्य को स्कंघकों में विभाजित करने की पद्धति रही है। इस प्रकार अपभ्रंश के कान्य, महाकान्य, गेयकान्य प्रायः संधियों में विभाजित दिखाई पहते हैं। यहाँ तक अपभ्रंश के सभी कान्य प्रकारों में समानता है, किंतु संधियों के अंतर्गत छद-प्रकार के कारण कान्य एवं रागकान्य (गेयकान्य) के अंदर मेद दिखाई पड़ता है। रागकान्यों (गेयकान्य) में कड़वक अथवा गेय पद होते हैं, जो राग रागिनियों में सरलता से बाँधे जाते हैं, किंतु प्रबंधकान्य अथवा महाकान्य के लिए रागबद्ध छंद अनिवार्य नहीं।

रास का उद्भव ही काव्य एवं महाकाव्य से मिन्न प्रकार से हुन्ना। रास का श्रर्थ है गरजना, ध्वनि। संभवतः इस श्रर्थ को सामने रखकर प्रारंभ में रास छंद की योजना की गई होगी। किंतु साथ ही रास एक प्रकार के तृत्य के रूप में भी प्रचलित था। किसी समय नृत्य के श्रनुरूप रास छुंद की योजना हुई होगी। सामूहिक नृत्य के श्रनुकूल रास छुंद के मिल जाने पर तदनुरूप कथावस्तु की योजना की गई होगी। इस प्रकार तीनों के मिलन से भरतमुनि के इस लच्चा के श्रनुसार 'रासक' को उपरूपक माना गया होगा—

१—प्रो॰ म॰ र॰ मजमुदार—गुजराती साहित्यनां रूपरेखा—पृ० ७२ २—प्रो॰ डोलरराय मांकडनी नींध, 'वाणी' चैत्र सं॰ २००४

मृदुत्तत्तितपदाढयंगूदशव्दार्थंहीनं, जनपद्मुखबोध्यं युक्तिमन्नृत्ययोज्यं । बहुकृतरसमार्गं सन्धि-सन्धानयुक्तं, भवति जगतियोग्यं नाटकं प्रेक्षकाणाम् ।

रासक में रसका मिश्रण श्रनिवार्य है। इसे पूर्ण बनाने के लिए तृत्य, संगीत श्रौर सरस पदों की निर्मिति श्रावश्यक मानी जाती है। इसी सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले के० के० शास्त्री, क०मा० मुंशी, एवं प्रो० विजयराव वैद्य प्रभृति विद्वान है। रास को श्रन्य काव्य प्रकार से पृथक् करने वाला (व्यावर्त्तक धर्म) लच्चण है—नर्त्तकियों का प्राधान्य ।

रास नृत्य के भेद के कारगा इस गेय रूपक के दो प्रधान वर्ग हो जाते. है—(१) तालारास (२) लकुटा रास।

तालारास में मंडलाकार घूमते हुए तालियों से ताल देकर संगीत श्रौर पदचाप के साथ नर्चन किया जाता है।

लकुटा रास में दो छोटे-छोटे डंडो को हाथ में लेकर परस्पर एक दूसरे के डंडों पर ताल देते हैं। स्त्रियों के तालारास को 'हमचीं' कहते हैं श्रीर पुरुषों के तालारास की 'हींच' कहते हैं। जब दोनों साथ खेलते हैं तो उसे 'हींच हमचीं' कहते हैं। रास का मूल श्रर्थ है गर्जना। उसके बाद उसका श्रर्थ हुश्रा मात्रिक छंद में विरचित रचना। उसके बाद एक दो छंदों में विरचित रचना रास कहलाने लगी। तदुपरांत इसने स्वतंत्र गेय उपल्पक का श्रर्थ घारण किया। सामूहिक गेयरूपक होने पर रस श्रनिवार्य बन गया। इसीलिए रास काव्य रसायन कहे जाने लगे। रसपूर्ण होने के कारण ही यह रचना रास कहलाई ऐसा भी एक मत है।

१—'रास' ना लच्चणमाँ नर्त्तकीनुं प्राधान्य छे; एटले के ए एवी प्रबंध जोइए के जे जुदा जुदा राग माँ गवातो होय अने साथे नर्तकीओ श्रंदर नाचती जती होय। —गुजराती साहित्य नां रूप रेखा

# रास की रचना पद्धति

जैन धर्म मनुष्य के श्राचरण-पालन पर बहुत बल देता है। जो व्यक्ति सद्धर्म-पालक हो श्रीर प्रत्यच्च श्रयवा परोच्च रूप से परहित-चिंतन में संलग्न हो, वह जैन समाज में पूज्य माना जाता है। ऐसे पूज्य मुनियों की उपदेश-प्रद जीवनी के श्राधार पर कवियों ने श्रनेक श्रव्य-काव्य एवं दृश्य-काव्यों की रचना की।

चित-कान्यों के कई प्रकार दिखाई पड़ते हैं। जिस प्रकार विलास, रूपक, प्रकाश आदि नामों से चित कान्यों की रचना हुई ''उसी प्रकार रासो या रासक नाम देकर भी चितिकान्य लिखे गए'।'' रतन रासो, संगतसिंह रासो, रागा रासो, रायमल रासो, वीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो के साथ रासो शब्द संयुक्त है। रतन विलास, अभे तिलास, भीम विलास के साथ विलास और गजसिंहजी रूपक, राजा रूपक, राविरिग्रमल रूपक आदि के साथ रूपक शब्द इस तथ्य के प्रमाग हैं कि किसी का जीवन-चरित लिखते समय किन की दृष्टि में उपर्युक्त प्रकारों में से कोई न कोई विशिष्ट काव्यरूप अवश्य केंद्रित रहता होगा।

इस संकलन के रास कान्यों की बंध शैली का परिचय जानने के लिए पूर्ववर्ती श्रपश्रंश रचनाश्रों के कान्य-बंध पर प्रकाश डालना श्रावश्यक है। संस्कृत में उपलब्ध रास एवं श्रपश्रंश के उत्तरवर्ती रास 'उपदेश रसायन', 'समरारास', कळूलीरास के मध्य की कई श्रपश्रंश रचनाएँ चरिक नाम से प्रसिद्ध हैं। ये कान्य संधियों, सर्गों, उद्देसश्रों एवं परिच्छेदों में विभाजित हैं। विमालसि का 'पउम चरिउ' उद्देसश्रों में, पुष्पदंत का शायकुमार चरिउ संधियों में, हेमचंद्र विरचित कुमारपाल चरित सर्गों में, मुनिकनकामर विरचित करकंडचरिउ संधियों में विभक्त है। संधि, सर्ग, उद्देस, परिच्छेद श्रादि का पुनः विभाजन देखा जाता है। करकंड चरिउ में १० सधियों हैं उन संधियों का दूसरा नाम परिच्छेड भी मिलता है। ये संधियों या परिच्छेद फिर कड़वकों में विभाजित हैं। प्रत्येक कड़वक के श्रंत में एक घत्ता मिलता है। प्रत्येक कड़वक में प्रकार चिता मिलता है। प्रत्येक कड़वक में प्रत्येक कड़वक

१—इजारीप्रसन्द दिवेदी, दिन्दीसाहित्य का आदिकाल—पृ० ६१।

ठीक इसी प्रकार का विभाजन 'गायकुमार चरिउ' में भिलता है। यह चरिउ ६ संधियों श्रयवा परिच्छेड में विभक्त है श्रीर प्रत्येक संवि कड़वकों में। प्रत्येक कड़वक के श्रंत में एक एक घत्ता है। प्रत्येक कड़वक में ८ से २० तक छद हैं।

कितराज स्वयंभू देव का पडमचरिं अपभ्रंश का प्रसिद्ध महाकाव्य माना जाता है। यह महाकाव्य काण्डों में विभक्त है श्रीर कांड संघियों में। फिर कांड कड़वकों में विभक्त हैं। प्रत्येक कड़वक के श्रंत में एक घत्ता होता है, श्रीर, प्रति कड़वक में द से श्रिधिक छंद होते हैं।

वाल्मीकि रामायण की प्रद्धित पर यह चिरिउ भी विजाहर कांड, श्रयोध्या कांड एवं सुंदर कांड में विभक्त है। विज्जाहर कांड में २० संवियाँ हैं। श्रउज्मा कांड में ४२ संवियाँ है श्रीर सुंदर कांड में ५६ संवियाँ।

कुमारपाल चरिउ में ६ सर्ग हैं प्रत्येक सर्ग विभिन्न छंदो से श्राबद्ध है। छंद संख्या ८० से एक शतक तक दिखाई पड़ती हैं। काव्य के प्रारंभ में मंगलाचरण मिलता है।

चरिउ एवं रास काव्यों के काव्य बंघ का तुलनात्मक झध्ययन करने पर कई श्रसमानताएँ दृष्टि में श्राती हैं। चरिउ काव्य में चरित्र नायक के जीवन की विस्तृत घटनाओं का परिचय मिलता है किंतु प्रारंभिकरास ग्रंथों में जीवन को नया मोड़ देने वाली घटना की ही प्रधानता रहती है। श्रन्य घटनाएँ रासकारों की दृष्टि में उपेत्त् ग्रीय मानी जाती हैं। इस प्रकार कथावस्तु के चयन में ही स्वष्ट श्रंतर दिखाई पड़ता है।

दूसरा श्रंतर है कान्य के विभाजन में । चरिउ कान्य चहाँ सर्गी, संधियों एवं कांडों में विभक्त हैं वहाँ प्रारंभिक रास कान्य 'भरतेश्वर बाहु' विल को ठविशा में विभक्त किया गया है। श्रीर ठविशा को फिर वाशा, वस्तु; घात श्रादि में विभाजित कर छेते हैं।

श्राप्तंश के रास काव्यों 'उपदेश रसायन रास' एवं चर्चरी में कोई विभाजन नहीं। संपूर्ण रास ८० पड़फाटिका छंदों में श्राबद्ध है। किंतु 'समरा रास', 'सिरिथूलि भद्द फागु' को भाषा (भास) में विभक्त किया गया है। समरारास में ११ भास हैं श्रोर 'सिरिथूलि भद्द फागु' में ६। सं० १२७० के श्रासपास विरचित 'नेमिनाथ रास' को ७ धूवड में श्राबद्ध किया गया है। प्रारंभिक रास काव्यों के गेय बनाने के लिए इसी ढंग से विभाजित किया जाता था।

इस काल के प्रसिद्ध रास काव्य 'संदेशरासक' को तीन प्रकर्मों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक प्रक्रम को रहु, पद्ध डी, हुमिला, रासा, श्रिहिल, युग्मम् श्रादि में श्रावद्ध किया गया है। शालिभद्र सूरि ने श्रपने 'पंचपंडव चरित रासु' को १४ ठविण्यों में बॉटा है। ठविण्यों में वस्तु का विधान किया गया है। वस्तु के द्वारा कथा सूत्रों को एकतित किया जाता है।

पंद्रहवीं शताब्दी के हीरानंद सूरि विरिचत 'किलकाल रास' को ठवणीं भास एवं वस्तु में विभाजित पाते हैं। ४८ श्लोकों में श्राबद्ध यह लघु रास गेय छंदों के कारण सर्वथा श्रिभनेय हो जाते हैं।

'संघपित समरसिंह रास' में १२ माषा हैं। प्रत्येक माषा में ५ से १० तक छंद हैं। इस प्रकार यह लघुकाय रास सर्वथा श्रिभनेय प्रतीत होता है।

ऐतिहासिक रास रचना में भी किन हिए प्रारंभ में सदा श्रिमिनेयता की श्रीर रहती थी। मुनि बिन विजय ने जिन रासकान्यों को ''जैन ऐतिहासिक गुर्जर कान्य संग्रह" में संकलित किया है उनमें श्रिषकांश ढालों में श्राबद्ध हैं। प्रत्येक रास में विविधरागों का उल्लेख है। न्यूनाधिक १०० श्लोकों में प्रत्येक रास की परिसमाप्ति हो जाती है। प्रत्येक ऐतिहासिक पुरुष के बन्मस्थान, गुरुउपदेश, दीज्ञा, दीज्ञामहोत्सव, शास्त्राभ्यास, परिश्रमण एवं सूरि पदप्राप्ति का पृथक्-पृथक् विधान मिलता है। जन्म से श्रिनसंस्कार तक की संपूर्ण; क्या को ढाल एवं रागबद्ध करके श्रिमनय के निमित्त लिखने की परंपरा शतान्दियों तक चलती रही।

कतिपय रास काव्यों में स्वांग परंपरा के नाटकों के समान श्रांत में कलश की भी व्यवस्था है। 'श्री बिबुघविमलसूरिरास<sup>२</sup>', श्री वीरविजयनिर्वाण्यास<sup>3</sup> के श्रांत में कलश की व्यवस्था मिलती है। कलश में २ से लेकर १६-२० तक-श्लोक मिलते हैं।

जंब्स्वामी रास उन प्रारंभिक रास कान्यों में है जिन्हें ठवणी में विभक्त किया गया है। किंतु ठवणी के श्रंत में 'वस्तु' का प्रयोग नहीं किया गया है। 'कछूली रास' का कान्यबंघ ऐसा है कि इसके प्रत्येक माग के श्रंत में वस्तु का सिन्नवेश है किंतु मार्गों का नाम ठवणी नहीं है। 'भरतेश्वर बाहु

१—रासकार छदों को श्लोक नाम से श्रमिहित करते हैं।

२---जैन ऐतिहासिक गुर्जर काव्य समह-मुनिजिन विजय पृ० ३६

र— " <sup>"</sup> " " " <del>१०</del> १०४–१०५

विल एवं पंचपांडव रास ठवणी में विभक्त हैं श्रीर प्रत्येक ठवणी के श्रंत में वस्तु का विधान मिलता है।

लघु राखों में काव्य-विभाजन बड़ा ही सरल है। प्रत्येक रास में ५-६ से लेकर १५-२० तक ढाल पाए जाते हैं। प्रत्येक ढाल में १०-१२ से लेकर २०-२५ तक श्लोक ( छंद ) होते हैं। अनेक रासों में प्रारंभ में मंगल-प्रस्तावना होती है जो दूहा, रोला, घचा, चउपई आदि गेय छंदों के माध्यम से गाई जाती है। प्रस्तावना के उपरात ढाल प्रारंभ हो जाती है। प्रत्येक ढाल के प्रारंभ में राग रागिनियों का नामोल्लेख होता है।

ऐतिहासिक राखों में चरित्रनायक के जीवन का विभाजन इस प्रकार भी किया गया है—(१) मातापिता श्रोर वाल्यावस्था, (२) तीर्थयात्रा, गुरुदर्शन, (३) दीचाग्रह्ण, (४) शास्त्राभ्यास, श्राचार्यपद, (५) शासन पर प्रभाव, (६) राजा महाराजा से संमान, (७) स्वर्गगमन, (८) उपसहार।

पंद्रहवीं शताब्दी के उपरांत लघु रासों की एक घारा श्रमिनेयता के गुणों से समन्वित फागु काच्यों में परिलक्षित होती है श्रीर दूसरी घारा काव्यगुणों को विकसित करती हुई अव्य काव्यों में परिणत हो गई है। परिणाम यह हुश्रा कि सोलहवीं-सत्रहवीं शताब्दी में विशालकाय रास निर्मित होने लगे। कविन्दर ऋषभदास ने १७वीं शताब्दी के प्रारंभ में 'श्री कुमारपाल राजा नो रास' निर्मित किया। इस रास को उन्होंने पूर्वार्घ एवं उत्तरार्घ दो खंडो में विमाजित किया। प्रथम खंड की छंदसंख्या की गणाना कौन करे, इसमें २५० पृष्ठ हैं श्रीर प्रस्थेक पृष्ठ में न्यूनाधिक २४ किंद्रगाँ है।

इसी प्रकार दूसरे खंड में २०४ पृष्ठ हैं श्रीर प्रत्येक पृष्ठ में २४ किड़याँ प्राप्त होती हैं। प्रत्येक खंड में ढाल, दूहा, चउपई, किवच श्रादि छंद उपलब्ध हैं। ढाल के साथ ही साथ यत्रतत्र रागों का भी वर्णन मिलता है। रागों में प्राय: देशी राग गौड़ी, रामिगिरि, राग श्रासावरी, राग धनाश्री, राग मालव गौड़ी, श्रासावरी सिंघड, राग वराडी, राग केदारो श्रासावरी, राग तारंग मगध, रूपक राग श्रासावरी, रागमलार, राग गौड़ी श्राणीपरि श्रादि का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि यद्यपि किव ने रास की गेयता को ध्यान में रखकर रचना की तथापि श्रामिनेयता के लिये श्रावश्यक गुण संदिसता का इसमें निर्वाह नहीं हो पाया है। न्यूनाधिक दस सहस्र कड़ियों की रचना श्रमिनेय केसे रही होगी, यह श्रद्यापि एक समस्या है।

संवत् १६४१ वि॰ में विरचित महीराजकृत 'नलद्वंती रास' में ११५४ छंद संख्या है। उसमें भी राग सामेरी, राग मल्हार, राग कालहिर, श्रादि का उल्लेख मिलता है। श्राश्चर्य है कि ढाई सहस्र से श्रिविक कड़ियों के इस रास का अभिनय कितने घंटों में संभव हुआ होगा।

इससे भी बृहत्तर रास श्री शातिनाथ नो रास है जो बड़े श्राकार (रायल) की युस्तक के ४४३ पृष्ठों में समाप्त हुआ है। यह विशालकाय रास ६ खंडों में विमाजित है। प्रथम खंड में १८, द्वितीय में ३०, तृतीय में ३३, चतुर्थ में ३४, पंचम में ३७, षष्ठ में ६१ ढाल हैं। इस प्रकार २१३ ढाल एवं ६५८३ नाथाओं से यह रास संबद्ध है। प्रत्येक ढाल के श्रंत में २ से १०-११ तक दोहे विद्यमान हैं। यद्यपि यह रास गेय गुगों से संपन्न है, पर इसके श्रमिनय की पद्धति का श्रनुमान लगाना सहन नहीं।

सत्रहवीं शताब्दी आते आते विशालकाय रास प्र'थों की संख्या उत्त-रोत्तर बढ़ती गई। रायल साइल के २७२ पृष्ठों में विरचित शील व तीनों रास ६ खंडों में विभक्त हैं। प्रथम खंड में १३, दूसरे में १३, तीसरे में १२, पॉचवें में १६, छठे में १८ ढाल हैं। प्रत्येक ढाल के आत में इसमें १०-१२ दोहे तक मिलते हैं। कहीं कहीं ढाल के आदि में टेक की पद्धति पाई जाती है। यह टेक प्रत्येक पद के साथ गाया जाता रहा होगा; जैसे—चतुर्थ खंड के तीसरे ढाल में "कुँवर ने जहए जु भामणों"। पंचम खंड की १५वीं ढाल में टेक "सुलकारी के नारी तेहतणी वाइ" प्रत्येक पद के साथ गाया जाता रहा होगा।

रास की पद्धित इतनी जनप्रिय हो गई थी कि गूढ़ से गूढ़ दार्शनिक विषयों के ज्ञान के लिये भी रास की रचना की जाती थी ख्रौर अंत में कलश को स्थान दिया जाता था। श्री यशोविजय गिंग विरचित 'द्रव्यः गुगाः पर्यायः नो रास' में १७ ढाल एवं २८४ ढाल हैं। यद्यि यह रचना संवत् १७२६ वि० में प्रस्तुत हुई तथापि इसकी रचनाशैली से ऐसा प्रतीत होता है कि किव की दृष्टि में इसको गेय बनाने की पूरी योजना थी। स्थान स्थान पर टेक या ध्रवक की शैली पर 'श्रांकगी' का समावेश हुआ है। दूसरी ही ढाल में ''जिन वागी रंगई मिन घरिइं'' अंश प्रत्येक श्लोक के साथ गाने के लिये

१—शोलवती नो रास—महाकवि नेमिविजयकृत—पृ० १४६।

र--- " " " 70 रश्हा

३—द्रव्यः गुणः पर्यायः नो रास—यशोविजय—पृ० १०।

नियोजित किया गया । इसी प्रकार ४थी ढाल में 'श्रुत घर्में इ मन हढ़ करि -राखो' प्रत्येक दलोक के साथ गायन के लिये नियोजित रहा होगा।

रास काव्यों की समीचा करने पर यह प्रतीत होता है कि श्रिष्ठकांश काव्यों की रचना कड़वाबढ़ रूप में हुई है। कड़वाबढ़ रचना के तीन श्रंगों में मुखबंध प्रथम श्राता है। कभी कभी ऐसी कड़वाबढ़ रचना भी दिखाई पड़ती है जिसमें मुखबंब नहीं दिखाई पड़ता। जिनमें मुखबंघ श्राता है उनकी प्रारंभिक दो चार पंक्तियों की एक शैली होती है श्रीर उनके श्रंत में 'देशी' श्राती है।

इन देशियों में ढाल नामक रचना श्रयवा किसी श्रन्य प्रकार की देशी का समावेश होता है श्रीर श्रंत में न्यापक देशी की समाप्ति पर उपसंहार की तरह 'वलगा' श्रयवा 'उथलो' का प्रयोग किया जाता है। यह 'वलगा' श्रयवा 'उथलो' पूरे होते हुए कड़वे का उपसंहार करने तथा श्रागामी कड़वे की वस्तु की सूचना देने के लिये श्राता है। उथलो या वलगा का प्रारंभ कड़वा की देशी की पंक्ति के श्रंतिम शब्द से होता है। यह श्रविकतर एक द्विपदी का होता है। कहीं कहीं श्रिवक द्विपदियों भी श्राती हैं।

रास की रचनापद्धति के संबंध में श्री भायागी जी के मत का सारांश -इस प्रकार है---

रास की रचनापद्धति को समभने के लिये भाषा श्रौर छुंदों की भाँति ही साहित्य-स्वरूप के विषय में भी सर्वप्रथम श्रपभंश साहित्यकारों की श्रोर ही निगाह दोंड़ानी पड़ती है। श्रपभंश महाकाव्य का स्वरूप संस्कृत महाकाव्य से कुछ भिन्न ही था। जिस प्रकार संस्कृत महाकाव्य सर्ग में विभक्त हुश्रा है उसी प्रकार श्रपभंश महाकाव्य संघ में। प्रत्येक संघि को कड़वक में विभक्त करते हैं श्रौर एक संघि में सामान्यतः न्यूनाधिक १२ से ३० तक कड़वक प्राप्त होते हैं। प्रत्येक कड़वक में ४ या उससे श्रिषक (३०-३५ तक) श्रनुप्रासवद्ध चरणायुग्म होते हैं, जिनका पारिभाषिक नाम 'यमक' है। इन यमकों से युक्त कड़वक के श्रांत में कड़वक में प्रयाग किए गए छंद से भिन्न श्रन्य ही छंद के दो चरणा श्राते हैं। इन्हें 'घचा' कहते हैं। बहुघा कड़वक के श्रारंभ में भी श्रुवक के दो चरणा श्राते हैं। ऐसी रचना के लिये श्रारंभ के श्रुवक की दो पंक्तियों के पश्चात् कड़वक की प्रया उससे श्रिक पंक्तियों जोड़कर यमक के श्रंत में घचा की दो पंक्तियों संयुक्त कर दी जाती हैं। एक संघि के दो कड़वकों की रचना में प्रायः एक ही छुंद की योजना

की बाती है, परंतु संस्कृत महाकाव्य की मॉति क्वचित् वैविध्य के लिये भिन्न-भिन्न छंदों की योजना भी मिलती है। एक सिंघ के सभी कड़वकों की घत्ता के लिये सामान्यतः एक ही छंद की योजना होती है श्रीर उस छद में एक कड़ी संघि के श्रारंभ में ही दी हुई होती है। ध्रुवक एवं मूल कड़वक के छंद से श्रालग छंद में श्राया हुश्रा श्रांतसूचक घत्ता इस तथ्य का स्पष्टीकरण करता। है कि श्रापभंश महाकाव्य श्रमुक प्रकार से गेय होना चाहिए।

पौराणिक शैली के श्रपभंश महाकाव्यों में संधि की संख्या १०० के श्रास-पास होती है। परंतु ऐसे पौराणिक महाकाव्य के उपरांत श्रपभंश में इसी प्रकार के रचे गए चरितकाव्य भी मिलते हैं। ये चरितकाव्य लघुकाय होते हैं श्रीर समस्त काव्य की संधिसंख्या पाँच दस के श्रास पास होती है। इस शैली के हिनकिसित होने पर कालांतर में ऐसी कृतियाँ प्राप्त होती हैं जिनका विस्तार केवल एक संधि के सहश होता था श्रीर जिनमें कोई धार्मिक लघु कथानक या केवल उपदेशात्मक कथावस्तु होती थी। ऐसी कृति का नाम भी संधि है।

रास की रचनापद्धित के विषय में श्री केशवराम शास्त्री का मत है कि श्रापश्रंश महाकाव्य के स्थान पर रास काव्यों की रचना होने लगी। इस शैली के काव्यों में संघियाँ विलीन हुई श्रीर कड़वा, भासा, ठविशा या ढाल में विभाजित गेय रासो काव्य प्रचार में श्राप श्रीर ये ही काव्य कालातर में विकसित होकर पौराशिक पद्धित के कड़वाबद्ध (जैनेतर) या ढालबद्ध (जैन) श्राख्यान काव्यों में परिशात हुए।

श्रवभ्रश महाकाव्य एवं श्रवभ्रंश के प्रसिद्ध रासक काव्यों को लक्ष्य में रखकर देखें तो ज्ञात होता है कि श्री शास्त्री जी ने दो भिन्न काव्य-स्वरूपों को भिन्ना दिया है। रेवतिगिरिरासु श्रादि की शैली महाकाव्यों से पृथक् प्रकार की श्रीर रासक काव्य के सहश है। रेवंतिगिरिरासु हत्यादि रासो में श्रवभ्रंश कड़वक का (श्रृवा) + यमक + घत्ता ऐसा विशिष्ट रूप नहीं मिलता। यह रास केवल कड़वकों में विभक्त है। 'समरारास' केवल भास में विभक्त है।

लक्ष्य में रखने योग्य एक तथ्य यह है कि संस्कृत महाकान्यों की बाह्य. रचना से मिलता जुलता स्वरूप गुजराती आख्यान कान्यों में पुन: दिखाई पड़ने लगा। क्योंकि सर्ग और क्लोकबद्ध संस्कृत कान्य के दो कोटि के विभाग के बदले अपभ्रंश में संधि, कड़वक, यमक इस तरह तीन कोटि का विभाजन इम देखते हैं, परंतु कालांतर में पुन: आख्यानों में कड़वक और कड़ी इस प्रकार दो कोटिवाला विभाग प्रकट होता है।

इससे प्रमाणित होता है कि श्रपभ्रंश कान्यों की तरह रासक कान्यों का स्मी एक निराला प्रकार है। उसे संस्कृत खंडकान्य की कोटि का कहा जा सकता है। यह रासक या रास नाम घारण करनेवाले कान्य १८ वीं शतान्दी तक के रचे हुए हैं। श्रपभ्रंश में श्रनुमानतः छठी सातवीं शती के विरचित एक छंद ग्रंथ में रासक की न्याख्या दी हुई है। इस प्रकार एक सहसान्दी से भी श्रिषक विस्तृत समय के सध्य में उक्त प्रकार के साहित्य का निर्माण हुश्रा है। इसे देखते हुए इतना तो स्वयं सिद्ध है कि रास या रासा नाम से प्रचलित ये सब कान्यों के स्वरूप-लच्चण उस दीर्घकाल के मध्य में एक ही प्रकार के नहीं रहे होगे श्रीर श्रन्य ग्रालग ग्रालग युग के रासकों की वस्तु-गत निरूपण शैली, पद्धतिगत प्रणाली एवं बाह्य स्वरूपगत विशिष्ठताएँ पृथक् पृथक् हों। श्रतः रासा कान्यस्वरूप का न्यावर्तक धर्म क्या माना जाय ?

श्री शास्त्री जी कहते हैं कि बंध की दृष्टि से शोध करने पर बृहत् कान्यों के दो ही प्रकार मिलते हैं-(१) कड़वा, भासा, ठविशा या ढाल युक्त गेय -रासा काव्य, (२) क्रमबद्ध 'पवाडो' । जिसमें मुख्यतया चौपाई हो, बीच वीच में दूहा या क्वित् श्रन्य छंद श्राएँ वही 'पवाडा' है। उ० त० हीरानंद स्रि का 'विद्याविलास' पवाडा भी बंघ की दृष्टि से रास काव्यों की तीसरी कोटि में श्राता है। इन तीनों कोटियों को इस प्रकार समभना चाहिए--(१) काव्य का फलेवर बॉघने के लिये एक छदिवशेष की योजना करके बीच बीच में पविविधता की दृष्टि से ध्रन्य छुंद प्रयुक्त होते हैं। उनमें गेय पदों की विशेषता होती हैं। 'संदेशरासक' तथा 'हंसतुलि', 'रणमळ छंद', 'प्रवीघ चिंतामिण' इत्यादि इसी प्रकार के हैं। दूसरे प्रकार में ऐसी कृतियाँ एक ही मात्रावंच में होती है। 'वसंतिवलास', 'उनदेश रसायन रास' इस पद्धति के उपरात श्राते हैं। बीच बीच में गेय पदों को रखने की प्रथा इनमें दिखाई देती है। उदाहरण के लिये 'सगलशा रास' (कनकसुंदरकृत ) का नाम लिया ना सकता है। तीसरे प्रकार की कृति कड़वा, ढाल, ठविण, भास इत्यादि में से पिकसी एक शीर्षक के नीचे विभाजित होती है। कतिपय प्राचीनतम रासा अभारतेश्वर बाहुबलि रास', 'रेवंतगिरि रासु' इत्यादि की शैली के हैं।

## वैध्याव रास का स्वरूप

संस्कृत, प्राकृत एवं श्रपभंश के वाङ्मय में रास के स्वरूप पर विविध दृष्टियों से विचार किया गया है। 'रास' शब्द का प्रयोग एक विशेष प्रकार के छंद, लोकप्रचलित विशेष तृत्य, एक विशेष प्रकार की काव्यरचना एवं गेय श्रीर तृत्य रूपक के श्रर्थ में प्राप्त होता है। यद्यपि इन विविध श्रर्थों के विकास का इतिहास सरलतापूर्वक प्राप्त नहीं किया जा सकता तथापि युक्ति एवं प्रमाणों के श्राधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुँचने का प्रयास करना श्रनुचित न होगा।

मानव की स्वामाविक मनोवृत्ति है कि वह श्रानंदातिरेक में नर्तन करने लगता है। ग्रतः रास तृत्य के प्रारंभिक रूप की कल्पना करते हुए निःसंकोच भाव से कहा जा सकता है कि किसी देशविशेष की नाट्यशैली विकसित होकर कल्पांतर में श्रीमद्भागवत् का रास नृत्य बन गई होगी। हमारे देश में न्रत्यक्ता की एक विशेषता यह रही है कि वह सामाजिक जीवन के श्रामोद प्रमोद का साधन तो थी ही, साथ ही साथ घार्मिक साधना का अंगरूप भी हो गई थी। तथ्य तो यह है कि हमारा सामानिक चीवन घार्मिक जीवन से पृथक् रहकर विशेष महत्त्वमय नहीं माना जाता। वैदिक युग की घार्मिकः एवं सामालिक व्यवस्था का अनुशीलन करने से स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी घार्मिक कृत्य वाद्य एवं संगीत के श्रभाव में पूर्णतया संपन्न नहीं बनता। इसी प्रकार श्रिधिकांश देवोपासना में नृत्य का सहयोग मंगलकारी माना जाता या । वेदों में नृत्य के कई प्रसंग इस तथ्य के साची हैं कि नृत्य में भाग लेनेवाले नर्तक केवल जन सामान्य ही नहीं होते थे, प्रत्युत ऋषिगगा भी इसमें संमिलित हुआ करते थे। इमारे ऋषियों ने नृत्यकला को इतना माहातम्य प्रदान किया कि जीवन में संतुलन की उपलब्धि के लिये नृत्य परमावश्यक माना गया। पवित्र पर्वो पर विहित नृत्यविधान उत्तरोत्तर विकसित होते हुए नाट्य के साथ कालांतर में पंचम वेद के नाम से श्रमिहित हुआ। ं प्रो० सैलवेन लेवी १ एवं प्रो० मैक्समूलर १ ने अनुसंघान के आधार पर यह

<sup>¿—&</sup>quot;Le Theatre Indian", Bibliothique de l'Ecole des Haits Etudes. Fascicule 83, 1890, P.P. 307-308.

R-Max Muller's Version of the Rig Veda, Vol I., P. 173.

प्रमाणित किया है कि वैदिक काल में भारत में नृत्य श्रीर संगीत कलापूर्ण किया है कि वैदिक काल में भारत में इसका उद्धरण मिलता है—

''यस्यां गायन्ति नृत्बन्ति भूम्यां मर्त्या च्येऽलवाः"

इससे श्रिषिक विस्तार के साथ तृत्य का उल्लेख यजुर्वेद संहिता में इस प्रकार मिलता है—

नृत्ताय सूतं गीताय शैलूषं धर्माय सभाचरं निरष्ठायै भीमलं नर्माय रेमं हसाय कारिमानन्दाय स्त्रीषलं प्रमदे कुमारीपुत्रं मैधायै रथकारं धैर्य्याय तक्षाणम्॥

श्रयीत् नृच (ताल-लय के साथ नर्तन) के लिये सूत को, गीत के लिये शैलूष (नट) को, धर्मव्यवस्था के लिये सभाचतुर को, सबको विधिवत निठाने के लिये भीमकाय युवको को, विनोद के लिये विनोदशीलों को, श्रंगार संबंधी रचना के लिये कलाकारों को, समय विताने के लिये कुमारपुत्र को, चातुर्यपूर्ण कार्यों के लिये रथकारों को श्रीर धीरनसंयुक्त कार्य के लिये बढ़ई को नियुक्त करना चाहिए।

वैदिक उद्धरणों से स्पष्ट हो जाता है कि नृत्त का उस काल में इतना व्यापक प्रचार या कि उसके लिये स्त की नियुक्ति करनी पड़ती थी। नृत्त की परंपरा उत्तरोत्तर विकासोन्मुख बनती गई श्रीर रामायणकाल तक श्राते श्राते उसका प्रचार जनसामान्य तक हो गया श्रीर "नटों, नर्तकों श्रीर गाते हुए गायकों के कर्णमुखद वचनों को जनता मुन रही थी।"3

षव नर्तन का प्रचार श्रत्यिक बढ़ गया श्रौर श्रयोग्य व्यक्ति इस कला को दूषित करने लगे तो नटों की शिद्धा की व्यवस्था श्रनिवार्य रूप से करनी पड़ी। कौटिव्य के श्रर्थशास्त्र में इसका विवरण इस प्रकार मिलता है—

गिषाका, दासी तथा श्रिमनय करनेवाली निटयों को गाना बनाना, श्रिमनय करना, लिखना तथा चित्रकारी, वीगा, वेणु तथा मृदंग बनाना, दूसरे की मनोवृत्ति को समक्षना, गंघ निर्माण करना, माला गूँथना, पर श्रादि

१--- अथर्ववेद--- १२ कां ०, स्०१ म० ४१

२---यजुर्वेद संहिता, ३० वॉ श्रध्याय, छठा मंत्र ।

३---नटनर्त्तकसंघानां गायकानां च गायताम्।

यतः कर्णेष्ठुखावाचः सुश्राव जनता ततः ॥—वाल्मीकि रामायण

भ्रंग दवाना, शरीर का श्रंगार करना तथा चौं छठ कलाएँ छिखाने के लिये योग्य श्राचार्यों का प्रवंध राज्य की श्रोर से होना चाहिए।

नृत्यकला का श्रध्यात्म के साथ ग्रंथिवंघन करनेवा के मनी षियों की यहाँ तक घारणा बनी कि महाभाष्य काल में मूक श्रिमनय एवं नृत्य के द्वारा कृष्ण श्रीर कंस की कथा प्रदर्शित की गई। डा॰ कीथ का यह मत है पतंजिल युग के नट नर्तक एवं विदूषक ही नहीं प्रत्युत गायक एवं कुशल श्रिभेनेता भी थेरे।

यह तृत्यकला क्रमशः विकसित होती हुई नाना प्रकार के रूप धारण करती गई। श्रागे चलकर रास के प्रसंग में हम जिस पिंडीबंघ का वर्णन पाएँगे उसकी एक छटा ईसवी पूर्व की दूसरी शताब्दी में हम इस प्रकार देख सकते हैं:—

'शंकर का नर्तन और मुकुमार प्रयोग के द्वारा पार्वती का नर्तन देखकर नंदीभद्र श्रादि गणों ने पिंडीबंघ का नर्तन दिखाया। विष्णु ने तार्थ्यपिंडी, स्वयंभुव ने पद्मपिंडी श्रादि नर्तन दिखाए। नाट्यशास्त्र के चतुर्थ श्रध्याय में विविष पिंडीबंध नृत्य का वर्णन मिलता है। भरतमृनि का कथन है कि ये नृत्य तपोधन मुनियों के उपयुक्त थे:—

एवं प्रयोगः कर्राव्यो वर्धमाने तपोधनाः॥

रुत्त का इतना प्रभाव भरतमुनि के काल में बढ़ गया था कि नाटक की कथावस्तु को गीतों के द्वारा श्रिभिनीत करने के उपरांत उसी को रुत्त के द्वारा प्रदर्शित करना श्रावश्यक हो गया—

प्रथमं त्विभनेयं स्यात्गीतिके सर्ववस्तुकम् । तदेव च पुनर्वस्तु नृतेनापि प्रदर्शयेत्<sup>3</sup> ॥

१ गीतवाद्यपाट्यवृत्त नाट्यचर चित्रवीणा वेणुमृदग परचित्तज्ञान गथमाल्य सयूह्न-सपादन-सवाहन-वैशिककला ज्ञानानि गणिका दासी रंगोपजीविनीश्च याह्यता राजमंडलादाजीव कुर्यात्।—कौटिल्य श्रर्थशास्त्र, ४१।

<sup>7-</sup>The Sanskrit Drama, Page 45.

We have perfectly certain proof that the Natas of Patanjaly were much more than dancers or acrobats, they sang and recited.

३ नाट्यशास्त्र, श्रध्याय ४, श्लोक ३००।

जब नृत्य का श्रमिनेय नाटकों के प्रदर्शन एवं धर्मसाधना में इतना श्राविपत्य स्थापित हो गया तो इसके विकास की संमावनाएँ वढ़ने लगीं। केवल फला फी दृष्टि से भी नृत्य का इतना महत्व बढ़ गया कि विष्णु-चर्मोत्तरम में नारद मुनि को यहाँ तक स्वीकार करना पड़ा कि मूर्तिकला एवं चित्रकला में नैपुण्य प्राप्त करने के लिये नृत्यकला का ज्ञान श्रावश्यक है। तालर्य यह कि ललित कलाश्रों के केंद्र में विराजमान नृत्यकला के प्रत्येक पत्त का विकसित होना श्रनिवार्य बन गया। इस विकास का यह परिगाम हुन्ना कि नृत्य एवं नर्तकों की महिमा बढ़ने लगी। इसका प्रत्यच् प्रमाण है कि श्रर्ज़न जैसे योद्धा को नृत्यकला का इतना ज्ञान प्राप्त करना पड़ा कि वनवास काल में वह विराट् राजकुमारी उत्तरा को इस कला की शिद्धा पदान कर सका। तत्ववेचा शिव श्रौर सहधर्मिशी पार्वती ने इस फला का इतना विकास किया कि ताडव एवं लास्य के भेद प्रभेद करने पड़े। भरत मुनि तक श्राते श्राते ताडव के रेचक, श्रंगहार एवं विंडी बंघ प्रमेद हो गए। र्पिडीबंध के भी वृष, पष्टिषी, सिंहवाहिनी, तार्थ्य, पद्म, ऐरावती, अष, शिखी, उल्ल, घारा, पाश, नदी, याची, हल, सर्प, रौद्री आदि अनेक मेद प्रमेद किए गए। यह विंडीबंध श्रमिनवगुप्त के उपरांत भी क्रमशः विकसित होता गया श्रीर शारदातनय तक पहुँचते पहुँचते इसका रूप निखर गया। इसमें श्राठ, बारह श्रथवा सोलह नायिकाऍ सामूहिक रीति से नर्तन दिखाती हैं। यही नर्तन रास श्रथवा रासक के के नाम से विख्यात हो गया।

रासनृत्य के विकास का क्रम शारदातनय के उपरांत भी उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर चलता रहा। श्राचार्य वेम (१४वीं शताब्दी) के समय में रासक के तीन प्रकार स्वतंत्र रूप से विकसित होने लगे। एक तो रासक का मौलिक नृत्य प्रकार ध्रपरिवर्तनीय बना रहा। दूसरा गेय पदों से संयुक्त

Narada says that in order to become a successful sculptor or painter one must first learn dancing, thereby meaning that rhythm is the secret of all arts.

—Dance in India by Venkatachalam, P. 121.

२—पिडी वध श्राकृतिविशेषस्तस्यैकदेशान्निवन्धन पियडीति ।

३—षोडराद्वादशाष्ट्रो वा यस्मिन्नृत्यन्ति नायिकाः । पिण्डोबन्धादिविन्यासैः रासक तदुदाहृतम्॥—भावप्रकारा

कयानक के श्राधार पर नाट्य रासक हो गया श्रीर तीसरा चर्चरी नाम से श्रमिहित हुआ। श्रागामी श्रध्यायों में हम दूसरे श्रीर तीसरे प्रकारों पर विशेष रूप से विचार करेंगे। यहाँ मूल रासनृत्य के परिवर्तित एवं परिवर्दित स्वरूप की भाँकी दिखाना ही श्रमीष्ट है।

रासनृत्य का परिष्कृत रूप शारदातनय ने श्रपने भावप्रकाश में स्पष्ट किया है ।

यह निश्चित है इतने परिष्कृत रूप में यह तृत्य शताब्दियों में परिगात । हुआ होगा। इस स्थान पर इसके स्वरूप के प्रारंभिक एवं मध्यरूप की एक छुटा दिखाना श्रप्रासंगिक न होगा।

सर्वप्रथम रास को हल्लीसक नाम से हरिवंश में उद्घोषित किया गया। हिर्दिश महाभारत का खिल्ल पर्व है। इसके पूर्व महाभारत संहिता की रचना हो चुकी थी किंतु उसमें कृष्ण की अन्य लीलाओं का उल्लेख तो पाया जाता है किंतु रासलीला की कहीं चर्चा भी नहीं मिलती। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि महाभारत संहिताकाल में रास का इतना प्रचलन नहीं हो पाया था जितना हरिवंश पुराग के समय में हुआ।

महाभारत के (खिछ) विष्णु पर्व के बीसवें श्रध्याय में इछीसक कीड़ा का वर्णन विस्तार के साथ मिलता है। गोवर्षनघारण के उपरांत इंद्र के मानमर्दन से बनवासी कृष्ण-पौरुष को देखकर विस्मित हो गए। गोपियाँ कृष्ण की श्रलौकिक शक्ति से पराभूत होकर शारदी निशा में उनके साथ क्रीड़ा करने को उत्सुक हुई। कृष्ण ने गोपियों की मनोकामना पूर्ति के लिये लीला करने की योजना बनाई।

मंडलाकार<sup>3</sup> नृत्य में गोपियों के साथ कृष्ण ने वाद्य एवं गान के साथ

१ रासकस्य प्रभेदास्तु रासकं नाट्य रासकम्। चर्चरीतित्रयः शोक्ताः— वेम.

२ कृष्णस्तु यौवनं दृष्ट्वा निशि चन्द्रमसो वनम् । शारदीं च निशा रम्यां मनश्चके रितं प्रति ।

<sup>—</sup>महाभारत, विष्णुपर्व, श्रध्याय २०, श्लोक १५

३ तास्तु पंक्तीकृताः सर्वा रमयन्ति मनोरमम् । गायन्त्यः कृष्णचरितं द्वन्द्वशो गोपकन्यकाः ॥ २५ ॥

<sup>--</sup> हरिवंश, अध्याय २०, श्लोक २५।

क्रीड़ा की । यही कीड़ा हलीसक के नाम से प्रख्यात हुई। हलीसक का लच्चा आचार्यों ने इस प्रकार दिया है—

(क) गोपीनां मण्डली नृत्यबन्धने हल्लीसकं विदुः।

( ख ) चक्रवालैः मगडलैंः हल्लीसक क्रीडनस्।

इसी प्रकार रासकीड़ा का निरूपण करते हुए श्राचार्य कहते हैं-

एकस्य पुंसो बहुभिः स्त्रीभिः क्रीडनं सैव रासकीड़ा।

विद्वानों ने इस रासकीड़ा श्रथवा इछीसक के बीज का श्रुति के श्रंतर्गत इस प्रकार श्रनुसंघान किया है—

''पद्यावस्ते पुरुष्णा वर्ष्ष्यूध्वी तस्थौ त्र्यविं रेरिहाणा। ऋतस्य सद्म विचरामि विद्वानमहद्देवानामसुरत्वमेकम्॥"

रासमंडलांतर्गत श्रीकृष्णमूर्ति को मंत्रद्रष्टा 'पद्या' कह रहे हैं। (पत्तुम योग्या पद्या ) कारण यह है कि गोपियाँ उनसे मिलने श्राई हैं। यह मिलन-हेतुक गमन प्रपदन है। प्रपदन, पदन, गमन, श्रमिसरण एकार्यक शब्द हैं।

वह मूर्ति 'पुरुरूपा' है, क्योंकि प्रत्येक गोपी के साथ नृत्य के लिये श्रीकृष्ण ने श्रनेक रूप घारण किए हैं।

श्रतएव श्रीकृष्ण ने 'वपूंषि वस्ते' = श्रनेक वपुश्रों को, शरीरों को, धारण कर लिया है।

रासमंडल के मध्य में विराजमान श्रीकृष्ण के लिये श्रृति कर रही है कि 'ऊर्ध्वा तस्यों' श्रर्थात् एक उत्कृष्ट (मूलभूत, गोपी-संपर्क-रहित) मूर्ति बीच में विद्यमान है।

श्रीकृष्ण मूर्ति 'त्र्यविम् रेरिहाणा' है श्रर्थात् दिल्लापार्श्वस्थ गोपी के एवम् संमुखित्यत गोपी के नयन-कटाल्य-सरणी को श्रपने विग्रह में निगीर्ण कर रही है।

श्रीकृष्ण भगवान् के श्रांतर्हित हो जाने पर एक गोपी श्रीकृष्ण लीलाश्रों

१—एव स कृष्णो गोपीनां चक्रवालैरलंकृतः । शारदीपु स चन्द्रासु निशासु मुमुदे सुखी ॥ ३५ ॥ इरिवंश, श्रध्याय २०, श्लोक ३५

का अनुकरण करने लगी। उस समय वह अपने को पुरुष मानकर कह रही है कि मैं 'ऋतस्य घाम विचरामि' अर्थात् धर्मनिष्ठ मैं (कृष्णवियुक्त होकर) इतस्ततः विचरण कर रही हूँ।

'देवानाम् 'एकम् महत् श्रमुरत्वम् विद्वान्' = श्रर्थात् श्रीकृष्ण से इमें वियुक्त करानेवाळे देवताश्रों की मुख्य श्रमुरता को मैं जानता हूँ।

कतियं विद्वानों ने महाभारत के श्रनुशीलन के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला है कि उस काल में यदि कृष्ण की रासलीला का प्रचार होता तो शिशुपाल श्रपनी एक शतक गालियों में 'परदाररता' कहकर कृष्ण को लांछित करने का प्रयत श्रवश्य करता। महाभारत में कृष्ण की पूतनावध, गोवर्धन-धारण श्रादि श्रनेक लीलाश्रों का उल्लेख पाया जाता है किंतु रासलीला का अत्यन्त वर्णन कहीं नहीं है। हाँ एक स्थान पर गोपीजनिष्ठयः विशेषण श्रवश्य मिलता है। किंतु उससे रासलीला प्रमाणित नहीं की जा सकती।

ब्रह्मवैवर्चपुरागा में रुक्मिगा के भ्राता रुक्मि राजा ने कृष्ण को लांछित करते हुए इस प्रकार वर्णन किया है—

> साक्षात् जारइच गोपीनां गोपालोच्छिष्ठभोजकः । जातेइच निर्णयो नास्ति भक्ष्य मैथुनयोस्तथा ॥

इसी प्रकार शिशुगलवघ नामक श्रध्याय में शिशुपाल का दूत कृष्ण की - प्रवमाननना करता हुश्रा कहता है—

कृत-गोपवधूरते व्रतो वृषम् उप्रे नरकेऽपि सम्प्रति । प्रतिपत्तिरधः कृतौनसो जनताभिस्तव साधु वर्ण्यते ॥

हरिवंश के इछीसक वर्णन में कृष्ण के श्रंतर्थीन होने का वर्णन नहीं मिलता। रासलीला की चरमावस्था कृष्ण के श्रंतर्थान होने पर गोपियों के विरहवर्णन में श्रिभिन्यक्त होती है। इस प्रसंग का श्रभाव इस तथ्ध का द्योतक है कि इछीसक नृत्य से विकसित होकर श्रीभद्भागवत में रासलीला श्रपनी पूर्णावस्था को प्राप्त हुई।

हरिवंश, ब्रह्मपुराण एवं विष्णुपुराण में भी रास का वर्णन श्रपेद्धाकृत विस्तार से मिलता है। ब्रह्मपुराण एवं विष्णुपुराण का श्रध्ययन करने से यह निष्कर्ष निकलता है ब्रह्मपुराण का विवरण विष्णुपुराण से श्रविकल साम्य रखता है। दोनों के श्लोकों के भाव ही नहीं श्रपित पदावली भी श्रद्धरशः श्रमित्र है। हॉ, विष्णुप्राण में ब्रह्मपुराण की श्रपेद्धा श्लोकों की संख्या श्रिषिक है। किंतु ब्रह्मपुराण में कामायन का रूप श्रीर श्रिष्ठिक उद्दीपक बनाया गया है। कितपय विद्वानों का मत है कि ये दोनों वर्णन किसी एक ही स्रोत से ग्रहीत हैं।

# श्री विष्णुपुराण में रासप्रसंग

श्रीकृष्ण भगवान् का वंशीवादन होता है। मधुर ध्विन को सुनकर गोपियों के श्रागमन, गीतगान, श्रीकृष्णस्मरण श्रोर श्रीकृष्णध्यान का वर्णन है। गोपियों के द्वारा तन्मयता के कारण, श्रीकृष्णलीला का श्रीमनय होता है। श्रीकृष्ण को द्वँ ढ़ते द्वँ ढ़ते गोपियाँ दूर तक विचरण करती हैं। श्रीकृष्णदर्शन के श्रभाव में गोपियों का यमुनातट पर कातर स्वर में श्रीकृष्ण-चरित-गान होता है। श्रीकृष्ण के श्रा जाने पर गोपियाँ प्रसन्नता प्रकट करती हैं। रासलीला होती है—

'ताभि: प्रसन्न चित्ताभिगौपीभिः सह साद्रम् । र रास रास-गोष्ठीभिरुदार चरितो हरि:॥"

4-13-86

रासमंडल में प्रत्येक गोपी का हाथ श्रीकृष्ण के हाथ में था। इस्तेन गृह्य चैकैकां गोपीनां रास-मंडलम्। चकार तत्कर-स्पर्श-निमीलित-दशं हरिः॥

५-१३-५०

तदुपरांत श्रीकृष्ण का रासगान होता है-

"ततः प्रववृते रासश्चलद्वलय-निस्वनः। रास गेयं जगौ कृष्णः ॥"

4-93-49

रासकीड़ा का वर्णन इस प्रकार मिलता है-

''गतेनुगमनं चक्रुर्वेत्तने सम्मुखं ययुः प्रतित्तोमानुतोमाभ्यां भेजुर्गोपांगना हरिम्।''

**4-93-40** 

इस महापुराण की वर्णनशैली से प्रतीत होता है कि रास एक प्रकार की मंडलाकार नृत्यक्रीड़ा थी।

इछीसक नृत्य का उल्लेख भास के वालचरित नामक नाटक में इस प्रकार मिलता है— संकर्षणः—दामक ! सर्वे गोपदारकाः समागताः । दामकः—ग्राम भट्टा षन्वे षणणज्ज्ञा ग्राग्रदा । ( श्राम् भर्तः सर्वे सन्नद्धा ग्रागताः । )

दामोदरः—धोव सुन्दि ! वनमाले ! चन्द्ररेखे ! मृगाक्षि ! घोषंवासस्यानुरूपोऽयं इल्लीसक नृत्तवन्ध उपयुज्यताम्

सर्वाः—ग्रं भट्टा त्राण्वेदि। (यद् भर्ता त्राज्ञापयति।)
संकर्षणः—दामक। मेघनाद। वाद्यन्तामातोद्यानि।
उभौ—भट्टा | तह। (भर्तः | तथा।)
वृद्धगोपालकः—भट्टा ! तुम्हे ह्छीसग्रं पकीडेन्ति।
ग्रहं एथ्य किं करोसि (भर्तः ! यूयं ह्छीसकं
प्रक्रीडथ। अहमत्र किं करोमि।

दामोदरः-प्रेक्षको भवान् ननु ।

ब्रह्मवैवर्त पुराग के ग्राघार पर रासलीला के वर्णन में रासकाल की कोई निश्चित ऋतु का उल्लेख नहीं मिलता। इस वर्णन में तिथि के लिये 'शुक्लपक्षे चन्द्रोदये' की सूचना मिलती है। एक विलच्या वर्णन बंदावन के नवलच्च रास वास का मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस काल में विभिन्न स्थान रासकीडा के लिये नियत थे। इस पुराग का यह उद्धरण—

'नवलक्षरास वास संयुक्तम् ( वृन्दावनम् )'

इसका प्रमाण है। रासलीला काल के विकसित पुर्वो एवं उपयुक्त उपकरणों का वर्णन इस प्रकार है—

प्रस्नैश्चम्पकानां च कस्त्रीचन्दनान्वितैः।
रितयोग्यैर्विरिचितै नीनात्विः सुशोभितम्॥ ४।२८।१०
दीप्तं रत्नप्रदीपैश्च धूपेन सुरभीकृतम्।
नाना पुष्पैश्च रिचतं मालाजालैर्विराजितम्॥ ११
परितो वत्तु लाकारं तत्रैव रास-मंडलम्।
चन्दनागुरु कस्त्री कुंकुमेन सुसंस्कृतम्॥ १२
स रासमंडलं दृष्ट्वा जहाम मधुसूदनः।
चकार तत्र कुतुकाद् विनोद-सुरली-रवम्॥ १७
गोपीनां कासुकीनां च कामवर्धन कारणम्। १८

इस पुराण की दूसरी विशेषता राधा की ३३ सखियों की नामावली है।

श्री राघा की सुशीलादि ३३ सिखर्यों के नाम हैं:—

सुशीला, कुंती, कदंबमाला, यमुना, जाह्ववी, पद्ममुखी, सावित्री, स्वयंपमा, सुघामुखी, शुमा, पद्मा, सर्वमंगला, गौरी, कालिका, कमला, दुर्गा, सरस्वती, भारती, श्रपणी, रित, गंगा, श्रंविका, सती, नंदिनी, सुंदरी, कृष्णिप्रया, मधुमती, चंपा, चंदना श्रादि।

जिन वनों का संबंध रासकीड़ा से माना जाता है उन भाडीर श्रादि ३३ वनों में निम्नलिखित वन प्रसिद्ध हैं—भांडीर, श्रीवन, कदंबकानन, नारिकेलवन, पूगवन, कदलीवन, निंबाराय, मधुवन श्रादि।

स्थलक्रीड़ा श्रीर जलकीड़ा का वर्षान पूर्वपुरागों से श्रिधिक उद्दीपक है:—

मनो नहार राधायाः कृष्णस्तस्य च सा मुने । नगाम राधया साध रसिको रति-मन्दिरम् ॥ ६६ एवं गृहे गृहे रम्ये नानामूर्त्ति विधाय च । रेमे गोपांगनाभिश्च सुरम्ये रासमंडले ॥ ७७ गोपीनां नवलक्षाणि गोपानां च तथैव च । लक्षाण्यष्टादश मुने युक्तानि रासमण्डले ॥ ७८

सर्वदेवदेवीनाम् श्रागमनम्—

#### त्रिंशद्दिवानिशम्—

एवं रेमे कौतुकेन कामात् त्रिंशद् दिवानिशम्। तथापि मानसं पूर्णं न च किंचिद् बभूव ह ॥ १७० न कामिनीनां कामश्च श्रंगारेण निवर्तते। ग्रिधिकं वर्धते शश्वद् यथाग्निषृ तधारया॥ १७१

रासकीड़ा का विशद वर्णन करते करते श्रंत में कामप्रशमन की युक्ति वताते हुए श्रादेश मिलता है कि श्रंगार के द्वारा कभी कामशांति नहीं हो सकती।

हरिवंश पुराण में वर्शित कृष्ण के संग गोपियों के नृत्य हल्लीसक का विकसित रूप श्रीभद्भागत में विस्तार के साथ मिलता है। श्रीमद्भागवत में कृष्ण के श्रंतर्धान होने पर गोपियाँ कृष्णालीला का श्रनुकरण करती हैं। इस प्रसंग का को विशद वर्णन श्रीमद्भागवत में मिलता है वह हरिवंश, ब्रह्मवैवर्र एवं विष्णुपुराण से भिन्न प्रकार का है। इस पुराण में एक गोपी कृष्ण के

श्रंतर्घान होने पर स्वयं कृष्ण बन जाती है श्रौर उसी प्रकार के वस्त्राभूषण् घारण कर कृष्णलीला का श्रनुकरण करने लगती है। इस नृत्य में वास्तविक कृष्ण के साथ गोपियों का केवल नर्तन ही नहीं है, प्रत्युत् कृष्णजीवन की श्रनुकृति दिखानेवाली गोपी एवं उसकी सखियों के द्वारा श्रमिनीत कृष्ण-लीला की भी छुटा दिखाई पड़ती है।

विद्वानों ने श्रीमद्भागवत का काल चौथी शताब्दी स्वीकार किया है। श्रतः यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं कि रास इस युग तक श्राते श्राते केवल नृत्य ही नहीं नाट्य भी बन गया था। प्रमाण यह है कि भगवान् श्रीकृष्ण जब गोपियों को कीड़ा द्वारा श्रानंदित करने लगे तो उन गोपियों के मन में ऐसा भाव श्राया कि संसार की समस्त स्त्रियों में हम्ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे समान श्रीर कोई नहीं है। वे कुछ मानवती हो गई । भगवान् उनका गर्व शात करने के लिये उनके बीच में ही श्रंतर्धान हो गए। श्रव तो ब्रज्युवितयाँ विरह की ज्वाला से जलने लगीं। वे गोपियाँ श्रीकृष्णमय हो गई श्रीर फिर श्रीकृष्ण की विभिन्न चेष्टाश्रों का श्रनुकरण करने लगीं।

वे श्रपने को सर्वथा भूलकर श्रीकृष्ण स्वरूप हो गई' श्रीर उन्हीं के लीलाविलास का श्रनुकरण करती हुई 'मै श्रीकृष्ण ही हूं'—इस प्रकार कहने लगीं । गोपियाँ वृद्धों, पुष्पों, तुलसी, पृथ्वी श्रादि से भगवान् का पता पूछते पूछते कातर हो गईं। वे गाढ़ श्रावेश हो जाने के कारण भगवान् की विभिन्न लीलाश्रों का श्रनुकरण करने लगीं। एक पूतना बन गई तो दूसरी श्रीकृष्ण बनकर उसका स्तन पीने लगी। कोई छकड़ा बन गई तो किसी ने बालकृष्ण बनकर रोते हुए उसे पैर की ठोकर मारकर उलट दिया। कोई

१ एवं भगवतः कृष्णल्लब्धमाना महात्मनः।
श्रात्मान मेनिरे स्त्रीणा मानिन्योऽभ्यधिकं भुवि॥
वासा तत् सौभगमदं वीच्यमान न्व केशवः।
प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत॥

२ श्रसावह त्वित्यवलास्तदात्मिका न्यकेदिपुः कृष्ण विहार विश्रमाः।

३ इत्युन्मत्तवचो गोप्यः कृष्णान्वेषकातराः । लीला भगवतस्तास्ता छानुचक्रुस्तदात्मिकाः ॥ कस्याश्चित पूतनावन्त्याः कृष्णायन्त्यपिवत स्तनम् । तोकायित्वा रुदत्यन्या पदाइञ्छकटायतीम् ।

सली बालकृष्ण वनकर बैठ गई तो कोई तृणावर्ष दैत्य का रूप घारण कर उसे हर ले गई। एक बनी कृष्ण तो दूसरी बनी बलराम, श्रौर बहुत सी गोपियाँ ग्वालबालों के रूप में हो गईं। एक गोपी बन गई वत्सासुर तो दूसरी बनी बकासुर। तब तो गोपियों ने श्रलग श्रलग श्रीकृष्ण बनकर वत्सासुर श्रौर बकासुर बनी हुई गोपियों को मारने की लीला की ।

वृदावन में यह रासन्यापार कैसे श्राभिनीत हुश्रा था, लीलाशुक 'बिल्वमंगल<sup>२</sup> ने एक ही श्लोक में इसे विवृत किया है। इसका उल्लेख हम पहले कर श्रा**ए हैं।** 

इस रासनृत्य का विवरण भागवत के रासपंचाध्यायी में इस प्रकार मिलता है—

तत्रारभत गोविन्दो रासक्रीड्। मनुव्रतै: । स्वीरतेरिन्वतः श्रीतैरन्योन्याबद्धबाहुभि: । रास्रोत्सवः सम्प्रवृत्तो गोपीमण्डल मण्डितः । योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोद्वंयो: । प्रविष्टेन गृहीतानां कण्ठे सन्निकटं स्त्रियः ॥

--श्रीमदृभागवत, १०।३३।३

श्रयात् गोपियाँ एक दूसरे की बॉइ में बॉइ डाले खड़ी थीं। उन स्त्रीरतों के साथ यमुना की के पुलिन पर भगवान् ने अपनी रसमयी रासकीड़ा प्रारंम की। संपूर्ण योगों के स्वामी भगवान् श्रीकृष्ण दो दो गोपियों के बीच में प्रकट हो गए श्रीर उनके गले में अपना हाथ डाल दिया। इस प्रकार एक गोपी श्रीर एक श्रीकृष्ण, यही कम था। सभी गोपियाँ ऐसा अनुभव कर रही थीं कि हमारे प्यारे तो हमारे ही पास हैं। इस प्रकार सहस्त्र सहस्त्र गोपियों स शोभायमान भगवान् श्रीकृष्ण का दिव्य रासोत्सव प्रारंभ हुआ।

कृत्वा तावन्तमात्मानं यावती गींपयोषित:। रराम भगवांस्ताभिरात्मा रामोऽपि लीलया ॥१०।३३।२०

१ कृष्णारामायिते द्वे तु गोपायन्त्यश्च काश्चन । वत्सायती इन्ति चान्या तत्रे का तु वकायतीम्॥

र विल्वमगल विरचित कर्णामृत ग्रथ चैतन्य महाप्रमु दिच्य भारत से लाए श्रौर वैष्यव धर्म के सिद्धात प्रतिपादन में उनसे बड़ी सहायता ली।

रासमंडल में जितनी गोपियाँ नृत्य करती थीं, भगवान् उतने ही रूप' बारण कर लेते थे।

रासपंचाध्यायी में वर्णित रासकीड़ा ही विशेष रूप से विख्यात है।

भागवतकार ने तो रासनृत्य का चित्र सा खींच दिया है। कृष्ण श्रीर गोपियो के प्रत्येक श्रंग की संचालनविधि का वर्णन देखिए—

नृत्य के समय गोपियाँ तरह तरह से ठुमुक ठुमुककर श्रपने श्रपने पाव कभी श्रागे बढातीं श्रौर कभी पीछे हटा लेतीं। कभी गति के श्रनुसार घीरे धीरे पाव रखतीं, तो कभी बड़े वेग से, कभी चाक की तरह घूम जातीं, कभी -श्रपने हाथ उठा उठाकर भाव बतातीं, तो कभी विभिन्न प्रकार से उन्हें चम-कातीं। कभी बडे कलापूर्ण ढंग से मुसकरातीं, तो कभी भौंहें मटकातीं। नाचते नाचते उनकी पतली कमर ऐसी लचक जाती थी, मानो टूट गई हो। झुकने, बैठने, उठने श्रौर चलने की फ़ुर्ती से उनके स्तन हिल रहे थे तथा वस्र उड़े जा रहे थे। कानों के कुंडल हिल हिलकर कपोलों पर आ जाते थे। नाचने के परिश्रम से उनके सुँह पर पसीने की बूँ दें फलकने लगी थों। केशों की चोटियाँ कुछ ढीली पड़ गई थीं। नीवी की गाँठें खुली जा रही थीं। इस प्रकार नटवर नंदलाल की परम प्रेयसी गोपियाँ उनके साथ गा गाकर नाच रही थीं । • • वे श्रीकृष्ण से सटकर नाचते नाचते ऊँचे स्वर से मधुर गान कर रही थीं। कोई गोपी भगवान् के साथ उनके स्वर में स्वर मिलाकर गा रही थी। वह श्रीकृष्ण के स्वर की श्रपेका श्रीर भी ऊँचे स्वर से राग श्रला-पने लगी। "उसी राग को एक दूसरी सखी ने घ्रुपद में गाया। एक गोपी नत्य करते करते थक गई। उसकी कलाइयों से कंगन श्रीर चोटियों से बेला के फूल खिसकने लगे। तब उसने अपनी बगल में ही खड़े मुरली मनोहर श्यामसुंदर के कंघे को अपनी बॉह में कसकर पकड़ लिया।

गोपियों के कानों में कमल के कुंडल शोभायमान थे। घुँघराली श्रलकें कपोलों पर लटक रही थीं। पिन की बूँदें फलकने से उनके मुख की छटा निराली ही हो गई थी। वे रासमडल में भगवान् श्रीकृष्ण के साथ नृत्य कर रही थीं। उनके कंगन श्रीर पायजेंबों के बाजे बन रहे थे श्रीर उनके जूड़ों श्रीर चोटियों में गुँथे हुए फूल गिरते जा रहे थे।

इस महारास की परिसमाप्ति होते होते भगवान् के अंगस्पर्श से गोपियों की इंद्रियाँ प्रेम और आनंद से विह्नल हो गईं। उनके केश बिखर गए।

१ श्रीमद्भागवत, दशम स्तंध, श्लोक १--१६।

फूलों के हार टूट गए श्रौर गहने श्रस्तव्यस्त हो गए। वे श्रपने केश, वस्त्र श्रीर कंचुकी को भी पूर्णतया सँभालने में श्रसमर्थ हो गईं। रासकीड़ा की यह स्थिति देखकर स्वर्ग की देवांगनाएँ भी मिलनकामना से मोहित हो गईं। श्रीर समस्त तारों तथा ग्रहों के साथ चंद्रमा चिकत एवं विस्मित हो गए।

इम पहले उल्लेख कर चुके हैं कि हरिवंश पुराग में कृष्ण के रासनृत्य को हल्लीसक नाम से श्राभिहित किया गया था। रास और हल्लीस हल्लीस को रास का पर्याय पाइयलिन्छ नाममाला में हरिपाल ने ११वीं शताब्दी में घोषित किया। डा॰ विटरनिट्च ने भी श्रापने इतिहास में दोनो को पर्याय बताते हुए लिखा है—

These are the dances called राख or इल्लीच accompanied by pantomimic representations, and which still today take place in some parts of India, and, for instance, in Kathiawad are still known by a name corresponding to the Sanskrit इल्लीच।

रासलीला का विस्तार—उत्तर भारत में सौराष्ट्र से लेकर कामरूप तक रासलीला का प्रचलन है। सौराष्ट्र की तो यह धारणा है कि पार्वती ने उषा को इस लास्य नृत्य की शिद्धा दी.श्रीर उषा ने इस कज़ा का प्रचार धर्वप्रथम सौराष्ट्र में किया। श्रतः सौराष्ट्र महाभारतकाल से इस नृत्यकला का केंद्र रहा। कामरूप में प्रचलित मिणिपुरी नृत्य में रासलीला का प्रभाव सबसे श्रिषक मात्रा में पाया जाता है। यद्यपि कामरूप (श्रासाम) में रासलीला के प्रभावकाल की तिथि निश्चित करना श्रत्यंत कठिन है तथापि एक प्रसिद्ध श्रालोचक का मत है कि होली के पवित्र पर प्रचलित (मिणिपुरी) लोक- नृत्य को विष्णांने रासलीला के रूप में परिणात कर दिया। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लोकनृत्यों में उपलब्ध श्रृंगार को धामिकता के रंग में रंगकर इस नृत्य का विधान किसी समय किया गया होगा।

"The Holi", writes a well known art critic, "is a true expression of the emotions of the Hindu East at spring time, when the warm Sun which bronzes the cheek of beauty also subtly penetrates

१ A History of India (Ancient). Vol. I, (Winternitz)

each living fibre of the yielding frame, awakening by its mellowing touch, soft desires and wayward passions, which brook no restraint, which dread no danger, and over which the metaphysical Hindu readily throws the mantle of his most comprehensive and accommodating creed,"

When Vaishnavism and the Cult of Krishna absorbed this primitive festival and raised it to a religious ritual it became the Ras-Leela, invested it with a peculiar mystery and dignity. Of all the seasonal and religious festivals, this became the most popular and was enjoyed by all classes of people, without falling into any licentious or ribaldry like the Holi. A secular form of it was the Dolemancha, a kind of sport and pastime for young ladies who sought the seclusion of the graves or gardens and besported themselves on swings with accompanying songs and music.

-Dance of India, G. Venkatachalam, p. 115.

दिच्ण भारत में इस मृत्य के प्रचलन का चृत्तांत नहीं मिलता। हाँ,
-यद्मगान श्रौर रासलीला एक दूसरे से किसी किसी श्रंश में इतना साम्य
-रखती हैं कि एक का दूसरे पर प्रभाव परिलिद्धित होता है। द्रविड़ देश में
भागवतकार यद्मगान का संचालक माना जाता है। भागवतकार कब दिच्या
में इष्णालीलाश्रों का श्रिमिनय कराने लगे, यह कहना किठन है। श्राज से
१८०० वर्ष पूर्व तिमल भाषा में मृत्य विषयक एक ग्रंथ 'शिलप्यधिकारम्'
विरिचत हुश्रा। इस ग्रंथ में रासमृत्य का कहीं उल्लेख नहीं मिलता।
रासघारियों के स्थान पर चक्रयार नामक जाति का वर्णन मिलता है।
-रासमंडल के स्थान पर कृथंबलम का नामोल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात है।
होता है कि भरतनाट्य से पूर्व रासमृत्य से दिच्या भारत के श्राचार्य परिचित नहीं थे।

दिच्या भारत में शृंगाररस को प्रधान मानकर जिन तृत्यों का उल्लेख

मिलता है उनमें भी रास का नाम नहीं मिलता। 'नट नायि वाद्य रंजनम्' नामक आर्य द्रविड भरतशास्त्र में दिच्या भारत में प्रचिलत नृत्यों का विस्तार से वर्णन करते हुए संभय जोिघ नाट्यम्, गीतनाट्यम्, भरतनाट्यम्, पेरानिनाट्यम्, चित्रनाट्यम्, लयनाट्यम्, सिंहलनाट्यम्, राजनाट्यम्, पृष्टस-नाट्यम्, पवइनाट्यम्, पियानाट्यम् एवं पदश्रीनाट्यम् का विवेचन किया है, किंतु रासनृत्य का वर्णन नहीं मिलता। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि रासनृत्य को दिच्या भारत में प्रश्रय नहीं मिला।

कथकाली के तीस मेदों में भी रासनृत्य का उल्लेख नहीं मिलता । दिल्ला के प्रसिद्ध नृत्य कुम्मी, कैकोड़िकली, धुल्लाल, चक्रयार क्यु, मोहिति श्रचम, कुरवची इत्यादि में भी रासलीला के समान मंडलाकार नृत्य नहीं पाया जाता। इससे सिद्ध होता है कि कृष्णालीला के कथानक को लेकर दिल्ला भारत में प्रचलित नृत्यों के श्राधार पर गीतनाट्य एवं नृत्यनाट्य की रचना हुई। श्रीमद्भागवत की कथावस्तु तो यहीत हुई किंतु सौराष्ट्र एवं प्रवभूमि में प्रचलित रासनृत्य की पद्धति दिल्ला भारत में स्वीकृत नहीं हुई।

राम्मलीला के ऐतिहा रूप का हम पहले विवेचन कर चुके हैं कि चौदहवीं शताब्दी में राम की तीन पद्धतियाँ इतनी प्रचलित हो चुकी थीं कि उनका विश्लेषणा वेम को काव्यशास्त्र में करना पड़ा। हुई (६०६—६४८ ई०) काल में राम एवं चर्चरी दोनों का मने हारी वर्णन हर्षचरित एवं रत्नावली में विद्यमान है। चर्चरी का वर्णन इस रूप में हिष्टगोचर होता है—

मदनोत्सव के श्रवसर पर राजा, हिवदूषक, मदिनका श्रादि चेटियाँ रंग-मंच पर श्रासीन हैं। क्रतंकियाँ चर्चरी नृत्य के द्वारा दर्शकों का मनोविनोद कर रही हैं। इतने में विदूषक मदिनका से चर्चरी सिखाने का श्रनुरोध करता है। यदिनका विदूषक श्रा उपहास करती हुई कहती है कि यह चर्चरी नहीं द्विपदी खंड है।

चर्चरी नृत्य की न्याख्या करते हुए वेद स्त्राचार्य का कथन है -

( अरी मदनिका, श्रोरी चूतलतिका, मुक्ते भी यह चर्चरी सिखा दे।— रत्नावली, प्रथम अक।)

१. रासकस्य प्रभेदास्तु रासक नाट्य रासकम्। चर्चरीतित्रयः प्रोक्ताः।

२. भोटि मर्त्राण्ए, भोदि चूत्रलदिए, मंपि एदं वेमः चचरि सिक्खावेहि।

तेति गिध इति शब्देन नर्त्तनं रासतालतः। चर्चरीतालाचतुरावर्तंनैर्नदैः। क्रियते नर्तनं तत्स्याचर्चशे नर्तनं

रत्नावली नाटिका के इस उद्धरण से यह निर्विवाद निश्चित हो जाता है कि चर्चरी, द्विपदी छादि का महस्व सातवीं शताब्दी के प्रारंभ में इतना वढ़ गया या कि राजसभा में इनका संमान होने लगा था।

इसी प्रसंग में ह्वानस्वांग का यह विवरण विचारणीय है कि नागानंद नाटक के नायक जीमूतवाहन के त्यागमय पावन चरित्र को लोकनाट्य के रूप में परिवर्तित करके जनसामान्य में श्रिमिनीत किया गया था। संभावना यही है कि हर्षचरित्र में विश्वित कुष्णा की रासलीला की शैली पर यह नृत्यरूपक प्रदर्शित होता रहा हो। इस प्रकार रास के एक भेद चर्चरी का स्वामाविक विकास होता जा रहा था।

रिपुदारग रास की कथावस्तु से रासनृत्य की एक पद्धति श्रिधिक स्पष्ट हो नाती है। उपमितिभवप्रपंचकथा में वर्णित इस रास का सारांश दिया हुन्रा है।

रिपुदारण रास में जिस ध्रुवक का वर्णन मिलता है उसका विवेचन करते हुए श्राचार्य वेद लिखते हैं-

> गीयमाने ध्रुवपदे गीते भावमनोहरे। नर्तनं तनुयात्पात्रं कान्ताहास्यादिदृष्टिजम् ॥ नानागतिलसद्भाव मुखरागादि संयुतम्। सुकुमाराङ्ग विन्यासं दन्तोद्योतितहावकस् ॥ खराडमानेन रचितं मध्ये मध्ये च कम्पनम्। यत्र नृत्यं भवेदेवं घ्रुपदाख्यं तदा भवेत्॥ प्रायशो मध्यदेशीयभाषया यम्र धातवः। उद्याह ध्रुवकाभोगास्त्रय एते भवन्ति ते ॥

स्यादक्षिञ्ज विकारादि श्रंगाराकृति सूचके ॥

इससे प्रगट होता है कि रिपुदारण रास रासनृत्य को नवीनता की श्रोर छे जा रहा था श्रीर कृष्णारास की पद्धति के श्रतिरिक्त लौकिक विषयों को

१. रिपदारण रास--रचनाकाल विक्रम सवत ६६२।

कथावस्तु बनाकर एक नूतन पद्धति का विकास हो रहा था। इस रास से यह भी सिद्ध होता कि नवीं शताब्दी में कृष्णोत्तर रासों की रचना होने लगी थी।

रास नृत्य का उत्तरकालीन नाटकों पर प्रयोग

सौराष्ट्र के किव रामकृष्ण ने 'गोपालकेलिचंद्रिका' नामक नाटक की रचना की। इस नाटक की एक विशेषता यह है कि इसमें प्राचीन संस्कृत नाट्यशैली का पूर्णत्या अनुसर्ग न कर पश्चिमोत्तर भारत में प्रचलित स्वॉग शैली को प्रह्ण किया है। नवीन शैली के अनुसार सूत्रधार के स्थान पर सूत्रक आता है लो आद्योपांत कथा की शृंखला को लोड़ता चलता है। दूसरी विशेषता यह है कि पात्र परस्पर वार्तालाप भी करते हैं और काव्यों का सस्वर पाठ भी। इसकी तीसरी विशेषता यह है कि इसमें अभिनय की उस शैली का अनुकर्ण हो लिसमें ब्राह्मण पात्रों के संवादों को स्वयं कहता चलता है श्रीर उसके कुमार शिष्य उसका अभिनय किया रूप में दिखाते चलते हैं।

'गोपालकेलिचंद्रिका' के श्रांतिम श्रांक में कृष्णा योगमाया का श्राह्वान करते हैं। श्रपनी मधुर मुरलीध्वनि से वह गोपियों को रासकीड़ा के लिये श्राकिष्त करते हैं। देवसमान उनके श्राभिनंदन के लिये एकत्रित होता है। श्रांत में कृष्णा गोपियों की प्रार्थना स्वीकार करते हैं श्रीर रास में उनका नेतृत्व करते हैं। इसका निर्देश वर्णानात्मक रूप से भी किया गया है। श्रांत में नाटक का संचालक (सूत्रधार श्रयवा सूत्रक) नृत्य की परिसमाप्ति नृत्य के मध्य में ही यह कहते हुए करता है कि परमेश्वर की महत्ता का पर्याप्त रूप से प्रत्यचीकरण श्रसंभव है।

इस नाटक से यह तथ्य उद्घाटित होता है कि धार्मिक नाटकों में रासनृत्य को प्रमुख स्थान देने की परंपरा स्थापित हो चुकी थी।

"रिपुदारण रास" के उपरात संस्कृत राससाहित्य का विशेष उल्लेख नहीं मिलता। हर्षवर्द्धन की मृत्यु के उपरांत देश में सार्वभौम सत्ता की स्थापना के लिये विविध शक्तियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी। गहड़वार, राष्ट्रकूट, चौहान, पाल, आदि राजवंश एक दूसरे को नीचा दिखाने के उद्योग में लगे थे। ऐसे अद्यांत वातावरण में रासलीला देखने का किसको उत्साह रहा होगा। देश में जब गृहयुद्ध छिड़ा हो, जनता के प्राणों पर आ बनी हो, कृष्ण की जनमभूमि रक्तरंजित हो रही हो, उन दिनों रासलीला के द्वारा



परमार्थितनं की साथ किसके मन में उठ सकती है। इन्हीं कारणों से द वीं शताब्दी से १५ वीं शताब्दी तक के मध्य कृष्ण रासलीला का प्रायः स्प्रभाव सा प्रतीत होता है। यह प्राकृतिक सिद्धांत है कि स्प्रासुष्मिकता स्प्रौर विनोदिप्रयता के लिये देश में शात वातावरण की बड़ी स्प्रपेक्षा रहती है।

उत्तर भारत में गुर्जर देश एवं सौराष्ट्र के श्रितिरिक्त प्रायः सर्वत्र श्रशांत वातावरण था। इस कारण संभवतः रासलीला के श्रमुकूल वातावरण न होने से जयदेव कि तक वैष्णव रासों का निर्माण न हो सका। जयदेव के उपरांत मुगल राज्य के शांत वातावरण में रासलीला का पुनः प्रचार बढ़ने लगा। चैतन्य देव, वल्लभाचार्य, हितहरिवंश, स्वामी हरिदास प्रभृति महात्माश्रों के योग से रासलीला साहित्य की उत्तरोत्तर श्रिभवृद्धि होने लगी। इस संग्रह में उसी काल के वैष्णव रास साहित्य का चयन किया गया है।

हम पहले विवेचन कर श्राए हैं कि रासनृत्य का बीज कितपय मनी विशें ने श्रुतियों में हूँ ढ निकाला है। कन्हैयालाल मुंशी का मत है कि रासनृत्य को श्राधृत मानकर भारोपीय काल का जन-रासनृत्य की प्राचीनता साहित्य निर्मित हुश्रा। नरनारी श्रुंगारप्रधान उन कान्यों का गायन करते हुए उपयुक्त ताल, लय एवं गति के साथ मंडलाकार नृत्य करते थे। कभी केवल पुरुष कभी केवल स्त्रियाँ इस नृत्य में भाग लेतीं। इस नृत्य के मूल प्रवर्तक श्रीकृष्ण मथुरा राज्य के निवासी थे जिन्होंने ईसा से शताब्दियों पूर्व इस नृत्य को गोप-समाज में प्रचलित किया। नृष्णि, सात्वत, श्राभीर श्रादि जातियों ने इस नेता की श्राराधना की श्रीर रास को धर्मोन्सुली नृत्य के पद पर प्रतिष्ठित किया।

मध्य देश के गेय पद (गीत) रासनृत्य की प्रेरणा से श्राविर्मूत हुए। इन गीतों की भाषा शौरसेनी प्राकृत थी। इन गीतों को कुशल कलाकारों ने ऐसे लय एवं रागों में बॉघा जो रासनृत्य के साथ साथ सरलतापूर्वक प्रयुक्त हो सकें। कन्हैयालाल मुंशी का मत है कि इन गीतों एवं नृत्यों ने संस्कृत नाटकों के नवनिर्माण में एक सीमा तक योग दिया।

<sup>?</sup> Gujrat and its Literature, p. 135.

इसी रासनृत्य ने यात्रानाटकों को जन्म दिया। यात्रानाटक घार्मिक व्यक्तियों की प्रेरणा से पवित्र पर्वी एव उत्सवों पर श्रिभिनीत होने लगे। हमारे देश के श्रापत्काल में जब संस्कृत नाटक रास श्रीर यात्रा हासोन्मुख होने लगे तो ये यात्रानाटक जन सामान्य को धर्म की श्रीर उन्मुख करने एवं नृत्य वाद्य श्रादि

ललित कलाश्रों में श्रभिरुचि रखने के लिये सहायक सिद्ध हुए।

यात्रानाटकों का प्रारंभ डा० कीय वैदिक काल से मानते हैं। लिलतिविस्तर में वुद्ध के जिस नाट्यप्रदर्शन में दर्शक बनने का वर्णन मिलता है संभवतः वह यात्रानाटक ही थे। ये यात्रानाटक शक्ति श्रीर शंकर की कथाश्रों के श्राधार पर खेले जाते रहे होंगे। पूर्वी भारत में चंडी शक्ति श्रीर शकर की लीलाश्रों के श्राधार पर यात्रानाटकों का प्रचलन था तो मध्यभारत श्रीर सौराष्ट्र में कृष्णालीलाश्रों का प्रदर्शन रासन्त्य को केंद्र बनाकर किया जाता था।

यात्रासाहित्य के श्रनुसंघाताश्चों का मत है कि कृष्ण्यात्रा का प्रारंभ संभवतः जयदेव के गीतगोविंद के उपरांत हुश्रा होगा। इसके पूर्व शक्तियात्रा श्रीर चडीउपासना के गीत यात्राकाल में गाए जाते रहे होंगे। इसी मत का समर्थन बंकिमबाबू के वंगदर्शन एवं पं॰ द्वारकानाय विद्याभूषण्युके 'सोमप्रकाश' में उद्भृत छेखों से प्राप्त होता है।

रास श्रौर यात्रा के उपलब्ध साहित्य का परी च्या करने से ऐसा प्रतीत होता है कि जयदेव महाकि के गीतगोविंद ने रास श्रौर यात्रा की नाट्य-पद्धतियों पर श्रभूतपूर्व प्रभाव ढाला। रासनृत्य के यात्रानाटको में संमिलित होने का रोचक इतिहास प्रस्तुत किया जा सकता है। महमूद गजनवी के

The ancient yatras that were prevalent in Bengal were about the cult of Sakti worship, and dealt mainly with the death of Shumbha and Nishumbha or of other Asuras. In one sense we can regard Chandi as a piece of dramatic literature. In this drama we find one Madhu, two Kaitabhas, three Mahishasuras, fourth Shumbha, fifth Nishumbha were killed.

At that time, there was no Krishna Jatra. —The Indian Stage Vol. I, page 112-

Rang Darshan, Falgun, 1289, B. S.

मथुरा श्रौर सोमनाथ के मंदिरों के घराशायी होने एवं देवविग्रह के खंड खंड होने के कारण मथुरा की रासलीला पद्धतियों को (यदि वे प्रचलित रही हों तो) घका पहुँचा होगा। शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी के दिल्ली-कन्नौन-विजय के उपरांत रासलीला की श्रविशष्ट पद्धति भी विलीन हो गई होगी। ऐसी स्थिति में उन कलाकारों की क्या गित हुई होगी, यह प्रश्न विचारणीय है।

दैवयोग से इन्हीं दिनों उत्कल के पराक्रमी राजा श्रमंगभीमदेव द्वितीय िं सिंहासनासीन हुए श्रौर उन्होंने श्रपने पुत्रों एवं सेनापितयों के पराक्रम से एक विस्तृत स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। हुगली से गोदावरी तक विस्तीर्ण राज्यस्थापन में उन्हें श्रमंत घन हाथ लगा श्रौर १२०५ ई० में उन्होंने उसके एक श्रंश से जगन्नाथ जी का मंदिर निर्मित कराया। स्वप्न में भगवान् के श्रादेश से देवप्रतिमा समुद्रवेला की बालुकाराशि से उद्धृत हुई श्रौर बड़े उत्साह के साथ प्रतिमा जगन्नाथ जी के मदिर में प्रतिष्ठित की गई। स्वभावतः उल्लास के कारण जनसमुदाय नृत्य के साथ संकीर्तन करता हुश्रा जलूस (यात्रा) के साथ श्राया होगा श्रौर नव-मंदिर-निर्माण से हिंदू जाति के हृदय में प्राचीन मंदिरों के भग्न होने का क्लेश तिरोहित होने लगा होगा।

जगन्नाथ जी की प्रतिमा की विभिन्न यात्रा (स्नानयात्रा, रथयात्रा) के श्रवसर पर नृत्य, संगीत एवं नाट्य श्रिमनय की श्रावश्यकता प्रतीत हुई होगी। मथुरा वृंदावन के कलाकार जीविका की खोज एवं भिक्तभावना से पूरित हुदय लिए जगन्नाथ जी की यात्रा को श्रवश्य पहुँचे होंगे। जगन्नाथ जी की यात्रा उस काल का एक राष्ट्रीय त्यौहार बन गया होगा। जयदेव के कोकिलकंठ से उल्लेखित गीतों, मधुर गायकों एवं रासधारियों के नर्तन के योग से गीत-गोविंद श्राकर्षक नृत्यनाट्य का का का घरणा कर गया होगा। जगन्नाथ में रासलीला के प्रवेश का यही विवरण संभव प्रतीत होता है।

जयदेव द्वारा प्रवर्तित रासलीला चैतन्यकाल में नवजीवन पाकर शता-विद्यों तक पछवित होती रही। दूरस्य देशों से दर्शनार्थ श्रानेवाले यात्रियों को कृष्णलीला का रासनुत्य द्वारा प्रदर्शन देखकर श्रत्यंत प्रसन्नता होती रही होगी। वह कृष्णयात्रा (कालियदमन) श्रव तक उत्कल देश को श्रानंदित करती रहती है।

इतिहास दस तथ्य का साची है कि मुसलमानो ने मध्यकाल में जहाँ

१ A History of Orissa, Vol. I, p. 16.

देश के विभिन्न देवमंदिरों का विध्वंस कर दिया, जगनाय जी के मंदिर से प्रति वर्ष ६ लाख रुपया कर छेकर उसकी प्रतिमा को नष्ट नहीं होने दिया। इस प्रकार पुजारियों, वैष्ण्य भक्तों एवं यात्रियों से इतनी बड़ी घनराशि के प्रलोभन ने देवमंदिर की प्रतिष्ठा को स्थायी बनाए रखा। धर्मभीर जनता मुसलमान शासको को कर देकर देवदर्शन के साथ साथ भगवान् के रास-दर्शन से भी कृतार्थ होती रही। रासनृत्य की यही परंपरा चैतन्यकाल में अकवर का शांतिमय राज्य पाकर पुनः मथुरा वृंदावन के करीलकुं जों में गुंजरित हो उठी।

वौद्धधर्म के पतनोन्मुख होते समय उत्कल के बौद्ध विहारों से जनता की श्रद्धा हटती गई। शैवधर्म ने पुनः बल पकड़ा श्रीर छठी शताब्दी में भुवनेश्वर के शैवमंदिरों का निर्माण तेजी से होने लगा । शक्तियात्रा के लिये उपयुक्त -वातावरण मिलने से चंडीचरित्र प्रचलित होने लगा।

दसवीं शताब्दी में विरचित विष्णुपुराण इस तथ्य का साची है कि वैष्णवों ने बौद्धधर्म की श्रवशिष्ट शक्ति का मूलोन्मूलन कर दिया श्रौर वासुदेव की उपासना संपूर्ण उत्तर भारत में फैलने लगी। रामानुक, रामानंद, चैतन्य, शंकरदेव, वल्लम, हित हरिवंश श्रादि महात्माश्रों ने वैष्णाव धर्म के प्रचार में पूरा योग दिया श्रौर रासनृत्य पुनः श्रपनी जन्मभूमि मधुरा में श्रिविष्ठित हो गया।

#### -बास्य रास की परंपरा सौराष्ट्र में

'रास' गीत का नाट्योचित पद्यप्रकार सौराष्ट्र गुजरात के गोपजीवन से संविधत है। इसका इतिहास भी श्रीकृष्ण के द्वारिकावास जितना ही पुराना है। गुजरात में रास के प्रचार का श्रेय कृष्ण के सौराष्ट्रनिवास को ही है।

शाङ्ग देव (१३वीं सदी) ने श्रपने ग्रंथ संगीतरताकर के सातवें नर्तनाध्याय में नृत्यपरंपरा के संबंध में तीन श्लोकों में इस प्रकार विवरण दिया है—

> लास्यमस्यायतः प्रीत्या पार्वत्या समदीदिशत् ॥६॥ पार्वती व्वनुशास्तिस्म लास्यं बाणात्मजामुषाम्। तया द्वारवती गोप्यस्ताभिः सौराष्ट्रयोषितः॥७॥

<sup>?</sup> A History of Orissa, Vol. I, p. 13.

#### ताभिस्तु शिक्षिता नार्थो नानाजनपदास्पदाः। एवं परम्पराप्राप्तमेतछोके प्रतिष्ठितम्॥८॥

इससे स्पष्ट हो जाता है कि जनता में लास्य का प्रचार कैसे हुआ। 'श्रिमनयदर्पण' में भी ऐसा ही उल्लेख मिलता है। हेमचद्र श्रपनी देशी नाममाला में श्रीर घनपाल श्रपनी 'पाइश्रलच्छी नाममाला' में कहते हैं कि प्राचीन विद्वान जिसे 'हलीष(स)कम्' श्रीर रासक कहते हैं वे वस्तुतः एक ही हैं। नाट्यशास्त्र में हर्छीसक श्रीर रासक को नाट्यरासक के उपरूपक के रूप में स्वीकार किया गया है।

सौराष्ट्र के प्रसिद्ध भक्त नरसिंह महेता को शिव जी की कृपा से रासलीला देखने का श्रवसर प्राप्त हुश्रा था। रास सहस्रपदी में यह प्रसंगवद्ध कर लिया गया है। कृष्ण गोपी का रास सभी से प्राचीन रास है। इसमें सभी रसमय हो जाते हैं।

रास श्रयवा लास्य केवल रसपूर्ण गीत ही नहीं, इसमें नृत्य, गीत श्रीर वाद्य का भी समावेश होता है। श्रतः नृत्य, वाद्य श्रीर गीत इन तीनों का मधुर त्रिवेणी संगम है रास।

राजरोखर की 'विद्धशालभंजिका' नाटक में रास का स्रष्ट उल्लेखः श्राया है---

''तवाङ्गणे खेलति दग्डरास''

जयदेव के गीतगोविद में भी राष्ठ का उल्लेख पाया जाता है-

''रासे हरिरिह सरस विलासम्''

देश देश की रुचि के श्रनुसार रासनृत्य के ताल श्रीर लय में विविधता रहती थी। गति की दृष्टि से रास के दो प्रकार हैं—(१) मस्या श्र्यात् कोमल प्रकार श्रीर (२) उद्धत श्र्यात् उत्कृष्ट प्रकार।

हेमचंद्रसूरि के शिष्य रामचंद्र गुणचंद्र ने श्रपने 'नाट्यदर्पण' में लास्य के श्रवांतर मेदों का वर्णन किया है। पं० पुंडरीक विट्ठल (१६ वीं सदी) के ग्रंथ "नृत्यनिर्णय" में दंडरास्य के संबंध में विस्तारपूर्वक वर्णन मिलता है।

> श्रसकृत्मंडली भूय गीतताललयानुगं। तदोदितं बुधेर्दंगड-रासं जनमनोहरम्॥ दग्डेर्विना कृतं नृत्यं रासनृत्यं तदेव हि।

श्री विल्वमंगल स्वामी ने श्रपने "रासाष्ट्रक" में रास का सुंदर वर्णन किया है। "वालगोपालस्तुति" नामक ग्रंथ की इस्तलिखित प्राप्त प्रतियों के कृष्ण के चित्रों से रासपरंपरा के उद्गम स्थान पर बहुत प्रकाश पड़ता है। यह चित्र 'रासाष्ट्रक' के इन क्लोकों के श्राघार पर निर्मित है—

श्रङ्गनामङ्गनामन्तरे माधवो । माधवं माधवं चान्तरेगाङ्गना ॥ इत्थमाकित्पते मण्डले मध्यगः । संजगौ वेणुना देवकीनन्दनः ॥

इस गीत का घ्रुवपद है-

"संजगी वेणुना देवकीनन्दनः ।"

ज्ञषा श्रनिरुद्ध के विवाह के कारण द्वारिका के नारीसमाच में नृत्य-परंपरा का श्रारंभ हुन्ना श्रीर घीरे घीरे सीराष्ट्र भर में उसका प्रचार हुन्ना।

लास्य की दूसरी परंपरा भी है चिसके प्रणेता हैं श्रर्जुन । श्रर्जुन ने उत्तरा को नृत्य सिखाया था। उत्तरा श्रिममन्यु की पत्नी हुई। सब सौराष्ट्र में श्राकर बस गए श्रीर यों उत्तरा के द्वारा सौराष्ट्र में नृत्य का प्रचार हुन्ना। इस बात का उल्लेख १४वीं सदी के संगीतसुघाकर, नाट्यसर्वस्वदीपिका श्रीर सुघाकलश विरचित संगीतोपनिषत्सार श्रथवा संगीतसरोद्धार में मिलता है।

इन सभी बातों से स्पष्ट है कि लास्य श्रौर रास नृत्य की परंपरा सौराष्ट्र में पॉच सहस्र वर्षों से भी प्राचीन है।

रास के गीतों का विषय प्रायः कृष्णगोपियों का विविध लीलाविहार या। प्रेमानंद कवि ने भी ऐसा ही वर्णन किया है।

## जैन रास का विकास

िछले श्रध्याय में वैष्णव रास के उद्भव श्रीर क्रिमक विकास का उल्लेख किया जा जुका है। रास संबंधी उपलब्ध साहित्य में जैन साहित्य का मुख्य स्थान है। इस साहित्य के रचनाकाल को देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दसवीं से पंद्रहवीं शताब्दी तक शतशत जैन रासों की रचना हुई। इस श्रध्याय में मध्यकालीन जैन रासों के विकासक्रम का विवेचन किया जायगा।

जिस प्रकार वैष्ण्वे रास का सर्वप्रथम नामोल्लेख एवं विवरण हरिवंश पुराण में उपलब्ध है उसी प्रकार प्रथम जैन रास का संकेत देवगुप्ताचार्य विरचित नवतत्वप्रकरण के भाष्यकार श्रभयदेव सूरि की कृति में विद्यमान है। श्रभयदेव सूरि ने नवतत्वप्रकरण का भाष्य संवत् ११२८ वि॰ में रचते हुए दो रासग्रंथों के श्रनुशीलन का विवरण इस प्रकार दिया है—

चतुर्दश्या रात्रि शेपे समुत्थाय शय्यायाः, स्नानादिशौचपूर्वं चन्दनादि चित वदनः परिहितप्रवर नवादि वस्त्रो यथाविभवमाभरणादिकृत शृंगारोऽन्यस्य कस्यापि मुखमपश्यन्ननुद्गत एव सूर्येऽखंडास्फुटित तंडुकसृतान्नजित विनिवेशित नारङ्ग नारिकेर जातिफलो जिनभवनमागत्य विहित प्रदक्षिणात्रय-स्तःसम्भवाभावे चैवमेव जयादिशब्दपूर्वं जिनस्यनमस्कारं कुर्वस्तद्ये तन्दुला-दीनमुञ्चेतः, ततो विहित विशिष्ट सपर्यो देववन्दनां कृत्वा गुरुवन्दनां च, साधूनां गुडघृतादिदानपूर्वं साधर्मिकान् भोजयित्वा स्वयं पारयतीति । धन-योशचिवशेपविधिमुकुटसप्तमी सन्धिवन्ध मागिक्यप्रस्तारिका प्रतिबन्ध रासकाभ्यामवसेय इति ।—भाष्यविवरण, पृ० ५१ ।

श्र्यात् चतुर्दशी को कुछ रात्रि शेष रहते शैया से उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर, चंदनचर्चित शरीर पर नवीन वस्त्र श्रौर श्रामूषणा घारण करके, श्रॅथेरे मुँह स्योदय से पूर्व श्रंजली में चावल, नारियल, जातिफल हत्यादि लेकर जैनमंदिर में जाकर नियमानुसार प्रदक्षिणा करके, जिन-प्रतिमा को नमस्कार करते हुए उसके श्रागे चावल श्रादि को सेवा में श्रार्पत कर दे। देववंदना श्रौर गुरुवंदना के उपरात घार्मिक व्यक्तियों को भोजन कराके स्वयं भोजन करे श्रौर मुकुटसप्तमी एवं संघिवंध माणिक्यप्रस्तारिका नामक रासो का श्रवसेवन करे।

'मुकुटसप्तमी' एवं 'माणिक्यप्रस्तारिका' नामक रासों के श्रितिरिक्त प्राचीन रासों में 'श्रंबिकादेवी' नामक रास का दसवीं शताब्दी में उल्लेख-मिलता है। 'उपदेशरसायन' रास के पूर्व ये तीन रास ऐसे हैं जिनका केवल नामोल्लेख मिलता है किंतु जिनके वर्ण्य विषय के संबंध में निश्चित मत नहीं स्थिर किया जा सकता। हाँ, उद्धरण के प्रसंग से हतना अवश्य कहा जा सकता है कि ये रास नीति-धर्म-विषयक रहे होंगे, तभी इनका अनुशीलन धार्मिक कृत्य के रूर में आवश्यक माना गया था। विचारणीय विषय यह है कि इन दोनों रासों—'मुकुटसप्तमी' और 'माणिक्यप्रस्तारिका'—का रचनाकाल क्या है और किस काल में इनका अनुशीलन इतना आवश्यक माना गया है।

जिन श्रमयदेव स्रि की चर्चा हम श्रमी कर श्राए हैं, उनका परिचय जिनवल्लम स्रि ने इस प्रकार दिया है—''चंद्रकुल रूपी श्राकाश के स्र्य श्री वर्धमान प्रभु के शिष्य स्रि जिनेश्वर हुए जो दुर्लभराज की राज्यसमा में प्रतिष्ठित थे। मेघानिधि जिनचंद्र स्रि हारा संस्थापित श्री स्तंमनपुर में नवनवांग विवृतिवेघा जिनेंद्रपाल श्रमयस्रि उत्पन्न हुए। श्रर्थात श्रमयदेवस्रि जिनवल्लम से पूर्व श्रीर जिनचंद्र के उपरात हुए। जिनवल्लम को उनके गुरु जिनेश्वरस्रि ने श्री श्रमयदेवस्रि के यहाँ कुछ काल तक शिद्धा प्राप्त करने के लिये मेजा। जिनवल्लम ने श्रमयदेवस्रि के यहाँ विधिवत् शिद्धा प्राप्त की। जिनवल्लम का देवलोकप्रयागा संवत् ११६७ में कार्तिक कृष्ण हादशी को हुश्रा। श्रतः निश्चित है कि श्री श्रमयदेवस्रि सं० ११६७ से कुछ पूर्व ही हुए होंगे श्रीर यह भी निश्चित है कि उनके समय तक 'मुकुट-सप्तमी' एवं 'माग्रिक्यप्रस्तारिका' नामक रास सर्वत्र प्रसिद्ध हो जुके थे। श्रतः इन रासों की रचना ११वीं शताब्दी या उससे पूर्व मानना उचित होगा।

'उपदेशरसायनरास' संभवतः उपलब्ध जैन रासप्रंथों में सबसे प्राचीन है। इस रास में पद्धटिका' छंद का प्रयोग किया गया है जो 'गीतिको-विदैः सर्वेषु रागेषु गीयत इति' के श्रनुसार सभी रागों में गाया जाता है।

इन उद्धरणों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ''उपदेशरसा-यन रास'' को जैन रासपरंपरा की प्रारंभिक प्रवृत्ति का परिचायक माना जा

१ श्रपभंश कान्यत्रयी, पृ० ११५।

सकता है। ''मुकुटसप्तमी'' 'एवं माणिक्यप्रस्तारिका' का मंदिर में श्रव-सेवन इस तथ्य का प्रमाण है कि इनमें धामिक एवं नेतिक शिद्धाशों का श्रवश्य समावेश रहा होगा, श्रीर 'उपदेशरसायन रास' उसी परंपरा में विर-चित हुश्रा हो तो कोई श्राश्चर्य नहीं।

उपदेशरसायन रास के श्रानुशीलन से घार्मिक रास की उपयोगिता इस प्रकार प्रत्यच्च प्रतीत होती है —

धिम्मय नाडय पर निचिज्जिहिं
भरह-सगर निक्खमण कहिज्जिहिं।
चक्कविट - वल - रायह चिरयहँ
निचिवि श्रंति हुंति पन्वइयहँ॥

## श्रर्थात्—

"उन धार्मिक नाटकों को नृत्य द्वारा दिखाना चाहिए जिनमें भरतेश्वर बाहुबलि एवं सगर का निष्क्रमण दिखाया गया हो। उनका कथन करना चाहिए। बलदेव, दशार्णभद्रादि चरित को कहना चाहिए। ऐसे महापुरुष के जीवन को नर्तन के आधार पर दिखाना चाहिए जिनसे प्रवज्या के लिये संवेग वासना उत्पन्न हो।"

जंबूस्वामी चिरत में 'श्रंबादेवी रास' का उल्लेख मिलता है। जंबू-स्वामी चिरत की रचना सं० १०७६ वि० में हुई थी। उसमें 'श्रंबादेवी' का रास मिलता है। इस रास से भी श्रनुमान लगाया जा सकता है कि श्रंबा-देवी के चिरत के श्राधार पर जीवन को श्रध्यात्म तत्व की श्रोर उन्मुख करने के लिये इस रास की रचना हुई होगी।

इसी प्रकार श्रपभ्रंश में एक 'श्रंतरंग रास' की रचना का भी उल्लेख पाया जाता है। यह रास श्रभी तक प्रकाशित पुस्तक के रूप में नहीं श्राया

१ धार्मिकानि नाटकानि पर नृत्यन्ते

भरत-सगर निष्क्रमणानि कथ्यन्ते।

चक्रवति-बलराजस्य चरिवानि

नितंत्वाऽन्ते भवन्ति प्रव्रजितानि॥

<sup>---</sup> उपदेशरसायन रास, ३७।

है। मुझे इसकी हस्तलिखित प्रति भी श्रभी तक देखने को नहीं मिली। वारहवीं शताब्दी तक उपलब्ध रासों की संख्या श्रद तक इतनी ही मानी जा सकती है।

१२ वी शताब्दी के उपरांत विरचित उपलब्ध रास प्रंथों की संख्या एक सहस्र तक पहुँच गई है। इनमें से ऋति प्रसिद्ध रासप्रंथों का सामान्य विवेचन इस संग्रह में देने का प्रयास किया गया है।

## तेरहवीं शताब्दी के रास

तेरहवीं चौदहवीं शताब्दी रासरचना के जिये सर्वोस्कृष्ट मानी जाती है। इस युग में साहित्यिक एवं श्रिभनेयता की दृष्टि से उत्कृष्ट कई रचनाएँ दिखाई पड़ती हैं। जैनेतर रासकों में काव्यकला की दृष्टि से सर्वोत्तम रास 'संदेशरासक' इसी युग के श्रास पास की रचना है। वीररसपूर्ण 'भरतेश्वर वाहुवलि घोर रास' तथा 'भरतेश्वर वाहुवलि रास' काव्य की दृष्टि से उत्तम काव्यों में परिगणित होते हैं। इस रास की भाषा परिमार्जित एवं गंभीर भावों के साथ होड़ लेती हुई चलती है। जैन रासों में 'जंबूस्वामि रास', 'रेवंत-गिरि रास' एवं 'श्राबू रास' प्रभृति ग्रंथ प्रमुख माने छाते हैं। उनकी रचना इसी युग में हुई है।

'उपदेशरसायन रास' की शैली पर विरचित 'बुद्धिरास' गृहस्य जीवन को सुखमय वनाने का मार्ग दिखाता है। श्राचार्य शालिमद्र सूरि सजन से विवाद, नदी सरोवर में एकात में प्रवेश, जुवारी से मैत्री, सुजन से कलह, गुविवहीन शिद्धा एवं धनिवहीन श्रीमान को व्यर्थ बताते हुए गाईरध्य धर्म के पालन पर वल देते हैं। मातृ-िपतृ-भिक्त पर बल देते हुए दानशीलता की महिमा बताना इस रास का लक्ष्य है। श्रावक धर्म की श्रोर भी संकेत पाया खाता है। इस प्रकार नैतिकता की श्रोर मानव मन को प्रेरित करने का रास- कारो का प्रयास इस युग में भी दिखाई पड़ता है।

लैनधर्म में लीयदया पर बड़ा वल दिया जाता है। इसी युग में आसिग किया कि ने 'लीयदया रास' में आवक धर्म को स्मष्ट करने का सफल प्रयास किया है। 'बुद्धिरास' के समान इसमें भी मातापिता की सेवा, देवगुरू की भक्ति, मन पर संयम, सदा मत्यभाषण, निरंतर परोपकार-चितन पर बल दिया गया है। धर्म की सिहमा बताते हुए कि धर्मप्रेसियों में विश्वास उत्पन्न

कराना चाइता है कि धर्मपालन से ही लोक में समृद्धि श्रीर परलोक में सुख संभव है। श्रागे चलकर किन धर्मात्माश्रों की कष्टसिंहणुता का उल्लेख करके धर्मपालन के मार्ग की बाधाश्रों की श्रोर मी संकेत करता है। इस प्रकार ५३ रलोकों में निरिचत यह लघु रास श्रिमनेय एवं काव्यछ्टा से परिपूर्ण दिखाई पड़ता है।

इसी युग में एक ऐसा जैन रास मिलता है जिसका कृष्णा बलराम से संबंघ है। जैन संप्रदाय में मुनि नेमिकुमार का बड़ा माहात्म्य है। उन्हीं की जीवनगाथा के श्राधार पर 'श्रीनेमिनाथ रास' की रचना सुमति-गिणा ने की। इस रास में कृष्ण के चरित्र से नेमिनाथ के चरित्रवल की श्रिधिकता दिखाना रासकार को श्रिभीष्ठ है। कुष्ण नेमिनाथ के तेजवल को देखकर भयभीत हुए कि द्वारावती का राज्य उसे ही मिलेगा। श्रतः उन्होंने मछयुद्ध के लिये नेमिनाथ को ललकारा। नेमिनाथ ने युद्ध की निस्सारता समझाते हुए कृष्या से मछयुद्ध में भिड़ना स्वीकार नहीं किया। इसी समय ऐसा चमत्कार हुआ कि कृष्ण नेमिनाथ के हाथों पर बंदर के सहश झलते रहे पर उनकी भुनाओं को झका भी न सके। यह चमत्कार देखकर कृष्ण ने हार स्वीकार कर ली श्रौर वे नेमिनाथ की भूरि भूरि प्रशंसा करने लगे। इसके उपरात उग्रसेन की कन्या राजमती के साथ विवाह के श्रवसर पर जीवहत्या देखकर नेमिनाथ के वैराग्य का वर्शान बड़े मार्मिक ढंग से किया गया है। यह लघु रास ग्राभिनेय होने के कारण श्रत्यंत जनिषय रहा होगां क्यों कि इसकी श्रनेक इस्तलिखित प्रतियाँ स्थान स्थान पर जैन भंडारों में उपलब्ध है।

कृष्णानीवन से संबंध रखनेवाला एक ग्रौर जैन रास 'गयसुकुमाल' मिला है। गजसुकुमार मुनि का जो चरित्र जैनागमों में पाया जाता है वही इसकी कथावस्तु का ग्राधार है।

इस रास में गनसङ्गार मुनि को कृष्ण का अनुन सिद्ध किया गया है। देवकी के ६ मृतक पुत्रों का इसमें उल्लेख है। उन पुत्रों के नाम हैं— अनिकसेन, अनितसेन, अनितसेन, अनिहतिरपु, देवसेन और शत्रुसेन। देवकी के गर्भ से गनसुकुमार के उत्पन्न होने से बालकीड़ा देखने की उनकी अमिलाबा पूर्ण हो, यही इस रास का उद्देश्य है। ३४ को को में यह लघु रास समास होता है और अंत में इस रास का अमिनय देखने और उसपर विचार करने से शाक्वत सुखप्राप्ति निश्चित मानी गई है।

यह प्रमारा है कि किसी समय इस रास के श्रिभनय का प्रचलन श्रवश्य

जैनवर्म में तीर्थ स्थानों का श्रत्यंत माहातम्य माना गया है। इसी कारण रेवंतिगिरि एवं श्राबू तीर्थों के महत्व के श्रावार पर 'रेवंतिगिरि रास', एवं 'श्राबू रास' विरचित हुए। रेवंतिगिरि रास चार कड़वकों में श्रीर श्राबू रास मावा श्रीर ठवणी में विभक्त है। जिन लोगों ने इन तीर्थों में देवालयों का निर्माण किया उनकी भी चर्चा पाई जाती है। स्थानों का प्राकृतिक दृश्य, वार्मिक महत्व, मंदिरों की छुटा श्रीर तीर्थदान की महिमा का सरस वर्णन मिलता है। काव्यसौष्ठव एवं प्राकृतिक वर्णन की सहमता की दृष्टि से रेवंतिगिरि रास उत्कृष्ट रासों में परिगणित होता है। इसका श्रर्थ विस्तार के साथ पृष्ट ५१६ से ५२३ तक दिया हुश्रा है।

तात्पर्य यह है कि १३ वीं शताब्दी में जैन मुनियों, दानवीरों, तीर्थ-स्थान-महिमा की श्रिभिव्यक्ति के लिये श्रनेक लघु एवं श्रिभिनेय रासः विरचित हुए ।

## १४ वीं शताब्दी के प्रमुख जैन रास

चौदहवीं शती का मध्य श्राते श्राते रासान्वयी काव्यों की एक नई शैली फागु के नाम से पनपने लगी। ऐसा प्रतीत होता है कि जब जैन देवालयों में रास के श्रामनय की परंपरा हासोन्मुख होने लगी तो बृहत् रासों की रचना होने लगी। इस तथ्य का प्रमाण मिलता है कि रास के श्रामनेता युवक युवतियों के संगीतमाधुर्य से यत्रतत्र प्रेचकों के चारित्रिक पतन की श्राशंका उपस्थित हो गई। ऐसी स्थिति में विचारकों ने संगठन के द्वारा यह निर्णय किया कि जैन मंदिरों में रासन्त्य एवं श्रामनय निषद्ध घोषित किया जाय। इसका परिणाम यह हुश्रा कि रासकारों ने रास की श्रामनेयता का वंघन शिथिल देखकर बृहत् रासकाव्यों का प्रण्यन प्रारंभ किया। यह नवीन शैली इतनी विकसित हुई कि रास के रूप में पंद्रहवीं शती में श्रीर उसके उपरात पूरे महाकाव्य बनने लगे श्रीर रास की श्रामनेयता एक प्रकार से समाप्त हो गई।

१४ दो शती में जनता ने मनोविनोद का एक नया साधन हुँ ह निकाला श्रीर फागु रचना का निर्माण होने लगा। ये फागु सर्वथा श्रिभिनेय होने

न्त्रौर धार्मिक वंधनों से कभी कभी मुक्त होने के कारण भली प्रकार विकसित हुए। इसका उल्लेख फागु के प्रसंग में विस्तार के साथ किया जायगा।

इस शती की प्रमुख रचनाश्रों में 'कछूली रास' एवं 'सप्तक्षेत्रि रास' का महत्व है। 'कछूली रास' कछूली नामक नगर के माइात्म्य के कारण विरचित हुश्रा। यह नगर श्रिमकुंड से उत्पन्न होनेवाले परमारों के राज्य में स्थित है। यह पवित्र तीर्थ श्राकृ की तलहटी में स्थित होने के कारण पुण्यात्माश्रों का वासस्थल हो गया है। यहाँ पार्श्विजन का विशाल मंदिर है जहाँ निरंतर पार्श्विजन भगवान् का गुणागान होता रहता है। यहाँ निवास करनेवाले माणिक प्रभु सूरि श्रंबिलादि वर्तों का निरंतर पालन करते हुए श्रपना शरीर कृश बना डालते थे। उन्होंने श्रपना श्रंतकाल समीप जानकर उदयसिंह सूरि को श्रपने पट्ट पर श्रासीन किया। उदयसिंह सूरि ने श्रपने गुक के श्रादेश का पालन किया श्रोर तप के क्षेत्र में दिग्वजय प्राप्त करके गुर्जरघरा, मेवाइ, मालवा, उज्जैन श्रादि राज्यों में श्रावकों को सद्धमें का उपदेश किया। उन्होंने स्थान स्थान पर संघ की प्रमावना की श्रौर वृद्धावस्था में कमल सूरि को श्रपने पट्ट पर विभूषित करके श्रनशन द्वारा श्रपनी श्रात्मा को श्रुद्ध किया।

इस प्रकार इस रास में कछूली नगरी के तीन मुनियों की जीवनगाथा का संकेत प्राप्त होता है। इससे पूर्व विरचित रासों में प्रायः एक ही मुनि का माहात्म्य मिलता है। इस कारण यह रास श्रपनी विशेषता रखता है। प्रशातिलक का यह रास वस्त में विभाजित है श्रीर प्रत्येक वस्त के प्रारंभ में श्रुवपद के समान एक पदांश की पुनरावृत्ति पाई जाती है, जैसे—(१) तम्ह नयरी य तम्ह नयरी, (२) जित्त नयरी य जित्त नयरी, (३) ताव संधीउ ताव संधीउ। यह शैली जनकाव्यों में श्राज भी पाई जाती है। संभवतः एक व्यक्ति इनको प्रथम गाता होगा श्रीर तदुपरांत 'कोरस' -के रूप में श्रन्य गायक इसकी पुनरावृत्ति करते रहे होंगे।

जैन मंदिरों में रास को नृत्य द्वारा श्राभिन्यक्त करने की प्रगाली इस काल में भली प्रकार प्रचलित हो गई थी। सं० १३७१ वि० में श्रवदेव सूरि विरचित 'समरा रासो' इस युग की एक उत्तम कृति है। बारह भाषों में विभक्त यह कृति रास साहित्य को नाटक की कोटि में परिगणित कराने के लिये प्रवल प्रमाण है। इस रास की एकादशो भाषा का चौथा दलोक इस प्रकार है—

# जलवट नाटकु जोइ नवरंग ए रास लउहारस ए।

जलाशय के समीप लकुटारास की शैली पर रास खेले जाने का स्पष्ट उल्लेख मिलता है।

इसी कृति की द्वादशी भाषा में समरा रास को जिनवर के सामने नर्तन के साध्यम से इप्रमिन्यक्त करनेवालों को पुरायात्मा माना गया है। रास साहित्य के विविध उपकरशों की भी इसमें चर्चा पाई जाती है। रास के श्रंत में कवि कहता है—

रचियक ए रचियक ए रचियक समरारासो । एहु रास जो पढइ गुणइ नाचिउ जिणहरि देइ । श्रविण सुणइ सो वयठक ए । तीरथ ए तीरथ ए तीरथ जात्र फलु लेई ॥ १० ॥

इससे सिद्ध होता है कि रास के पठन, मनन, नर्रान एवं अवण में से किसी एक के द्वारा तीर्थयात्रा का फल प्राप्त होता था। तीन बार 'तीरथ ए' का प्रयोग करके किन इस तथ्य पर बल देना चाहता है।

इस युग की एक निराली कृति 'सप्तक्षेत्रि रास' है। जैनधर्म में विश्व-ब्रह्माड की रचना, सप्तक्षेत्रों की सृष्टि एवं भरतखंड के निर्माण की विशेष प्रणाली पाई जाती है। 'सप्तक्षेत्रि रास' में ऐसे नीरस विषय का वर्णन सरस संगीतमय भाषा मे पाया जाना कविचातुर्य एवं रासमाहातम्य का परिचायक है। सप्तक्षेत्रों के वर्णन के उपरांत बारह मुख्य ब्रतों का उल्लेख इस प्रकार है—

(१) प्रागातिवात त्रत (म्रिहिंसा), (२) सत्यभाषगा, (३) परधन परिहार (म्रिस्तेय), (४) शीलता का संचार, (५) म्रपरिम्रह, (६) द्वेषत्याग, (७) भोगोपभोग त्याग, (८) म्रमर्थ दंड का त्याग, (६) सामायक त्रत, (१०) देसावगासी त्रत, (११) पोषध त्रत, (१२) म्रातिथि संविभाग त्रत।

११६ दलोकोंवाले इस रास में जिनवर की पूजा का विस्तार सहित वर्णन मिलता है। स्वर्णशिविका, श्राभरग्रामय पूजा, विविधोपचार का श्रनावश्यक विवरण रास को श्रभिनेय गुणों से वंचित बना देता है। जैनधर्म पूजा, ब्रत, उपवास, चित्र श्रादि पर बड़ा बल देता है। इस रास में इन सबका स्थान स्थान पर विवेचन होने से यह रास पाठ्य सा प्रतीत होने लगता है किंतु सभव है, जैनधर्म की प्रमुख शिक्षाश्रों की श्रोर ध्यान श्राक्षित करने

के लिये नृत्यों द्वारा इस रास को सरस एवं चिचाकर्षक बनाने का प्रयास किया गया हो। यह तो निस्संदेह मानना पड़ेगा कि जैनधर्म का इतना विस्तृत विवेचन एकत्र एक रास में मिलना कठिन है। कवि इसके लिये भूरि भूरि प्रशंसा का भाजन है। कवि ने विविध गेय छंदों का प्रयोग किया है, श्रतः यह रागकान्य श्रिमनेय साहित्य की कोटि में श्रा सकता है।

१४ वीं शताब्दी में जैनधर्म-प्रतिपालक कई महानुभावों के जीवन को केंद्र बनाकर विविध रास लिखे गए। इस युग की यह भी एक विशेषता है। ऐतिहासिक रास्रो की परंपरा इस शताब्दी के उपरांत भलो प्रकार परल-वित हुई।

# १४ वीं शती के प्रमुख रासकार

(१) शालिभद्र स्रि—'पंडव चरित' की रचना देवचंद स्रि की प्रेरणा से की गई। यह एक रास काव्य है जिसमें महामारत की कथा वर्णित है। केवल ७६५ पंक्तियों में संपूर्ण महाभारत की कथा सार रूप से कह दी गई है। कथा में जैनधर्मानुसार कुछ परिवर्तन कर दिया गया है, परंतु यह सब गौण है। काव्यसौष्ठव, काव्यबंघ ग्रौर भाषा, तीनों की दृष्टि से इस ग्रंथ का विशेष महत्व है। ग्रंथ का वस्तुसंविधान बड़ा ही ग्राकर्षक है। इतिवृत्त के तीव प्रवाह, घटनाश्रों के सुंदर संयोजन श्रौर स्वामाविक विकास की श्रोर हमारा ध्यान श्रपने श्राप श्राकर्षित होता है। दूसरी ठवणी से ही कथा प्रारंभ हो जाती है—

हथिया-उरि पुरि कुर-नरिंद केरो छलमंडय । सहजिहिं संतु सुहागसीछ हूउ नरवरु संतग्र ॥

क्यानक की गति की दृष्टि से चतुर्थ ठवणी का प्रसंग विशेष उल्लेखनीय है। ऐसे अनेक प्रसंग इस प्रंथ में मिलते हैं।

कान्यवध के दृष्टिकी गा से देखा जाय तो समस्त ग्रंथ १५ ठविणयों (प्रकरणों) में विभाजित है। प्रत्येक ठविणा गेय है। प्रत्येक ठविणा के अत में छंद बदल दिया गया है श्रीर श्रागे की कथा की सूचना दी गई है। इस प्रकार इस ग्रंथ में बंधवैविध्य पाया जाता है।

(२) जयानंद सूरि—इनकी कृति 'क्षेत्रप्रकाश' है। १४१० के लगमग इसकी रचना हुई। यह भी एक रास ही है।

- (३) विजयभद्रसूरि—कमलावती रास (१४११)। इसमें ३६ किंद्रयाँ है। कलावती रास में ४६ किंद्रयाँ हैं। इसमें तत्कालीन भाषा के स्वरूप का श्रव्हा श्राभास मिलता है।
- (४) विनयप्रम—गौतम रास (रचनाकाल १४१२)। प्र किंद्र्यों का यह प्रय ६ भासा (प्रकरण) में विभक्त है। प्रत्येक भासा के श्रंत में छंद वदल दिया गया है। इसकी रचना किं ने खंभात में की—

चउदहसे बारोतर वरिसे गोयम गण्धर । केवल दिवसे, खंभनयर प्रसुपास पसाये कीघो ॥ कवित उपगारपरो श्रादि ही मंगल एह भणीजे । परब महोत्सव पहिलो दीजे रिद्धि सिक्ड कल्याण करो ॥

इस ग्रंथ में काव्यचमत्कार भी कहीं कहीं पाया जाता है। श्रलंकारों का सुंदर प्रयोग भलकता है। चमत्कार का मूल भी यही श्रलंकारयोजना है।

कान्यवंध की दृष्टि से यह ग्रंथ ६ भासा (प्रकरण) में विभाजित है। छंदवैविध्य भी इसमें पाया जाता है श्रीर इसका गेय तत्व सुरिच्चत है।

(५) ज्ञानकलश मुनि—श्री बिनोदय सूरि पद्यामिषेक रास (रचनाकाल १४१५)। ३७ किंड्यों के इस ग्रंथ में जिनोदय सूरि के पद्यामिषेक का सुंदर वर्णन है। श्रालंकारिक पद्धति में लिखित यह एक सुंदर एवं सरल काव्य है।

कान्यवंघ की दृष्टि से इसमें वैविध्य कम ही है। रोला, सोरठा, घत्ता श्रादि छंदों का प्रयोग पाया जाता है।

संस्कृत की तत्सम शब्दावली इसमें पाई नाती है। साथ ही तासु, सीसु श्रादि रूप भी मिलते हैं। नीयरे, नीवड, पाहि, परि, हारि, दीसई, छेखई जैसे रूप भी मिलते हैं।

(६) पहराज—इन्होंने श्रपने गुरु जिनोदय सूरि की स्तुति में ६ छुप्पय लिखे हैं। प्रत्येक छप्पय के श्रंत में श्रपना नाम दिया है।

इन छुप्यों से ऐसा विदित होता है कि श्रपभ्रंश के स्वरूप को बनाए रखने का मानो प्रयत्न सा किया सा रहा हो। इस जागिकरि, वखागाह श्रादि शब्द इसमें प्रयुक्त हुए हैं।

इसी युग में किसी श्रज्ञात किन का एक श्रीर छुप्पय भी जिनप्रभ सूरि की स्तुति का मिला है। संभव है, यह लघु रचना भी रास के सहश गाई जाती

रही हो पर जब तक इसका कहीं प्रमाण नहीं मिलता, इसे रास कैसे माना जाय।

- (७) विजयमद्र—हंसराज वच्छराज चउपई (रचनाकाल १४६६)। हंस श्रीर वच्छराज की लोककथा इसमें वर्णित है।
- (८) श्रमाइत—हंगाउली। इसमें हस श्रौर वच्छरान की एक लोककथा है। हमाउली का वास्तविक नाम 'हंगवछचित' है। यह एक सुंदर रसात्मक काव्य है। इसका श्रंगी रस है श्रद्भुत। करुण श्रौर हास्य रस को भी स्थान मिला है। तीन विरह गीतों में करुण रस का श्रच्छा परिपाक हुश्रा है।

छंद की दृष्टि से दूहा, गाथा, वस्तु, श्रीर चौपाई का विशेष प्रयोग पाया काता है।

इस ग्रंथ की विशेषता है इसका सुंदर चरित्राकन । हंस श्रीर वच्छ दोनों का चरित्रचित्रण स्वाभाविक बन पड़ा है ।

(६) मेरुनंदनगणी—श्री बिनोदय सूरि विवाहल । इसका रचनाकाल है १४३२ के पश्चात्। इसमें श्री जिनोदय सूरि की दीचा के प्रसंग का रोचक वर्णन है। रचयिता स्वयं श्री जिनोदय सूरि के शिष्य थे। ४४ कड़ियों का यह काव्य श्रालंकारिक शैलों में लिखा गया है।

कान्यवंघ की दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व है।

झूलगा, वस्तु, घात, पादाकुल का विशेष प्रयोग पाया जाता है। इन्होंने ३२ भालगा छंदों में रचना की।

इसी किन का ३२ कि कि वृंद्यों का दूसरा कान्यग्रंथ है 'श्रिजित-शांति-स्तवन' कहा जाता है कि किन संस्कृत का निद्वान् था, परंतु श्रव तक कोई प्रति प्राप्त नहीं हुई।

इस युग में मातृका श्रीर कका (वर्णमाला के प्रथम श्रद्धर से लेकर श्रांतिम वर्ण तक क्रमशः पदरचना) शैली में भी कान्यरचना होती थी। फारसी में दीवान इसी शैली में लिखे जाते हैं। जायसी का श्रखरावट भी इसी शैली में लिखा गया है।

देवसुंदर सूरि के किसी शिष्य ने ६६ कड़ियों की काकबंधि चउपइ की रचना की है। इस ग्रंथ में कोई विशेष उल्लेखनीय बात नहीं। कवि के

संबंध में भी कुछ ज्ञात नहीं होता । केवल इतना जाना जा सकता है कि आरंभ में वह देवसुंदर सूरि को नमस्कार करता है । देवसुंदर सूरि १४५० तक जीवित थे। अतः रचना भी उसी समय की मानी जा सकती है ।

भाषा की दृष्टि से देखा जाय तो तत्सम शब्दों का बाहुल्य पाया जाता है। साथ ही दीलइ, चिंतवइ, खाषइ, जिग्रवर आदि शब्दप्रयोग भी मिलते हैं।

इस युग में जैनों के श्रतिरिक्त श्रन्य कवियों ने भी काव्यरचना की है जिसमें श्रीघर व्यास विरचित 'रणमल छंद' का विशेष स्थान है।

इस काव्य की कथावस्तु ए० २४३-२४४ पर दी गई है। इसकी काव्यमहत्ता पर काव्यमीष्ठव के प्रसंग में विस्तार से वर्णन होगा।

- (१०) हंस-शालिभद्र रास—रचनाकाल १४५५। किड़ियाँ २१६। इसं काव्य की खंडित प्रति प्राप्त हुई है। इंस किव जिनरत सूरि के शिष्य थे। श्रादिवन सुदी दशमी के दिन यह रास रचना पूर्ण हुई।
- (११) नयशेखर सूरि—प्राकृत, संस्कृत श्रौर गुनराती के बड़े भारी कि वे । इनके गुरु का नाम था महेंद्रप्रम सूरि । इनकी मुख्य रचना है प्रनोध-चिंतामिशा (४३२ किंड्योवाला एक रूपक काव्य)। रचनाकाल १४६२। इसकी रचना संस्कृत भाषा में भी की है।

इसी के साथ किन ने 'त्रिभुवन-दीपक-प्रबंघ' की रचना देशी माला में की है। उसके उपदेशचितामिया नामक संस्कृत प्रंथ में १२ सहस्र से भी श्रिषक रलोक हैं। इसके श्रितिरक्त शत्रुंजयतीर्थ द्वात्रिंशिका, गिरनारगिरि द्वात्रिंशिका, महावीरिजन द्वात्रिंशिका, जैन कुमारसंभव, छुंदः शेखर, नवतत्व-कुलक, श्रिजतशातिस्तव, धर्मसर्वस्व श्रादि सुख्य हैं। ध्यशेखर सूरि महान् प्रतिमासंपन्न किन थे। रास नाम से इनकी कोई पृथक् कृति नहीं मिलती। किंतु शत्रु त्या गिरनार तीर्थों पर ३२ छुंदों की रचना रास के सहश गेय हो सकती है। इस प्रकार इसे रासान्वयी काव्य माना जा सकता है।

(१२) भीम—ग्रमाइत के बाद लोककथा लिखनेवालों में दूसरा व्यक्ति है भीम। उसने 'सद्यवत्शचरित' की रचना १४६६ में की। कवि की जाति श्रीर निवासस्थान का पता नहीं मिलता।

यह एक सुंदर रसमय कृति है। प्रंथारंभ में ही प्रतिशा की गई है-

सिंगार हास करुणा रुदो, वीरा भयान वीभत्थो। अद्भुत शत नवह रसि जंपिसु सुदय वच्छस्स।

फिर भी विशेष रूप से वीर श्रीर श्रद्भुत रस में ही श्रिषिकांश रचना हुई है। श्रंगार का स्थान श्रित गौण है। भाषा श्रोजपूर्ण एवं प्रसाद गुगा युक्त है।

श्रनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग इसमें पाया जाता है। दूहा, पद्ध डी, चौपाई, वस्तु, छप्पय, कुंड लिया श्रीर मुक्तिदाम का इसमें श्राधिक्य है। पदों में भी वैविध्य है।

(१३) शालिस्रि नामक जैन साधु ने पौरागिक कथा के आधार पर १८२ छंदों की एक सुंदर रचना को। जयशेखर स्रि के पश्चात् वर्णावृत्तों में रचना करनेवाला यही व्यक्ति है। भाषा पर इसका पूर्ण अधिकार था। काव्य-बंध की दृष्टि से इस ग्रंथ का कोई मूल्य नहीं। परंतु विविध वर्णावृत्तों का विस्तृत प्रयोग इसकी विशेषता है।

गद्य श्रीर पद्य में साहित्य की रचना करनेवालों में सोमसुंदर सूरि का स्थान सर्वप्रथम है। श्रनेक जैन ग्रंथो का इन्होंने सफल श्रमुवाद किया। इनके गद्यग्रंथो में बालावनोध, उपदेशमाला, योगशास्त्र श्राराधना पताका नवतत्व श्रादि प्रमुख हैं। कहा जाता है कि इन्होंने श्राराधना रास की भी रचना की थी परंतु श्रव तक उक्त ग्रंथ श्रप्राप्य है। इनका दूसरा प्राप्त सुंदर काव्यग्रंथ है रंगसागर नेमिनाथ कागु। श्रन्थ नेमिनाथ कागु से इस कागु में विशेष बात यह है कि इसमें नेमिनाथ के बन्म से इनका चरित्र श्रारंभ किया गया है।

यह फान्य तीन खंडों में विभक्त है चिनमें क्रमशः ३७,४५, ३७ पद्य हैं। छंदों में भी वैविध्य है। अनुष्टुय, शार्द्लविकी दित, गाथा आदि छंदों का विशेष प्रयोग पाया जाता है।

इस युग में खरतर-गुण-वर्णन छुप्य नामक एक श्रीर विस्तृत प्रंथ भी किसी श्रज्ञात किन का प्राप्त हुश्रा है। इतिहास की दृष्टि से इस काव्य का विशेष महत्त्व है। कई ऐतिहासिक घटनाएँ इसमें श्राती हैं। काव्यतत्त्व की ट्रं दृष्टि से इसकी विशेष उपयोगिता नहीं है। इसकी भाषा श्रवहट से मिलती जुलती है। कहीं कहीं डिंगल का प्रभाव

लोककथाओं को लेकर लिखे जानेवाले कान्यों—हंसवच्छ चउपह, हंसाउली श्रीर सदयवत्सचरित के पश्चात् हीराणंद सूरि विरचित विद्या-विलास पवाडु का स्थान श्राता है। इनकी श्रन्य कृतियाँ भी मिलती हैं, यथा—वस्तुपाल-तेजपाल-रास, किलकाल, दशाणभद्रकाल श्रादि। परंतु इन सब में श्रेष्ठ है विद्याविलास पवाडु। कान्यसौष्ठव, कान्यबंध श्रीर भाषा, इन तीनों की दृष्टि से इस कृति का विशेष महत्त्व है। इसकी कथा लोककथा है जो मिलनाथ कान्य में भी मिलती है।

काव्यवंघ की दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व है। इसमें सवैया देसी, वस्तुलंद, दृहे, चौपाई, राग भीमपलासी, राग संघूउ, राग वसंत श्रादि का विपुल प्रयोग मिलता है। समस्त ग्रंथ गेय है श्रीर यही इसकी विशेषता है। प्रत्येक छंद के श्रंत में कवि का नाम पाया जाता है।

सामाजिक जीवन की दृष्टि से भी इसका महत्व है। राजदरबार, वाणिज्य, नारी को लेकर समाज में होनेवाले भ्राड़े, राज्य की खटपट, विवाह-समारोह श्रादि का सबीव वर्णन इसमें पाया जाता है।

पंद्रहवीं शताब्दी तक विरचित परवर्ती अपभ्रंश रासों के विवेचन एवं विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस काव्यप्रकार के निर्माता जैन मुनियों का आशय एकमात्र धर्मप्रचार या। जैनधर्म में चार प्रकार के अनुयोग मूल रूप से माने जाते हैं, जिनके नाम हैं—द्रव्यानुयोग, चरणकर्णानुयोग, कथानुयोग और गणितानुयोग। द्रव्यानुयोग के आधार पर अनेक रास लिखे गए जिनमें द्रव्य, गुण, पर्याय, स्याद्वाद, नय, अनेकातवाद एवं तत्वज्ञान का उपदेश संनिहित है। ऐसे रासों में यशोविषय गणि विरचित 'द्रव्यगुण पर्याय नो रास' सबसे अधिक प्रसिद्ध माना जाता है। जैन-दर्शन-विवेचन के समय हम इसका विशेष उल्लेख करेंगे। चरणकर्णानुयोग के आधार पर विरचित रासों में महामुनियों के चरित, साधु गृहस्थों का धर्म, अनुव्रत, महाव्रत पालन की विधि, आवकों के इक्कीस गुण, साधुओं के सचाईस गुण, सिद्धों के आठ गुण, आचार्यों के छ्वीस और उपाध्याय के पचीस गुणों का वर्णन मिलता है। 'उपदेश-रसायन-रास' इस्त कोटि का रास प्रतीत होता है। कथानुयोग रास में कल्पित और

ऐतिहासिक दो प्रकार की कथापद्धित पाई जाती है। यद्यपि किंदित रासों की संख्या श्रत्यल्प है तथापि इनका महत्व निराला है। ऐसे रासों में श्रगड़ घत्त रास, चूनड़ी रास, रोहिगीयाचोर रास, जोगरासो, पोसहरास, जोगीरासो श्रादि का नाम लिया जा सकता है। यदि चतुष्पदिका को रासान्वयी काव्य मान लें तो विजयमद्र का 'इंसराज वच्छराज' एवं श्रसाइत की 'हॅसाउली' लोककथा के श्राधार पर विरचित हैं।

ऐतिहासिक रासों की संख्या श्रपेचाकृत श्रिविक है। ऐतिहासिक रासों में भी रासकार ने कल्पना का योग किया है श्रीर श्रपनी श्रभीष्टिस के लिये काव्यरस का संनिवेश करके ऐतिहासिक रासों को रसाप्छत कर देने की चेष्टा की है। किंद्र ऐतिहासिक रासों में ऐतिहासिक घटनाश्रों की प्रधानता इस बात को सिद्ध करती है कि रासकार की दृष्टि कल्पना की श्रपेचा इतिहास को श्रिविक महत्व देना चाहती है। ऐतिहासक रासों में 'ऐतिहासिक राससंग्रह" के चार भाग श्रत्यंत महत्व के हैं।

गणितानुयोग के श्राघार पर विरचित रास में भूगोल श्रीर खगोल के वर्णन को महत्व दिया जाता है। इस पद्धति पर विरचित रास सृष्टि की रचना, ताराग्रहों के निर्माण, सप्तक्षेत्रों, महाद्वीपो, देशदेशांतरों की स्थित का परिचय देते हैं। ऐसे रासों में विश्व के प्रमुख पर्वतों, नदी सरोवरों, वन-उपवनों, उपत्यकाश्रों श्रीर मरस्थलों का वर्णन पाया जाता है। प्राकृतिक वर्णन एवं प्राकृतिक सौंदर्य की छटा का वर्णन रासों का प्रिय विषय रहा है। किंतु, गणितानुयोग पर निर्मित रासों में प्राकृतिक छटा की श्रपेन्ता प्रकृति में पाए जानेवाले पदार्थों की नामावली पर श्रिधक बल दिया जाता है। ऐसे रासों में 'सप्तक्षेत्री रास' बहुत प्रसिद्ध है।

जिस युग में लघुकाय रास श्रिमनय के उद्देश्य से लिखे जाते थे उस युग में कथानक के उत्कर्ष एवं श्रिपकर्ष, चित्रचित्रण की विविधता एवं मनो-वैश्वानिक सिद्धांतों की रचा पर उतना बल नहीं दिया जाता था जितना काव्य को रसमय एवं श्रिमनेय बनाने पर । श्रागे चलकर जब रास लघुकाय न रहकर विशालकाय होने लगे तो उनमें श्रिमनेय गुणों को सर्वथा उपेच्णीय माना गया श्रीर उनके स्थान पर पात्रों के चरित्रचित्रण की

१—इनमें श्रधिकाश रास श्रामेर, राजस्थान एव दिल्ली के शास्त्रभडारों में उपलब्ध हैं।

विविधता, कथावस्त की मौलिकता, चरित्रों की मनोवैज्ञानिकता पर बहुत ' बल दिया जाने लगा।

रस की दृष्टि से इस युग में वीर, शृंगार, करुण, वीमत्स, रौद्र श्रादि सभी रसों के रास विरचित हुए। काव्यसौष्ठव के प्रसंग में इस इनकी विशेष चर्चा करेंगे।

# फागु का विकास

### फागु का साहित्यप्रकार

पद, श्राख्यान, रास, कहानी श्रादि की मॉति कागु भी प्राचीन साहित्य का एक प्रमुख प्रकार है। मूलतः वसंतश्री से संपन्न होने के कारण मानवीय भावों एवं प्राकृतिक छटाश्रों का मनोरम चित्रण इसकी एक विशेषता रही है। दीर्घ परंपरा के कारण इस साहित्यप्रकार में वैविध्य श्राना स्वाभाविक है। वस्तुनिरूपण, छंदरचना श्रादि को दृष्टि में रखकर कागु साहित्य के विकास का संचित्त परिचय देने के लिये उपलब्ध कृतियों की यहाँ श्रालोचना की जायगी।

ं श्रद्यापि सुरिव्ति फागों में श्रिविकांश जैनकृत है। जैन साहित्य जैन ग्रंथमंद्रारों में संचित रहने से सुरिव्ति रहा किंतु श्रिविकाश जैनेतर साहित्य इस सुविधा के श्रिभाव में प्रायः छप्त हो गया। इस स्थिति में भी ६ ऐसे फागु प्राप्त हुए हैं विनका जैनधर्म से कोई संबंध नहीं है। उन फागुश्रों के नाम हैं—

(१) श्रज्ञात किवकृत 'वसंत विलास फागु', (२) 'नारायण फागु', (३) चतुर्भु जकृत 'भ्रमरगीत', (४) सोनीरामकृत 'वसंत विलास', (५) श्रज्ञात किविकृत 'इरिविलास फाग', (६) कामी जन विश्रासतरंग गीत, (७) चुपह फाग, (८) फागु श्रीर (६) 'विरह देशाउरी फाग'।

हनमें भी 'वसंतविलास' के झितिरिक्त शेष सभी हस्तलिखित प्रतियों जैन साहित्य मंडारों से प्राप्त हुई हैं। फागु की जितनी भी शैलियाँ प्राप्य हैं उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि वसंतवर्णन का एक ही मूल प्रकार जैनेतर साहित्य में कुछ विभिन्नता के साथ विकसित हुन्ना है।

वसंतवर्गान एवं वसंतकी इन फागु के मूल विषय है। वसंतश्री के श्रितिरक्त शृंगार के दोनों पक्त, विश्रलंभ और संभोग, का इसमें निरूपण मिलता है। ऐसा साहित्य प्राचीनतर श्रपभंशों में हमें नहीं मिलता। यद्यपि यह रासान्वयी काव्य है और रास प्राचीन श्रपभंश साहित्य में विद्यमान है किंतु फीगु साहित्य पूर्ववर्ती श्रपभ्रश भाषा में श्रव तक नहीं मिला। श्रतः फागु के

साहित्यप्रकार को समभाने के लिये हमें संस्कृत साहित्य के ऋतुवर्णान-पूर्ण काव्यों की स्रोर ही दृष्टि दौड़ानी पड़ती है।

"फागु" शब्द की ब्युत्पित्त सं० फल्गु (वसंत) > प्रा० फागु श्रीर > फाग (हिं०) से सिद्ध होती है। श्राचार्य हेमचंद्र ने "देशीनाममाला" (६—८२) के 'फग्गू महुन्छणे फलही ववणी फसुलफंसुला मुक्के' में "फागु" शब्द को वसंतोत्सव के श्रर्थ में ग्रह्मा किया है। [सं०] फाल्गुन > प्रा० > फग्गुमा से इसकी ब्युत्पित्त साधने का प्रयत्न भाषाशास्त्र की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। हिंदी श्रीर मारवाड़ी में होली के श्रशिष्ट गीतों के लिये "फाग" शब्द का प्रयोग होता है। हेमचंद्र ने "फग्गू" देशी शब्द इसी फागु (वसंतोत्सव) के श्रर्थ में स्वीकार किया होगा। कालांतर में इसी फागु को शिष्ट साहित्य में स्थान प्राप्त करने का सौमाग्य मिला होगा।

एक श्रन्य विद्वान् का मत है कि ब्रजभाषा में फाग को फगुश्रा कहते हैं। श्रिपशब्द, श्रश्लील विनोद, श्रिशिष्ट परिहास, गालीगलीज का जब उपयोग किया जाता है तब उसे बेफाग कहते हैं। उनके मतानुसार बेफाग श्रयवा फगुश्रा के विरोध में वसत ऋतु के समय शिष्ट समुदाय में गाने के योग्य नवीन काव्यकृति फागु के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस नवीन शैली के फागु की भाषा श्रनुप्रासमय एवं श्रालंकारिक होने लगी श्रीर इसमें गेय छंदों का वैविध्य दिखाई पड़ने लगा। यह नवीन कृति फागुन श्रीर चेत्र में गाई जाने लगी। "रंगसागर नेमि फागु" के संपादक मुनि धर्मविजय का कथन है—'ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों में से श्रसम्य वागी (बेफाग) दूर करने के लिये कच्छ, काठियावाड़, मारवाड़ श्रीर मेवाड़ श्रादि स्थानों में जैन मुनियों ने परिमार्जित, परिष्कृत एवं रिक 'नेमि फागु' की रचना की।' श्रीर इसके उपरात फागु में धार्मिक कथानकों का कथावस्तु के रूप में प्रयोग होने लगा।

शिष्ट फागु के उद्भव के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने पृथक् पृथक् मतः दिया है। किंतु सब मतों की एकस्त्रता के० एम० मुशी के मत में है—

The rasa sung in the spring festival or phaga was itself called phaga. The phaga poems describe the glories of the spring, the lovers and their dances, and give a glimpse of the free and joyous life.....

-Gujrat and its Literature, p. 137

श्रर्थात् वसंतोत्सव के समय गाए जानेवाले रास 'फाग' कहलाने लगे। इस फाग काव्य में वसंत के सींदर्य, प्रेमीजन श्रीर उनके नृत्य के वर्णन के द्वारा मानव मन के स्वामाविक श्रानंदातिरेक की श्रिमिव्यक्ति होती थी।

श्राचार्य लक्ष्मण ने फल्गुन नाम से देशी ताल की व्याख्या करते हुए लिखा है—'फल्गुने लपदागःस्यात्' श्रर्थात् फागु गीत का लच्चण है—।ऽ०ऽ

सभवतः इसी देशी ताल में गेय होने के कारण वसंतोत्सव के गीती की फल्गुन>फग्गु अथवा फाग कहा गया है।

कुछ विद्वानों का मत है कि वसंतोत्सव के समय नर्तन किए जानेवाले एक विशेष प्रकार के नृत्यरास को शारदोत्सव के रास से पृथक् करने के लिये इसको फागु संज्ञा दी गई। जैन मुनियों ने जैन रास के सहश फागु काव्य की भी परिसमाप्ति शांत रस में करनी प्रारंभ की। श्रतः फागु काव्य भी ऋतुराज वसंत की पृष्ठभूमि में धर्मोंपदेश के साधन बने श्रीर जैनाचार्यों ने उपदेशप्रचार के लिये इस काव्यप्रकार से पूरा पूरा लाभ उठाया। उन्होंने श्रपनी वाणी को प्रभावशालिनी बनाकर हृदयंगम कराने के लिये फागु काव्य में स्थान स्थान पर वसंतश्री की स्पृहणीयता एवं भोगसामग्री की रमणीयता को समाविष्ट तो किया, किंतु साथ ही उसका पर्यवसान नायकनायिका के जैनधर्म की दीह्ना ग्रहण करने के उपरांत ही करना उचित समका।

श्री विजयराय कल्याग्राय वैद्य कृत 'गुजराती साहित्य नी रूपरेखा' में फाग काव्यप्रकार की व्याख्या चार प्रकार के ऋतुकाच्यों में की गई है। श्री वैद्य का कहना है कि—''श्रा प्रकारना ('फाग' संज्ञावाला) काव्यों छंदवैविध्य महझमक श्राने श्रलंकारयुक्त भाषा थी भरपूर होइछे। रग्मा जंमूस्वामी के नेमिनाथ जेवां पौराणिक पात्रों ने श्रनुलच्ची ने उद्दीपक श्रंगाररस नूं वर्णन करेनूं होइछे, परंतु तेनो श्रंत हमेशा शील श्राने सात्विकता ना विजय मा श्राने विषयोपभोगना त्याग मा ज श्राने छे।"

इस प्रकार यह रासान्वयी काव्य फागु छंदवैविध्य, श्रनुप्राम श्रादि शब्दालंकार एवं श्रर्थालंकार से परिपूर्ण सरस भाषा में विरचित होता है। जंमूस्वामी के 'नेमिनाथ फाग' में पौरागिक पात्रों को लक्ष्य करके उद्दीपक शृंगार रस का वर्णन किया गया है किंतु उसके श्रंत में शील एवं सालिक विचारों की विवय श्रीर विषयोपभोग का त्याग प्रदर्शित है।

"मूळे वसंतऋतुना शृंगारात्मक फागु नो जैन मुनियो ये गमे ते ऋतु ने स्वीकारी उपशम ना बोधपरत्वे विनियोग करेलो जोवा मां श्रावे छे ।"

स्थूलिभद्र फाग की श्रंतिम पंक्ति से यह ज्ञात होता है कि फाग काव्य चैत्र में गाया जाता था। इससे सिद्ध होता है कि फाग मूलतः वसंत ऋतु की शोभा के वर्णन के लिये विरचित होते थे श्रोर उनमें मानव मन का सहज उल्लास श्रिभव्यक्त होता था। किंतु स्थूलिभद्र फाग ऐसा है जिसमें वसंत ऋतु के स्थान पर वर्षा ऋतु का वर्णन बड़ा ही श्राकर्षक प्रतीत होता है। उदाहरण के लिये देखिए—

> मिरिमिरि मिरिमिरि मिरिमिरि ए मेहा वरिसंति, खलहल छलहल खलहल ए वाहला वहंति, भवमत्व भवझव भवभव ए बीजुलिय भवकइ, थरहर थरहर यरहर ए विरिहिणिमणु कंपइ, महुरगंभीरसरेण मेह जिम जिम गाजंते, पंचवाण निय कुसुमवाण तिम तिम साजंते, जिम जिम केतिक महमहंत परिमल विहसावइ, तिम तिम कामिय चरण लिंग नियरमणि मनावइ।

फागुत्रों में केवल एक इसी स्थल पर वर्षावर्णन मिलता है, ब्रन्यत्र नहीं। स्रतः फागु फाव्यों में इसे श्रपवाद ही समम्पना चाहिए, नियम नहीं, क्यों कि श्रन्यत्र सर्वत्र वसंतश्री का ही वर्णन प्राप्त होता है।

#### फागु रचना का चहेश्य

साधारण जनता को आकर्षक प्रतीत होनेवाला वह शृंगारवर्णन जिसमें शब्दालंकार का चमत्कार, कोमलकात पदावली का लालित्य आदि साहित्यरस का आस्वादन कराने की प्रवृत्ति हो और जिसमें "संयमसिरि" की प्राप्ति द्वारा जीवन के सुदरतम च्या का चितन अभीष्ट हो, फागु साहित्य की आत्मा है। फागु साहित्य में चौदहवीं और पंद्रहवीं शताब्दी की सामान्य जनता के मुक्त उल्लासपूर्ण जीवन का सुंदर प्रतिबंब है। रासो और

१---के॰ ६० धुन-हाजीमुरम्मद स्मारक सथ, १० १८८।

फागु में धर्मकथा के पुरुष मुख्य रूप से नायक होते हैं। किंतु फागु में नायक नायिकाश्रों को केंद्र में रखकर वसंत के श्रामोद प्रमोद का श्रायोजन किया जाता है।

फागु मूलतः लोकसाहित्य होते हुए भी गीतप्रधान शिष्ट साहित्य माना बाता है। फागुश्रों में नृत्य के साथ संभवतः गीतों को भी संमिलित कर लिया गया होगा श्रीर इस प्रकार फागु क्रमशः विकसित होते गए होंगे। इसका प्रमाग श्रिधोलिखित पंक्ति से लगाया जा सकता है—

### 'फागु रमिज्जइ, खेला नाचि'

नृत्य द्वारा श्रिभिनीत होनेवाले फागु शताब्दियों तक विरचित होते रहे। किंतु काव्य का कोई भी प्रकार सदा एक रूप में स्थिर नहीं रहता। इस सिद्धांत के श्राघार पर रास श्रीर फागु का भी रूप बदलता रहा। एक समय ऐसा श्राया कि फागु की श्रिभिनेयता गौगा हो गई श्रीर वे केवल पाठ्य रह गए।

सडेसरा की का कथन है कि ''कागु का साहित्यप्रकार उत्तरीत्तर परिवर्तित एवं परिवर्षित होता गया है। कालांतर में उसमें इतनी नीरसता श्रा
गई कि कितियय फागु नाममान के लिये फागु कहे ना सकते हैं। मालदेव का
'स्थूलिभद्र फाग' एक ही देशी की १०७ कि इयों में रित्त है। कल्याणकृत
'वासुपूज्य मनोरम फाग' में फागु के लक्षण बिरके स्थानों पर ही दृष्टिगत होते हैं
श्रीर 'मंगलकलश फाग' को कर्ता ने नाममान्न को ही फागु कहा है। विक्रम
की चौदहवीं शताब्दी से प्रारम्भ कर तीन शताब्दियों तक मानव भावों के
साथ प्रकृति का गाना गाती, श्रांगर के साथ त्याग श्रीर वैराग्य की तरंग
उछालती हुई किवता इस साहित्यप्रकार के रूप में प्रकट हुई। श्राख्यान या
रासा से इसका स्वरूप छोटा है, परंतु कुछ इतिवृत्त श्राने से होरी के धमार
एवं वसंतखेल के छोटे पदों के समान इसमें वैविध्य के लिये विशेष श्रवकाश
रहा है।"

नेमिराजुल तथा स्थूलभद्र कोश्या को छेकर फागु काव्यों की श्रिधकांश फागु का वर्ग्य विषय लोकप्रिय रहे हैं।

१ सडेसरा-पाचीन फागु-संग्रह, पृष्ठ ७०-७१

फागु में वसंतऋत का ही वर्णन होने से नायक नायिका का शृंगार-वर्णन स्वतः आ जाता है। यौवन के उन्माद और उल्लास की समग्र रस-सामग्री इसमें पूर्णरूप से उडेल दी जाती है। काव्य के नायक नायिका को ऐसे ही मादक वातावरण में रखकर उनके शील, संयम श्रौर चरित्र का परीच्या करना कवि को श्रमीष्ट होता है। ऐसे उद्दीस वातावरण में भी संयमश्री को प्राप्त करनेवाले नेमिनाथ श्रौर राजमती या स्थूलिमद्र श्रौर कोश्या त्रथवा इतिहास-पुरागा-प्रसिद्ध व्यक्तियों का महिमागान होता था। इस प्रकार का श्रंगारवर्णन त्यागभावना की उपलब्धि के निमित्त वांछनीय माना जाता या। इसलिये कवि को ऐसे शृंगारवर्णन में किसी प्रकार का संकोच नहीं होता था। यही कारण है कि जिनपद्म सूरि का 'सिरिथू लिभद्र फागु' जैनेतर श्रज्ञात कवि विरचित 'वसंतविलास' या 'नारायण फागु' से पृथक् हो लाता है। हम पहले कह स्राए हैं कि जैन फागु में उद्दीपक शृंगार का वर्णन संयमश्री श्रीर सात्विकता की विजय की भावना से किया गया है। प्रमाण के लिये 'स्थूलिभद्र फागु' देखिए। इसमें नायक साधु बनते हैं। इससे पूर्व उनके शीलपरी च्या के लिये श्रंगार रस का वर्णन किया गया है। साधु श्रों की चातुर्मास एक ही स्थल पर व्यतीत करने पड़ते हैं। इसी काल में उनकी परीचा होती है। इस लघुकाव्य में शकटाल मंत्री के पुत्र स्थूलिमद्र की वैराग्योपलिंव का वर्णन किया गया है। युवक साधु स्थूलि गुरु की आज्ञा से कोश्या नामक वेश्या के यहाँ चातुर्मास व्यतीत करते हैं श्रीर वह वेश्या इस तेजस्वी साधु को काममोहित करने के लिये विविध हावभाव, भ्रुभगिमा एवं कटाच का प्रयोग करती है, परंतु स्थूलिमद्र के निश्चल मन पर वेस्या के सभी प्रयास विफल रहते हैं। ऐसे समय एक श्रद्भुत् चमत्कार हुआ। स्थूलिभद्र के तपोवल ने कोश्या में परिवर्तन उपस्थित किया। उसकी भोगवृत्तियाँ निर्वल होते होते मृतपाय हो गईं। उसने साधु से उपदेश प्रहण किया। उस समय श्राकाश से पुष्पवृष्टि हुई।

'स्यूलिभद्र फागु' की यही शैली 'नेमिनाथ', 'जंबूस्वामी' श्रादि फागों में विद्यमान है। विलास के ऊपर संयम की, काम के ऊपर वैराग्य की विजय सिद्ध करने के लिये विलासवती वेश्याश्रों श्रीर तपोधारी मुनियों की जीवन-गाया प्रटिशत की जाती है। रम्यरूपधारी युवा मुनियों को कामिनियों की श्रूमंगिमा की लपेट में छेकर कटान्न के वागों से वेधते हुए काम श्रपनी संपूर्ण शिक्त का प्रयोग करता दिखाई पड़ता है। काम का चिरसहचर ऋतु- राज श्रपने समय वैभव के साथ मित्र का सहायक बनता है। मनिस की दािसयाँ—भोगवृत्तियाँ—श्रपने मोहक रूप में नग्न नर्तन करती दिखाई पड़ती हैं। श्रुंगारी वासनाएँ युवा मुनिकुमार के समस्व प्रण्यगीत गाती दिखाई देती हैं। श्रप्सराश्रों को भी सौंदर्य में पराजित करनेवाली वारागनाएँ माणिक्य की प्याली में भर भरकर मोहक मदिरा का पान कराने को व्यम हो उठती हैं, पर संपूर्ण कामकलाश्रों में दस्त रमिणयाँ मुनि की संयमश्री एवं शांत मुद्रा से पराभूत रह जाती हैं। चमरकार के ये ही स्पण कागुश्रों के प्राण् हैं। इसी समय कथावस्तु में एक नया मोड़ उपस्थित होता है जहाँ श्रंगार निवेंद की श्रोर सरकता दिखाई पड़ता है। इस स्थल से श्रांग वासना का उद्दाम वेग तप की मसभूमि में विलोन हो जाता है श्रीर श्रध्यात्म के गगोत्री पर्वत से श्राविभूत पवित्रता की प्रतिमा पतितपावनी मागीरथी श्रधम वारविताश्रों के कालुष्य को सद्यः प्रस्तालित करती हुई शांतिसागर की श्रोर प्रवाहित होने लगती हैं।

फागु का रचनावंध—फागु साहित्य के श्रनुशीलन से यह निष्कर्ष निकलता है कि विशेष प्रकार की छंदरचना के कारगा ही इस प्रकार की रचनात्रों को 'फागु' या 'फाग' नाम दिया गया । साहित्य के श्रन्य प्रकारों की तरह फागु का भी बाह्य रवरूप कुछ निश्चित है। जिनपद्म सूरि कृत 'स्थूलिभद्र फागु' श्रौर राजशेखर सूरि कृत 'नेमिनाथ फागु' जैसे प्राचीनतम फागु काव्यों में दोहा के उपरात रोला के अनेक चरण रखने से 'भास' बनता है। एक फागु में कई भास होते हैं। जयसिंह सूरि का प्रथम 'नेमिनाथ फागु' ( संवत् १४२२ के लगभग ) प्रसन्नचंद्र सूरि कृत 'राविण पार्वनाथ फागु ( संवत् १४२२ के लगभग ), जयशेखर सूरि कृत द्वितीय 'नेमिनाथ फागु' ( खंवत् १४६० के लगभग ) 'पुरुषोत्तम पॉच पाडव फाग', 'भरतेश्वर चक्रवर्ती फाग', 'कीर्तिरत सूरि फाग' स्रादि प्राचीन फागुस्रों का पद्यबंध इसी प्रकार का है। रोला जैसे सस्वर पठनीय छुंद फागु जैसे गेय रूपक के सर्वथा उपयुक्त सिद्ध होते हैं। जिस प्रकार 'गरवा' के श्रंतर्गत बीच बीच में साखी का प्रयोग होने से एक प्रकार का विराम उपस्थित हो जाता है श्रीर काव्य की सरसता बढ़ जाती है, उसी प्रकार प्रत्येक भास के प्रारंभ में एक दूहा रख देने से फागु का रचनाबंघ सप्राग्य हो उठता है श्रीर उसकी एकस्वरता परिवर्तित हो जाती है।

'वसंतिवलास' नामक प्रसिद्ध फागु के रचनाबंध का परीच्या करने से

सामान्यतः यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि स्रांतर स्रनुप्रास एवं स्रांतर यमक से रमगीय दूहा फागु कान्यबंध का विशिष्ट लक्ष्ण माना जाना चाहिए।

संडेसरा का कथन है कि "उपलब्ध फागुश्रों में जयसिंह सूरि का द्वितीय 'नेमिनाथ फागु' ( एं० १४२२ के लगभग ) आंतर यमकयुक्त दृहे में विरचित फागु का प्राचीनतम उदाहरण है। जयसिंह स्रि की इस रचना श्रौर पूर्वकथित जिनपद्म श्रौर राजशेखर के प्राचीन फागुश्रों के रचनाकाल में इतना कम भ्रांतर है कि भासवाले श्रोर श्रांतर यमकयुक्त दूहा वाले फागु एक ही युग में साथ साथ प्रचलित रहे हों, ऐसा श्रानुमान करने में कोई दोष नहीं। संभवतः इसी कारण जयसिंह सूरि ने एक ही कथावस्तु पर दोनों शैलियों में फागु की रचना की। जयसिंह सूरि के श्रज्ञात कवि कृत 'जंबुस्वामी फाग' ( संवत् १४३० ) मेरनदन कृत 'जीरा-पछी पार्श्वनाथ फागु' (संवत् १४३२) श्रौर जयशेषर सूरि कृत प्रथम 'नेमिनाय फागु' इसी पद्यबंघ शैली में रचे हुए मिलते हैं। 'वसंत-विलास', 'नारोनिवास फाग' श्रौर 'हरिविलास' में छंदबंध तो यही है परंद्र बीच बीच में संस्कृत क्लोकों का समावेश भी किया गया है। 'वसंतविलास' में तो संस्कृत रलोकों की संख्या संपूर्ण रलोकों की आधी होगी। "इस प्रकार एक ही छंद में रचे हुए काव्य में प्रसंगोपात्त श्लोकों को भरना एक नया तत्व गिना नाता है।"

फागु में संस्कृत क्लोकों का समावेश १४ वीं शताब्दी के भ्रांत तक प्रायः नहीं दिखाई पड़ता। इस काल में विरचित फागुश्रों का विवेचन कर छेने से यह तथ्य श्रीर भी स्पष्ट हो जायगा।

१५वीं शताब्दी के फागों में संस्कृत श्लोकों का प्रचलन फागु के काव्यन्वंघ का विकासक्रम स्चित करता है। इससे पूर्व विरचित फागु दूहाबद्ध ये श्रीर उनमें श्रांतर यमक की उतनी छटा भी नहीं दिखाई पड़ती। किंतु परवर्ती फागों में शब्दगत चमत्कार उत्पन्न करने के उद्देश्य से श्रांतर यमक का बहुल प्रयोग होने लगा। उदाहरण के लिये सं० १४३१ में विरचित 'जिनचंद स्रि फागु', पद्म विरचित 'नेमिनाथ फागु', गुणचंद्र गणि कुत 'वसंत फागु' एवं श्रज्ञात किन कुत 'मोहनी फागु' सामान्य दूहाबद्ध हैं। इनमें संरकृत श्लोकों की छटा कहीं नहीं दिखाई पड़ती। संस्कृत श्लोकों को फागु में संमिलित करने फा कोई न कोई कारण श्रवश्य रहा होगा। इस श्रागे चज़र इसपर विचार करेंगे।

इन सामान्य फागुश्रों की तो बात ही क्या, केशवदास कृत 'श्रीकृष्णलीला काव्य' में कृष्णगोपी के वसंतिवहार में भी संस्कृत श्लोकों का सर्वथा
श्रभाव दिखाई पड़ता है। इस काव्य के उपक्रम एवं उपसंहार की शैली से
कृष्णा-गोपी-वसंत विहार एक स्वतंत्र भाग प्रतीत होता है। फागु की शैली
पर दोहों में विरिचत यह रचना श्रांतर यमक से सर्वथा श्रसंप्रक्त प्रतीत
होती है। यह रचना १६वीं शताब्दी के प्रारंभ की है। श्रतः यह निष्कर्ष
निकाला जा सकता है कि १५वीं शताब्दी श्रीर उसके श्रनतर भी श्रातर
यमक से पूर्ण तथा श्रातर यमक रहित दोनों शैलियों में फागुरचना होती
रही। संस्कृत श्लोकों से फागुश्रों को समन्वित करने में किन स्वतंत्र था। यदि
प्रसंगानुसार संस्कृत श्लोक उपयुक्त प्रतीत होते थे तो उनको समाविष्ट किया
जाता था श्रथवा श्रनुकूल प्रसंग के श्रभाव में संस्कृत श्लोकों को बहिष्कृत
कर दिया जाता था।

प्रश्न यह उठता है कि फागु रचना में रोला श्रौर दूहा को प्राय: स्थान क्यो दिया गया है। इसका उत्तर देते हुए 'प्राचीन गुनराती छंदो' में रामनारायण विश्वनाथ पाठक लिखते हैं—'काव्य श्रथवा रोला माँ एक प्रकार ना श्रलंकार नी शक्यता छे, जेनो पण फागुकाव्यो श्रत्यंत विकिसत दाखलो छे। '' 'घत्ता माँ श्रातर प्रास श्रावे छे। बत्रीसा सवैया नी पंक्ति घणी लाबी छे एटले एमाँ श्रावा श्रांतर प्रास ने श्रवकाश छे। रोला नी पंक्ति एटली लॉबी न थी, छतां रोलामां पण बच्चे क्यांक यति मूकी शकाय एटली ए लांबी छे श्रने तेथी ए यति ने स्थाने कि शब्दालंकार योजे छे। '' '

ताल्पर्य यह है कि काव्य श्रीर रोला नामक छंदों में एक प्रकार के श्रलंकरण की सामर्थ्य है जिसको हम फागु काव्यों में विकसित रूप में देखते हैं। घत्ता में श्रांतरप्रास (का बाहुल्य) है। सवैया की पंक्ति श्रत्यंत लंबी होने से श्रांतरप्रास का श्रवकाश रखती है। किंतु रोला की पंक्ति इतनी लंबी नहीं होती श्रतः किंव उसमें यित के स्थान पर शब्दालंकार की योजना करके उसे गेय बनाने का प्रयास करता है।

कतिपय फागुश्रों में दूहा रोला के श्रारंभ में ऐसे शब्दो तथा शब्दांशों का प्रयोग दिखाई पड़ता है जिनका कोई श्रर्थ नहीं श्रीर जो केवल गायन की सुविघा के लिये श्राबद्ध प्रतीत होते हैं। राजशेखर, जयशेखर सुमधुर एवं समर

१ रामनारायण विश्वनाथ पाठक--प्राचीन गुजराती छदो, पृ० १५८

के 'नेमिनाथ फागु', पुरुषोत्तम के 'पांचपांडव फागु' गुगाचंद सूरि कृत 'वसंत फागु' के श्रतिरिक्त 'हेमरत सूरि फागु' की छंदरचना में भी 'श्रहे', 'श्रहं' या 'श्ररे' शब्द गाने के लटके के रूप में दिखाई पड़ते हैं।

इस स्थल पर कितपय प्राचीनतर फागुश्रों का रचनावंध देख लेना श्रावस्यक है। सं० १४७८ वि० में विरिचित 'नेमीस्वरचरित फाग' में ८८ किड़ियाँ हैं जो १५ खंडों में विभक्त हैं। प्रत्येक खंड के प्रारंभ में एक या इससे श्रिधक संस्कृत के स्लोक हैं। तदुपरांत रास की किड़ियाँ, श्रिढेयुँ एवं फागु छंद श्राते हैं। किसी किसी खंड में फागु का श्रीर किसी में श्रिढेयों का श्रिमाव है। तेरहवें खंड में केवल संस्कृत स्लोक श्रीर रास हैं। इसी प्रकार पृथक पृथक खंडों में भिन्न भिन्न छंदों की योजना मिलती है। इतना ही नहीं, 'रास' शीर्षकवाली कड़ी एक ही निश्चित देशी में नहीं श्रिपित विविध देशियों में दिखाई पड़ती है।

१५वीं शताब्दी के श्रंत में विरचित 'रंगसागर नेसि फाग' तीन खंडीं में विभक्त है। प्रत्येक खंड के प्रारंभ से संस्कृत, प्राकृत श्रथवा श्रपभ्रंश के छंदों में रचना दिखाई पड़ती है, तदुपरांत रासक, श्रांदोला, फाग श्रादि छंद उपलब्ध हैं। कहीं कहीं शार्दूलविक्रीड़ित (सट्टक) भी प्रयुक्त है।

इसी काल में 'देवरत्नसूरि फाग' भी विरचित हुआ। ६५ किंद्र्यों में श्रावद इस लघुरास में संस्कृत श्लोक, रास (देशी), श्रदेयुँ श्रीर फागु पाए जाते हैं। १६वीं शताब्दी का 'हेमविमल सूरि फागु' तीन खंडो में विभक्त है श्रीर प्रत्येक खंड फाग श्रीर श्रंदोला में श्रावद है।

१६वीं शतान्दी के पूर्वार्द्ध में रत्नमंडन गिया कुत 'नारीनिरास फाग' ऐसा है विसमें प्रत्येक संस्कृत श्लोक के उपरांत प्रायः उसी भाव को श्रिभान्यक्त फरनेवाला भाषा छंद दिया हुया है। इस फागु की भाषा परिमार्जित एवं रसानुक्ल है। इस शैली के प्रयोग से ऐसा प्रतीत होता है कि संस्कृत श्रिवानों के मनोरंजनार्थ भी फागु की रचना होने लगी थी। फागु शैली की यह महत्ता है कि संस्कृत के दिग्गज विद्वान् भी इसका प्रयोग करने को उत्सुक रहते थे। इस फाग में उपलब्ध सरस संस्कृत श्लोकों की छटा दर्शनीय है। दो उदाहरण यहाँ परीच्या के लिये रखना उचित प्रतीत होता है—

मयण पारिष कर लाकिं सा किं लेकिहिं सीण। इम कि कहइ ज़वती वस, जीव सवे हुई खीण।

कामदेव रूप श्रहेरी ने लक्षुटी द्वारा नारी की कमर को चीण बना दिया। इस प्रकार वह कामदेव कह रहा है कि जो भी युवती के वश में होगा वह चीग्रकाय बन जायगा। इसी तात्वर्य को संस्कृत श्लोक के द्वारा स्पष्ट किया गया है—

> युवसृगसृगयोत्कनंगयप्टेस्तरूपया-स्तनुदलन इत्तंकप्रापकश्रेणिलंकः । पिशुनयति किमेवं कामिनीं यो मनुष्यः श्रयति स भवतीत्थं तंतुरांकाशकायः ॥

इसी प्रकार कामिनी के श्रंगप्रत्यंग के वर्णन द्वारा शात रस का श्रास्वादन करानेवाला यह फागु इस प्रकार के साहित्य में श्रप्रतिम माना जायगा।

वंध की दृष्टि से जयवंत सूरि कृत 'स्थूलिभद्र-कोशा-प्रेम-विलास फाग' में श्रन्य फागो से कतिपय विल इंगता पाई जाती है। इस फाग के प्रारंभ में 'फाग की ढाल' नामक छंद का प्रयोग किया गया है। इस छंद में सरस्वती की वंदना, स्थूलिभद्र श्रीर कोशा के गीत, गायन का संकल्प तथा वसंत ऋतु में तरुणी विरिह्णी के संताप की चर्चा पाई जाती है। इस प्रकार मंगलाचरण में ही कथावस्तु का बीज विद्यमान है। श्रंतर्यमक की छुटा भी देखने योग्य है। कवि कहता है —

"ऋतु वसंत नवयौविन यौविन तरुणी वेश, पापी विरह संतापइ तापइ पिड परदेश।"

इस फागु का वंध निराला है। इसमें काव्य, चालि, दूहा श्रौर ढाल नामक छंदो का प्रयोग हुश्रा है। कई इस्तिलिखित प्रतियों में चालि नामक छंद के स्थान पर फाग श्रौर काव्य के स्थान पर दूहा नाम दिया हुश्रा है। काव्य छंद विरहवेदना की श्रिमिव्यक्ति के कितना उपयुक्त है उसका एक उदाहरण देखिए। वियोगिनी विरह के कारण पीली पड़ गई है। वैद्य कहता है कि इसे पाड़ रोग हो गया है —

देह पंडुर भइ वियोगिहँ, वईद कहह एहनहँ पिंडरोग। जुम वियोगि जे वेदन सहँ सही, सजनीया ते कुण सकह कही।

१ जसवंत सूरि—स्थूलिभद्र-कोशा प्रेमिवलास फाग—कड़ी २ २ वही, कड़ी ३३

एक स्थान पर विरहिणी पश्चाचाप कर रही है कि यदि मैं पद्मी होती तो भ्रमण करती हुई प्रियतम के पास जा पहुँचती; चंदन होती तो उनके शरीर पर लिपट जाती; पुष्प होती तो उनके शरीर का श्रालिंगन करती; पान होती तो उनके मुख को रंजित कर सुशोभित करती; पर हाय विधाता ! त्ने मुझे नारी वनाकर मेरा जीवन दु:खमय कर दिया?—

#### (चालि)

हुं सिं न सरजी पंखिणी (पंषिणी) जे भमती प्रीड पासि, इडँ न सि सरजी चंदन, करती पिड तन वास। हुं सिं न सरजी फूजडाँ, लेती श्रालिंगन जाण, मुद्दि सुरंग ज शोभताँ, हुँ सिइं न सरजी पान।

सत्रहवीं शताब्दी में फागु की दो धाराएँ हो जाती हैं। एक धारा श्रिमिनय को दृष्टि में रखकर पूर्वपरिचित प्राप्त पर प्रवाहित होती रही, किंतु

दूषरी घारा विस्तृत श्रीर बृहदाकार होकर फैल

१ ७वीं शती के फाग गई। जहाँ लघु फार्गो में ५०-६० कड़ियाँ होती थीं, वहाँ ३०० से श्रिधिक कड़ियोंवाले बृहद् फाग

विरचित होने लगे। ऐसे फागों में फल्यागाकृत 'वासुपूज्य मनोरम फाग' कई विशेपताश्चों के कारण उल्लेखनीय है। यह फाग रास काव्यप्रकार के सहश ढालों में श्रावद है। ढालों की संख्या २१ है। प्रत्येक ढाल के राग श्रीर ताल भी उल्लिखित हैं। २१ ढालों को दो उल्लासों में विभक्त किया गया है। गेय बनाने के उद्देश्य से प्राय: सभी ढालों में श्रुवक का विवरण मिलता है। श्रुवक के श्रानेक प्रकार यहाँ दिखाई पढ़ते हैं। उदाहरण के लिये देखिए—

- (१) पुग्या करणी समाचरइ, सुख विलसि संसारि रे।2
- (२) रे प्राणी रात्रिभोजन वारि, भारे दूपण ए निरधार ॥<sup>3</sup>
- (३) सॅमलि मविक जना।
- ( ४ ) मेरठ लालमणी रे लालमणी,

१ वही, कड़ी ३१-३२

२ करमाणकृत वासुपूच्य मनोरम फाग, ढाल ६

३ वही, दाल ७

- ( ५ ) मेरी बंदन बारंबार, मनमोहन मोरे जगपती हो।
- (६) करइ क्रीडा हो उडाडइ गलाल।
- (७) रँगीले प्राणीश्रा।
- (८) लालचित्त हंसा रे।

इस फाग का श्रिभिनय संभवत. दो रात्रियों में हुआ होगा। इसी कारण इसे दो उछासो में विभक्त किया गया है। इसके प्रयोग का काल इस प्रकार दिया हुआ है—

सोल छन्ँ माघ मासे, सूदि श्रष्टमी सोमवार,

गण लघु महावीर प्रसादि, थिर पुर कीउ उच्छाहइ, कटुक गछ सदा दीपयो, चंद सूर जिहाँ जगमाहह्।

श्रर्थात् १६६६ की माघ सुदी श्रष्टमी, सोमवार को महावीरप्रसाद के प्रयास से थिरपुर नामक स्थान में इसका उत्सव हुआ।

इस उद्धरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि बृहत्काय फागु भी कुछ काल तक श्रिभनेयता को दृष्टि में रखकर लिखे जाते थे। कालातर में साहित्यिक गुणों को ही सर्वस्व मानकर पाठ्य फागुश्रों की रचना होने लगी होगी।

हम पहले विवेचन कर चुके हैं कि श्रनेक फागुश्रों में भास तथा दूहा जैसे सरल छंदों को गेय बनाने के लिये उनमें प्रारंभ श्रथवा श्रांत में 'श्रहे' श्राद्ध शब्दों को संमिलित कर फागु में प्रयुक्त छंद लिया जाता था। ज्यों ज्यों फागु लोकप्रिय होने के कारण शिष्ट समाज तक पहुँचता गया त्यों त्यों इसकी शैली उत्तरोत्तर परिष्कृत होती गई। शिष्ट समाज के संस्कृत प्रेमियों में देवभाषा के प्रति ममत्व देखकर विदग्ध किया। इसके कई परिणाम निकले— (१) संस्कृत के कारण फागुश्रों की भाषा सार्वदेशिक प्रतीत होने लगी— (१) शिष्ट समुदाय ने इस लोकसाहित्य को समाहत किया, (३) विदग्ध

१ श्री सडेसरा का मत है कि 'यह फागु नाम मात्र को ही फागु है' क्यों कि इसकी रचनापद्धति फागुश्रों से भिन्न प्रतीत होती है। इस कान्य को यदि 'फागु' के स्थान पर 'रास' सज्ञा दी जाय तो श्रिधक उपयुक्त हो।

भावकों के समाराधन से इस कान्यप्रकार में नवीन छंदों, गीतों एवं श्रिम-नय के नवीन प्रयोगों को विकास का श्रवसर मिला।

श्रभिनेय होने के कारण एक श्रोर गीतों में खरखता श्रौर खंगीतमयता लाने का प्रयास होता रहा श्रौर इस उद्देश्य से नवीन गेय छंदों की योजना होती रही, दूसरी श्रोर साहित्यिकता का प्रभाव बढ़ने से लघुकाय गेय फागुश्रों के स्थान पर पाठ्य एवं दीर्घकाय फागुश्रों की रचना होने लगी। ये दोनों धाराएँ स्वतंत्र रूप से विकसित होती गईं। पहली श्रभिनयप्रधान होने से लोकप्रिय होती गई श्रौर दूसरी शिष्ट समुदाय में पाठ्य होने से साहित्यिक गुणों से श्रलंकृत होती रही।

विभिन्न फागों में प्रयुक्त छंदरचना का परीक्षा करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि फागु छंदों की तीन पद्धतियों हैं—(१) गीत और श्रभिनय के श्रनुकूल छंद, (२) संस्कृत क्लोकों के साथ गेय भिश्र छदरचना पदों के श्रनुक्प मिश्र छंदयोजना, (३) श्रपेक्षाकृत बृहद् एवं पाट्य फागों में गेयता एवं श्रभिनेयता की सर्वथा उपेक्षा करते हुए साहित्यिकता की श्रोर उन्मुख छंदयोजना।

सिश्र छंदयोजनावाले फार्गो में धनदेव गणि कत 'सुरंगाभिव नेमि फाग' (सं० १५०२ वि०) प्रिषद्ध रचना है। इसी शैली में आगम माणिक्य कृत 'जिनहंस गुरु नवरग फाग', अज्ञात कि कृत 'राणपुर मंडन चतुर्मुख आदिनाथ फाग' तथा कमलशेखर कृत 'धर्ममूर्ति गुरु फाग' आदि विरचित हुए है। मिश्र छंदयोजना में चंस्कृत श्लोक, रासक, आदोला, फाग आदि के अतिरिक्त शार्दूलविकीड़ित नामक वर्णवृत्त अधिक प्रचलित माना गया।

छुंदविवध्य फागु काव्यों की विशेषता है। संस्कृत के खोक भी विविध पृत्तों में उपलब्ध होते हैं। 'रास' शीप कवाली कि व्याँ भी एक ही निश्चित 'देशी' में नहीं श्रवित विविध 'देशियों' में हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सारी छुंदयोजना के मूल में संगीतात्मकता एवं श्रिमनेयता की प्रेरणा रही है। प्रसंगानुकूल नृत्य एवं संगीत के संनिवेश के लिये तदनुक्य छुंदों का उपयोग करना श्रावदयक समझा गया।

चन काव्य की फागु शैली श्रीमनेयता के कारण जनप्रिय वनने लगी तो हसके श्रवांतर मेद भी दिखाई पड़ने लगे। फागु का एक विकित रूप 'गीता' नाम से प्रचलित हुश्रा। इस नाम से उपलब्ध फागु की 'गीता' शैली प्राचीनतम काव्य भ्रमरगीता है उपलब्ध हुश्रा है लिसकी कथावस्तु श्रीमद्भागवत के उद्धवसंदेश के श्राधार पर निर्मित है। किन चतुर्भु कहत इस रचना का समय संव १५७६ निव माना जाता है। इस शैलां पर निरिचत द्वितीय रचना 'नेमिनाय भ्रमरगीता' है जिसमें जैन समुदाय में चिरप्रचलित नेमिकुमार की जीवनगाथा वर्णित है। तीसरी प्रसिद्ध कृति उपाध्याय यशोविजय कृत 'जंब्र्स्वामी ब्रह्मगीता' है। जब्रस्वामी के इतिकृत्त के श्राधार पर इस फागु की रचना हुई है। इस रचना के काव्यवध में झ्लना छद का उत्तरार्ध 'फाग' श्रथवा 'फाग की देशी' श्रीर तदुपरात दूहा रखकर रचना की जाती है।

'गीता' शीर्षक से फागुओं की एक ऐसी पद्धति भी दिखाई पड़ती है जिसमें कोई इतिवृत्त नहीं होता। इस कोटि में परिगणित होनेवाली प्रमुख रचनाएँ हैं—(१) वृद्धविजय कृत 'शानगीता' तथा (२) उदयविजय कृत 'पार्श्वनाथ राजगीता।"

इन रचनाओं का छंदबंध फागु शैली का है, पर इनमें इतिवृत्त के स्थान पर 'दश वैकालिक सूत्र' के श्राधार पर पार्श्वनाथ का स्तवन किया गया है जिससे प्राणी मोह की प्रवल शक्ति से मुक्ति प्राप्त कर सके। 'ज्ञान-गीता' श्रीर 'पार्श्वनाथ राजगीता' एक ही प्रकार के फागुकाव्य हैं जिनमें कोई इतिवृत्त कथावस्तु के रूप में प्रहण नहीं किया जाता।

इस प्रकार विवेचन के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 'गीता' शीर्षक से 'फागु' की दो नई पद्धतियाँ विकसित हुई। इन दोनों की छंदबंध पद्धति में साम्य है किंतु इतिवृत्त की दृष्टि से इनकी पद्धतियों में मेद पाया जाता है। एक का उद्देश्य कथा की सरसता के माध्यम से जीवन का उदाचीकरण है किंतु द्वितीय पद्धति का लक्ष्य है एकमात्र संगीत का आश्रय लेकर उपदेशकथन।

१ अमरगीता की पुष्पिका में इस प्रकार का उद्धरण मिलता है—'श्रीकृष्ण-गोपी-विरद्द-मेलापक फाग'। इससे सिद्ध होता है कि इस रचना के समय कि की दृष्टि. 'फागु' नामक काव्यप्रकार की श्रोर रही होगी।

हम यहाँ पर चतुर्मु नकृत 'भ्रमरगीता' का संचित्र परिचय देकर इस पदित का स्मिश्वरण कर देना श्रावश्यक सममते हैं। इसकी कथावस्तु इस प्रकार है—जब श्रीकृष्ण श्रीर बलदेव गोकुल त्यागकर श्रक्रूर के साथ मथुरा चले गए तो नंद, यशोदा तथा गोपांगनाएँ विरद्दाकुल होकर रोदन करने लगीं। श्रीकृष्ण ने उद्धव को संदेश देकर गोकुल भेना। उद्धव के दर्शन से गोपागनाश्रों को प्रथम तो बड़ा श्राश्वासन मिला किंतु उनका प्रवचन सुनकर वे व्याकुल हो गईं श्रीर उन्होंने श्रपनी विरद्दव्यथा की मार्मिक कथा सुनाकर उद्धव को श्रत्यंत प्रभावित कर दिया। इस उच्च कोटि की रचना में करण रस का प्रवाह उमड़ा पड़ता है। नंद यशोदा के रदन का बड़ा ही रोमाचकारी वर्णन सशक्त भाषा में किया गया है।

भ्रमरगीता की शैली पर विनयविजय कृत 'नेमिनाय भ्रमरगीता' भी विरचित हुई। जिस प्रकार चतुर्भुज ने 'भ्रमरगीता' में कृष्णविरह में गोपी-गीत की कथा सुनाई है, उसी प्रकार विनयविजय ने नेमिनाय भ्रमरगीता में नेमिनाथ के वियोग में संतप्त राजुलि की व्यथा का वर्णान है। किन ने नवयुवती राजुलि के शारीरिक सौंदर्य एवं विरहव्यथा का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। राजुलि की रूपमधुरिमा का चित्र देखिए—

#### (फाग)

सिसवयगी मृगनयगी, नवसित सिज सिग्गार, नवर्यावन सोवनवन; श्रिल श्रपछर श्रवतार। (फाग)

श्रंजन श्रंजित श्रंपडी, श्रधर प्रवाला रंग; हसित लिलत लीला गित, मदमरी श्रंग श्रनंग । रतनजडित कंचुक कस, खंचित कुच दोह सार, एकाउलि सुगताउलि, टंकाउलि गिलि हार ।

ऐसी मुंदरी नवयौवना राजुलि नेमिनाथ के वियोग में तड़पती हुई रोदन कर रही है-

दोहिला दिन गया तुम्ह पापह, रपे ते सोहिण देव दापह, श्राज हैं दुपनु पार पांमी, नयन मेलाविड मिल्यट स्वामी। रयणी न श्रावी नींद्रही, उदक न भावह श्रन्न, सुनी भिम ए देहदी, नेमि सुं लागुं मन्न। इसी प्रकार नाना भाँति विलाप करती हुई राजुलि श्रयने श्राभूपणों को तोड़ फोड़कर फेंक देती है। च्या च्या प्रियतम नेमिनाथ की वाट जोहती हुई विलाप करती है--

राजुलि इसी प्रकार विलाप कर रही थी कि उसकी सत्यनिष्ठा से प्रसन्न हो कर नेमिनाथ जी उसके संमुख विराजमान हो गए।

कवि कहता है-

#### ( छंद )

नेमि जी राजुिल प्रीति पाली, विरह्नी वेदना सर्व टाली, सुप घणां सुगति वेगि दीधां, नेमि थी विनय'नां काज सीधां।

इस प्रकार इस फागु में विश्रलंभ एवं संभोग शृगार की छटा कितनी मनोहारी प्रतीत होती है। यहाँ किव ने 'नेमि भ्रमरगीता' नाम देकर भ्रमरगीता की विरह-वर्णन-प्रणाली का पूर्णत्या निर्वाह किया है। इसमें प्रयुक्त छद है—दूहा, फाग, छंद। इन्हीं छदों के माध्यम से राजुलि (राजमती) की यौवनस्थिति, विरहस्थिति एवं मिलन स्थिति का मनोरम वर्णन मिलता है। इस कान्य से यह स्पष्ट फलकता है कि किव ऋष्ण गोपी की विरहानुभूति का श्रीमद्भागवत के श्राधार पर श्रनुशीलन कर चुका था श्रीर यह फागु लिखते समय गोपी-गीत-शैली उसके ध्यान में विद्यमान थी। श्रतः उसने जैन कथानक को भी ग्रहण करके श्रपने कान्य को 'नेमिनाथ भ्रमरगीता' नाम से श्रिमिहत करना उपयुक्त समका।

फागु साहित्य में मध्यकालीन समाज की रसवृत्ति के यथार्थ दर्शन होते हैं। वसंतिनलास में युवक नायक श्रीर युवती नायिका परस्तर श्राश्रय श्रालंबन हैं। ऋतुराज वसत से स्थायी रितभाव फागु साहित्य में उद्दीप्त हो उठता है। इसका बड़ा ही मादक वर्णन समाज की रसवृत्ति मिलता है। तत्कालीन समाज की रसवृत्ति का यह परिचायक है। जिस भोगसामग्री का वर्णन इसमें

पाया जाता है उससे यह स्पष्ट विदित होता है कि तत्कालीन रिक जन

श्रपना जीवन कितने वैभव श्रौर ठाटबाट से व्यतीत करते होंगे। पलाश के पुष्में को देखकर किव उत्प्रेचा करता है कि ये फूल मानो कामदेव के शंकुश हैं जिनसे वह विरहिणियों के कलेजे काढ़ता है—

"केंसु कली त्रति वॉकुड़ी, त्रॉकुड़ी सयण ची जाणि। विरहिणानां इणि कालिज, कालिज काढड़ ताण्ड ॥"

कई प्रेमकथा श्रों में तो संगलाचरण भी मकरध्वन रितपित कामदेव की स्तुति से किया गया है श्रोर उसके बाद सरस्वती तथा गुरु की प्रार्थना किव ने की है।

कुंयर कमला रतिरमणः; अयण महाभड नाम । पंक्रिन पूजीय पयकमलः; प्रथमजी करडं प्रणाम ॥

विल्ह्णपंचाशिका का मंगलाचरण इससे भी बढ़कर रसात्मक है। वहाँ भी किव सरस्वती से कामदेव को श्रिधिक महत्व देकर प्रथम प्रणाम करता है—

मकरध्वज महीपति वर्णावुं, जेहनुं रूप श्रवनि श्रभिनवुं;

हुसुमवाण करि; कुं जरि चढइ, जास प्रयाणि धरा धडहडइ।

कोदंड कामिनी ताणुं टंकार, श्रागिल श्रिल मंमा मंकारि;

पाखिल कोहिल कलरव करई, निर्मल छत्र स्वेत शिर धरई।

त्रिभुवन माहि पडावई सादः 'दई को सुरनर मांडइ वाद?'

श्रवला सैनि सवल परवरिक, हीडइ मनमथ मच्छिर भरिक,

माधव मास सोहई सामंत जास नण्ह, जसनिधि-सुतमितः,

दूतपणुं मलयानिल करइ; सुरनर पत्रग श्राण श्राचरई।

तासतणा पय हुँ श्रणसरी, सरसित सामिणी हहडइ धरी,

पिहलुं कंदर्ष करी प्रणाम, गइउ ग्रंथ रिचिस श्रभिराम।

इस प्रकार जो कविगण मंगलाचरण में ही प्रेम के श्रिष्ठाता कामदेव का श्राहान करते हैं श्रीर ग्रंथरचना में सहायता की सूचना करते हैं, ,उनकी रचनाएँ रस से क्यों न परिष्छत होंगी। नर्बुदाचार्य नामक एक जैन कि ने संवत् १६५६ में बरहानपुर में कोकशास्त्र चतुष्पादी लिखी है। फागु-रचना में कोकशास्त्र के ज्ञान को श्रावश्यक समझकर वे कहते हैं— जिम कमल मांहि भमर रमइ, गंध केतकी छांडे किमइ; जो नर खीश्रालुबधा हसे, तेहना मन इणि ग्रंथे बसे। जिहां लगे रिवशशी गगने तपे, जिहां लगे मेरु महिमध्य जपे; तिहां लगे कथा रहिस्यै पुराण, किन नरबुद कहे कथा बखाण।

फागु का किन प्रेच्कों एवं पाठकों को साहित्यिक रस में निमन्न करने को लालायित रहता है। वस्तु योजना में कल्पना से काम छेते हुए घटना-क्रम के उन महत्वमय च्यों के श्रन्वेषण में वह सदा संलग्न रहता है जो पाठकों श्रीर प्रेच्कों को रसानुभूति कराने में सहायक सिद्ध होते हैं। फागु-किन मनोविज्ञान की सहायता से ऐसे उपयुक्त श्रवसरों का श्रनुसंघान किया करता है।

भाषा के प्रति वह सदा जागरूक रहता है। भाषा को श्रलंकारमयी, प्रसादगुण संपन्न एवं सरस बनाने के लिये वह विविध काव्यकलाश्रों का प्रयोग करता है। 'वसंतविलास' फागु का किव तो भाषा को रमणीय बनाने का संकल्प करके कहला है—

पहिलडँ सरसति अरचिस रचिसु वसंतविलास। फागु पयडपयबंधिहिं, संधि यमक भल भास।

फागु काव्यों की भाषा संस्कृत एवं प्राकृत मिश्रित भाषा है वसंतविलास में तो संस्कृत के श्लोकों का श्रर्थ लेकर हिंदी में रचना हुई श्रातः भाषा की दृष्टि से भी ये काव्य मिश्र-भाषा-समन्वित हैं।

इन फागुश्रों में यत्र तत्र तत्कालीन जन प्रवृत्ति एवं घर घर रास के श्रिमिनय का विवरण मिलता है। संभवतः रास श्रीर फाग कीड़ा के लिये मध्यकाल में पाटण नगर सबसे श्रिघक प्रसिद्ध था। एक स्थान पर 'विरह देसाउरी फाग' में उल्लेख मिलता है—

> "धनि धिन पाटण नगर रे, धिन धिन फागुण यास, हैयड रस गोरी घणा, घरि घरि रमीह रास।"

श्रर्थात् पाटगा नगर श्रीर फागुन मास घन्य है। जहाँ घर घर गौर वर्णा वाली स्त्रियाँ हृदय में प्रेमरस भरकर रास रचाती हैं।

इस प्रकार के श्रनेक उद्धरण फागु साहित्य में विद्यमान है जो तत्कालीन

जनरिच एवं रास-फागु के श्राभिनय की प्रशृत्ति को प्रगट करते हैं। फाल्गुन एवं चैत्र के रमणीय काल में प्रेमरस से छलकता हृदय प्रेमगाथाश्रों के श्राभिनय के लिये लालायित हो उठता था। कविगण नवीन एवं प्राचीन कथानकों के श्राधार पर जन-मन-रंजक एवं कल्याणप्रद रास एवं फार्गों का स्वन करते, धनीमानी व्यक्ति उनके श्राभिनय की व्यवस्था करते, साधु-महात्मा उसमें भाग लेते श्रीर सामान्य जनता प्रेच्नक के रूप में रसमग्न होक्तर वाह वाह कर उठती। कालिदास के युग की वसंतोत्सव पद्धति इस प्रकार संस्कृत एवं हिंदी भाषा के सहयोग से फाग श्रीर रास के रूप में फल्वर वदलती रही।

अब इस यहाँ शिष्ट साहित्य में परिगणित होनेवा छे प्रमुख फागुश्रों का वंचित्र परिचय देंगे—

(१) सिरिधूलिमद्र फागु—फागु काव्यप्रकार की यह प्राचीनतम कृति है। इसके रचियता है जैनाचार्य किनपद्म सूरि। संवत् १३६० में स्त्राचार्य हुए। संवत् १४०० में निर्वाण। यह चौदहवीं शताब्दी के स्त्रंतिम चरण की रचना प्रतीत होती है। स्थूलिमद्र मगध के राजा नंद के मंत्री शकटार का पुत्र था। पाटलीपुत्र में कोश्या नामक एक विख्यात गणिका रहती थी। स्थूलिमद्र उसके प्रेम में पड़ गए श्रीर बारह साल तक वहीं रहे। पितृमृत्यु के वाद वे श्रपने घर श्राए। पितृवियोग के कारण विराग की उत्पत्ति हुई। गुरुदीचा लेकर चातुमांस वितान के लिये श्रीर श्रपने समय की कसौटी करने के लिये उसी वेश्या के यहाँ चातुमांस रहे। वह बड़ी प्रसन्न हुई, परंतु स्थूलिमद्र श्राहिग रहे। श्रंत में कोश्या को भी ज्ञान हुन्ना श्रीर वह तर गई। किन ने इसमें वर्षात्रहतु का वर्णन किया है, वसंत का नहीं। परंतु विषय श्रंगारिक होने से यह फागु काव्य है। श्रंतिम पंक्तियों से भी यह साम हो जाता है—

खरतरगिच्छ जिण्पदमसूरि-किय फागु रसेवक । खेला नाचई चैत्रसासि रंगिहि गावेवक । —२७

फाव्यशास्त्र की दृष्टि से इस फागु में कुछ श्रालंकारिक कविता के उदाररण मिलते हैं। २७ किइयों के इस काव्य के सात विभाग किए गए है। प्रत्येक विभाग में एक दूहा श्रीर उसके वाद रोला छुंद की चार चरणों- पाली एक कड़ी श्राती है जो गेय है। शब्दमाधुर्य उत्पन्न करने में किव सफल हुन्ना है। गुरु की श्राज्ञा से स्थूलिभद्र कोस्या के यहाँ भिन्ना के लिये श्राते

हैं। किव उस समय कोश्या के मुख से वर्षा का वर्णन कराता है—ि जिसका उल्लेख इम पहले कर चुके हैं।

लौटकर श्राए हुए स्थूलिभद्र को रिकाने के लिये कोश्या का श्रंगारवर्णंन भी किन उद्दीपन के रूप में ही सामने रखता है। श्रंगार की ऐसी उद्दीपक सामग्री स्थूलिभद्र के संयम श्रौर तप के गौरन को बढ़ाने के लिये ही श्राई है। कोश्या के हानभान सफल नहीं होते क्योंकि स्थूलिभद्र ने संयम धारण कर लिया है। श्रब उन्होंने मोहराय का हनन किया है श्रौर श्रपने ज्ञान की तलनार से सुभट मदन को समरांगण में पछाड़ा है—

> ष्राई बलवंतु सुमोहराऊ, जिणि नाणि निधाहिऊ । ष्राण खडग्गिण मयण-सुभंड समरंगणि पाहिऊ॥

श्री नेसिनाथ फागु—इसके रचियता राजरोखर सूरि हैं। रचनाकाल सं० १४०५ है। इसमें नेसिराजुल के विवाह का वर्णन है। जैनों के चौबीस तीर्थंकरों में नेसिनाथ बाईसवे है। ये यदुवंशी श्रीर कृष्ण के चचेरे भ्राता थे। पाणिप्रहण राजुल के साथ संपन्न होना था। वरयात्रा के समय नेसिनाथ की दृष्टि वध्य मेड़ों श्रीर वकरियों पर पड़ी। विदित हुन्ना कि बारात के स्वागतार्थ पशुवध का श्रायोजन है। नेसिनाथ को इस पशुहिंसा से निवेंद हुन्ना। उनके पूर्वसंस्कार जायत हुए श्रीर वे वन में भाग निकले। जब राजुल को यह समाचार ज्ञात हुन्ना तो उसने भी तप प्रारंभ किया। इस फागु में भी वसंतिवार का वर्णन है। किव ने नेसि-गुण-कथन करने की प्रतिज्ञा की है। सचाइस कड़ियों के इस काव्य के भी सात खंड हैं। प्रत्येक खंड की प्रयम कड़ी दूहे में श्रीर दूसरी रोला में है। शैली प्राचीन श्रालंकारिक है। वरयात्रा, वर श्रीर वधू का वर्णन प्रसादगुणयुक्त कविता का सुंदर उदा- हरण है—

सोहणविश्च नविश्चिय, सोहइ सा जिंग वाल, रूपि कलागुणि पूरिय, दूरिय दूषण जाल। विहु दिसि मंडप नांधिय, सांधिय धयवडमाल, द्वारवती घण उच्छव, सुंदर वंदुरवाल। ग्रह विर जादक पहिरिड, सुभरिड केतक बुंपु, मस्तिक मुकुदु रोपिड, श्रोपिड निरुपम रूपु। श्रवणिहि सिसरविमंडल कुंडल, कंठिहिं हाल, सुजयुगि रंगद अंगद, श्रंगुलि मुद्दियभार।

सहितिहि रूपि न दूषणु, सूषण सासुर श्रंगु, एक कि गोविंदु इंदु कि चंदु कि श्रहव श्रनंगु।

राजमती के विवाहकाल के प्राकृतिक सींदर्य का वर्णन करते हुए कि

श्ररे कोइलि साहु सोहावण्ड, मोरि मधुर वासंति, श्ररे भमरा रणभण रुणु करइ, किरि किन्नरि गायंति । श्ररे हिरे हिरिखिड सिन श्रापण्ड वासुलडी वार्जति, श्ररे सिंगा सवदिह गोपिय सोल सहस नाचंति । श्ररे कान्हडु श्रन्नइ नेमि लिणु खड्डोखिल मिलि जाई, श्ररे सिंगीय जलभरे छांटियइ, एसिय रमिल कराई ।

जंबूस्वामी फागु—इसके रचिवता कोई श्रज्ञात किव हैं। इसका रचनाकाल एं० १४३० वि० है। समस्त काव्य में श्रंतर्यमकवाछे दोहे स्पष्ट दिखाई
पड़ ताते हैं। फागु रचनावंध का यह प्रतिनिधि ग्रंथ है। जंबूस्वामी
राजगृह नामक नगर के ऋषभदत्त नामक घनिक सेठ के एकमात्र पुत्र थे।
इनका वैवाहिक संवंध एक ही साथ श्राठ कुमारियों से निश्चित हुआ।
इसी समय सुधर्मा स्वामी गण्धर के उपदेश से इनमें वैराग्य उत्पन्न हुआ।
जंबूस्तामी ने घोषणा कर दी कि विवाहोपरांत में दीक्षा छे लूँगा। फिर भी
उन श्राठों कुमारियों के साथ लग्न हुआ। किंतु जंबूस्वामी ने नेष्ठिक ब्रह्मचर्य
का पालन किया। उसी रात को प्रभव नामक एक डाकू दस्युदल के साथ
चोरी करने के लिये श्राया। उस डाकू पर कुमार के ब्रह्मचर्यमय तेन का
इतना प्रभाव पड़ा कि वह शिष्य वन गया। जंबूकुमार ने श्रपनी श्राठों
पितयों को भी प्रबुद्ध किया। इसी प्रकार श्रपने माता पिता, सास श्रमुर एवं
दस्युदल सिहत ५२६ शिष्यों ने सुधर्मा स्वामी से दीक्षा ली। जंबूस्वामी की
श्रायु उस समय १६ वर्ष की थी। उनका निर्वाण ८० वर्ष की श्रायु में हुआ।

इस फागु में नायक श्रीर नायिका का प्रसाद शैली में वर्णन किया गया है। इस फागु का वसंतवर्णन भी श्रनोखा श्रीर मनोहर है। रचनाबंध श्रीर फाव्य की दृष्टि से यह एक सुंदर कृति है।

वसंत-विलास-फागु—इसका रचनाकाल सं०१४०० से १४२५ के बीच है। 'त्वंधिवलासफागु' केवल प्राकृत बंघ नहीं, श्रिपित इसमें दूहों के साथ गंग्हत फीर प्राकृत के स्लोक भी हैं। 'संस्कृत शब्दावली का इसमें वाहुस्य पाया जाता है।

इस काव्य की एक एक पंक्ति रस से सराबोर है। काव्यरस मानो छलकता हुन्ना फूट पड़ने को उमड़ता दिखाई पड़ता है। इसका एक एक वलोक मुक्तक की भाँति स्वयं पूर्ण है। द्यांतर्यमक की शोभा द्यहितीय है। इसकी परिसमाप्ति वैराग्य में नहीं होती, इसीलिये यह जैनेतर कृति मानी जाती है। इस फागु में जीवन को उल्लास श्रीर विलास से श्रोतप्रोत देखा गया है। काव्य का मंगलाचरण सरस्वतीवंदना से हुत्रा है। तत्परचात् चार श्लोकों में वसंत का मादक चित्र चित्रित किया गया है। इसी सादक वातावरण में प्रियतमा के मिलन हेतु श्रधीर नामक का चित्र श्रंकित है। छ: से लेकर पंद्रह दोहो में नवयुगल की वनकेलि का सामान्य वर्णन है। १६ से ३५ तक के दूहों में वनवर्णन है, निसकी तुलना नगर से की गई है। यहाँ मदन श्रीर वसंत का शासन है। उनके शासन से विरहिशी कामिनियाँ श्रात्यंत पीड़ित हैं। एक विरहिशी की वेदना का हृदयविदारक वर्शन है किंतु उपसंहार होते होते प्रिय के ग्रुभागमन की सुंदर छटा छिटकती है। श्रंतिम दोहे में श्रघीर पथिक घर पहुँच जाता है। ५१ से ७१ तक प्रिय-मिलन श्रीर वनकेलि का सुंदर वर्णन है। श्रव विरिह्णी प्रियतम के साथ मिलनसुख में एकाकार हो जाती है। विविध प्रेमी प्रेमिकाश्रों के मिलन का पृथक् पृथक् सुखसंवाद है। किसी की प्रियतमा कोमल श्रौर श्रव्पवयस्का है तो कोई प्रियतम 'प्रथम प्रेयसी' की स्मृति के कारण नवीना के साथ श्रमित्र नहीं हो सकता। इस प्रकार श्रनेक प्रकार के प्रेममाधुर्य से काव्य रसमय बन जाता है। प्रेम के विविध प्रसंगों को कवि ने अन्योक्तियों द्वारा इंगित किया है। इस फागु का जनता में बहुत प्रचार है। इस फागु में वसंतागमन विरहवेदना, वनविहार संयोग का सुंदर, संदिप्त, सुविलष्ट, तर्फसंगत एवं प्रभावोत्पादक वर्णन है। इसमें एक नहीं, श्रनेक युगल जोड़ियों की मिलनकथा श्रलग श्रलग रूप में मिलती है। श्रथीत् इस फागु में श्रनेक नायक श्रीर श्रनेक नायिकाएँ हैं।

नेमिनाथ फागु—इसके रचियता जयशेखर सूरि हैं। रचनाकाल १४६० के लगभग है। इसमें ११४ दोहे हैं। वसंत के मादक वातावरण का प्रभाव नेमिकुमार पर कुछ नहीं पड़ता। परंतु विरिह्णि इसी वातावरण में श्रस्वस्य है। यह बहुत ही रसपूर्ण कृति है। नेमिनाथ की वरयात्रा का भी सुंदर वर्णन है।

रंगसागर नेमि फागु - रचिवता सोमसुंदर सूरि हैं। रचनाकाल

१५वें शतक का उत्तरार्ध है। इसमें गेयता कम किंतुं वर्णनात्मकता मिल्य है। नेमिनाथ के संपूर्ण जीवन की कॉकी प्रस्तुत करनेवाली यह रचना महाकाव्य की कोटि में परिगणित की जा सकती है। फागु का आरंभ शिवाके वी के गर्भ में नेमिनाथ के आगमन के समय उसके स्वप्नदर्शन से होता है। इस फाग के तीन खंड है जिनमें कमशाः सैंतीस, तेंतालीस और सैंतीस फड़ियाँ है। कुल मिलाकर संस्कृत के १० क्लोक हैं। रचनाबंघ की दृष्टि से भी यह सुंदर है।

नारायण फागु—रचनाकाल संवत् १४६५ के श्रास्पास है। इस फागु के वहुत से श्रवतरणों पर वसतिवलास का प्रभाव लिखत होता है। उसके रचियत के संबंध में कुछ ज्ञात नहीं। कान्य के श्रारंभ में सौराष्ट्र श्रीर द्वारिका का वर्णन है। तदु गरांत ऋष्ण के पराक्रम श्रीर वैभव का यशोगान है। पटरानियों सहित ऋष्ण के वनिवहार का इसमें श्रंगार रसपूर्ण वर्णन है। ऋष्ण का वेणुवादन, गोपांगनाश्रों का तालपूर्वक नर्तन बड़ा ही सरस वन पड़ा है। प्रत्येक गोपी के साथ श्रलग श्रलग ऋष्ण की वनकीड़ा का वर्णन श्राक्षक है। यह फागु ६७ कड़ियों का है श्रीर श्रंतिम तीन कड़ियाँ संस्कृत श्लोक के रूप में हैं। इसका श्रारंभ दूहे से श्रीर पर्यवसान संस्कृत श्लोक से होता है।

सुरंगाभिभान नेसि फाग—इस फाग को रचना संस्कृत श्रीर गुजराती दोनो भाषाश्रों में हुई है। इसके रचियता घनदेव गिर्ण हैं। मंगलाचरण शादृं लिवकी दित में संस्कृत श्रीर भाषा दोनों के साध्यम से है। उपसंहार भी शादूं लिवकी दित से ही किया गया है।

नेमीश्वरचरित फाग—यह फाग ६१ किंद्रगें का है। १७ संस्कृतः की किंद्रगें हैं श्रीर ७४ भाषा की। रचियता माणिकचंद्र सूरि हैं। इसमें चार प्रकार के छंद हैं—रासु, रासक, फागु, श्रद्धेंड है।

श्रीदेवरत्त सृरि फाग-यह फाग ६५ कड़ियो का है।

हेमित्रमल सूरि फाग-रचनाकाल सं० १५५४ है। रचिता इंसधीर एँ। इसमें गुरुमहिमा का गान ५७ किड़ियों में मिलता है। इसमें फाल्गुन का चर्णन नहीं है। केवन रचना फागु के अनुरूप है।

वसंतिवतास फागु (१)—इसमें ६६ फिड्याँ हैं। इसकी रचना वर्षा ही सुंदर श्रीर रसपूर्ण है। गोनियों का विरह श्रीर नंद यशोदा का

रुदन, दोनों प्रसंग बहुत प्रभावोत्पादक हैं। कृष्ण का मथुरा जाना, गोपिकाश्रों का विरह, कंसवघ, ऊघो का गोपियों को प्रवोधन श्रादि प्रसंग सुंदर वन बड़े हैं।

वसंतिविलास फागु (२)—इसके रचियता केशवदास हैं। रचनाकाल सं० १५२६ है। २६ दूहों में रचित है। यह एक स्वतंत्र कृति है। मंगला-चरण नवीन रीति का है। उपसंहार में भी नवीनता है। भाषा १६ वीं सदी के उत्तरार्ध की है। यह रचना पूर्णरूपेण फागु नाम को सार्थक करती है।

फागु के विविध उद्धरणों से इस काव्यप्रकार की कतिपय विशेषताओं का उल्लेख किया जा सकता है। सबसे अधिक आकर्षक तथ्य यह दिखाई पड़ता है कि फागु साहित्य अभिनय के उद्देश्य से फागु की विशेषताएँ विरचित होता था और इसके अभिनय में नृत्यगीत मुख्यरूप से सहायक होते थे। चैत्रे मास में इसके अभिनय का उपयुक्त अवसर समझा जाता था। मधुमास में भी सबसे अधिक रमणीक समय चैत्र पूर्णिमा का माना जाता था:

फाग गाइ सृब गोरडी जब श्रावइ सधुमास ॥

चैत्र के श्रतिरिक्त फाल्गुन<sup>२</sup> में भी कृष्णाफागु खेलने का उल्लेख मिलता है। एक स्थान पर किव कहता है—

> कागु ते फागुण मासि, लोक ते रमइ उहलासि, रामति नवनवी ए, किम जांइ वर्णवी ए।

श्रागे चलकर एक स्थल पर फाल्गुन के रास में प्रयुक्त उपकरणों, वाद्य-यंत्रों का भी उल्लेख पाया जाता है। प्रेमानंद ने एक स्थान पर तांबूल से श्रनुरंजित मुखवाली श्रेष्ठ सखियों के फागु गायन का वर्णन भॉझ श्रीर पखावज के साथ इस प्रकार किया है—

कान्हडवारमास, कड़ी ६

१ प फागु उछरग रमइ जे मास वसंते, तिथि मिथानाथ पहाथ कीत्ति महियल पसरते। कीत्तिंरत्नसूरि फाग, १५वी शवाब्दी, कड़ी ३६

र फागुणि पवन हिलोहलइ, फागु चवइ वर नारी है, संदेसडउ न परट्यउ, वृन्दावनह ममाहि है।

फागण मासे फूली रह्यां केसुडां रातां चोल, सिह्वर रंगे राती है, रातां सुख तंबील।

×

वाजे मांभ पखावज ने साहे ली रमे फाग, ताली देइ ताहणी गाथ नवला रे राग।

गोवियों के फागु खेलने का वर्णन कई स्थानों पर जैन फागों में भी विद्यमान है। ये उद्धरण इस तथ्य के प्रमाण हैं कि जैनाचारों ने रास एवं फागु की यह परंपरा वैष्णव रासों से उस समय प्रहण की होगी जब जनता में इनका श्रादरसंमान रहा होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि जैन फागु श्रों का माहातम्य १५ वीं शताब्दी तक इतने उत्कर्ष को प्राप्त हो गया था कि कृष्णारास के समान इसके श्राभिनेता एवं प्रेचक भी पूर्णरीति से श्राहतपद के श्राधिकारी समझे जाते थे। जयशेखर सूरि प्रथम 'नेमिनाथ फागु' में एक स्थान पर लिखते हैं—

कवितु विनोदिहि सिरि जय सिरिजय सेहर स्रि, जे खेलइ ते श्रह पद संपद पामइ प्रि।

फागों के पठन पाठन, चिंतन मनन का महत्त्व उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। देवगण्य भी इस साहित्य के सानुराग श्रनुशीलन एवं श्रिमिनय के द्वारा नवनिधियों के श्रिषकारी बनने लगे। फागुगान करनेवाळे के घर मंगल चार निश्चय माना गया।

'प्ह फाग जे गाइसिइं, तेह घरि मंगलच्यार ।'

फिन नार नार फाग में प्रयुक्त नेणु, मृदंग श्रादि नाद्ययंत्रों का वर्णन फरता है श्रीर सुररमियों के गान का उल्लेख करते हुए इस वसंतक्षीड़ा का माहातम्य नर्णन करता है—

र लाज विलोपिय गोपिय, रोपिय दृढ श्रनुरागु । रसभरि प्रियतमु रेलइ, वेलइ खेलइ फागु ।

<sup>—</sup> हुप्णवर्धाय जयसिंह स्रि फ़्त वीजो नेमिनाथ फागु, कही १२

२ देव नगाड ए फाग, पढद गुण्ड श्रनुराग । नवनिधि ते लहद ए, जे पणि संभलइ ए ।

१ घडान कविज्ञत 'बादणनु फागु', कड़ी १२

वेणा यंत्र करइ श्रालि विणि, करइ गानि ते सबि सुररमणी, मृदंग सरमंडल वाजंत, भरह भाव करी रमइ वसंते।

ऐसे मंगलमय गान का जब श्रमाव पाया जाता हो तब देश में किसी चड़े संकट का श्रनुमान लगाया जाता है। जब सुललित बालिकाएँ रास न करती हों, पंडित श्रीर व्यास रास का पाठ न करते हों, मधुर कंठ से जब कोई रास का गायन न करता हो, जब रास श्रीर फाग का श्रमिनय न होता हो तब समझना चाहिए कि कोई बड़ी श्रघटित घटना घटी है। नल जैसे पुण्यात्मा राजा ने श्रपनी पतित्रता नारी दमयंती को श्ररण्यप्रदेश में श्रसहाय त्याग दिया। यह एक विलक्षण घटना थी। इसके परिणामस्वरूप देश में ऐसी ही स्थिति श्राई—

सुललित बालिका न दीइ रास, क्षण निव बांचइ पंडित व्यास, रूडइ कंठि कोइन करह राग, रास सास निव खेलइ फाग<sup>२</sup>।

फाग खेलने की पद्धतियों का भी कहीं कहीं संकेत मिलता है। कहीं तो श्रनेक रमियायाँ एक साथ फाग खेलती दिखाई पड़ती हैं श्रीर कहीं दो दो की जोड़ी वियतम के रस में भरकर खेल रही है। इस प्रकार के खेल से वे निश्चय ही प्रेम के क्षेत्र में विजय-श्री-संपन्न बनती हैं। किव कहता है—

फागु वसंति जि खेलइ, बेलइ सुगुण निधान, विजयवंत ते छाजइ, राजइ तिलक समान।<sup>3</sup>

इस उद्धरण 'वेलइ खेलइ' से प्रमाणित होता है कि सिलयों का युग्म नाना प्रकार के हावभावों से भरकर बसंत में फागु खेल रहा है। इस खेल में श्रविक प्रिय राग श्रीराग<sup>8</sup> माना खाता है। इसी राग में श्रिमनव फागों का गायन प्राय: सुना जाता है। इसके श्रितिरिक्त राग सारिंग मल्हार, राग रामेरी, राग श्रासाउरी, राग गुडी, राग केदार टोड़ी, राग धन्यासी, श्रादि का भी उल्लेख मिलता है।"

१ अज्ञात कविकृत 'चुपइ फागु', कड़ी ३६

२ महीराज कृत 'नलदवदंती रास', कड़ी ३८६

३ श्रज्ञात कविकृत 'जंबुस्वामी फाग', कड़ी ४६

४ नारायण फाग्र, कड़ी ४३

५ वासुपूज्य मनोरम फागु

रूपवती रमिण्यों के द्वारा खेळे जानेवाळे वसंतोत्सव फागु के कौतुक का वर्णन दूसरा किव इस प्रकार करता है—

रूपिइं कडितग करित श्र धरित श्रारंभ तगतागु, वसंत ऋतुराय खेलइं, गेलिइं गाती फागु।

कियवती नारियों के रूप एवं वय की श्रोर भी कहीं के हीं संकेत करता चलता है। रूप में वे नारियाँ श्रप्सरा के समान श्रीर वय में नवयुवती है। क्यों कि उनके पयोधर वय के कारण पीन हो गए हैं। ऐसी रमिणयाँ नेमि-जिणेश्वर का फाग खेलती हुई शोभायमान हो रही हैं। किव कहता है—

> पीन पयोहर श्रपच्छर गूजर धरतीय नारि, फागु खेलइ ते फरि फरि नेमि जिल्लोसर बारि।

फागु खेलनेवाली रमिणयाँ हंसगमनी, मृगनयनी है श्रीर वे मन को मुग्व करनेवाला फागु खेल रही है। कवि कहता है—

फागु खेलइ मनरंगिहि हंस गमणि सृगनयणि।

इस प्रकार श्रनेक उद्धरणों के द्वारा फागु का श्रमिनय करनेवाली रमिणयों एवं उनकी क्रीड़ाश्रों का परिचय प्राप्त किया जा सकता है।

उपर्युक्त उद्धरणों से वैष्णव एवं जैन फागों की कतिपय विशेषताश्रों पर प्रकाश पड़ता है। इनके श्रितिरक्त शुद्ध लौकिक प्रेम संबंधी फागों की छुटा भी निराली है। 'विरह् देसाउरी फाग' में नायक नायिका लौकिक पुरुष स्त्री हैं श्रीर इसमें विप्रलंभ श्रंगार के उपरांत संभोग श्रंगार का निरूपण मिलता है।

मुनि श्री पुरायविनय नी के संग्रहालय में एक 'मूर्ख फाग' मिला है निसमें एक रुनवती एवं गुरावती नारी का दुर्भाग्य से मूर्ख पित के साथ पाणिग्रहरण हो गया। ३३ दोहों में विरचित यह काव्य अभागिनी नारी की व्यथा की, क्या बडे, हृदयहारी शब्दों में वर्णन करता है।

किय कहता है कि यह विवाह क्या है (मानो) चंदन को चूल पर दिइका गया है, सिंह को सियार के साथ जोड़ दिया गया है, काग को कपूर चुगने को दिया गया है, ग्रांधे के हाथ में श्रारसी दें दी गई है—

१ किंगरतन सुरि फागु, कटी १७

२ पगरून 'निमिनाथ फायु', कड़ी ५

चंदन घालू से चूलिंड, संघ सीयाला ने साथि; काग कपूर सु जाणे रे, श्रंघ श्ररिसानी भाति।

कान्य के श्रंत में स्त्री-वर्म-पालन की श्रोर इगित करते हुए किल कहता है कि श्ररी पापिण्ठे, पित की उपेद्धा करना मोड़ी टेव है। पित कोड़ी भी हो तो भी देवतुल्य पूज्य है—

> पापण पीउ वगोइयो, ए तुक्ष भूडी टेव, कोढीष्ठ कावडी घालीने, सही ते जानवो देव। करिनि भगति पतित्रता, साडलानी परि सांधि, रूप कुरूप करइ नहीं, जानि तू ईश्वर धाराधि।

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक प्रकार के फागु में जीवन के उदाची-करण का प्रयास मुख्य लक्ष्य रहा है। प्रेच्कों को साहित्यिक रस में शराबोर करके उनके चित्त को कर्त्तव्यपालन की ख्रोर उन्मूख करना फागुकर्चा कि श्रयना धर्म समस्ता रहा है। काव्य की इन विशेषताश्रो का प्रभाव परवर्ची लोककिवयों पर पड़ा श्रीर परिणामत: स्वाग, रास श्रादि की शैली इस पथ पर शताब्दियों से चलती श्रा रही हैं।

फागु साहित्य में ऐसी भी रचना मिली है जिसमें रूपकत्व का पूर्ण निर्वाह दिखाई पड़ता है। खरतरगच्छ के मुनि लद्दमीवल्लभ श्रपने युग के प्रसिद्ध श्राचार्य थे। उन्होंने 'रतनहास चौपाई', 'विक्रमादित्य पंचदंड रास', 'रात्रिभोजन चौपाई' 'श्रमरकुमारचरित्र रास' की रचना की। उन्होंने सं० १७२५ वि० के सन्निकट 'श्रभ्यात्म फाग' की रचना की जिसमें रूपकत्व की छटा इस प्रकार दिखाई देती है—

शरीर रूपी वृंदावन-कुंच में ज्ञानरूपी वसंत प्रकट हुआ। उसमें मित-रूपी गोपी के साथ पॉच गोपीं (इंद्रिय) का मिलन हुआ। सुमित रूपी राधा जी के साथ आत्मा रूपी हिर होली खेलने गए।

वसंत की शोभा का वर्णन भी रूपकत्व से परिपूर्ण है। सुलक्षी कल्पवृत्त की मंजरी लेकर मन रूपी श्याम होली खेल रहे हैं। उनकी शिश-कला से मोहतुषार फट गया है। सत्य रूपी समीर वह रहा है। समत्व सूर्य की शोभा वढ़ गई है और ममत्व की रात्रि घट गई है। शील का पीतावर शोभायमान हो रहा है और हृदय में संवेग का वनमाल लहलहा रहा है। इड़ा, पिंगला एवं सुषुम्ना की त्रिवेगी वह रही है। उज्वल सुनिमन रूपी

हंस रमण कर रहा है। सुरत की बॉसुरी बन रही है और अनाहत की ध्वनि
उठ रही है। प्रेम की झोली में भिक्त गुलाल भरकर होली खेली जा रही
है। पुग्य क्री अवीर सुरिम फैला रही है और पाप पददिलत हो रहा है।
कुमित क्री क्वरी कुपित हो रही है और वह कोच क्पी पिता के घर चली
गई है। सुमित प्रसन्न होकर पितशरीर से आलिंगन कर रही है। त्रिकुटी की
त्रिवेणी के तट पर गुप्त ब्रह्मरंभ्र का कुंच है, जहाँ नवदंपित होली खेल रहे
हैं। राधा के ऐसे वशीभूत कृष्ण हो गए हैं कि उन्होंने अन्य रसरीति त्याग
दी है। वे अनंत भगवान अहिनेश यही खेल खेल रहे हैं। मंदमित प्राणी
हस खेल को नहीं समक्तते, केवल संत समक्त सकते हैं। जो इस अध्यातम
काग को उत्तम राग से गाएगा उसे जिन राजपद की प्राप्ति होगी।

जैन मुनि द्वारा राघाकृष्या फाग के इस रूपकत्व से यह प्रमाियत होता है कि वेष्णव रास एवं फाग का प्रमाव इतर संप्रदायवालों पर भी पड़ रहा या। १६वीं शताब्दी के उपरांत हम वैष्णव रास एवं फागु का प्रसार समस्त उत्तर भारत में पाते हैं। कामरूप से सौराष्ट्र तक वैष्णव महात्माश्रों की रसभी रास फाग वाणी से सारा भारत रसमग्न हो उठा। वैष्णव रास के प्रसंग में हम इसकी चर्चा कर श्राए हैं।

## संस्कृति श्रीर इतिहास का परिचय

भारतीय इतिहास के श्रनेक साधनों में साहित्य का स्थान श्रनोखा है किसी किसी युग के इतिहास के लिये साहित्य ही एकमात्र साधन है; किंद्र भारत का कोई ऐसा युग नहीं है जिसमें साहित्य उसके इतिहास के लिये महत्व न रखता हो। देश का सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास साहित्य के श्राध्ययन के बिना श्रध्रा है। साहित्य समाज का यथार्थ चित्र है। हम उसमें समाज के श्रादर्श, उसकी मान्यताश्रो श्रीर त्रुटियों, यहाँ तक कि उसके भविष्य को भी प्रतिबिचित देख सकते हैं। किसी समय का जो सम्यक् ज्ञान हमें साहित्य से मिलता है, वह तथाकथित तवारीखों से न कभी मिला है श्रीर न मिल सकेगा। साहित्य किसी युगविशेष का सजीव चित्र उपिश्यत करता है किंतु तथाकथित इतिहास श्रिषक से श्रीधक उस युग की भावना को केवल मृतक रूप में इजिप्शियन मम्मी के सहश दिखाने में समर्थ होता है।

इस ग्रंथ में जिस युग के रास एवं रासान्वयी काव्यों का संकलन प्रस्तुत किया जा रहा है उस युग में विरचित संस्कृत-प्राकृत-श्रपभ्रंश कृतियों का यदि इनके साथ श्रनुशीलन किया जाय को तत्कालीन समाज श्रौर संस्कृति के किसी श्रंग से पाठक श्रनभिज्ञ न रहे। यद्यपि रास एवं रासान्वयी काव्य उस चित्र की रूप रेखा का ही दिग्दर्शन मात्र करा पाएँगे, किंतु इतना श्रवस्य कहा जा सकता है कि इन रेखा श्रों में उपयुक्त रंग भरकर कोई कुशल कलाकार एक देश के वास्तविक रूप का श्राकर्षक चित्र निर्मित कर सकता है।

संग्रह के बहुत से रासों का लक्ष्य जैनधर्म का उपदेश है। इन रासों के अध्ययन से प्रतीत होता है कि दसवीं ग्यारहवीं शताब्दी के आसपास और उससे पूर्व भी अनेक कुरीतियाँ जैनधर्म में प्रवेश धार्मिक और कर चुकीं थीं। जिस प्रकार बौद्धधर्म संपत्ति, वैभव नैतिक स्थिति श्रीर मठाविपत्य के कारण पतनोन्मुख हुआ था, उसी प्रकार जैनधर्म भी अधोगति की श्रोर श्रमसर हो रहा था। चैत्यवासी मठाधिपति बन चुके थे। वे कई राजाश्रो के गुरु थे; कई के यहाँ उनका श्रच्छा सम्मान था। जैन मंदिरों के श्रिषकार में संपत्ति

दौड़ी चली थ्रा रही थी। चैत्यवासी इस देवद्रव्य का श्रापने लिये प्रयोग करने लगे थे। तांवृत्तमत्त्रण, कोमल शय्यासंवाराङ्गणा नर्तन के द्वारा आवक वर्ग ध्रामोद प्रमोद में तल्लीन रहता। कतिपय मठािषपति इतने मूर्ष थे कि वे धर्म विपयक प्रश्न करने पर आवकीं को यह कहकर बहकाने का प्रयत्न करते कि यह तो रहस्य है, इसे समझना तुम्हारे लिये श्रानावश्यक है। गुरु की ग्राजा का पालन ही तुम्हारा परम कर्तव्य है।

श्री हरिचंद्र स्रि ने इस श्रधोगामिनी प्रवृत्ति पर चोट की थी। स्रत्तरगच्छ ने इसके समुन्मूलन का प्रयत्न किया। जैन साधुश्रों को अपने विहार श्रीर चतुर्मासादि में कहीं न कहीं टहरने की श्रावश्यकता पड़ती। चैत्यवासियों के कथनानुसार चैत्य या चैत्यसंपत्ति ही इसके लिये उपयुक्त थी। साधुश्रों का ग्रहस्थों के स्थान में टहरना ठीक न था। बात कुछ युक्तियुक्त प्रतीत होती थी; श्रीर इसी एक सामान्य सी युक्ति के श्राधार पर चैत्यवासी मटाविपतियो ने लाखो की संपत्ति बना डाली। वे उसका उपयोग करते, उसके प्रवंध में श्रपना समय व्यतीत करते। वे प्रायः यह भूल चुके थे कि 'श्रपरिग्रह' जैनवर्म का मूल सिद्धात है। कोई भी प्रवृत्ति जो इसके प्रतिकृत हो वह जैनधर्म के विरुद्ध है। श्री महावीर स्वामी इसीलिये श्रपने धर्मविद्यार के समय श्रनेक बार ग्रहस्थों की बस्तियों (घरों) में टहरे थे। इसी त्रार्थिकरीय पद्धति को श्रपनाना खरतरगच्छ को श्रमीष्ट था। इसी कारण वे वस्तिवासी के नाम से भी प्रसिद्ध हुए।

चैत्यवासियों की तरह वस्तिवासी भी मंदिरों में पूक्त करते। किंतु उन्होंने मदिरों से पुरानी कुरीतियों को दूर करने का बीड़ा उठाया था। इंसाई धर्म के प्यूरीटन (Puritan) संप्रदाय से हम हनकी किसी हद तक तुलना कर सकते हैं। वे हर एक ऐसी रीति के विरुद्ध थे जो जैन सिद्धांता- तुमीदित न हो श्रीर विशेषकर उन रीतियों के किनसे आवकों के नैतिक पतन प्रांशायका थीं। मंदिर प्रार्थना के स्थान थे। उनमें घरवार की बातें करना, होइ ज्याना, या वेश्याश्रों को नचाना वास्तव में पाप था। "नवयीवना कियों का तृत्य आवकों का प्रिय था, किंतु उससे आवकों के पुत्रों का नैतिक पतन होता श्रीर कालांतर में वे धर्म अप होते ।" इस्तिये विधिचैत्य में यह विति निथा गया। विदद्ध राग, विरुद्ध वाद्य श्रीर रासनृत्य के कुछ प्रकारों

१ व्यवेशतसायन रास, ३३

के विरुद्ध भी इसी कारण श्रावान उठानी पड़ी। रात्रि के समय विधिचैत्यों में तालियाँ बनाकर रास न होता श्रीर दिन में भी स्त्रियाँ श्रीर पुरुष मिलकर डांडिया रास न देते । चर्चरी में तो इसके सबैधा वर्जन का भी उल्लेख है। घार्मिक नाटको का श्रवश्य यहाँ प्रदर्शन हो सकता था; इनके मुख्य पात्र श्रंतत: संसार से विरक्त होकर प्रवच्या प्रहण करते दिखाए नाते।

विधिचैत्यों में रात्रि के समय न नादी होती, न तूर्यत्व। रात्रि के समय रथभ्रमण निषिद्ध था। देवताश्रों को न इत्ले में इत्लाया जाता, न उनकी जलकी हा होती । माघमाला भी प्रायः निषिद्ध थी । विधिचैत्यों में आवक जिनप्रतिमाश्रों की प्रतिष्ठा न करते, रात्रि के समय युवतियों का प्रवेश निषिद्ध था। वहाँ आवक न तांचूल छेते श्रीर न खाते, न श्रनुचित भोजन था श्रीर न श्रनुचित शयन। वहाँ न संकांति मनाई जाती, न ग्रह्ण श्रीर न माघमंडल। मूल प्रतिमा का आवक स्पर्श न करते, जिनमूर्तियों का पुष्पों से पूजन होता, पूजक निर्मल वस्त्र धारण करते। रजस्वला हित्यों मंदिर में प्रवेश न करतीं। संक्षेप में यही कहना उचित होगा कि श्री जिनवस्त्रमदूरि जिनदत्त सूरि, श्रमयदेवसूरि शादि खरतरगच्छ के श्रनेक श्राचार्यों ने श्रपने समय में उत्स्वविधियों को बंद करने का स्तुत्य प्रयत्न किया था। यही विधिचैत्य श्रांदोलन कमशः श्रन्य गच्छों को प्रभावित करता गया श्रीर किसी श्रंश तक यह इसी श्रांदोलन का प्रताप है कि उत्तर भारत में राजाश्रय प्राप्त होने पर भी जैनधर्म श्रवनत न हुश्रा श्रीर उसके साधुश्रों का जीवन श्रव भी तपोमय है थे।

जैन तीथों श्रौर प्रतिष्ठाश्रों के रासों में श्रनेकशः वर्णन हैं। तीर्थ दर्शन श्रौर पर्यटन की उत्कट भावना उस समय के धार्मिक जीवन का एक विशेष श्रंग थी। मनुष्य सोचते कि यह देह श्रसार है। इसका साफल्य इसी में है कि तीर्थपर्यटन किया लाय। इसी विचार से थोड़ा सा सामान ले, यात्री सार्थ में संमितित हो जाते श्रौर मार्ग में श्रनेक कष्ट सहकर तीर्थों के दर्शन करते"। तीर्थोद्धार एक महान कार्य था, रासादि द्वारा कि श्रौर

१ वही, ३६

२ चर्च्चरी, १६

३ उपदेशरसायन, ३६ चर्च्दी, १६

४ विशंप विवरण के लिये इमारे 'प्राचीन चौहान राजवश' में विधिचैत्य श्रादोलन , का वर्णन पढें।

४ देखिए—'चर्चरिका', पृष्ठ २०३-४

ग्राचार्य तीर्थोद्धारक व्यक्ति की कीर्ति को चिरस्थायी बनाने का प्रयत्न करते।
रेवंतिगिरि राम, नेमिनाथ राम, श्राबू राम, कछूली राम, समरा राम श्रादि
की रचना इसी मावना से श्रनुप्राणित है। जीवदया राम में ये तीर्थ मुख्य
रूप से गणित है—(१) श्रष्टापद में ऋषभ (२) शत्रुं जय पर श्रादि जिन (३)
उज्जयंत पर नेमिकुमार (४) सत्यपुर में महावीर (५) मोदेरा (६) चंद्रावती
(७) वाराणासी (८) मधुरा (६) स्तंभनक (१०) शंखेश्वर (११)
नागहद (१२) फलवर्द्धिका (१३) जालोर में 'कुमार विहार'।

श्रन्य धर्मों के विषय में इन रासों में श्रिधिक सामग्री नहीं है। सरस्वती का श्रनेकशः वंदन है, किंतु यह तो जैन श्रजैन सभी भारतीय संप्रदायों की श्राराध्य देवी रही हैं। संदेशरासक में एक स्थान पर (पृष्ठ ३६, ८६) कापालिक श्रीर कापालिकाश्रों का सामान्य वर्णन है। उनके वाँए हाथ में कपाल होता है, वे खटवांग धारणा करते, सभाषि लगाते श्रीर शय्या पर न सोते। उस समय के शिलाकेलों से भी हमें राजस्थान में उनकी सत्ता के विषय में कुछ ज्ञात होता है । श्रासिंग के जीवदया रास में चामुंडा का नाम मात्र है (पृ० ६७, ३७)। श्रान् रास में श्रान् की प्रसिद्ध देवी श्रीमाता श्रीर श्रयकेश्वर के नाम वर्तमान हैं (पृ० १२२-६)। शकुन श्रीर श्रपशकुन में लोगों को विश्वास था। शालिभद्र सूरि ने श्रनेक श्रपशकुन गिनाए हैं। जब भरत का दूत बाहुबिल के पास चला, काली बिछी रास्ता काट गई श्रीर गया दाहिनी श्रोर श्राया। उल्ल दाहिनी श्रोर धूकार करने लगा। गीदड़ वोले। काले संप के दर्शन हुए। बुझे अंगारे सामने श्राए (भरतेश्वर वाहुबिलरास, पृष्ठ ६६)। इसी तरह श्रम शकुन भी श्रनेक थे (देखें पृष्ठ १६८, ४६, ४७)।

इस्लाम का प्रवेश रासकाल के मध्य में रखा जा सकता है। संदेश-रासक एक मुसलमान किन की रचना है। रणमळळंद के समय मुसलमान उत्तर भारत को जीत चुके थे। समरा रासो उस समय की कृति है जन खिल जी साम्राज्य रामेश्वर तक पहुँच चुका था। तस्कालीन मुसलमानी एतिहासों से केवल घार्मिक निद्देष की गंघ श्राती है। किंतु राससंसार से प्रतीत होता है कि श्रत्याचार के साथ साथ सिंह्णुता भी उस समय वर्तमान थां। यह निदय श्रधिक निस्तार से ग्रन्थणीय है।

१ 'प्राचीन चीहान राजवश' में 'राजस्थान के धर्म छोर सप्रदाय' नाम का अप्याय देखें।

रासकाल की धर्मविषयक कुछ बातें श्रत्यंत श्रच्छी थीं। भारत की श्रमुस्लिम जनता, चाहे वह जैन हो या श्रजैन, श्रपने को हिंदू मानती। जन शत्रुंजयतीर्थ के मंदिरों को खिल्जियों ने तोड़ डाला तो श्रलप खाँ से निवेदन किया गया कि हिंदू लोग निराश होकर भागे चा रहे हैं (पृ० २३३-३), श्रीर फरमान लेकर जैन संघ शत्रुंजय ही नहीं, सोमनाथ भी पहुँचा। संघ ने शिवमंदिर पर महाध्वज चढ़ाया श्रीर श्रपूर्व उत्सव किया। रास्ते में इसी प्रकार जैनसंघ ने ही नहीं, महेश्वरभक्त महीपाल श्रीर मांडलिक जैसे चत्रिय राजाशों ने भी उसका स्वागत किया। यह सद्भाव की प्रवृत्ति उस समय की महान् देन है ।

ग्यारहवीं बारहवीं शताब्दी के प्रसिद्ध विद्वान् सर्वतंत्रस्वतंत्र कहे जा सकते हैं। उनका अध्ययन गंभीर और व्यापक होता था। जिनवल्लम 'पड्-दर्शनों को अपने नाम के समान जानते' (पृ०-१७-२)। चित्तौड़ में उनके विद्यार्थीवर्ग में जैन और अजैन समान रूप से संमिलित थे और वैदिक धर्मा-नुयायी राजा नरवर्मा के दरवार में उन्होंने प्रतिष्ठा प्राप्त की थी । जैन और अजैन विद्वान् आठवीं से तेरहवीं शताब्दी तक जिन विषयों और पुस्तकों का अध्ययन करते थे उनका श्रीमद्विजयराजेन्द्र सूरि ग्रंथ के पृष्ठ ६४१-८६६ में प्रकाशित हमारे छेख से सामान्यतः ज्ञान हो सकता है। राससंग्रह में इसकी सामग्री कम है।

काल श्रीर क्षेत्र के श्रनुसार इमारे श्रादर्श बदला करते हैं। विक्रम की तेरहवीं शताब्दी में हम किन बातों को ठीक या बेठीक समभते थे इसके विषय में हम शालिभद्र सूरि रचित 'बुद्धिरास' (पृष्ठ ५५-६०) से कुछ जानकारी कर सकते हैं। उसके कई बोल 'लोकप्रसिद्ध' थे श्रीर कई गुरु उपदेश से लिए गए थे। चोरी श्रीर हिंसा श्रधमं थे। श्रनजाने घर में वास, दूसरे के घर में गोठ, श्रकेली स्त्री के घर जाना, ऐसे वचन कहना जो निम

१ नाभिनन्दनोद्धार यंथ में भी इस प्रसंग में 'हिंदुक' शब्द का प्रयोग है।

२ राजस्थान में इस प्रवृत्ति के ऐतिहासिक प्रमाणों के लिये 'प्राचीन चौहान राजवरा' नामक प्रथ पढें।

३ इंडियन हिस्टारिकल कार्टरली, सन् १६५०, पृ० २२३ पर खरतरगच्छपट्टावली पर हमारा लेख पढें।

न सकें, नहीं को उत्तर देना—ये वातें ठीक न थीं। जुगली श्रीर दूसरों का रहस्योद्घाटन बुरी वातें थीं। किसी से सूद पर ऋग लेकर दूसरे को व्याज पर देना श्रनर्थकर समका जाता। झूठी साची देना पाप, श्रीर कन्या को धन के लिये वेचना बुरा था। मनुष्य का कर्तव्य था कि वह श्रतिथि का सत्कार करें श्रीर यथाशक्ति दान दे। वर्मवृद्धि के लिये ये वातें श्रावश्यक थीं—

- (१) मनुष्य ऐसे नगर में रहे लहाँ देवालय श्रीर पाठशाला हों।
- (२) दिन में तीन बार पूजन श्रौर दो वार प्रतिक्रमण करें।
- (३) ऐसे वचन न बोले जिनसे कर्मबंधन न हो।
- (४) नापने में कुछ श्रिषक दे, कम नहीं।
- ( ५ ) राजा के छागे छौर जिनवर के पीछे न बसे।
- (६) स्वयं हाय से आग न दे।
- (७) घरवार में नृत्य न कराए।
- ( ८ ) न्याययुक्त व्यवहार करे।

ऐसे श्रन्य कई श्रीर उपदेश चुिद्धरास में हैं। जीवदयारास में विशेष रूप से दया पर जोर दिया गया है। दया परमधर्म है श्रीर धर्म से ही संसार की सब इप्ट वस्तुएँ प्राप्त होती हैं। मनुष्य इन तीर्थों का पर्यटन कर इस धर्म का श्रर्जन करे।

(१) वर्णव्यवस्था इस युग में पूर्णतया वर्तमान थी। परंतु रास काव्य में इसका विशेष वर्णन नहीं है। भरतेश्वर बाहुबिल रास में चकी शव्द को चक्रवर्ती श्रीर कुम्हार के श्रर्थ में प्रयुक्त सामाजिक स्थिति किया गया है। हरिश्चंद्र के डोम के घर में कार्य का भी एक लगह वर्णन है (६६,३४) गंधर्व, भोल, चारण श्रीर भाट श्रक्वर के समय घनी वर्ग को स्तुति श्रादि से रंजित एर श्रपना जीविकार्जन करते। चौदहवीं शताब्दी के रणमल्ल छंद में हमें राजपूर्ती छटा के दर्शन होते हैं।

जीवन में सुल श्रीर दुःख का सदा संमिश्रण रहा है। राससंसार में हमें मुखाश का शुद्ध श्रिषक दर्शन होता है श्रीर दुःख का कम। 'कागु'

<sup>े</sup> सन् ५०० से १३०० तक के लोकजीवन के लिये 'प्राचीन चौहान राजवश'

च संतोत्सव का सुंदर चित्र प्रस्तुत करते हैं। वसंत से प्रभावित होकर स्त्रियाँ नये श्रंगार करती । वे शिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, कंठ में नौसर हार, बाहों पर चृदा श्रौर पैरों में भनकार करनेवाले न्पुर घारण करतीं। (१३१. ५) उनके फंड मोतियों की माला से शोभित होते, मांग सिंदूर श्रौर मोतियों से भरी जाती, छाती पर सुंदर फंचुक श्रौर कटि पर किंकिग्री-युक्त मेखला होती ( पृष्ठ १६८-२०० )। उनके पुष्पयुक्त धम्मिब्लू श्रोर कवरी विन्यास की शोभा भी देखते ही बनती थी। मार्ग उनके नृत्य से शब्दाय-मान होता । कदलीस्तंभों से तोरण्युक्त मंडपों की रचना होती । वाविङ्यों में कस्तूरी श्रीर कपूर से सुवासित जल भरा जाता। केसर का जल चारो श्रोर छिड़का नाता श्रीर चंपकवृद्ध में झ्ले डाले नाते (१६५. ८-१०)। शरद् ऋतु में स्त्रियाँ मस्तक पर तिलक लगातीं श्रीर शरीर को चदन श्रीर कुंकुम से चर्चित कर भ्रमण करतीं। उनके हाथ में क्रीड़ापत्र होते श्रीर वे दिव्य एवं मनोहर गीत गातीं। श्रश्वशालाश्रों श्रीर गोशालाश्रों में वे भक्ति-पूर्वक गीश्रों श्रीर घोड़ों का पूजन करतीं। सी पुरुष तालाबों के किनारे भ्रमण करते, घरों में श्रानंद होता। पटह वजते, गीत गाए जाते, लड़के गोल बाँधकर बाजारों में घूमते। इसी महीने में दीवाली मनाई जाती। उन्हीं दीवों से कजल भी तैयार होता। वे शरीर पर केसर लगातीं, सिर को पुष्पों से सनातीं, मुख पर कपूररन होता। सरदी में चंदन का स्थान कस्त्री को मिलता। श्रगर की घूर दी जाता। शिशिर में स्त्रियाँ कुंदचतुर्थी का श्योहार मनातीं। माघ शुक्ल पंचमी के दिन वे श्रनेक दान देतीं। विवाहोत्सव में तोरण, वंदनवार श्रीर मंगलकलश की शोभा होती, वर को कुंडल, मुकुट, हारादि से भूषित किया जाता। सिर पर छत्र होता, मृग-नयनी स्त्रियाँ छत्र हुलातीं, वर की बहनें लवण उतारतीं श्रीर भाट जय-जयकार करते। वधू का शृंगार तो इससे भी श्रिधिक होता। शरीर चंदन लंप से श्रीर श्रधिक धवल हो जाता, चमेली के पुष्पों से खुंप भरा जाता। नवरंग कुंकुम तिलक श्रौर रत्नतिलक होता। श्रॉखों में कानल की रेखा, मुँह में पान, गले में रत्नयुक्त हार श्रौर खिले फूलों की माला, मरकतयुक्त वाचुक, हाथों में खनकनेवाला मिणवलय त्रालक्तक होता (१८०-१८१) दावत के लिये भी पूरी तैयारी की चाती।

१ विरह के समय धम्मिलादि केश विन्यास वर्जित थे (देखें, संदेश रासक २५)

रास नृत्य प्रायः सव उत्सवों में होता। रास की जनप्रियता इसी से सिद्ध है कि उत्सूत्र विधियों के परम विरोधी श्राचार्यों तक ने इसे उपदेश का साधन बनाया। श्रीनिनदत्त सूरि ने रास लिखा श्रीर चर्चरी भी। इसकी तुलना उन उपदेशों से की जा सकती है जिन्हें कई वर्तमान सुघारक होली श्रीर वसंत के रागों द्वारा जनता तक पहुँचाने का प्रयत करते हैं। श्री जिनदत्त सूरि ने केवल श्रामोद प्रमोद के लिये रचित नाटकों का श्रमिनय विधिचैत्यों में वंद किया। चैत्यों में ताल श्रीर लकुट रास का भी निषेध किया गया। किंतु इनका यह निषेध ही इस बात का प्रमागा है कि मंदिरों में रास श्रीर नाटक हुन्ना करते थे। खरतरगच्छ के विधिचैत्यों में ये प्रथाएँ शायद किसी इद तक वंद हो गई। कितु श्राचार्यों का किसी नगर में जब प्रवेशोत्सव होता तो लियाँ गातीं श्रीर ताल एवं लकुट रास होते । नगर की स्त्रियाँ भरत के भाव श्रीर छंदों के श्रनुसार नर्तन करतीं, गाँव की स्त्रियाँ ताल के सहारे ( २८-१५ )। नागरिक तंत्रीवाद्य का श्रानद छेते। सामान्य स्त्रीनृत्यों में मर्दल् श्रौर फरटी वाद्य वनते। सामोर नगर में चतुर्वेदी नहाँ वेदार्थं का प्रकाश करते, वही बहुरूपियों द्वारा निवद्ध रास भी सुनाई पड़ते (३१-४१)। श्रनेक नाटक भी होते। जिनके पति घर पर होते, वे स्त्रियाँ शरद ऋतु में विविध भूपा से सुसजित होकर रास रमगा करतीं (४७-१६६-१६६)। वसंत में वे ताल देफर चर्चरी का नर्तन करती ( ६४ ११६ )। कीवदया रास में नट-प्रेच्गुक का नाम श्राया है (६४-११)। प्रेच्गुक भी एक उपरूपकविशेष था जिस के विषय में इस भ्रन्यत्र लिख रहे हैं । रेवंतगिरि रास में विजयसेन स्रि का कथन है कि जो कोई उसे रंगमंच पर खेलते हैं उनसे नेमिजिन प्रसन्न होते हैं और अंविका उनके मन की सब इच्छाओं को पूर्ण करती हैं (११४-२०)। गनपुकुमार रास के रचयिता की यह भावना थी कि नो उस रास को देखता या पढ़ता है उसे शिवसुख की प्राप्ति होती है ( १२०-२४ )। फछूनीरास वि० सं० १३६२ में निर्मित हुआ। उसके श्रंतिम पद्य सं स्वष्ट है कि ये घामिक राख जैनमदिरों में गाए जाते श्रीर श्रमिनीत होते थे ( पृ० १३७ )। स्थूलिभद्र फाग में खेल श्रौर नाचकर फाग के रमगा . मा उल्हेस ग्रीर ग्राधिक स्पष्ट है ( पृ० १४३ )। वसंतिवलास में रास का

१ ६ टियन 'इरयरिकल कार्टरली में इमारा उपरिनिदिष्ट लेख देखें।

२ महमारती, वर्ष ४, अक २

तीन बार उल्लेख है (१६६.१५; १६६.५४; २००.७०)। दीव में समरा द्वारा नवरंग 'जलवट नांटक' श्रीर 'रास लउडरास' देखने का उल्लेख है (ए० २४०.४)। समरारास भी तत्कालीन श्रन्य रासकाव्यों की तरह पाठ्य, मननीय श्रीर नत्यें था ।

रास की रचना इसके बाद भी होती रही। श्राभिनय परंपरा भी चलती रही (३०५.७४)। किंतु जैन समाज में उसकी उपदेशमयी वृच्चि के कारण रास ने क्रमशः अन्य प्रबंधों का रूप घारण किया। इस संग्रह का पचपाडव रास इसी श्रेणी का है। उसका रचयिता इसके नर्तन का उपदेश नहीं करता है। वह केवल लिखता है—

पंडव तगर चरी तु जो पठए जो गुणइ संभलए। पाप तणउ विणासु तसु रहह ए हेला होइसि ए॥

इसका दूसरा रूप उन वीररसप्रधान कान्यों का है जिसका कुछ संग्रह इस ग्रंथ में है। कितु विशेष ध्यान देने की वात यह है कि इस श्राभिनेयता को जनता ने नहीं भुलाया। गुजरात ने उसे नरसी जैसे भक्तों के पदों में रखा। जनता उन्हें गाती श्रीर नर्तन करती। श्रीर सब श्राभिनय भूलने पर भी कृष्णा श्रीर गोपी भाव को नर्तक श्रीर गायक नहीं भुला सके।

व्रज में भी कृष्णचिरत श्रिभिनयन, गान श्रीर नर्तन का मुख्य विषय बना।
यह प्रवृत्ति गुजरात की देन हो सकती है। किंतु यह भी बहुत संभव है कि
अज का रास गीतगोविंद से प्रभावित हुश्रा हो। गीतगोविंद का प्रभाव
श्रत्यंत व्यापक था। इसपर तीस टीकाएँ मिल चुकी हैं। उत्तर, दिल्ण,
पूर्व, पश्चिम, सभी दिशाश्रों में उसका प्रभाव था। व्रज में रास श्रव तक
श्रपने प्राचीन रूप में वर्तमान हे। सभी प्रवृत्तियों को देखते हुए कुछ ऐसा
प्रतीत होता है कि रास श्रव श्रपने मूलभूत त्रितत्वों में विलीन हो गया है—
गुजरात में वह गरवा नृत्य में, व्रज में रासलीला के रूप में श्रीर राजस्थान
एवं हरियाना में वह स्वॉग श्रादि के रूप में ही रह गया है।

गृहस्य जीवन प्राय: मुखी था किंतु सपतीहेष से शून्य नहीं। प्रवास सामान्य सी बात नहीं थी। पति को वापस स्त्राने में कभी कभी बहुत समय

१ एटु रासु जो पढइ, गुणइ, नाचिउ, जिल्हिर देई। श्रवणि सुणइ सो बयठऊ ए तीरथ ए तीरथ जात्र फलु लेई॥ ( पृ० २४२. १० )

लग जाता । इस तरह श्पित शिक्ती का हमारे साहित्य में श्रनेक स्थलों पर वर्णन है।

रास साहित्य से तत्कालीन स्त्राथिक स्त्रवस्था पर भी कुछ प्रकाश पड़ता
है। देश दरिंद्र नहीं प्रतीत होता; कम से कम धार्मिक भावना से प्रेरित
होकर स्त्रर्थन्यय करने की उसमें पर्याप्त शक्ति थी।
स्त्रार्थिक स्थिति रेल स्त्रीर मोटर के न होने पर भी लोगों ने दूर दूर
जाकर धनार्जन किया था। समरा रास के नायक
समरा के पूर्वज पाल्हणपुर के निवासी थे। समरा ने गुंजरात में स्त्रलप खाँ की
नौकरी की। इसके बाद दिच्या में वह गयासुद्दीन स्त्रौर उसके पुत्र का
विश्वासपात्र रहा । समरा का वड़ा भाई सहजपाल देविगिरि में वािश्वास्य
करता था। उसने वहाँ श्रीपार्थ्वनाथ की प्रतिमा स्थापित की थी। दूसरा
भाई साह्यापाल खंबायत नगर में सामुद्रिक न्यापार करता। इससे स्पष्ट है
कि 'तातस्य कूपोऽयम्' कहकर खारजल पीने की वृत्ति इस वर्ग में न थी।

देश में अनेक नगर थे। अग्रहिलपाटन, सामोर, जालौर, पाल्हणपुर और कछूली आदि का इन रासों में अच्छा वर्णन है। प्रायः सब बड़े नगरों के चारों और प्राकार और वप्र होते, खाई भी रहती। कई दुर्गों में एक के बाद दूसरी दीवारे होतीं, ऐसे दुर्ग शायद त्रिगढ़ कहलाते (पृ० ६७.६६)। गली, वाजार, मंदिर, कूप, धवलगृह, बाग और कटरे तो सब में होते ही थें । नगरों के साथ ही गाँव भी रहते। ये स्वभावतः कृषिप्रधान रहे होंगे। किंतु हमें इनका कुछ विशेष वर्णन नहीं मिलता।

उपदेशरसायन की बहुत सी उपमाएँ सामुद्रिक जीवन से ली गई हैं ( पृष्ठ

२-३) श्रौर तत्कालीन अंथो में समुद्रयात्रा का बहुत श्रच्छा वर्णन है ।

यात्राश्चों के वर्णन से हम वाणिज्य के स्थलमार्गी का श्रनुमान लगा सकते हैं। श्रणिदिलपाटण से शत्रुं चय जाते समय संघ सेरीसा, क्षेत्रपाल, घोल्फा, विपलाली श्रीर पालिताना पहुँचा। उसके श्रागे का रास्ता श्रमरेली, जूना, तेनलपुर श्रीर उज्नयंत होता हुश्रा सोमेखर देवपचन जाता। वहाँ से

१ देती, न्यू साध्य श्रान श्रलाउद्दीन खिलजीज ऐचीवमेंट्स, प्रोसीडिंग्ज श्रॉफ यो मंद्रिन हिस्ही कांग्रेस, १६५४, ६० २४०

२ देवें 'प्राचीन चीदान राजवरा' में आधिक जीवन संवधी अध्याय।

है देखें 'राजस्थान के नगर और ब्राम' राजस्थान भारती, भाग ३, श्रंक १

लोग द्वीव श्रौर श्रचाहरि जातें। मुगलकाल में गुचरात से लाहौर का मार्ग मेहसाया, सिंदूपुर, शिवपुरी, पाल्हयापुर, सिरोही, जालोर, विक्रमपुर, रोहिठ, लांबिया, सोजत, बिलाड़ा, जैतारया, मेड़ता, फलोघी, नागोर, पड़िहारा, राजलदेसर, रीगी, महिम, पाटगासर, कसूर श्रौर हापाया होता हुश्रा गुजरता।

देश भोजनसामग्री से परिपूर्ण था। श्रानंद के साधनों की भी उसमें कमी न थी।

संग्रह के श्रानेक रासों से उस समय के राधनीतिक जीवन श्रीर राज्य-संगठन का भी हमें परिचय मिलता है। कैमासवध में चौहान राज्य की श्रवनित का एक कारण हमारे सामने श्राता है।

राजनीतिक स्थिति पृथ्वीराज के दो व्यसन थे, एक श्राखेट श्रीर दूसरा शृंगारिक जीवन । दोनों से राज्य को हानि पहुँची ।

कैमास या कदंबवास जाति का दाहिमा राजपूत पृथ्वीराज का श्रत्यंत विश्वस्त मंत्री था। पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर की मृत्यु के बाद राज्य को बहुत कुछ उसी ने सँभाला था। पृथ्वीराज श्रपनी श्राखेटिप्रयता के कारण राज्य की देखमाल न कर सका, तो कैमास ही सर्वेसवा बना। राज्यकी पर भी वह संभवतः श्रन्य वासनाश्रों से श्र्न्य न था उसके वस की कथा (जिसका सामान्यतः प्रसंग के परिचय में निर्देश है) मूल श्रपश्रंश 'प्रियीराज रासउ' का श्रंग रही होगी। श्रनेक वर्ष पूर्व 'राजस्थान भारती' में हम यह प्रतिपादित कर चुके हैं कि 'पुरातन प्रबंध संप्रह' में उद्धृत पद्य साकांच्च हैं। उन्हें फुटकर छंद मानना ठीक नहीं है। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि 'डाॅ॰ माता असाह गुप्त भी श्रव इसी निर्ण्य पर पहुँचे हैं।

जयचंद्र विषयक पद्य किव जल्ह की कृति है। किंतु उनकी रचना भी प्रायः उसी समय हुई होगी। पृथ्वीराजरासों से उद्घृत यज्ञविध्वस का विचार हम इन छुप्यों के साथ कर सकते हैं। इसमें सदेह नहीं है कि जयचंद्र श्रपने समय का श्रत्यंत प्रतापी राजा था। उसकी सेना की श्रपरि-मेयता के कारण उसे 'लगदल पंगुल' कहते थे श्रीर इसी श्रपरिमेयता का वर्णन जल्ह किन ने जोरदार शब्दों में किया है। पृथ्वीराज श्रीर जयचंद्र साम्राज्यपद के लिये प्रतिद्वंद्वी थे। दोनों ने श्रनेक विजय भी प्राप्त की थीं। रासों के कथनानुसार जयचंद्र ने राजसूययज्ञ द्वारा श्रपने को भारत क

सम्राट् घोषित करने का प्रयत्न किया। 'पृथ्वीराजिवनय' से हमें ज्ञात है कि वह अपने को भारतेश्वर मानता था। इसिलये इसमें आश्वर्य ही क्या कि उसने जयचंद्र के राजस्ययज्ञ का विरोध किया। उद्धृत अंश में चौहानों के इस विरोध का अच्छा वर्णन है। कन्नीज और दिस्त्री का यह विरोध भारत के लिये कितना धातक सिद्ध हुआ यह प्राय: सभी जानते हैं। पृथ्वीराज के अन्य दो विरोधी भी थे, महोवे के परमर्दी या परमाल और गुजरात के राजा भीम। इन दोनों से संघर्ष की कल्पनारंजित कथा अब भी 'पृथ्वीराज-रासो' में प्राप्त है।

संयोगिता स्वयवर श्रीर संयोगिता को कुछ विद्वानों ने किल्पत माना है। किंतु जिन प्रमाणों के श्राधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है वे स्वयं श्राधार श्रून्य हैं, यह हम श्रून्यत्र (राजस्थानं भारती) प्रतिपादित कर चुके हैं। रासो की ऐतिहासिकता का संयोगिता की सत्ता से बहुत श्रूषिक संबंध है। इसलिये हम उस छेख को यहाँ श्रविकल रूप से उद्धृत करते हैं (देखें राजस्थान भारती के पहले वर्ष का दूसरा श्रंक, पृ० २४-२५)।

इस सप्रह के श्रनेक रास इसी संघर्ष युग के हैं। उनमें श्रोज है श्रीर स्फ्रिंभी। संदेशरासक भी प्रायः इसी समय की कृति है। इसका कर्ता श्रव्हुररहमान नवागतुक मुसलमान नहीं है। वह उतना ही भारतीय है जितने उस देश के श्रन्य निवासी। रास के श्रारंभ में उसने श्रपना नाम न दिया होता तो हमें यह ज्ञात ही न होता कि वह हिंदू नहीं है। इन बातों को श्रीर इसके श्रपश्रंश के रूप को ध्यान में रखते हुए शायद यही मानना संगत होगा कि वह पश्चिमी भारत के किसी पुराने मुसलमान नागरिक की कृति है। जीवदयारास, बुद्धिरासादि उस समाज की कृति है जिसमें कवित्व की स्फ्रिंश श्रापेक्षिक हिंग से कम थी।

संवत् १२४६ में पृथ्वीराल चौहान की पराजय के बाद भारत का स्वातत्रवप्यं श्रस्त होने लगा। इस संधिकाल का कोई ऐतिहासिक रास इस संप्रद में नहीं है। जनता को श्रपने परालय के गीत गाने में श्रानंद भी क्या श्राता ? श्रलाउद्दीन खिर्ड्जा के समय जब प्रायः समस्त उत्तरी भारत मुसल-नानों वे गायों में चला गया श्रीर मुसलमानी सेनाएँ दिल्ला में रामेश्वर श्रीर मन्याङ्गमारी तक पहुँच गई तब समरारास की रचना हुई। हिंदू पर्यान्तर होकर श्रपने मुसलमान शासकों से मानो हीनसंधि करने के लिये

उद्यत ये। धर्म श्रीर संस्कृति की रचा का साधन स्त्रब शास्त्र नहीं था। किव को इसीलिये लिखना पड़ा—

भरह सगर हुइ भूप चक्रवित त हू अ अतुलबल।
पंडव पुहिव प्रचंड तीरथु उधरइ अति सबल॥ ४॥
जावड तणड संजोग हू अउं सु दूसम तव उदए।
समइ भलेरइ सोइ मंत्रि बाहडदेव उपवए॥ ५॥
हिव पुण नवीयज बात जिणि दीहाडइ दोहलिए।
खत्तिय खग्गुन लिंति साहसियह साहसु गलए॥ ६॥
तिणि दिणि दिनु दिरका उ समरसीह जिण्धम्मवणि।
तसु गुण करडं उद्योड जिम श्रंधारड फटिकमणि॥ ७॥

सीघे शब्दों में इसका यही मतलब है कि दंड शक्तिहीन हिंदुश्रों को सशस्त्र युद्ध के श्रितिरिक्त श्रपनी रद्धा का श्रीर ही उपाय सोचना था। श्रिलाउद्दीन चतुर राजनीतिश्च था। उसने गुजरात में हिंदू मंदिरों को नष्ट कर इस्लाम की विजय का डंका बनाया कितु साथ ही उसने ऐसे प्रातीय शासक की नियुक्ति की जो हिंदुश्रों को प्रसन्न रख सके। इसलिये किन ने श्रिलपखान के लिये लिखा है—

पातसाहि सुरताण भीवु तिह राज करेई। श्रतपतानु हींदूश्रह लोय घणु मानु जु देई॥ ए० २३२.९ साहु रायदेसलह पूतु तसु सेवइ पाय। कलाकरी रंजविड खान वहु देह पसाय॥ ए० २३२.१०

इसी श्रलपलों से फरमान प्राप्त कर समर ने शत्रुंजयादि के तीथों का उद्धार किया। श्रलाउद्दीन ने दिल्ली तक में हिंदुश्रों को श्रच्छे स्थान दिए थे। उसकी टंकशाला का निरीक्षक जैनमतावल की ठक्कुर फेर था जिसके श्रनेक ग्रंथो पर इतिहासकारों का ध्यान श्रव तक पूरी तरह नहीं पहुँचा है। श्रलाउद्दीन की मृत्यु के बाद प्रथम दो तुलक सुलतानों ने भी इस नीति का श्रनुसरण किया।

तुगलक राज्य के ग्रंतिम दिनो में ग्रवस्था बदलने लगी। इधर उधर की ग्रराजकता से लाभ उठाकर हिंदू राजा फिर स्वतंत्रता का स्वप्न देखने लगे। ईडर कोई बहुत बड़ा राज्य न था। किंतु उसके शूरवीर राजा रणमछ ने मुसलमानों के दाँत खट्टे कर दिए। रणमछ छंद के रचियता श्रीघर को श्रयने काव्यनायक के शौर्य पर गर्व था। वह न होता तो मुसलमान गुज-राती राजाश्रों को बाजार में वेच डालते—

> "यदि न भवति रणमञ्जः प्रतिमञ्जः पातशाहकटकानाम् । विक्रीयन्ते धगडैर्वाजारे गुर्जराभूपाः" ॥ ७ ॥

किंतु रगामल भी न रहा। कान्इडदे श्रीर इम्मीर जैसे वीर जिनके यशोन गान में कान्इडदे प्रबंध श्रीर इम्मीर महाकाव्य श्रादि ग्रंथ लिखे गए, इससे पूर्व ही श्रस्त हो चुके थे।

हिंदुग्रों ने ग्रापना स्वातंत्र्ययुद्ध चालू रखा। किंतु इस बीच के संघर्ष का ज्ञान हमें संस्कृत शिलालेखों द्वारा श्राधिक होता है श्रीर रासो से कम। मेवाड़वाले श्रच्छे लड़े, किंतु उनके शीर्य का वर्णन करने के लिये श्रीधर जैसा भाषाकवि उत्पन्न न हुआ।

सन् १५२६ में वावर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। उसके पुत्र
हुमार्यू के सन् १५३० में सिंहासनारूढ़ होने पर, सुगल केंद्रीय सचा कुछ हुर्बल
पड़ गई। उसके भाइयों ने इतस्ततः श्रपनी शक्ति बढ़ाने श्रौर स्वतत्र होने
का प्रयत्न किया। कामरान पंजाब श्रौर काबुल का स्वामी बन बैठा। उसने
राजस्थान पर श्राक्रमण कर वीकानेर श्रादि राजस्थान के भूमागों का स्वामी
बनने का प्रयत्न किया किया। बीकानेर के सं० १५६१ (सन् १५३४ ई०)
के शिलालेख से सिद्ध है कि उसने बीकानेर तक पहुँचकर वहाँ के प्रसिद्ध
शी चितामणि जी के मंदिर की मूर्ति को भग्न किया था। किंतु दुर्ग बीकानेर
राज्य के संस्थापक बीका जी के पीत्र जैतसी के हाथ में ही रहा। रात के समय
बाव मुगल सेना श्रपनी विजय से मस्त होकर श्राराम कर रही थी,
नाव जैतसी श्रीर उसके सरदारों ने मुगल शिविर पर श्राक्रमण किया। मुगल
परास्त हुए। उनकी बहुत सी युद्धसामग्री श्रौर छत्रादि चिह्न राजपूर्ती के
हाथ श्राए। इस विजय से बीकानेर ही नहीं, समस्त राजस्थान भी कुछ समय
के लिये सुगलों के श्रविकार से बच गया।

इस शानदार विजय का बीकानेर के कवियों ने श्रनेक काव्यों श्रीर किता श्रों में गान किया। स्जा नगर कोत का "छंद राउ जहतसी रउ" दाँ टेवीटरी दारा संपादित होकर प्रकाशित हो चुका है। उसी समय

का एक श्रीर कान्य श्री श्रनूप संस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर, में है। इस संग्रह में प्रकाशित रास को प्रकाश में लाने का श्रेय श्री श्रगरचंद्र नाहटा को है। रास सूजा नगरजोत की रचना से शायद यह रासो कुछ परवर्ती हो।

रासो के जैतसी के श्रश्वारोहियों की संख्या तीन इजार बतलाई है, जो ठीक प्रतीत होती है (पृ० २६२)। युद्धस्थल 'राग्रीबाव' के पास था (२६४)। मुगल कामिनी ने मान किया था, मक्घर नरेश (जैतसी) उसे प्रसन्न करने के लिये पहुँचा (२६६)। मछ जैतसी ने मुगल सैन्य को मग्न कर दिया (२६८)।

हुमायूँ को पराजित कर शेरशाह दिली की गदी पर बैठा। शेरशाह के राठोड़ों से संबंध की कुछ गद्य रचनाएँ प्राप्त हैं। स्रवंश की समाप्ति सन् १५५५ ई॰ में हुई। सन् १५५६ में श्रकबर सिंहासन पर बैठा। उसकी राज-नीतिज्ञता ने राजपूतों श्रौर श्रन्य सब हिंदुश्रों को भी उसके हितैषियों में परिवर्तित कर दिया। जैनों से उसके संबंध बहुत श्रच्छे थे। तपागच्छ के श्री हीरविजय स्रि ने श्रौर खरतरगच्छ के श्री जिनचंद्र स्रि ने श्रकबर के दरबार में बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त की थी।

संवत् १६४८ (वसुयुगरसशिश) में इस रास की रचना हुई। श्रनेक कारणों से बीकानेर के मंत्री कर्मचंद बछावत को बीकानेर छोड़ना पड़ा। उसने लाहीर जाकर श्रकवर की सेवा की। जैन धर्म के विषय में प्रवन करने पर कर्मचंद ने सामान्य रूप से उसके सिद्धांत बताए श्रौर विशेष जिशासा के लिये श्रपने गुरु खरतरगच्छ के श्राचार्य श्री जिनचंद्र सूरि का नाम लिया। श्रकवर ने सूरि जी को बुला भेषा। चौमासा निकट श्राने पर श्री जिनचंद्र खंगपुर से रवाना हुए श्रौर श्रहमदाबाद पहुँचे। यहाँ फिर दूसरा फरमान मिला, श्रौर गुरु सिद्धपुर, पाल्हणपुर, शिवपुरी श्रादि होते जालोर पहुँचे। यहाँ चौमासा पूरा किया। फिर रोहीट, पाली, लंबिया, बिलाड़ा, जैतारण, के मार्ग से ये मेड़ते पहुँचे। यहाँ फिर बादशाही फरमान मिला। फलौदी, नागोर, एविहारा, राजलदेसर, रीणी, महिम, पाटलसर, कसूर श्रौर हापाणा श्रादि नगर श्रौर ग्राम पारकर श्री जिनचंद्र सूरि श्रकवर के पास पहुँचे। उन्होंने श्रकवर को जैन धर्म का उपदेश दिया। उसने गुरु जी को १०१ मुहर नजर की किंद्र गुरु थी ने उन्हें छेने से इनकार कर दिया। श्रक-

१ इस विषय में इम श्रन्यत्र लिख रहे हैं।

वर काश्मीर गया श्रीर साथ में मुनि मानसिंह को भी ले गया। लाहीर वापस श्राक्तर उसने स्रि की को युगप्रधान की पदवी दी। यहीं श्रक्तवर के कहने पर उन्होंने मानसिंह की श्राचार्य पदवी देकर संवत् १६४८, फाल्गुन शुक्ला द्वितीया के दिन चिनसिंह नाम दिया। उत्सव हुश्रा। स्त्रियों ने उस्लास में भरकर गाते हुए रास दिया ( पृ० २८५ )।

इससे भी श्रिधिक लाम हिंदूधर्म की श्रक्षवर की श्रमारी घोषणा से हुशा। उसने स्तंमनीर्थ के जलजंतुश्रो की एक साल तक हिंसा बंद कर दी। इसी प्रकार श्रापाढ़ादि में समयविशेष के लिये श्रमारी की वोपणा हुई।

तरागच्छीय श्री हरिविजय स्रि इस समय के दूसरे प्रभावक जैन श्राचार्य ये। शिलाछेखों, काव्यों श्रीर रासों में प्राप्त उनके चरित का श्री जिनचंद्र स्रि के चरित के साथ उपयोग किया जाय, तो हमें श्रकवरी नीति पर जैन प्रभाव का श्रच्छा चित्र मिल सकता है। नागोर के श्री पद्मसुंदर के श्रकवरशाहि- श्रंगार दर्पण में इस विषय की कुछ सामग्री है। गोहत्यादि बंद करवाने में सुख्यतः जैन संप्रदाय का हाथ था। सूर्यपूजा भी श्रकवर ने संभवतः कुछ जैन गुरुशों से प्रहण की थी। इस संग्रह के रासों से इनमें से कुछ तथ्यों की सामान्यतः सूचना मिल सकती है।

युगप्रधान निर्वाण रास में मुगल नीति में परिवर्तन के चिह्न दिखाई पटते हैं। कुछ साधुश्रों के अनाचार से कुद्ध होकर जहाँगीर ने सभी साधुश्रों पर अत्याचार करना गुरू कर दिया था। श्री जिनचंद्र सूरि ने निर्भय होकर हिंदुश्रों की विग्रित जहाँगीर के सामने रखी और साधुश्रों को शाही कारानार से मुक्त करवाया। इस अत्याचार का विशेष विवरण मानुचंद्रगिण चित्त श्रीर तुजुके वहाँगारी से पाठक प्राप्त कर सकते हैं। श्री जिनचंद्र उस समय विशेष स्वस्य न रहे होंगे। उन्होंने तिलाड़े में चौमासा किया। दहीं संवत् १६७० के आदिवन मास में आपने इस नश्वर शरीर का त्याग किया।

१ इष्टब्य सामग्री-

<sup>(</sup>१) आ श्रारचद्र नाहटा एव भवरलाल नाहटा, युगप्रधान श्री जिनचंद्रसरि

<sup>(</sup>२) बी० ए० स्मिथ-श्रमवर दी येट सुगल; (३) मानुचद्रचरितादि में श्री
छीरविजय सरि पर पर्याप्त सामग्री प्रकाशित है।

विजयतिलक सूरि रास अपना निजी महत्व रखता है। श्री हीरविजय सूरि के बाद तपागच्छ में कुछ फूट के लच्चा प्रकट हुए। परंपरा में श्री विजय के बाद श्री विजय सेन, विजय देव श्रीर विजय सिंह श्रीमिषक हुए। ये सभी श्राचार्य श्रत्यंत प्रभावक थे किंतु श्री हीरविजय के गुरु श्री विजयदान के समय श्रीर फिर श्री विजयसूरि के समय उनके सहाध्यायी घर्मसागर उपाध्याय ने कुछ ऐसे मतों की स्थापना की थी जिनसे श्रन्य तपागच्छीय विद्वान सहमत नहीं थे। श्री विजयदेव सूरि ने किसी श्रंश में श्री धर्मसार के मत का समर्थन किया। इस्तिये गच्छ के श्रनेक व्यक्तियों ने इनका विरोध किया। मुगल दरबार में प्रतिष्ठित श्री भानुचंद्र इस दल में श्रमणी थे। संवत् १६७२ में श्री विजयसेन के स्वर्गस्थ होने पर इन्होंने श्रीरामविजय को विजयतिलक नाम देकर पटाभिषक्त किया। सग्रह में उद्धृत विजय-तिलक सूरिरास इस कलह के इतिहास का एक प्रकार से उपोत्धात है।

गुजरात में बीसलनगर नाम का एक नगर था। उसके साह देव जी के दो पुत्रों को श्री विजयसेन सूरि ने दी चित किया श्रीर उनके नाम रतनविजय श्रीर रामविषय रखे। दोनों श्रच्छी.तरह पढ़े। दोनो को गुरु ने पंडित पद दिया। श्री विजयसेन सूरि के गुरु श्री हीरविजय के सहाध्यायी श्रीर विजय-दान के शिष्य उपाध्याय धर्मसागर श्रौर राजविमल वाचक भी श्रव्छे पंडित थे। धर्मसागर ने परमलकुछाल नाम का ग्रंथ बनाया ( पृ० ३११-१५६ ) जिसमें दूसरों के घर्मों पर श्रानेक श्राक्षेप थे। श्री विजयदान सूरि ने उस प्रथ को जलसात् करवा दिया। किंतु श्री धर्मसागर राजनगर जाकर श्रपने मत का प्रतिपादन करते रहे और श्रानेक व्यक्तियों ने उनका साथ दिया। श्री विजयदान सूरि ने इसके विरोध में पत्र लिखकर राजनगर भेजा। किंतु धर्म-सागर के श्रनुयायी संदेशवाहक को मारने पीटने के लिये तैयार हुए श्रौर वह कठिनता से गुरु के पास वापस पहुँच सका । श्रीविजयदान ने श्रपराध के दंड में अन्य आचार्यों का सहयोग प्राप्त कर श्री धर्मसागर को बहिष्कृत कर दिया श्री धर्मधागर को लिखित च्रमा मॉगनी पड़ी । संवत् १६१६ में धर्म-सागर को यह भी स्वीकार करना पड़ा कि वह परंपरागत समाचारी को मान्यता देंगे। संवत् १६२२ में श्री विजयदान स्वर्गस्य हुए। इसके बाद हीरविजय सूरि का पद्टाभिषेक हुन्ना श्रीर उन्होंने जयविमल को श्राचार्य पद दिया।

इसके आगे की कथा उद्धृत अंश में नहीं है। किंतु इसके बाद भी श्री

धर्मसागर से विरोध चलता रहा श्रौर इसी के फलस्वरूप श्री विजयसेन सूरि के स्वर्गस्य होने पर उनके दो पष्टघर हुए। एक तो विजयतिलक श्रौर दूसरे विजयदेव जो श्री विजयसेन के समय ही, श्राचार्य पद पर प्रतिष्ठित हो चुके थे। इनके इतिहास के लिये गुणविजयकृत विजयसिंहसूरि विजय प्रकाश रास पढ़ना श्रावश्यक है।

इनके बाद में भी श्रनेक ऐतिहासिक रासों की रचना हुई है। किंतु इस संग्रह में प्राय: सत्रहवीं शताब्दी तक के रासों को स्थान दिया गया है। रासों में श्रनेक ऐतिहासिक सामग्री हैं। इन सबको एकतित करके प्रस्तुत किया जाय तो उस समय के जीवन का पूरा चित्र नहीं तो कुछ भॉकी श्रवस्य हमारे सामने श्रा सकती है। भारत का इतिहास श्रव तक बहुत श्रंथकारपूर्ण है। उसके लिये हर एक तथ्यस्फुलिंग का प्रकाश भी उपयोगी है श्रीर हनका एकत्रित प्रकाश सर्चलाइट का न सही, दिये का तो श्रवस्य साम देता है।

## जनभाषा का स्वरूप और रास में उसका परिचय

जनभाषा या जनवोली का क्या लच्चा है ? साहित्यिक भाषा श्रीर जन-भाषा में मूलतः क्या श्रंतर है ? स्कीट नामक भाषाशास्त्री ने इस श्रंतर को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि 'केवल पुस्तकगत भाषा का श्रभ्यासी व्यक्ति जब ऐसी लोकप्रचलित भाषा सुनता है जिसकी शब्दावली एवं श्रभिव्यक्ति शैली से वह श्रपरिचित होता है श्रीर जिसकी उच्चारणाध्विन को वह समझ नहीं पाता तो वह ऐसी भाषा को जनपद की बोली नाम से पुकारता है। वह बोली यदि स्वरी एवं संयुक्त शब्दों की स्थानीय उच्चारणागत विशेषताश्रों को पृथक् करके लेखबद्ध बना दी जाय तो शिच्चित व्यक्ति को समझने में उनती श्रसुविधा नहीं प्रतीत होगी।'

जनभाषा की यह विशेषता है कि वह नवीन विचारों को प्रकट करने की सामर्थ्य बढ़ाने के लिये नवागत शब्दों को तो आत्मसात् कर छेती है किंतु अपनी मूल श्रिमिव्यक्त शैली में श्रामूल परिवर्तन नहीं होने देती। जनकि शब्द की श्रिमिषा शक्ति की श्रिपेद्धा लच्या एवं व्जनायं से श्रिधिक काम छेता है। इस दृष्टि से हमारे जनकाव्यों में लाच्याकता का बहुल प्रयोग प्रायः देखने में आता है।

इस राससंग्रह में जिन कान्यों को संग्रहीत किया गया है उनमें श्रिकाश कान्यसौष्ठव से संपन्न हैं। इस विषय पर श्रालग श्रध्याय में प्रकाश डाला जा

(Skeat: English Dialects., pp 1,2)

<sup>1—</sup>When we talk of speakers of dialect, we imply that they employ a provincial method of speech to which the man who has been educated to use the language of books is unaccustomed. Such a man finds that the dialect speaker frequently uses words or modes of expression which he does not understand or which are at any rate strange to him; and he is sure to notice that such words as seem to be familiar to him are, for the most part strangely pronounced. Such differences are especially noticable in the use of vowels and diphthongs and in the mode of intonation.

रहा है। इस स्थान पर रास की भाषा का भाषाविज्ञान की दृष्टि से विवेचन श्रमीष्ट है। देखना यह है कि बारहवीं शताब्दी श्राते श्राते उत्तर भारत के विभिन्न भागों में जनभाषा किस प्रकार इन काव्यों की भाषा बन गई ? इस भाषा का मूल क्या है ? किस प्रकार श्रायों की मूल भाषा में परिवर्तन होते गए ? श्रपश्रंश भाषा के इन काव्यों पर किन किन भाषाश्रों का प्रभाव पड़ा ? श्रवश्रंश का प्रभाव पढ़ा ? श्रवश्रंश की भाषा का परवर्त्ती कियों पर क्या प्रभाव पड़ा ? ये प्रश्न विचारणीय हैं। सर्वप्रथम इम श्रायं जनभाषा के विकासकम को समझने का प्रयास करेंगे। इस क्रिक विकास का बीच वैदिक काल की जनभाषा में विद्यमान रहा होगा। श्रतः सर्वप्रथम उसी भाषा का निरूपण करना उचित प्रतीत होता है।

श्रार्य जाति किसी समय भारत के केवल एक भाग में रही होगी। ज्यों उद्यों यह फैली इसकी भाषाश्रों में विभिन्नताएँ उत्पन्न हुई। इसका संपर्क द्रविड़ श्रोर निपाद जातियों से हुशा श्रोर श्रासुर्यविरोधिनी श्रार्य जाति को भी धीरे वीरे हन जातियों के श्रनेक शब्द ग्रह्ण करने पड़े। स्वयं ऋग्वेद से हमें शात है कि श्रार्यों ने श्रन्य जातियों से केवल कुछ वस्तुश्रों के नाम ही नहीं कुछ विचार भी ग्रह्ण किए ? जिन शब्दों से मंत्रस्रष्टा ऋषि भी प्रभानित हुए उनसे सामान्य जनता तो कहीं श्रिधक प्रभावित हुई होगी। इस तरह वैदिक काल में ही दो बोलियाँ श्रस्य उत्पन्न हो गई होंगी। (१) विदक्ष जिसमें द्रविड शब्दों श्रोर विचारों का प्रवेश सीमित था, (२) जनभापा जिसने श्रावश्यकतानुसार खुळे दिल से नए शब्दों की भर्ती की थी। इसी प्रकार की दूसरी भाषा को हम श्रपनी प्राचीनतम प्राकृत मान सकते हैं।

वेलचाल की भाषा सदा वदलती रहता है। उसमें कुछ न कुछ नया विकार श्राप विना नहीं रहता। इसी कारण से ऋग्वेद के श्रांत तक पहुँचते पहुँचते वेदिक भाषा बहुत कुछ बदल जाती है। ऋग्वेद के दशम मंडल की भाषा दूसरे गंडलों की भाषा से कहीं श्रिषक जनभाषा के निकट है।

श्रापी के विस्तार का कम इस ब्राह्मण ग्रंथों से प्राप्त कर सकते हैं। वे सप्ति सं उत्तर प्रदेश में श्रोर उत्तर प्रदेश से होते हुए सरयूपारीण प्रातों में पहुँचे। इस तरह धीरे धीरे भारत की सीमा श्रक्तगानिस्तान से बंगाल तक पहुँच गई। इतने यह भूभाग पर श्रायंभाषा का एक ही रूप संभव नहीं

या। ब्राह्मण प्रंथों का श्रनुशीलन करने से, श्रायंभापा के तीन मुख्य भेदों की श्रोर निर्देश मिलता है—(१) उदीच्य या पित्वमोत्तरीय, (२) मध्य-देशीय, (३) प्राच्य। उदीच्य प्रदेश की बोली श्रनार्य बोलियों से पृषक् रहने के कारण श्रपेचाकृत शुद्ध रूप में विद्यमान थी। कौपीतिक ब्राह्मण में इसके संबंध में इस प्रकार उल्लेख मिलता है—

'उदीन्य प्रदेश में भाषा बड़ी विज्ञता से बोली जाती है; भाषा सीखने के लिये लोग उदीन्य जनों के पास जाते हैं; जो भी वहाँ से लौटता है, उसे सुनने की लोग इन्छा करते हैं।' 9

ब्राह्मण काल के मध्य देश की भाषा पर कोई टीका टिप्पणी नहीं है। किंतु प्राच्य भाषा के विषय में कहु ब्रालोचना है। प्राच्य भाषाभाषियों को ब्राह्मण, राच्च नवर, कलहिपय संबोधित किया गया है। पंचिवंश ब्राह्मण में ब्रात्य कहकर उनकी इस प्रकार निंदा की गई है—'ब्रात्य लोग उच्चारण में सरल एक वाक्य को कठिनता से उच्चारणीय वतलाते हैं श्रौर यद्यपि वे (वैदिक धर्म) में दीचित नहीं है, फिर भी दीचा पाए हुश्रों की भाषा बोलते हैं। १२

इन उद्धरणों से यह ऋनुमान लगाया गया है कि 'प्राच्य में संयुक्त व्यंजन समीकृत हो गए हों, ऐसी प्राकृत प्रवृत्तियाँ हो चुकी थीं।'3

मध्यदेशीय भाषा की यह विशेषता रही है कि वह नवीन युग के श्रनुरूप श्रपना रूप वदलती चलती है। उदीच्य के सहश न तो सर्वथा रूढिवद्ध रहती है श्रौर न प्राच्यों के सहश शुद्ध रूप से सर्वथा हटती ही जाती है। वह दोनों के वीच का मार्ग पकड़ती चलती है। प्राच्य बोली में क्रमशः परिवर्तन होते गए श्रौर ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी श्राते श्राते शुद्ध वैदिक बोली से प्राच्य माघा इतनी भिन्न हो गई कि महर्षि पतज्ञिल को स्पष्ट कहना पड़ा—'श्रसुर लोग संस्कृत शब्द 'श्ररयः' का 'श्रलयो' या 'श्रलवो' उच्चारण करते थे।'

१—तस्माद् उदीच्याम् भज्ञाततरा वाग उधते, उदञ्च उ एव यन्ति व।चम् शिवि-तम्, यो वा तत श्रागच्छति, तस्य वा गुश्रूषन्त इति । (कीपीतिक बाह्यण, ७-६।)

२--- अदुरुक्तवावयम् दुरुक्तम् त्राहु , श्रदी चिता दी चितवाचम् वदन्ति--(ताराड्य या पचिवरा ब्राह्मण्, १७-४।)

३--सुनीतिकुमार चाटुज्यों--भारतीय श्रार्यभाषा श्रोर हिंदा, १० ६<sup>२</sup>।

## [ भारतीय आर्य भाषा के विकास की द्वितीय अवस्था ]

इस श्रवस्था में दंत्य के मूर्जन्यीकरण की प्रक्रिया परिपक्क हो चुकी थी। 'र' तथा 'ऋ' के पश्चात् दंत्य वर्ण मूर्जन्य हो जाता था। संस्कृत 'कृत' का 'क्रट', 'श्र्य' का 'श्रह' श्रीर 'श्रर्ज 'का 'श्रह' इसका प्रमाण है। किंतु ये ही शब्द मध्य देश में 'कत' (कित), 'श्रत्थ' श्रीर 'श्रद्ध' बन गए। 'र' का 'ल' तो प्रायः दिखाई पडता है। 'राजा' का 'लाजा', 'ज्ञीर' का 'खील', 'मृत' का 'म्लृत', 'मर्चा' का 'मल्ता' रूप इस तथ्य का साची है। डा॰ सुनीति-कुमार चाटुर्ज्या का मत है कि 'विकृति' का 'विकट', 'किम्-कृत' का 'कीकट', 'नि-कृत' का 'निकट', 'श्रन्द्र' का 'श्रग्ड' रूप इस बात को स्पष्ट करता है कि चैदिक काल में ही विकार की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। किंतु परिवर्तन का जितना स्पष्ट रूप इस काल में दिखाई पड़ता है उतना वैदिक काल में नहीं।

हा॰ सुनीतिकुमार चादुर्ज्या का मत है कि इस प्रकार भारतीय आर्थ भाषा के विकास की द्वितीय अवस्था व्यंजनो के समीभवन आदि परिवर्तनों के साथ सर्वप्रथम पूर्व में आई। इस काल मे भाषा के प्रादेशिक रूप त्वरित गति से फैलते जा रहे थे। प्रारंभ में विजित अनार्थों के बीच वसे हुए आर्थों की भाषा के मुख्य मुख्य स्थानो पर द्वीपों के समान केंद्र थे, परंतु जिस प्रकार अग्नि किसी वस्तु का ग्रास करती हुई बढ़ती जाती है, उसी प्रकार आर्यभाषा पंजाब से बड़े वेग से अग्रसर हो रही थी, और ज्यो ज्यों अधिकाधिक अनार्थ भाषी उसके अनुगामी वनते जा रहे थे त्यो त्यों उसकी गति भी चिप्रतर होती जाती थी। धीरे धीरे अनार्थ भाषाओं के केवल गंगातटवर्ती भारत में कुछ ऐसे केंद्र रह गए जिनके चारो श्रोर आर्यभाषा का साम्राज्य छाया हुआ था।

## [ ईसा पूर्व ६ठी शताब्दी से २०० वर्ष पूर्व ,

यदि श्रनार्य श्रार्यों के संपर्क में न श्राए होते तो भी वैदिक भाषा में परि-पतन श्रवश्य होता। किंतु श्रनार्यों का सहवास होने पर भी श्रार्यभाषा श्रपरि-वर्तनीय बनी रहे, यह संभव था ही नहीं। श्रनार्यों के उच्चारण की दूपित प्रणाली, उनके नित्यव्यवहृत शब्दों का प्रयोग, देश की जलवायु का प्रभाव, दूरम्य त्थानी पर श्रार्यों के निवास, ऐसे कारण थे कि वैदिक भाषा में परिवर्तन दूत गित से होना स्वाभाविक हो गया। हों, इतना श्रवश्य था कि भाषापरि-वर्तन का यह वेग पश्चिम की श्रपंत्ता पूर्व में दृत गित से बढ़ने लगा।

१—युनीतिनुमार चाहरयां-भारतीय श्रायंभाषा श्रीर हिंदी १० ६४

ईसा से पूर्व ६ठी शताब्दी मे शाक्य वंश में एक प्रतिमासंपन्न व्यक्ति उत्पन्न हुन्ना। उसने जनभाषा में एक क्रांति उत्पन्न की। संस्कृत की श्रपेत्ता जनभापा का सम्मान बढा। भगवान् बुद्ध ने श्रपने उपदेशो का वाहन संस्कृत को त्यागकर जनभाषा को ग्रहण किया। जनभाषा का इतना सम्मान श्रौर इतने बड़े भूभाग पर उसके प्रचार का प्रयास संभवतः बुद्ध से पूर्व श्रार्य देश में कभी नहीं हुन्ना था।

बुद्धजन्म से पूर्व उत्तर मारत के चार वंशो—मगध, कोशल, वत्त एवं श्रवंती—मे सर्वाधिक शक्तिसंपन्न राज्य कोशल था। यह हमारे देश की परंपरा रही है कि शक्तिशाली जनपद की भाषा को श्रन्य बोलियों की श्रपेचा श्रिधिक गौरव प्रदान करके उसे एक प्रकार की राष्ट्रभाषा स्वीकार किया जाता रहा है। श्रतः स्वाभाविक रीति से कोशल की जनभाषा को नित्य प्रति के कार्य-व्यवहार मे प्रयुक्त किया गया होगा। इसका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत की बोलियों पर पड़ना स्वाभाविक था।

प्रश्न उठता है कि बुद्ध से पूर्व कोशल एवं मगध की भाषा का क्या स्वरूप रहा होगा ? ऐसा प्रमाण मिलता है कि वैदिक आर्य पूर्व के अवैदिक आर्यों को बात्य कहकर पुकारते और उनकी भाषा को अशुद्ध

ब्राह्मण श्रीर ब्रात्य समभते थे। मगध तो ब्राह्मण काल में श्रार्थ देश से प्रायः बाहर समभा जाता था । किंतु बुद्धजन्म

के कुछ पूर्व मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। यह निश्चित है कि उस समय तक आर्थ मगध में जम चुके होंगे और उनकी भाषा ब्रात्यों से प्रभावित हो रही होगी। यद्यपि पश्चिमी आर्थ ब्रात्यों के विचारों का सम्मान नहीं करते थे परंतु उनकी भाषा को आर्थ परिवार के आंतर्गत मानते थे। यहाँ तक कि ईसा पूर्व आठवीं शताब्दी में मागधी का प्रभाव ताड्य ब्राह्मण में स्पष्ट भलकने लगा। डा॰ सुनीतिकुमार का मत है कि 'Real Prakrit stage was first attained by I. A. in the east in कोशल and in मगधर।' सर्वप्रथम वास्तविक प्राकृत कोशल और मगध में बनी।

१---श्रग्वेद (३, ५३, १४) में मगध का नाम केवल एक बार श्राता है। श्रथ्वंवेद में मागधों को विलच्चण मनुष्य कहा गया है। २--- S. K. Chatterjee--- O. D. B. L., page 48,

( ११६ ) इस काल में मगध में वौद्ध श्रौर जैन धर्म का प्रसार हुआ । धर्मप्रचार के लिये पूर्वी जनभाषा का प्रयोग हुआ। संस्कृत से अनिमज्ञ जनता ने इस ग्रांदोलन का स्वागत किया। प्रश्न है कि इस जनभाषा का स्वरूप क्या रहा होगा ?। महात्मा बुद्ध की मातृभूमि मगध होने से उन्हें जन्मभूमि की इंसा पूर्व ५०० भाषा का ज्ञान स्वभावतः हो गया होगा । राजकुमार के उपरांत सिद्धार्थ ने पंडितों से संस्कृत का श्रध्ययन किया होगा। घरवार छोड़ने पर उस युवक ने दूर दूर तक भ्रमण करके जनभाषा का ज्ञान प्राप्त कर लिया होगा। इस प्रकार कोशल, काशी एवं मगध की बोलियों से तो उन्हें अवश्य परिचय हो गया होगा। तात्पर्य यह है कि मध्यदेश स्त्रौर पूर्व की जनबोलियो का वुद्ध को पूरा त्र्यनुभव रहा होगा। वुद्ध ने उन सब के योग से त्र्यपने प्रवचन की भाषा निर्मित की होगी ?

[ बुद्द के प्रवचन की भाषा श्रनिहिचत है कितु वह कालांतर में लेखबद्ध होने पर पाली भाषा मानी गई। वुद्धकाल मे वुद्धिवादी ब्राह्मणों का एक ऐसा वर्ग था जो श्रपने साहित्य को उच शिक्ताप्राप्त विद्वानो तक ही सीमित रखना चाहता था। वे लोग उटीच्य भाषा तक तो ग्रपनी मातृभाषा को ले जाने को प्रस्तुत थे परन्तु प्राच्य वोली को स्वीकार करने के पत्त में नहीं थे। बुद्ध के जीवनकाल में भाषा के त्रेत्र में यह भेदभाव स्पष्ट हो गया था। प्राच्य जनवोली मे बुद्ध के उपदेश संस्कृत भाषा से इतने दूर चले गए थे कि बुद्ध के दो ब्राह्मण शिष्यो को तथागत से उनकी वाणी का संस्कृत मे त्र्रमुवाद करने के लिये त्र्रमुरोध करना

पड़ा। बुद्ध भगवान् को यह अभीए न जान पड़ा और उन्होंने यही निश्चय 1 But Buddhism and Jainism, two religions which had their origin in the East at first employed languages based on eastern vernaculars, or on a Koine that grew up on the basis of the Prakritic dialects of the midland, and was used in the early M. I. A. Period (B. C. 500 downwards) as a language of intercourse among the masses who did not care for the Sanskrit of Brahman and the Rajanya.

S. K Chatterjee-O. D B. L., Page 53

र्विया कि 'समस्त जन उनके उपदेश को श्रपनी मातृभाषा में ही ग्रहण करे'। "श्रनुजानामि भिक्खवे सकाय निरुत्तिया बुद्धवचनं परियापुणितु" [भिक्खुश्रों श्रपनी श्रपनी भाषा में बुद्धवचन सीखने की श्रनुज्ञा देता हूँ।]

इसका परिगाम यह हुन्ना कि देश्य भाषात्रों का प्रभाव वढने लगा ग्रौर इसमें प्रचुर साहित्य निर्मित होने लगा। जिस भाषा में सिंहल देश में जाकर बुद्धसाहित्य लेखबद्ध हुन्ना उसे पालि कहते हैं।

संभवतः हमारे देश में लौकिक भाषा को संस्कृत के होड़ में खडा करने का यह प्रथम प्रयास था। इस प्रयास के मूल में एक जनकाति थी जो वैदिक संस्कृत से अपरिचित होने एवं वैदिक कर्मकाड के आडंबर से असंतुष्ट होने के कारण उत्पन्न हुई थी। उपनिषदों का चिंतक द्विजाति वर्ग जनसामान्य की उपेचा करके स्वकल्याणसहित ब्रह्मचिंतन में संलग्न हो गया था, कितु बौद्ध भिचु और जैनाचार्य जनसामान्य को अपने नवीन धर्म का संदेश जनभाषा के माध्यम से घर घर पहुँचा रहे थे।

बुद्ध की विचारधारा को प्रकट करनेवाली भाषा का प्राचीनतम रूप ग्राप्तोक के शिलालेखों में प्राप्त है। किसी एक जनभाषा को ग्राधार मानकर उसमें प्रदेशानुरूप परिवर्तन के साथ संपूर्ण देश में व्यवहार के उपयुक्त एक भाषा प्रस्तुत की गई। यह भाषा पालि तो नहीं, किंतु उसके पर्याप्त निकट श्रवश्य है।

शताब्दियों तक देश विदेश को प्रभावित करनेवाली पालिभाषा के उद्भव्य पर संचेप में विचार कर लेना त्रावश्यक है। इस प्रश्न पर भाषाशास्त्रियों के विभिन्न मत हैं—पं० विधुशेखर भट्टाचार्य पालि का निर्वचन पंक्ति>पंति>पित्त >पिट्टि>पिल्ल से बताते हैं। भैक्सवालेसर पाटिलपुत्र से पालि की उत्पिच मानते हैं। ग्रीक में भारतिय-जनपदीय-भाषा के श्राधार पर ही लिखा गया होगा।" भिन्नु जगदीश काश्यप पालि की व्युत्पिच सं० पर्याय >पित्याय >पालियाय से बताते हैं। डा० उदय-नारायण तिवारी ध्वनिपरिवर्तन के नियमों के ग्राधार पर उक्त सभी मतो का खंडन करते हुए कहते हैं कि "पालि शब्द की सीधी सादी व्युत्पिच 'पा' धातु में 'णिच' प्रत्यय 'लि' के योग से संपन्न होती है।" स्रतः 'पालि' का स्त्र्य हुस्रा—स्रथों की रच्चा करनेवाली। बुद्ध भगवान् के उपदेशप्रद श्रथों की रच्चा जिस भापा में हुई वह पालि भाषा कहलाई।

कतिपय विद्वान् पालिमापा को मगध की जनभाषा मानते हैं किंतु डा॰
ग्रोल्डनवर्ग इसे किंता की जनभापा वताते हैं। उनका मत है कि किंता में
पालि का जन्मस्थान

ग्रिशोक काल में मथुरा से धर्मोपदेशकों एवं विजेतान्नों का ग्रनवरत ग्रागमन होता रहा, ग्रतः उत्तरी
किंता की ईसा की प्रथम सहस्राव्दि के पश्चात् दिस्या पश्चिम बंगाल तथा
महाकोशल ग्रथवा छत्तीसगढ़ से ग्रार्थभापा प्राप्त हुई। यही भाषा पालि
नाम से प्रसिद्ध हुई।

वेस्टरगार्ड पालिभापा को उज्जैन की जनपदीय बोली कहते हैं श्रौर स्टेनकोनो ने उसे विंध्य प्रदेश की जनभाषा माना है। ग्रियर्सन ने इसे मगध की जनभापा श्रौर प्रो॰ रीज डेविड्स ने कोशल की बोली स्वीकार किया है। डा॰ चेंटर्जी का मत रीज डेविड्स से मिलता है। विंडिश श्रौर गायनर ने इसे वह साहित्यिक भाषा माना है जो विभिन्न जनपदो के स्थानीय उच्चारणों को श्रात्मसात् करने के कारण सभी जनपदो में समभी जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि कोशल जनपद की बोली की भित्ति पर पालिभाषा का भवन निर्मित हुश्रा होगा श्रौर सबकों बोधगम्य बनाने के लिये इसमें एक एक शब्द के कई रूप दिए गए होगे।

एक त्रोर तो पालिभापा उचारगुगत एवं व्याकरगु संबंधी विशेषतात्रों के कारगु त्रापंत्राहत के समीप जा पहुँचती है किंतु दूसरी त्रोर उसमे वैदिक भाषा की भी कई विशेषताएँ विद्यमान हैं। वैदिक पालि श्रोर वैदिक भाषा भाषा के समान इसमे भी एक ही शब्द के अनेक स्प मिलते हैं। वैदिक भाषा के सहश ही देव शब्द के कर्ताकारक बहुवचन में थे रूप मिलते हैं—देवा, देवासे (वैदिक देवासः), जरगु कारक बहुवचन में देविह (वै० देवोभिः) रूप मिलते हैं। भी' का न्य संबंध कारक बहुवचन में गोनं या गुन्नं (वैदिक गोनाम्—सं० गवाम्) की तरा रूप बनता है। (२) वैदिक भाषा में लिंग एवं कारको का- व्यत्यय दिगाई पड़ता है। पालि में भी इसके उदाहरगु मिल जाते हैं। (३) प्राचीन श्रायंभाषा के सुप् प्रत्यय पालि भाषा में विद्यमान हैं। (४) पालि में समी गज़ों के भातु रूप प्रत्यय पालि भाषा में विद्यमान हैं। (४) पालि में समी कराई भातु रूप प्राचीन भारतीय त्रार्थभाषा के सहश विविध रूपों में विराजमान हैं। उदाहरगु के लिये भू' थातु के 'होमि' एवं 'मवामि' दो एव निलंत हैं। (१) सत्रंत, यहंत, रिजंत, नामधातु रूपों का प्रयोग पालि में भी मंत्रत से समान होता है। (६) संस्कृत के समान पालि में भी इत्तं

के रूप दिखाई पडते हैं। (७) तुमुन्नंत ( Infinite ) रूप बनाने के लिये पालि में संस्कृत के समान 'तुम-तवे-तये एवं तुये' का योग पाया जाता है।

हम श्रागे चलकर पालि भाषा श्रौर विभिन्न प्राकृतो का संबंध स्पष्ट करेंगे। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि ईसा की प्रथम श्रथवा द्वितीय शताब्दी में श्रश्वधोष विरचित नाटकों में गिणिका श्रथवा विदूपक की बोली प्राचीन शौरसेनी के सहश तो है ही, वह पालि से भी साहश्य रखती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उस काल की जनबोली पाली श्रथवा शौरसेनी मानी जानो चाहिए। तात्पर्य यह है कि मध्यप्रदेश की बोली के रूप में प्रचलित भाषा प्राचीन शौरसेनी श्रथवा पाली दोनो मानी जा सकती है। दोनो एक दूसरे से इतनी श्रभिन्न हैं कि एक को देखते ही दूसरे का श्रनुमान लगाया जा सकता है।

सिंहल निवासियो की यह धारणा रही है कि पालि मगध की भाषा थी क्योंकि बुद्ध भगवान् के मुख से उनकी मातृभाषा मागधी में ही उपदेश निकले होगे। किंतु भाषाविज्ञान के सिद्धातो द्वारा परीद्यण

पालि श्रीर मागधी करने पर यह विचार भ्रामक सिद्ध होता है। सबसे स्पष्ट श्रांतर तो यह है कि मागधी में जहाँ

तीनो ऊष्म व्यंजन श, स, ष के स्थान पर केवल 'श' का प्रयोग होता है वहाँ पालि में दंत्य 'स' ही मिलता है। मागधी में 'र', 'ल' के स्थान पर केवल 'ल' मिलता है किंतु पालि में 'र', 'ल' दोनो विद्यमान हैं। पुल्लिंग एवं नपुंसक लिंग त्रकारात शब्दों के कर्ताकारक एकवचन में मागधी में 'ए' परंतु पालि में 'त्रो' प्रत्यय लगता है। किंतु इसके विरुद्ध मध्य भारतीय त्रार्यमाषा के प्रारंभकाल की सभी प्रवृत्तियाँ पालि में पूर्णतया विद्यमान हैं। 'ऐ' 'त्रौ' स्वर 'ए' 'त्रो' में परिगत हो गए हैं। पालि में संयुक्त व्यंजन से पूर्व हस्व स्वर ही त्रा सकता था। त्रातः संयुक्त व्यंजन से पूर्व 'ए', 'त्रो' का उचारगा भी हस्व हो गया, यथा—भैत्री > मोत्री, त्रोष्ठ > त्रोह।

पालिभाषा की अनेक विशेषता श्रो में एक विशेषता यह भी है कि इसमें अनेक शब्दों के वे वैदिक रूप भी मिलते हैं जिनको संस्कृत में हम देख नहीं पाते। वैदिक देवासः का पालि में देवासे और देवेभिः का देवेहि, गोनाम् का गोनं, पतिना का पतिना रूप यहाँ विद्यमान है। अतः मागधी प्राकृत पालिभापा के स्वरूप से साम्य नहीं रखती। पालि पर मागधी की अपेद्धा मध्यदेशीय भाषा शौरसेनी का अधिक प्रभाव है। इस प्रकार हमें इस तथ्य का प्रमाण मिल जाता है कि मध्यदेश की भाषा शौरसेनी का प्रभुत्व समकालीन प्राकृतो से श्रिथिक महत्वपूर्ण था। इसका परिगाम श्राधिक भारतीय भाषाश्रो पर क्या पडा. इस पर श्रागे चलकर विचार करेंगे।

कालांतर में पालि के सिन्नकर भाषाएँ भी लुप्त होने लगीं श्रौर उनका पालि श्रौर प्राकृत स्थान श्रानेक ऐसी भाषाश्रों ने ग्रहण किया जिनके लिये हम श्रव 'प्राकृत' शब्द प्रयुक्त करते हैं।

प्राकृत भाषा के नामकरण के कारणो पर त्राचार्यों के विभिन्न मत मिलते हैं। सन् १६६६ ई॰ के न्नासपास निमसाधु कान्यालंकार की टीका करते हुए लिखते हैं—सकलजगजन्त्नां न्याकरणादिभिरनाहितसंस्कारः सहजो वचनव्यापारः प्रकृतिः। तत्र भवं सैव वा प्राकृतम्। " प्राक्पूर्व कृतं प्राकृतं वालमहिलादि मुवोधं सकलभाषा निवन्धनभूतं वचनमुच्यते।

जो सहजभापा व्याकरणादि नियमो से विनिर्मुक्त त्रमायास वाणी से निकल पड़ती है वह प्राकृत कहलाती है। प्राकृत को संस्कृत का विकृत रूप समभना वुद्धिमानी नहीं। एक ही काल में विद्वान् संस्कृत भाषा का उच्चारण करते हैं। उसी काल में व्याकरणादि के नियमों से श्रपरिचित व्यक्ति सहज भाव ने जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह प्राकृत कहलाती है। भाषाशास्त्री दोनों की तुलना करते हुए संस्कृत के शब्दों में नियम बनाकर प्राकृत भाषा की उपपत्ति सिद्ध करते हैं। यह प्राकृतिक नियम है कि श्रपठित समाज संस्कृत शब्दों का यथावत् रूप मे उच्चारण नहीं कर पाता ख्रौर ध्वनिपरिवर्तन के नाथ उन संस्कृत शब्दों को बोलता रहता है। इस प्रकार संस्कृत भाषा में जहाँ एक ग्रोर पठित समाज के प्रयोग के कारण कुछ कुछ विकास होता रहता है वहाँ प्राकृत भाषा भी भ्रपिटत ग्रथवा ऋईशिचित समाज मे विकसित होती रत्ती है। प्रतिभाशाली व्यक्ति शिचित, ग्रर्डशिचित एवं ग्रशिचित सभी ममानों में उत्पन्न होते हैं। जब अशिच्चित एवं अईशिच्चित समाज मे पर्चार, दादृ तैमे महातमा उत्पन्न होकर श्रपनी खामाविक प्रतिमा से ऐसी जनभाषा में फाव्यरचना करने लगते हैं तो प्राकृत भाषा श्रीसंपन्न हो जाती र्र फ्रीर इसके शब्दपरिवर्तन के लिये नियम बनाते हुए संस्कृत शब्दों में प्रतिपरिवर्ण के निद्धान निर्णात होते हैं।

आनार्य रेमनंद्र तथा श्रम्य प्रावृत वैयाकर्ण प्राकृत शब्द की ब्युत्पत्ति में विस्य में रुद्ध श्रीर लिपने हें—

#### "प्रकृतिः संस्कृतम् , तत्रभवम् , तत आगतं वा प्राकृतम्।" १

त्रर्थात्—'प्रकृति' शब्द का श्रर्थ 'संस्कृत' है श्रीर प्राकृत का श्रर्थ हुत्रा 'संस्कृत से श्राया हुत्रा'। इसके दो श्रर्थ निकाले जा सकते हैं—

- (१) संस्कृत शब्दों का उच्चारण शुद्ध रीति से न होने के कारण जो विकृत रूप दिखाई पड़ता है वह प्राकृत है। इस प्रकार प्राकृत भाषा का मूल स्रोत संस्कृत भाषा है।
- (२) "संस्कृत उत्पत्तिकारण नहीं श्रिपित प्राकृत भापा को सीखने के लिये संस्कृत शब्दों को मूलभूत रखकर उनके साथ उच्चारणभेद के कारण प्राकृत शब्दों का जो साम्य वैपम्य है उसकी दिखाते हुए प्राकृत भाषा के वैयाकरणों ने प्राकृत व्याकरण की रचना की। श्रर्थात् संस्कृत भाषा के द्वारा प्राकृत सिखलाने का उन लोगों का यल है। इसीलिये श्रीर इसी श्राशय से उन लोगों ने प्राकृत की योनि—उत्पत्तिचेत्र कहा है?।"

नाटको में सबसे प्राचीन प्राकृत भाषा का दर्शन श्रश्वघोष के नाटको में होता है। श्रश्वघोष ने तीन प्रकार की प्राकृत (१) दुष्ट पात्र द्वारा (२) गिषाका एवं विदूषक द्वारा (३) गोभम् द्वारा प्रयुक्त

अश्वद्योप के नाटकों कराया है। इनमें प्रथम प्रकार की प्राकृत का रूप की प्राकृत प्राचीन मागधी से, दूसरे प्रकार की प्राकृत का रूप प्राचीन शौरसेनी एवं तीसरी प्राकृत का रूप प्राचीन

#### श्रर्धमागधी से मिलता-जुलता है।

इसी युग के त्रासपास भाषा में एक नवीन प्रवृत्ति दिखाई पड़ी जिसने देशी भाषा का स्वरूप ही परिवर्तित कर दिया। इस काल में स्वर मध्यम त्रघोष स्पर्श व्यंजन सद्योष होने लगे। इस प्रवृत्ति के कतिपय उदाहरण देखिए—

हित > हिद > हिद्र > हिन्र; कथा > कधा > कधा > कहा; शुक > सुग > सुग

भाषापरिवर्तन की इस प्रवृत्ति ने भाषा के रूप में त्रामूल परिवर्तन कर दिया। ईसा के उपरात प्राकृत भाषात्रों का भेदभाव क्रमशः त्रिधिक स्पष्ट होने लगा।

१. हेमचंद्र-पाकृत व्याकरण, ५-१-१।

२. श्रध्यापक वेचारदास जोशी--जिनागम कथा सग्रह, १ष्ठ ४

ईसा के २०० वर्ष पूर्व से २०० ई० तक प्राचीन भारतीय भाषात्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। (१) सभी शब्दों के रूप प्रायः श्रकारात शब्द के समान दिखाई पड़ने लगे। (२) संप्रदान भाषा की नई प्रवृत्तियाँ श्रीर संबंध कारक के रूप समान हो गए। (३) कर्ता श्रीर कर्म कारक के बहुवचन का एक ही रूप हो गया। (४) श्रात्मनेपद का प्रयोग प्रायः लुप्त सा हो गया। (५) लह्, लिट्, विविध प्रकार के लुड् समाप्त हो गए। (६) कृदंत रूपों का व्यवहार प्रचलित हो गया।

इसी काल में कार्यक > केरक > केर का उद्भव होने लगा जो वैष्णव भक्तों की भाषा में खूब प्रचलित हुन्ना। इस काल में रामस्य गृहम् के स्थान पर "रामस्स केरक (कार्यक) घरम्" रूप हो गया।

शूरसेन (मथुरा) प्रदेश का वर्णन वैदिक साहित्य में उपलब्ध है। यह स्थान मध्यदेश में आर्य संस्कृति का केंद्र माना जाता था। आर्यभाषा संस्कृत इस प्रदेश की भाषा को सदैव अपने अनुरूप शंरसेनी प्राकृत रखने का प्रयास करती आ रही है। स्वर के मध्यस्थित 'द्' 'य्' यहाँ तद्वत् रूप में विद्यमान रहना है। उदाहरण के लिये देखिए—

कथयतु>कथेदु, कृत>िकद-कद, श्रागतः>श्रागदो। इसमें च का क्ख हो जाता है, जैसे—कृचि>कुिक्स, इचु>इक्खु इस प्राकृत में संयुक्त व्यंजनों में से एक के लुप्त होने पर पूर्ववर्ती स्वर को दीर्घ करने का नियम नई। पाया जाता।

शकुंतला नाटक के शौरसेनी प्राकृत के एक उद्धरण से इसकी विशेषताएँ स्पष्ट हो जाएँगी—

्मं श्रवत्यतरं गदे तादिसे श्रणुराए किं वा सुमराविदेण। श्रचा दाणि मं नंश्रिणीशोत्ति वविधदं एदं।

संस्तृत रूपांतर—इट गवस्थातरं गते 'ताहशेऽनुरागे कि वा स्मारितेन । श्वानंतानी गे शोचनीय इति व्यवसितमेतत् ।

[शकुंतला, श्रंक ५]

शौरसेनी की अपेद्धा मागधी पाकृत में वर्णविकार कहीं अधिक दिखाई पंडते हैं। इसमें सर्वत्र 'र' का 'ल' और 'स', 'ष्', 'श' के स्थान पर 'श', 'ज' के स्थान पर 'य', 'ज्म' के स्थान पर व्ह्, य्य; द्यु के स्थान पर र्ज ; ये के स्थान पर य्य; एय् के स्थान पर न्य्; ज् के स्थान पर ञ्ज् हो जाता है। जैसे, राजा लाजा, पुरुष: पुलिशे, समर शमल, जानाति याणादि, जायते यायदे, भिटति यहित, अद्य अप्य, आर्थ अप्य, अर्जुन अ्ययुण, कार्य क्य्य, पुण्य पुञ्ज, अत्य अञ्ज, राज्ञः लञ्जो, भ्रञ्जल अञ्जल, शुष्क शुश्क, हस्त हस्त एन् पश्क

कोशल श्रौर काशी प्रदेश की जनभाषा श्रधंमागधी कहलाती थी।

मगध श्रौर शूरसेन के मध्य स्थित होने के कारण दोनो की कुछ कुछ प्रवृत्तियाँ

इसमें विद्यमान थी। कर्ताकारक एकवचन का रूप
श्रधं मागधी के समान 'एकारांत', श्रौर शौरसेनी के

समान 'श्रोकारात' हो जाता है। इसकी दूसरी
विशेषता यह है कि स्वरमध्यग स्पर्श व्यंजन का लोप होने पर उसके स्थान
पर 'य्' हो जाता है, जैसे—सागर > सायर, स्थित > ठिय, कृत > कय।

श्रधमागधी में श्रन्य प्राकृतो की श्रपेक्ता दंत्य वर्णों को मूर्धन्य बनाने की प्रवृत्ति सबसे श्रधिक पाई जाती है। तीसरी प्रवृत्ति है पूर्वकालिक किया के प्रत्यय 'त्वा' एवं 'त्य' को 'त्ता' एवं 'च' में बदल देने की। 'तुमुन्नन्त' शब्दों का प्रयोग पूर्वकालिक किया के समान होता है, जैसे—'कृत्वा' के लिये 'काउं' का प्रयोग देखा जाता है। यह काउं > कर्तुम् से बना है।

श्रर्थमागधी का एक उद्धरण देकर उक्त प्रवृत्तियाँ स्पष्ट की जाती हैं—

तेणं कालेणं तेणं समएणं सिंधुसोवीरेसु जणवएसु वीयभए नामं नयरे होत्था, उदायणे नामं राया, पमावई देवी ।

१---मागधो प्राकृत का उदाहरण--

त्रले कुम्भीलन्ना, कहेहि कहि तुए एरो मिणवधणुिकरण्यामहेए लान्नकीलए श्रगु-लीन्नए रामाशादिए ?

संस्कृत रूपांतर

श्ररे कुभीरक, कथय, कुत्र त्वयैतन्मणिवधनोत्कीर्ण नामधेय राजकीयमंगुलीयक समासादितम्।

संस्कृत रूपातर--

तिसम् काले तिसमम् समये सिधुसौवीरेषु जनपदेषु वीतमयं नाम नगरं ग्रासीत्। उदायनो नाम राजा प्रभावती देवी।

भापाशास्त्रियों का मत है कि महाराष्ट्री-शौरसेनी एक प्राकृत के दो भेद हैं। वास्तव में शौरसेनी प्राकृत का दिल्ला रूप महाराष्ट्री हैं। इस प्रकार शौरसेनी से महाराष्ट्री में यत्र तत्र श्रांतर दिखाई महाराष्ट्री प्राकृत पडता है। इस प्राकृत के प्रमुख काव्य हैं—'गउड़-वहो', 'सेतुवंध', 'गाथासत्त्वसई'। इस प्राकृत की मख्य विशेपताएँ ये हैं—

स्वरमध्यग त्राल्पप्राण व्यंजन समाप्त हो गए हैं त्रीर महाप्राण में केवल कर्ं ध्विन वच गई है, जैसे—प्राकृत> पाउत्र, प्राभृत>पाहुइ, कथयित> फहेइ, पापाण>पाहाण

महाराष्ट्री में कारकों के प्रत्यय अन्य प्राकृतों से भिन्न हैं। अपादान कारक एकवचन में 'आहि' प्रत्यय प्रायः मिलता है, जैसे—'दूरात्' का 'दूराहि' रूप मिलता है। अधिकरण के एकवचन में 'मिन' अथवा 'ए' प्रत्यय दिखाई पड़ता है, जैसे 'लोकिसमन्' का 'लोअमिन' रूप।

'श्रात्मन्' का रूप शौरसेनी एवं मागधी में 'श्रच' होता है किंतु महाराष्ट्री में 'श्रण' रूप भिलता है। कर्मवाच्य में 'य' प्रत्यय का रूप 'इज' हो जाता है, जैसे—पृच्छथते> पुच्छिजइ, गम्यते > गमिजइ।

महाराष्ट्री प्राकृत का उद्धरण

ईसीसिचुम्बित्राइं भमरेहिं सुउमार केसर सिहाइं। श्रादंसयन्ति दश्रमाणा पमदाश्रो सिरीसकुसुमाइं।

मंन्यत रुपातर—

ईषदीषच्चुन्त्रितानि भ्रमरैः सुकुमारकेसरशिखानि । श्रवतंसयन्ति द्यमानाः प्रमदाः शिरीपक्रसुमानि ।

प्रार्त के इन विभिन्न भंदों के होते हुए भी इनमें ऐसी समानता थी कि एक को जाननेवाला छीरों को समक्त लेता था। सामान्य शिक्ति व्यक्ति भी अन्यक प्रार्त का मरलता से वोधगम्य बना लेता था। छारंभ में तो इन प्रार्त के फीर भी कम छंतर था। भाषा प्रायः एक थी जिसमें उचारणभेद

के कारण श्रंतर होता जाता था। डा॰ वुलनर इसी को स्पष्ट करते हुए कहते हैं—

"In the older stage the difference was still less marked. Still further back we should find only the-difference between 'correct' and 'incorrect' pronunciation, grammatical speech and ungrammatical, standard speech and dialectical the differences between the speech of educated and uneducated people speaking substantially the sane language.

. —Dr A. C. Woolner, Introduction to Prakrit, Page 9.

संस्कृत नाटको में प्राप्य शौरसेनी प्राकृत के संबंध में हम पहले कुछ प्रकाश डाल चुके हैं। ईसा की दूसरी शती से इस प्राकृत का प्रयोग होने लगा था ग्रांर इसका क्रम शताब्दियों तक चलता रहा। श्रपभंश का छद्भव प्रारंभ में शौरसेनी प्राकृत जनभाषा पर पूर्णतयार निर्भर रही किंतु कालातर में वह शिष्ट साहित्य के ग्रमुसार वोलचाल की भापा से ग्रसंपृक्त होकर व्याकरण्संमत भापा पर सर्वथा ग्रवलंबित रहने लगी। संभवतः चौथी शताब्दी तक तो जनभाषा ग्रौर नाटक की प्राकृत में तादात्म्य सा बना रहा किंतु चौथी शताब्दी के उपरात जनभाषा का स्वामाविक रूप साहित्यक रूप से बहुत दूर जा पड़ा। इस मध्य भारतीय ग्रार्थभाषा के विकास ने शौरसेनी का एक नवीन रूप प्रस्तुत कर दिया जिसमें जनसामान्य का लोकसाहित्य विरचित होने लगा। भाषा का यह नवीन प्राकृत रूप विकसित होकर ग्रपभंश के नाम से प्रख्यात हुन्ना।

श्रपभ्रंश के उन्द्रव काल के संबंध में विविध मत हैं। वररुचि ने श्रपने प्राकृत व्याकरण में श्रपभ्रंश भाषा का कहीं उल्लेख नहीं किया। संभवतः उस काल तक इस भाषा का श्रस्तित्व नहीं वन पाया

उद्भव काल था। जैकोवी महोदय ने शिलालेखो एवं भामह, दंडी की रचनात्रों के त्राधार पर यह मत स्थापित किया है कि ६ठी शताब्दी में त्रपभंश नामक भाषा का उपयोग साहित्यिक रूप में होने लगा था। जैकोवी ने द्वितीय तृतीय शताब्दी के मध्य विरचित 'पउमचरिउ' में
ग्रापभंश भाषा का ग्रंश हूँ विकाला है। किंतु प्रायः सभी भाषाशास्त्रियों ने
इस मत का खंडन किया है। 'मृञ्छुकि नाटक' के द्वितीय ग्रंक में कुछ
कुछ ग्रापभंश भाषा के समान प्राकृत का रूप दिखाई पड़ता है। 'विक्रमोर्वशी'
नाटक के चतुर्थ ग्रंक में ग्रापभंश भाषा की छंदयोजना ग्रीर शैली प्रत्यच्च
दिखाई पडती है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चौथी पाँचवीं
शताब्दी में ग्रापभंश का स्वरूप वन चुका था।

हा० चैटर्जी ने यह निष्कर्प निकाला है कि पॉचवीं शताब्दी में गाधार, टक ग्रादि उत्तरी पंजाब के भूभागो एवं सिंध, राजस्थान, मध्यदेश स्थित ग्राभीरों में ग्रपभंश भाषा का विधिवत् प्रचलन हो चला था। यह जनभाषा शौरसेनी प्राकृत से दूर हटकर श्रपभंश का रूप धारण कर चुकी थी।

ईसा पूर्व दूसरी शती में सर्वप्रथम पतंजिल ने श्रपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने 'गो' शब्द का गावी, गोणी, गोता श्रपभ्रंश के नामकरण श्रादि रूप श्रपभ्रंश माना है। भर्तृहरि ने भी का इतिहास व्याडि नामक श्राचार्य का मत देते हुए श्रपभ्रंश शब्द का उल्लेख किया है।

> शब्द संस्कार हीनो यो गौरिति प्रयुयुक्षिते। तमपभ्रंशमिच्छंति ¦विशिष्टार्थ निवेशिनम्॥

भरत मुनि ने ग्रपभ्रंश भाषा का उल्लेख तो नहीं किया है किंतु एक स्थान पर उन्होंने उकारबहुला भाषा का उल्लेख इस प्रकार किया है।

हिमवत्सिन्धुसौवीरान् ये जनाः समुपाश्रिताः। चकारबहुतां तज्ज्ञस्तेषु भाषां प्रयोजयेत्॥ नाट्य० ११, ६२

<sup>2.</sup> Dr. S. K. Chatterjee-O. D. B. L., Page 88.

न. एकर्स्य राष्ट्रस्य यहबोऽपश्रसाः । तद् यथा गीरिस्यस्य गावी, गोणी, गोता, भोभोतानिकेन्येनमद्योऽपश्रसाः ।

२. या १४ महानिरपश्चराः इति मंग्रहकारो नाप्रकृतिरपश्चराः स्वतंत्रः कि द्वाराः । प्रसिद्धेरत् रूदितामापाधमाना स्वतंत्रः । प्रसिद्धेरत् रूदितामापाधमाना स्वतंत्रः के निद्यपश्चरा लभने । तत्र गीरिति प्रयोक्तव्ये श्रशक्तया प्रमादिभिव गव्याद- मन्तद्रकृतयोपश्चराः प्रयुज्यने ।

उकारबहुला भाषा का नाम कालातर में श्रपभ्रंश हो गया। श्रतः भरत मुनि के समय एक ऐसी भाषा निर्मित हो रही थी जो श्रागे चलकर श्रपभ्रंश के नाम से विख्यात हो गई। भरत मुनि ने संस्कृत श्रीर प्राकृत को तो भाषा कहा किंतु शक, श्राभीरादि बोलियों को विभाषा नाम से श्रमिहित किया। श्रतः हम श्रपभ्रंश को उस काल की विभाषा की संज्ञा दे सकते हैं।

भामह ने छठी शताब्दी में श्रपभंश की गण्ना काव्योपयोगी भाषा के रूप में किया। इसके उपरात दंडी (७वीं शताब्दी) उद्योतन सूरि (वि० सं० ८३५), रुद्रट (नवीं शताब्दी), पुष्पदंत (१०वीं शताब्दी) श्रादि श्रनेक श्राचार्यों ने इस भाषा का उल्लेख किया है। राजशेखर ने तो काव्य-पुरुष के श्रवयवो का वर्णन करते हुए लिखा है—

# शब्दार्थों ते शरीरं, संस्कृतं मुखं प्राकृतं बाहुः, जघनमपभ्रंशः, पेशाचं पादौ, उरो मिश्रम्।

श्र० ३, पृ० ६

इसके उपरात मम्मट (११वीं शताब्दी), वाग्मट (११४० वि०) रामचंद्र गुर्याचंद्र (१२वीं शताब्दी) श्रमरचंद्र (१२५० ई०) ने श्रपभ्रंश को संस्कृत श्रीर प्राकृत के समकत्त्व साहित्यिक भाषा स्वीकार किया।

उक्त उद्धरणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि पतंजिल काल में जिस ऋपभंश शब्द का प्रयोग भ्रष्ट बोली के लिये होता था वही छठी शताब्दी में काव्यभाषा के लिये प्रयुक्त होने लगा। ऐसा प्रतीत होता है कि पाली, शौरसेनी तथा ऋन्य मध्य ऋार्यभापाश्रो की स्थापना के उपरात पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी भारत के ऋशिचित व्यक्तियों के मुख से ऋपभ्रष्ट उच्चारण होने के कारण ऋपभ्रंश शब्द का ऋाविर्माव हुऋा था। जब ऋपभ्रष्ट शब्दों की सूची इतनी विस्तृत हो गई कि भाषा का एक नया रूप निखरने लगा तो

शब्दाशौं सिहती काव्य गद्य पद्य च तिह्या।
 संस्कृतं प्राकृतं चान्यदपभ्रंश इति त्रिथा।

कान्यालकार १. १६. - =

Roone would suggest that the word Apabhramsa, as used by Patanjali, means anything but dialectal, ungrammatical or vulgar speech, or that it can mean anything like the tertiary development of M.I.A.

S K Chatterjee-O. D. B. L., Page 89

इस नवीन भाषा को प्राकृत से भिन्न सिद्ध करने के लिये अपभ्रंश नाम से पुकारा गया। नाटकों की प्राकृत एवं आधुनिक भाषाओं के मध्य शृंखला जोडने के कारण भाषाविज्ञान की दृष्टि से इस भाषा का वडा महत्व माना गया है। इस भाषा का उत्तरोत्तर विकास होता गया और चौदहवीं शताब्दी में शोरसेनी अपभ्रंश ने अवहट्ट का रूप धारण कर लिया। इस भाषा में कीर्तिलता, प्राकृतपैगलम् आदि ग्रंथों की रचना हुई जिनका प्रभाव परवर्ती कवियों पर स्पष्ट भलकता है।

वाण किव ने ग्रपने मित्र भापाकिव ईशान का उल्लेख किया है। साथ ही प्राकृत किव वायुविकार के उल्लेख से स्पष्ट है कि ईशान श्रपभंश भाषा का किव रहा होगा। महाकिव पुष्पदंत ने श्रपने श्रपभंश महापुराण की भृमिका में ईशान का वाण के साथ उल्लेख किया है।

जहाँ प्राकृत के अधिकाश शब्द दीर्घस्वरांत होते हैं, अपभ्रंश के अधिकाश शब्द हस्वस्वरात देखे जाते हैं। जैकोबी श्रीर अल्सडार्फ ने इस अंतर पर वडा बल दिया है। यद्यपि इसनियम में कहीं कही प्राकृत और अपसंश अपवाद भी मिलता है किंतु इसके दो ही कारण

का ग्रंतर होते हें—(१) या तो साहित्यिक प्राकृत के प्रभाव से ग्रपभंश के शब्द दीर्घस्वरात वन जाते हैं, (२)

ग्रथवा जन हस्य स्वर ग्रंत में ग्रा जाते हैं तो उन्हें दीर्घ करना त्रावश्यक हो जाता है।

श्रपभंश में भाषा के सरलीकरण की प्रक्रिया प्राकृत से आगे वढी। इस प्रकार प्राकृत की विश्लेषणात्मक प्रवृत्तियाँ यहाँ श्राकर भली प्रकार विकसित हो उटी। कियापटों के निर्माण, सुवंत, तिडन्त रूपों एवं कारक संबंध की श्रामिन्यिक्त में श्रपभंश ने प्राकृत से सर्वथा स्वतंत्र पथ श्रपनाया। इस प्रकार श्रपभंश ने प्राकृत से कई मूल श्रांतर धातुरूपों, शब्दरूपों, परसर्गों के प्रयोग श्राटि में दिखाई पडता है।

(१) श्राप्त्रंश में कृदंतज हमां का व्यवहार बढने से तिहन्त रूपों का प्रयोग प्रत्यंत सामित हो गया। हम श्रागे चलकर इसपर श्रिधक विस्तार से निनार फरेंगे।

१. ई हैं। ग—ननत्कुभार चरिनन् पृष्ठ ह ।

६ क्रिटारी—शप्ध स स्ट्रिलन, पृष्ट ६-७ ।

- (२) लिंगभेद को प्रायः मिटाकर ऋपभ्रंश ने शब्दरूपो को सरल बना दिया। स्त्रीलिंग शब्दो की संख्या नगण्य करके नपुंसक लिंग को सर्वथा, बहिष्कृत कर दिया गया। ऋतः पुल्लिंग रूपो की प्रधानता हो गई।
- (३) त्राठ कास्को के स्थान पर तीन कारकसमूह—(क) कर्ता-कर्म-संबोधन, (ख) करण त्रिधकरण, (ग) संप्रदान, त्रपादान एवं संबंध रह गए।
- (४) अपभ्रंश की सबसे बड़ी 'विशेषता परसर्गों का प्रयोग है। लुप्त-विभक्तिक पदो के कारण वाक्य में आनेवाली अस्पष्टता का निवारण करने के लिये परसर्गों का प्रयोग अनिवार्य हो गया।
- (५) देशज शब्दो एवं धातुत्रों को अपनाने से तथा तद्भव शब्दों के प्रचलित रूपों को ग्रहण करने से प्राकृत से भिन्न एक नई भाषा का स्वरूप निखरना।
- (६) डा॰ टेस्सिटोरी ने एक ग्रांतर बहुत ही स्पष्ट किया है। प्राकृत के ग्रांतिम ग्राच्तर पर विद्यमान ग्रानुस्वार को उसके पूर्ववर्ती स्वर को हस्व करके ग्राप्रभंश में ग्रानुनासिक कर दिया जाता है।
- (७) व्यंजनद्वित्व के स्थान पर एक व्यंजन लाने के लिये चितिपूर्चि के हेतु श्राद्य श्रच्तर का दीर्घीकरण।
- (८) त्रांत्य स्वरो का हास एवं समीपवर्ती स्वरो का संकोच—जैसे, प्रिया>पिय।
  - (E) उपांत्य स्वरो की मात्रा को रिच्त रखना। गोरोचण > गोरोत्रण।
  - (१०) पुरुषवाचक सर्वनामो के रूप में कमी।
- (११) शब्द के आदि अत्तर के स्वर को सुरित्तत रखना, जैसे—आम> गाम; ध्यान>कारा। पर कहीं कहीं लोप भी पाया जाता है, जैसे—अरगण> रग्ण।
- (१२) 'य', 'व' श्रुति का सन्निवेश पाया जाता है, जैसे,—सहकार > सहयार ।
- (१३) त्रादि व्यंजन को सुरिच्चित रखने की प्रवृत्ति पाई जाती है। त्रादि व्यंजन का महाप्राग्णकरण भी पाया जाता है, जैसे—स्तव्ध > डड्ड, भिगनी > बिहिणि।

प्राह्म एवं ज्ञाधुनिक ज्ञार्य भाषात्रों के मध्य संबंध जोडनेवाली शृंखला आहण एवं आखारा हो ने वर्ग वन गए हैं। विशेल, प्रियसेन, मेंडाएकर, के विश्व में विद्वानों के दो वर्ग वन गए हैं। विशेल, प्रियसेन, प्रेडाएकर, न्रेटजी तथा बुलनर का मत है कि प्राकृत ग्रौर ग्राध-निक भाषात्रों के मध्य श्रपभ्रंश नामक जनमाषा यी जिसकी विभिन्न बोलियों में कुहेक विकसित होक्त देशभाषा का रूप धारण कर सकीं। दूसरा वर्ग जैकोबी, कीय और धार प्रान्त मत है कि अपभंश मत है कि अपभंश मत है कि अपभंश मत है कि अपभंश

हिंची जनमापा का साहित्यिक रूप नहीं ग्रापित प्राकृत का ही रूपांतर है जो सरलीकरण के आधार पर वन पाया था। इसकी शब्दावली तो प्राकृत की है क्षेत्रल देशी भाषा के ग्राधार पर संज्ञा एवं क्रियारूपों की छटा इसमें दिखाई पड़ती है। कभी कभी तो इस भाषा में प्राकृत जैसी ही स्परचना देखने में

उक्त दोनो प्रकार के विचारक अपने अपने मत के समर्थन में युक्ति एवं प्रमाण उपिशत करते हैं। संभवतः सर्वप्रथम सन् १८४६ ई० में विक्रमोर्वशी नाटक का संपादन करते हुए बोल्लेनसेन (Bollensen) ने चतुर्थ अंक की ज्ञानंश को बोलचाल की भाषा (Volksdialekt, Volksthu-) ज्याती है। mliche Skrache) घोषित किया। उन्होंने प्राकृत ग्रोर ग्रपभंश के सुवंत, तिरन्त, समास श्रीर तिद्धत की विशेषताएँ दिखाकर यह सिद्ध किया कि ग्रपम्रंग उस का की वोलचाल की भाषा थी। इस भाषा की विशेषतात्रो

रूतरे भाषाशास्त्री हार्नली ( Hornle ) ने यह सिद्ध करने का प्रयास को ग्रागे चल,कर व्रजमापा ने ग्रात्मसात् कर लिया। ित्रा कि जिस समय शौरसेनी प्राकृत नितात साहित्यक भाषा बन गई थी इन उत्तय उसकी ग्रेपेचा ग्राधिक विकृत होकर ग्रापभ्रंश सामान्य जनता के लकार का वाहन वन रही थी। ग्रापका निश्चित मत है कि ग्रार्थभाषात्रों हें विकासकम में प्राप्तत कभी जनसामान्य की वोलचाल की भाषा नहीं रही, िन्तु इसके विपरीत मागवी एवं शोरसेनी अपभ्रंश ऐसी वोलचाल की भाषाएँ र्त हे जिल्होंने ग्रांच चलकर ह्याधुनिक त्रार्थभाषात्रों को जन्म दिया।

रिशंल का मत उसे भिन्न है। उनका कथन है कि शुंड संस्कृत से भ्रष्ट रेनियानी भाषा 'प्रपन्नेश है। उन्होंने पतंजिल श्रीर दंडी के मतो में

१. ६ जन्म जन्मम् व्यक्तीऽपश्चराः ।

३ शासेषु नंग्ह्यावनयद्द्रव्योऽत्त्राम्।

समन्वय स्थापित करते हुए अपना मत स्थिर किया है। उनका मत है कि अपभ्रंश भारत की जनबोली रही है और इसे एक प्रकार की देशभाषा समभ्तना चाहिए। पिशेल ने प्राकृत के टीकाकार रिवकर अपने वाग्मट के मतो को समन्वित करते हुए अपना यह मत बनाया है। उन्होंने यह घोषित किया कि कालक्रम से प्राकृत एवं आधुनिक भाषाओं के मध्य शृंखला जोड़नेवाली भाषा अपभ्रंश है। आगे चलकर प्रियर्थन, भांडारकर एवं चैटर्जी ने इसका समर्थन किया।

जैकोबी ने पिशेल के उक्त मत का बलपूर्वक खंडन किया। उन्होंने कहा कि अपभ्रंश कभी देशभाषा हो नहीं सकती। उनका कथन है कि यद्यपि प्राकृत की अपेक्षा अपभ्रंश में देशी शब्दों की कहीं अधिक संख्या है किंतु देशी शब्दों से ही अपभ्रंश भाषा नहीं बनी है। यह ठीक है कि देशी और अपभ्रंश शब्दों में बहुत अंतर नहीं होता और हेमचंद्र ने अनेक ऐसे शब्दों को अपभ्रंश माना है जो देशीनाममाला में भी पाए जाते हैं। यह इस तथ्य का प्रमाण है कि अपभ्रंश एवं ग्रामीण शब्दों में बहुत ही सामीप्य रहा है। किंतु दोनों को एक समक्तना भी बुद्धिमानी नहीं होगी। उन्होंने दंडी के इस मत का समर्थन किया कि "आभीरादिगिरः काव्येष्वपभ्रंश इति स्मृतः" अर्थात् आभीरादि की बोलियाँ काव्य में प्रयुक्त हों तो वे अपभ्रंश कहलाती हैं।

जैकोबी का समर्थन श्रौर ग्रियर्सन का खंडन करते हुए डा॰ कीथ ने सिद्ध करने का प्रयास किया है कि श्रपभ्रंश एकमात्र साहित्यक भाषा थी जिसका उद्भव सिंधु देश के प्राकृत काव्य में श्रामीरों की पदावली के संमिलन से हुआ। श्रामीरों ने तत्कालीन (३०० ई० से ६०० ई० तक) पंजाब की प्राकृत में श्रपनी जनबोली का मिश्रण कर श्रपनी सम्यता के प्रचारार्थ पंजाब से बिहार तक श्रपभ्रंश साहित्य को विकसित किया। कीथ के इस सिद्धात के श्रनुसार श्रपभ्रंश वास्तव में जनभाषा नहीं श्रपित साहित्यक प्राकृत में पश्चिमी बोली की चाशनी देकर बनी काव्यभाषा है। उनके मतानुसार श्रपभ्रंश कभी देशभाषा नहीं रही। श्रतः प्राकृत तथा श्राधुनिक भारतीय भाषाश्रों के मध्य वह श्रंखला कभी नहीं बन सकती।

१. श्रपश्रश दो प्रकार की है। प्रथम तो प्राकृत से विकसित हुई श्रीर सुबन्त श्रीर तिङन्त में उससे बहुत दूर नहीं हटो। दूसरी देशभाषा के रूप में थी।

२. किसी भी प्रात की शुद्ध बोलचाल की भाषा है श्रीर साहित्यिक रूप धारण करने पर संस्कृत, प्राकृत श्रीर पैशाचों के सदृश बन जातों है।

श्राल्यफोर्ड ने भी जैकोबी के मत का समर्थन करते हुए कहा कि श्रपभंश एकमात्र काव्यभापा थी क्योंकि गद्य में उसकी कोई रचना उपलब्ध नहीं। उन्होंने त्रपभंश को (Weiler fortgeschrittenen volks-sprache) प्राकृत एवं जनभाषा का मिश्रण माना। उनका कथन है कि जब प्राकृत साहित्य जनभापा से बहुत दूर हटने के कारण निष्प्राण होने लगा तो उसे जनभापा का शीतल छीटा डालकर पुनरुजीवित किया गया। श्रतः श्रपभंश को जनभापा कहना धृष्टता होगी क्योंकि प्राकृत की शब्दावली एवं भाषाशैली तहत् बनी रही उसमें केवल जनभाषा के सुबंत तिडन्त का ही समावेश हो पाया।

ग्रियर्सन ने अपभंश के उद्भव का मूल सिद्धात पिशेल से ग्रहण करके उसे मली प्रकार विकसित किया। उन्होंने प्रमाणित किया कि अपभंश वास्तविक जनमापा ही थी जो कमशः विकसित होती हुई बोलचाल की प्राकृत एवं श्राधुनिक भारतीय भाषात्रों के मध्य शृंखला स्थापित करनेवाली बनी। ग्रियर्सन का कथन हे कि जब द्वितीय प्राकृत (मागधी, शौरसेनी आदि) सादित्यक भाषा वनकर व्याकरण के नियमो एवं विविध विधि विधानों से जकड़ने के कारण इतनी रूढ़ हो गई कि प्रचलित बोलचाल की भाषा से इसने नविश्व विविध विच्छेद कर लिया, उस समय सप्राण जनभाषाएँ निरंतर विकसित होती गई और कालांतर में उन जनभाषाओं से अधिक संपन्न होती गई जिनके आधार पर प्राकृत भाषाएँ निर्मित हुई थीं। इन्हीं सप्राण जनभाषाओं का साहित्यिक स्वरूप अपभंश विकसित होकर आधुनिक आर्यभाषाओं के रूप में परिण्यत हो गया। इस प्रकार अपभंश भाषाएँ एक और नो प्राकृत के समीप पहुँचती हैं और दूसरी और आधुनिक आर्यभाषाओं को न्यर्ग करती हैं।

ग्रियर्सन ने श्रपनी पुस्तक 'लॅंग्वेजेज श्राफ इंडिया' में श्रपभंश का बड़ा व्यापक लक्ष्ण किया है। इसके श्रंतर्गत उन्होंने उस जनभाषा को भी संनिविष्ट कर लिया है जो प्राकृत भाषाश्रों का श्राधार थी। इस प्रकार उन्होंने प्रारंभिक प्रपन्नेंग श्रोर नाहित्यिक श्रपभंश कहकर श्रपभंश के दो भेद किए हैं। जनभाषा रेगानभेद के कारण भिन्न भिन्न श्रपभंश रूपों में विकसित होती गईं। कि गुन्क नाम देशभाषा रखा गया। ग्रियर्सन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्राप्ति देशभाषाएँ श्रनेक थीं किंतु उनमें नागर जनभाषा ही सबसे श्रिधिक श्रिपति होकर साहित्यक रूप धारण कर सन्नी। मार्केडेय एवं राम तर्कवागीश

ने जिन २७ प्रकार के अपभंशों का उल्लेख किया है वे वास्तव में केवल नागर अपभंश के विविध रूप हैं जिन्होंने दूरी के कारण अल्प परिवर्तित रूप धारण कर लिया। यहाँ इतना और स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यद्यपि नागर के अतिरिक्त अन्य देशभाषाओं ने भी वर्णनात्मक कविता का साहित्य सजन किया तथापि नागर अपभंश की उत्कृष्टता के संमुख वे साहित्य संचय के योग्य नहीं प्रतीत हुए। अतः उनका उल्लेख अनावश्यक प्रतीत हुआ।

मंडारकर, चैटर्जी श्रौर बुलनर ने ग्रियर्सन के इस मत का समर्थन किया। इन माषाशास्त्रियों ने प्राकृत श्रौर श्राधुनिक श्रार्यभाषाश्रों के मध्य श्रपभंश को शृंखला की एक कड़ी माना। मंडारकर ने स्पष्ट किया कि श्राधुनिक श्रार्यभाषाश्रों के शब्द एवं उनकी व्याकरण संबंधी रूपरचना या तो श्रपभंश से साम्य रखती है श्रथवा उससे उद्भूत है। श्रपभंश में व्याकरण के जिन प्रारंभिक रूपों का दर्शन होता है वे ही श्राधुनिक श्रार्यभाषाश्रों में विकसित दिखाई पडते हैं।

चैटर्जी ने ग्रियर्सन के अपभ्रंश संबंधी मत का पूर्णतया विवेचन करके यह सिद्ध किया कि शौरसेनी अपभ्रंश भाषा इतनी अधिक शक्तिशाली बन गई कि अन्य सभी अपभ्रंशों ने उसकी प्रभुता स्वीकार करके उसके संमुख माथा टेक दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि साहित्यिक एवं सांस्कृतिक भाषा के रूप में शौरसेनी अपभ्रंश का समस्त उत्तर भारत में एकच्छत्र साम्राज्य स्थापित हो गया। मध्य देश में स्थित राजपूती केंद्रों की राजसभाओं में समाहत होने के कारण शौरसेनी अपभ्रंश की वैभवदृद्धि हुई ही, पश्चिमी भारत में भी जैन मुनियों के प्रभूत साहित्य के कारण इसकी पावनता निखर उठी।

लकोट (Lacote) ने भी यह स्वीकार किया है कि अपभ्रंश प्रारंभ में बोलचाल की जनभाषा थी किंतु कालांतर में वहीं साहित्यिक भाषा में परिणत हो गई। लकोट का मत है कि प्राकृत कभी बोलचाल की स्वामाविक भाषा नहीं थी, वह केवल कृत्रिम साहित्यिक भाषा थी जिसका निर्माण रूढिबद्ध नियमों के आधार पर होता रहा। उनका कथन है कि प्राकृत भाषा का मूलाधार अपभ्रंश थीं जो जनभाषा रही पर भारतीय भाषाओं के क्रिमक विकास में प्राकृत भाषा का उतना महत्व नहीं जितना अपभ्रंश का क्योंकि अपभ्रंश स्वामाविक बोलचाल की भाषा थी पर प्राकृत कृत्रिम।

१. Lacote—Essay on Gunadhya and the Brihat Katha.

प्रो॰ सुकुमार सेन भी इस विषय में लकोट के मत से सहमत हैं। वे प्राकृत के उपरांत ग्रपभ्रंश का उद्भव नहीं मानते। उनका कथन है कि प्राकृत के मूल में विभिन्न ग्रपभ्रंश भाषाएँ थीं जो वोलचाल के रूप में व्यवहत होती थीं।

विविध भाषाशास्त्रियों के उपर्युक्त मतो से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि श्रपभ्रंश किसी न किसी समय में देशभाषा श्रर्थात् प्रचलित बोलचाल की भाषा थी जिसका विकसित रूप श्राधुनिक श्रार्थभाषाश्रों में दिखाई पड़ता है। इसके विकासक्रम के विषय में विभिन्न श्राचार्यों के मत का समन्वय करते हुए संदोप में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है—

- (१) भरतमुनि के समय मे ऋपभ्रंश जनवोली थी।
- (२) इस भाषा के आधार पर संस्कृत नाटको के उपयुक्त कृत्रिम प्राकृत भाषाऍ निर्मित होती गई।
- (३) जब प्राकृत भाषा ने जनसंपर्क त्याग कर एकमात्र साहित्यिक रूप धारण कर लिया और जनसामान्य के लिये वह नितात दुर्बोध होती गई तो (प्राकृत काल मं) जनभाषा में निर्मित होनेवाली स्वाभाविक काव्यधारा फूट पड़ी और ६टी शताब्दी में वह काव्य के रूप में प्रकट हो गई। ६टी शताब्दी के उपरात कृत्रिम प्राकृत काव्यधारा एवं अपभ्रंश की स्वाभाविक काव्यधारा माथ साथ चलती रहीं। अपभ्रश काव्य ने जनसंपर्क रखने का प्रयास किया किंतु ठाहित्यशास्त्र के विधि विधानों से व्यंध जाने के कारण वह भी क्रमशः जिल्ता की और सुकने लगा। वारहवीं शताब्दी तक आते आते वह भी राजमभा की विद्वन्मंडली तक परिसीमित हो चला और सामान्य जनसमुदाय के लिये सरल एवं मुनोध नहीं रह पाया।
- (४) ६ठी शताब्दी पूर्व से जनभाषा श्रपभ्रंश श्रपने स्वाभाविक पथ पर भनाब्दियां तक चलती रही। जनकवियों ने साहित्यिक कवियों का मार्ग

opment of the Indo-Aryan speech, as these were the artificial peneralisations of the second phase of the NIA, which is seprerented by early Apabhramsas. Thus, the spoken speeches at the basis of the Pkts are the various Aps.—J. A. S., Vol. XXII., p. 31.

त्याग कर सरल पद्धित में श्रपनी रचना जारी रखी थी। वारहवीं तेरहवीं शताब्दी तक श्राते श्राते श्रपभ्रंश साहित्य की दुर्बोधता के कारण जनता ने इन सहज कियों को प्रोत्साहन दिया जो जनभाषा के विकसित रूप में गेय पदों की प्रभूत रचना कर रहे थे। इन गेय पदों का जनता ने इतना संमान किया कि उमापित एवं विद्यापित जैसे संस्कृत के धुरंधर पंडितों को भी श्रपने नाटकों में गीतों के लिये स्थान देना पड़ा।

(५) बारहवीं शताब्दी के मध्य से ही हमें श्रापभंश के ऐसे किव मिलने लगते हैं जो श्रापभंश के उस परवर्ती रूप को जिसमें शब्द-रूप-रचना की सरलता एक पग श्रागे बढ़ी हुई दिखाई पड़ती है, स्वीकार किया। यहीं से श्राधुनिक भाषाश्रो का बीजारोपण प्रारंभ हो गया श्रीर श्रवहट्ट भाषा का रूप निखरने लगा।

सारांश यह है कि जनबोलियाँ अपने स्वाभाविक रूप में चलती गई, यद्यपि उन्हीं के आधार पर निर्मित काव्य की कृत्रिम भाषाएँ अपना नवीन रूप ग्रहण करती रहीं। इस प्रकार वैदिक काल की जनभाषा, पाली-प्राकृत एवं अपभ्रंशकाल की काव्यभाषाओं को जन्म देती हुई स्वतः स्वाभाविक गति से अवहट्ट में विद्यमान दिखाई पड़ती है। यद्यपि इसमें दहमुहु, भुवण्मयंकर, तोसिय, संकर, णिगाउ, णिगाअ, चिछ, चउमुह, लाइवि, सायर, तल, रयण, अगिअ, जग, वाभ्र, पिश्र, अञ्ज, कज्ज आदि अनेक शब्द प्राकृत एवं अपभ्रंश दोनों में विद्यमान हैं तथापि इसका यह अर्थ नहीं कि अपभ्रंश ने इन शब्दों को प्राकृत से उधार लिया है। तथ्य तो तह है कि ये शब्द सरलता की ओर इतने आगे वढ़ चुके थे कि इनमें अधिक सरलीकरण की प्रक्रिया संभव थी ही नहीं।

### अपभंश के प्रमुख भेद

भाषावैज्ञानिको ने पिरचमी अपभ्रंश (शौरसेनी) श्रौर पूर्वी अपभ्रंश के साम्य एवं वैषम्य पर विचार करके इनकी तुलना की है। प्रियर्सन, चैटर्जी श्रादि का मत है कि उक्त दोनों प्रकार के अपभ्रंशो पिरचमी श्रौर पूर्वी में कोई तात्विक भेद नहीं। श्रव यह प्रभ उठता है कि यदि पूर्वी अपभ्रंश मागधी प्राकृत से उद्भूत है श्रीर पश्चिमी अपभ्रंश शौरसेनी से तो दोनो में श्रंतर कैसे न होगा? हम पहले देख चुके हैं कि शौरसेनी प्राकृत की प्रकृति मागधी प्राकृत से बहुत ही भिन्न

है। ऐसी स्थिति मे दो परिवार की भाषात्रों में स्रांतर होना स्वाभाविक है। फिर इन दोनो मतो का सामंजस्य कैसे किया जाय ?

ग्रियर्सन ने इस प्रश्न को सुलभाने का प्रयत्न किया है। उनका कथन है कि पश्चिमी ग्रपग्रंश का साहित्यिक रूप केवल शौरसेन देश तक सीमित नहीं था। यह तो संपूर्ण भारत की सास्कृतिक भाषा मान ली गई थी। श्रतः श्रांचित्यक संकीर्णता को पारकर यह सार्वदेशिक भाषा वन चुकी थी। यद्यपि दूरी के कारण उसपर स्थानीय भाषाश्रो का प्रभाव कहीं कहीं परिलच्तित होता है, पर वह प्रभाव इतना जीगा है कि पश्चिमी श्रपभ्रंश के महासागर में स्थानीय भाषाश्रो की सरिताऍ विलीन होती दिखाई पड़ती हैं श्रीर वे एक महती भाषा की उपभाषाऍ प्रतीत होती हैं।

डा॰ चैटर्जी ने पश्चिमी अपभ्रंश के महत्वशाली बनने के कारणो पर
प्रकाश डाला है। उन्होंने यह तर्क उपस्थित किया है कि पूर्वी भारत में
पश्चिमी अपभ्रंश के प्रचार का कारण था हवीं से १२वीं शताब्दी के मध्य
उत्तर भारत में राजपूतों का राजनैतिक प्रभाव। उन राजपूतों के घरों में
शारितेनी अपभ्रंश से साम्य रखनेवाली जनभाषा वोली जाती थी और
राजदरवारों में राजकिव साहित्यिक अपभ्रंश की काव्यरचना सुनाते थे।
राजपूतों के प्रभाव एवं राजकिवयों के साहित्यसौष्ठव से मुग्ध पूर्वी भारत भी
दर्गी अपभ्रंश में काव्यस्जन करने लगा। अतः पंजाब से बंगाल तक इस
भाषा का प्रचार फैल गया। पूर्वी भारत के कियों ने प्राकृत और संस्कृत के
साथ साथ शारसेनी अपभ्रंश के साहित्यक रूप का अध्ययन किया। इस
प्रकार शारसेनी अपभ्रंश पूर्वी भारत में भी सर्वत्र साहित्यिक भाषा मान
र्ली गर्वे।

<sup>1.</sup> Duing the 9th-12th centuries, through the prestige of North Indian Rajput princely houses, in whose courts dialects akin to this late form of Sauraseni were spoken, and whose batds cultivated it, the Western or Sauraseni Apabhramsa became current all over Arjan India, from Gujrat and Western Punjab to Bengal, probably as a Lingua Franca, and certainly as a polite language, as a bardic speech which alone was regarded as suitable for poetry of all sorts

<sup>-</sup>Chatterjee, 'The Origin and Development of the Bengali Language', Page 113

जैकोबी ने भी पूर्वी भारत में शौरसेनी अपभ्रंश का महत्व स्वीकार किया है। उन्होंने यही निर्णय किया है कि गौड़देश की साहित्यिक रचना पर मागधी प्राकृत का कोई प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता। डा० घोषाल ने जैकोबी से भिन्न प्रतीत होनेवाले मतो का सामंजस्य करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि 'पूर्वी अपभ्रंश वास्तव में पश्चिमी 'भारत से पूर्व देश में आई। इस अपभ्रंश का मूल भी अन्य अपभ्रंशों की भाँति प्राकृत में विद्यमान था और वह प्राकृत शौरसेनी थी जो पश्चिमी भारत की मान्य साहित्यिक भाषा थी। यद्यपि गौड़ देश में मागधी प्राकृत विद्यमान थी किंतु पूर्वी अपभ्रंश पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस प्रकार मागधी प्राकृत से उत्पन्न मागधी अपभ्रंश पूर्वी अपभ्रंश से सर्वथा भिन्न रही ।'

हम पहले संकेत कर चुके हैं कि गुजरात श्रौर पश्चिमी पंजाब से लेकर वंगाल तक पश्चिमी श्रथवा शौरसेनी श्रपभंश किस प्रकार राष्ट्रभाषा के पद पर श्रासीन थी। जनसामान्य के कार्यव्यवहार से लेकर श्रवहट का स्वरूप राजसभा की मंत्रणा तक यही भाषा—स्थानीय विशेषताश्रो को श्रात्मसात् करती हुई—सर्वत्र प्रयोग में श्राती थी। पंद्रहवी शताब्दी श्राते श्राते इस भाषा के एकच्छत्र श्रिषकार पर विवाद उठने लगा श्रौर भैथिली, राजस्थानी, बंगाली, गुजराती, महा-राष्ट्रीय श्रादि श्राधुनिक भाषाश्रो को क्रमशः शौरसेनी श्रपभंश का एकाधिकार श्रसह होने लगा। श्रतः पश्चिमी श्रपभंश में श्रिषकाधिक श्राचलिक भाषाश्रो को संमिश्रित कर एक नई भाषा निर्मित हुई जो 'श्रवहट्ट' नाम से श्रिमिहत हुई। डा॰ चैटर्जी कहते हैं—

<sup>1. &</sup>quot;Eastern Ap. was a literary speech imported from Western India and was, in fact, foreign to the eastern region The basis of this Ap., as of all other kinds, was Pkt. which was current as a literary dialect in the West. In the kingdom of Gauda there was another Pkt. which was called Magadhi. But this Mag. had nothing to do with the Eastern or Buddhist Ap. As such, the Mag. Ap. or the actual descendant of the Mag. Pkt. was absolutely different from this Eastern Ap. and had no ostensible contribution to the formation of the latter."

J. A. S., Vol. XXII, Page 19

A younger form of this Sauraseni Apabhramsa, intermediate in forms and in general spirit to the genuine Apabhramsa of times before 1000 A. C. and to the Braj Bhakha of the Middle Hindi period say, of the 15th. century, is sometimes known as 'Avahattha'

स्थृलिभद्र फाग, चर्चरिका, संदेशरासक, कीर्तिलता, वर्णरत्नाकर, उक्ति-व्यक्ति-प्रकरण, प्राकृतपैंगलम्, मूल पृथ्वीराजरासो, त्रादि मे इसी भाषा का दर्शन होता है। रासो की यही भाषा थी क्योंकि हिंदू राजदरबारों में भाटगण इसी भाषा का मूलतः प्रयोग करते थे। हमारे त्राधिकाश रासो की यही भाषा रही है।

इस ग्रवहट भाषा का प्रयोग काशी, मिथिला, बंगाल एवं श्रासाम के किय भी किया करते थे। वॅगला भाषा के गर्भकाल में बंगाल के सभी किव, जिनकी यह मातृभाषा नहीं थी, प्रसन्नतापूर्वक इस भाषा का उपयोग करते। परिगामतः बंगाल में विरचित सहजिया ( बौद्ध ) साहित्य इसी श्रवहट में विरचित हुग्रा। मातृभाषा श्रवहट न होने से वंगाल के किवयों ने स्वभावतः श्राचिलक शब्दों का खुल्लमखुल्ला प्रयोग किया है जिससे भाषा श्रौर भी रसगर्या वन गई है।

गिथिला में इस अवहट का प्रयोग विद्यापित के समय तक तो विधिवत् पाया जाता है। विद्यापित ने अवहट में ब्रजभापा एवं मैथिली का स्वेच्छा- प्रयंक प्रयोग किया। इस महाकिय का प्रभाव परवर्ती वैष्णाव कियो पर भली प्रकार परिलक्षित होता है। अतः वैष्णाव रास की भाषा समभने के लिये निर्माला की अवहट का रूप स्पष्ट हो जाना चाहिए। विहार के अन्य कियों में परापाद ने दोहाकोश में इसी भाषा को अपनाया है। इस भाषा की विशेषता पर प्रकाश टालते हुए राहुलजी कहते हैं—(१) ''इस भाषा में स्वाप्ता के लिये 'दल' का प्रयोग मिलता है। फु छिल्ल, गे छिअहं, भंषाविष्ठ की उन प्रत्यात सब्द मीजूद हैं, जिनका इस्तेमाल आज भी भोजपुरी, मगरी, मैथिली, बेंगला में प्रायः वैष्ठा ही होता है। (२) विनयश्री प्राकृत धारशंश की नरम विहारताली 'व्यवन स्थाने स्वर' की परंपरा को छोड़ तत्सम स्य लें 'ग्रोग लीटने दिलाई देते हैं।''

#### (359)

इन दोनो प्रवृत्तियो का प्रभाव उत्तरोत्तर बढता गया। हम परवर्ती ग्रपभ्रंश के प्रसंग में इन विशेषतात्रों का उल्लेख कर ग्राए हैं। इनका प्रभाव वैष्णव रासो पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है।

रासो की भाषा में ध्वनिपरिवर्तन के नियम प्राकृत से कही कहीं भिन्न दिखाई पड़ते हैं। यहाँ संदेशरासक के निम्नलिखित उदाहरण देखिए— १. हस्व को कई प्रकार से दीर्घ बना देना—प्रवास > पावास

प्रसाधन> पासाहर्ग कण्ति>कुणाइ हृत > हीय सभय > सब्भय परवश > परवस > परव्स तुषार > तुसार > तुस्सार दीर्घ को हस्व बनाना---' ज्वाला > भल शीतल> सियल भूत> हुय निर्भात > निर्भात संमुख>समुह २. स्वर में परिवर्तन-शशधर>ससिहर **त्रचोट> ईखोड** श्र का उ होना---श्रंजि > श्रंजुलि पद दंडक>पउदंडउ इ का अ होना---विरहिशा > विरहिशा धरित्री>धरत्ति . उ का श्र होना---कुसुम>कुसम ३. इ का य और य का इ होना-रति>रय रति>रय श्रायन्नहिं > श्राइनिहिं नूपुर> गोउर> गोवर ४. उ का व होना--गोपुर>गोउर>गोवर पेक्खइ> पिक्खइ ५. एका इ होना--ऐम> इम

६, श्रो का उ होना--

मौक्तिक>मोक्तिक>मुत्तिय श्रराय>श्रराग्र>रन्न

ं ७. प्रारंभिक स्वर का लोप-

श्ररविंद>रविंद

#### व्यंजन में परिवर्तन

१. न्का ग्त्रीर क्का ग्होना—

२. म् का व् होना—

श्चनेक> श्चरोग रमगीय> रवशिज

मन्मथ>वम्मह

३. स्का ह् होना—

संदेश>संदेस>संनेह

दिवस > दियह

४. ह्का लोप होना-

तुहुँ < तूँ

तुह>तुश्र

थ. य्का ह्होना—

संयुक्ताच् मे परिवर्तन-

पथिक>पहिय श्राश्चर्य>श्चरिय

चतुष्क> चउक्कय

\_\_\_\_

शष्कुलिका > सक्कुलिय > सकुलिय

निद्रा>निद

मुग्धा > मुंध

एकत्र > एकत्ति

एकस्थ > इकट्ठ

उच्छ्वास> ऊसास

रास की भाषा में लुप्तविभक्तिक पदो का वहुल प्रयोग मिलता है।
हारकरचना उदाहरण के लिये संदेशरासक के उद्धरण
देखिए---

पनां कारक—लिह लिद्दु वियंभिड विरह घोर—रौद्रो विरहः लिद्रं लिमत्वा। धर्मकारक—न्रारिव तिहुयण विहरयंति—तूर्य रवेण त्रिभुवनं विधरयंति। धरम् कारक—रिपयपरिणय नुमरंत विरह सबसेय कय—निज गृहिणी [:]

स्मरंतः विरहेरा

वशीकृताः।

र्यंदे कारम — अवर कर्व वर्मुड इसंतिय ग्रहरयलु – ग्रपरस्या वरमुग्धाया हसंत्या ग्रधर दलं

## श्रिधिकरण—गोवर **चरगा** विलग्गिवि तह पहि पंखुडिय

[ नूपुर चरणाभ्यां विलग्य निर्बलत्वात् पतिता ] ै

िनिर्विमक्तिक कारक रूपो में भ्रम से बचने के लिये तिशा , रेसि, लिया तहुं का होतन्त्रो, तिशा, करेन्र, केर, मिल्म न्नादि परसर्गों का प्रयोग मिलता है।

पूर्वकालिक किया बनाने के लिये इति, श्रवि, एवि, एविण, श्रिप, इय, इ प्रत्यय लगाए जाते हैं। उदाहरण के लिये संदेशरासक के उदाहरण देखिए—छुट्टिवि, भंमवि, मन्नाएवि लेविण, दहेविकरि इत्यादि।

तन्यार्थ किया बनाने के लिये—इन्वउ, इन प्रत्यय लगाते हैं। कर्मवाच्य बनाने के लिये 'स्राग्र' का प्रयोग करते हैं—

#### पुरुषवाचक सर्वनाम

#### सर्वनाम का रूप

|         | उत्तम पुरुष                | मध्यम पुरुष                 |
|---------|----------------------------|-----------------------------|
| एकवचन-  | –कर्ता—हउ ( हउँ )          | तुहु, तूँ                   |
|         | कर्ममइ                     |                             |
|         | करग्—मइ                    | <del>त</del> इ              |
|         | संबंध—मइ                   | —पइ                         |
|         | <b>त्र्रधिकरण</b> —मह, महु | तुत्र ( तुय ), तुह, तुष्मः, |
| बहुवचन- | -फरण्ग्रम्हिहि             | तुम्हेहिं, तुम्हि           |
|         | त्र्रिधिकरग्त्र्रम्ह       |                             |

१. सबंध वाचक के अर्थ में -- तसु लइ मइ तिथा खिंद खहु। (सं० रा०, ६४)

२. श्रपादान के अर्थ में — तिह हुंतउ हुउँ इिक्स लेहु पेसियड। (स॰ रा॰, ६५)

३. तिह पुरव पढिन्वउ खहु वि ए व। (स॰ रा॰, २०)

४. वे वि समाया इत्था (सं० रा०, प०)

#### वैध्यव रास की भाषा

वारहवीं शताव्दी मे जयदेव नामक एक ऐसा मेघावी वैष्णव कवि त्राविभूत हुन्ना जिसने जनमापा के साहित्य में काति उत्पन्न कर दी। बंगाल के इस किव की दो कविताएँ सोलहवीं शताब्दी में 'गुरुग्रंथ' में संकलित मिलती है। भापाशास्त्रियों ने उनकी भाषा का परीच्च करके यह निष्कर्ष निकाला है कि वे संभवतः पश्चिमी अपभंश में विरचित हुई होगी क्योकि श्रिधिकांश शब्दों का प्रथमात उकारवहुल है जो पश्चिमी श्रपभ्रंश की विशेषता रही है। दूसरा प्रमाग यह है कि 'गीतगोविंद' की शैली एवं मात्रावृत्त संस्कृत की अपेदाा अपभंश के अधिक समीप है। पिशेल का तो मत है कि गीतगोविंद के गीत मूलतः उस पश्चिमी ऋपभ्रंश में लिखे गए जिनका पूर्वी भारत में प्रचलन था। तीसरा प्रमाण यह है कि 'प्राकृतर्पेंगलम्' में गीत-गोविंद की पदशैली एवं भावविधान में विरचित कई ऐसे पद हैं जो अवहट्ट भापा के माने जाते हैं। त्रतः भापाशास्त्रियो ने यही त्रनुमान लगाया है कि जयदेव ने इन गीतों की रचना परवर्ती श्रपभ्रंश मे की होगी। जगन्नाथ-प्री देवालय के एक शिलालेल (१४९६ ई०) से यह ज्ञात होता है कि गीतगोविद के गीतों का गायन जगनाथ की प्रतिमा के समुख बड़े धूमधाम से होता था। संभव है, रथयात्रा के समय इनका श्रिमिनय भी होता रहा हो क्यांकि चंतन्य महाप्रभु ने उसी परंपरा मे श्रागे चलकर रासलीला का श्रमि-नय श्रपनी साधुमंडला के साथ किया था।

गीतगोविंद की भाषा को यदि अपभ्रंश स्वीकार कर लें तो इसके संस्कृत स्यातर एवं अपभ्रंश में अनुपलब्ध वैष्ण्य रास के कारणों का अनुमान लगाना दुफर नहीं रह जाता। ऐसा प्रतीत होता है कि वैष्ण्य विद्वान् रास का रहत्य अत्यंत गुरा समभक्तर राधा कृष्ण की घोर शृंगारी लीला को सानान्य जनता के संमुख रखने के पत्त में नहीं थे। अतः उन्होंने रास को अपभ्रा में विरिचित नहीं होने दिया और जयदेव जैसे कवि ने प्रयास भी फिया तो उनकी रचना का पंडितों ने संस्कृत में रूपांतर कर दिया।

१, प्राप्ट्य पेन प्र—१४ ३३४, ५७०, ५७६, ५८६, ५८६

<sup>2</sup> Dr. S. K. Chatterjee, O. D. B. L. Page 126

हमें वैष्णव रास के प्राचीन उद्धरण नरसिंहमेहता, सूरदास, नंददास तथा बंगाली कवियो के प्राप्त हुए हैं। इस उन्हीं के आधार पर वैष्णव रास की भाषा का विवेचन करेंगे।

यह स्मरण रखना चाहिए कि वैष्णव किवयों को धर्मोपदेश के लिये संतिसदों की भाषा पैतृक संपत्ति के रूप में मिली थी। संपूर्ण उत्तर भारत में सिद्ध-संत-महात्मात्रों ने किस प्रकार एक जनभाषा का निर्माण किया इसका मनोरंजक इतिहास संक्षेप में देना उचित होगा।

यहाँ इतना स्पष्ट कर देना यथेष्ट होगा कि ब्रजबुलि में उपलब्ध रास-साहित्य पर हिंदी, बॅगला, गुजराती श्रादि देशी भाषाश्रो का उसी प्रकार समान श्रिधिकार है जिस प्रकार सिद्ध संतो के साहित्य पर । सोलहवीं शताब्दी में पंजाब में संकलित मराठी, गुजराती, हिंदी, बंगाली संत महात्मात्रों की वाणियाँ इस तथ्य को प्रमाणित करती हैं कि उस काल तक आधुनिक भाषाएँ एक दूसरे से इतनी दूर नहीं चली गई थी जितनी आज दिखाई पड़ती हैं। इसी तथ्य को प्रकट करते हुए राहुल जी कहते हैं-"हम जब इन पुराने कवियो की भाषा को हिदी कहते हैं तो इसपर मराठी, उड़िया, बॅगला, श्रासामी, गोरखा, पंजाबी, गुजराती भाषाभाषियो को श्रापित हो सकती है। लेकिन हमारा यह ऋभिप्राय कदापि नहीं है, कि यह पुरानी भाषा मराठी -म्रादि की त्रपनी साहित्यिक भाषा नहीं। उन्हें भी उसे स्रपना कहने का उतना ही श्रिधिकार है, जितना हिंदी भाषाभाषियों को। वस्तुतः ये सारी -म्राधुनिक भाषाएँ बारहवीं तेरहवी शताब्दी में श्रपभ्रंश से श्रलग होती दिखाई पड़ती हैं। जिस समय ( आठवीं सदी में ) अपभ्रंश का साहित्य पहले पहल तैयार होने लगा था, उस वक्त बॅगला त्रादि उससे त्रलग त्रस्तित्व नहीं रखती थीं। यह भाषा वस्तुतः सिद्ध सामंतयुगीन कवियो की उपर्युक्त सारी भाषात्रों की समिलित निधि है।'

श्राधुनिक भारतीय भाषाश्रों के जन्मकाल की तिथि निकालना सहज नहीं। किंतु प्रमाणो द्वारा इनका वह शैशवकाल दूँढ़ा जा सकता है जब इंन्होंने एक दूसरे से पृथक् होकर श्रपनी सत्ता सिद्ध करने का प्रयास किया हो। प्रायः प्रत्येक प्रमुख भारतीय भाषा का भाषाविज्ञान के श्राधार पर

१. डा॰ सुनीतिकुमार श्राधुनिक देशीभाषात्रों का उद्भवकाल १४वीं शताब्दी के लगभग मानते हैं।

परीक्षण करके एक दूसरे के साथ संबंध निश्चित किया जा चुका है। उन्हीं नवीन शोधों के श्राधार पर हम श्रासामी, बॅगला, हिंदी, गुजराती एवं महाराष्ट्री के उद्भव पर प्रकाश डालकर सबकी संमिलित पैतृक संपत्ति का निर्णय करना चाहेंगे।

एक सिद्धांत सभी भाषावैज्ञानिकों को मान्य है कि अपभ्रंश भाषा के परवर्ती युग में तीन प्रकार के साहित्य का अनुसंधान किया जा सकता है। जिस प्रकार हेमचंद्र के युग में संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश तीनों भाषात्रों में काव्यरचना होती रही, एक ही व्यक्ति तीनों भाषात्रों में साहित्य सुजन करता रहा, उसी प्रकार परवर्ती कवियों में साहित्यक अपभ्रंश अवहट्ट (मध्यभाषा) एवं जनभाषा के माध्यम से रचना करने की प्रवृत्ति बनी रही। यही कारण हैं कि विद्यापित जहाँ गोरच्चिजय नाटक संस्कृत में लिखते हैं वहीं कीर्तिलता एवं कीर्तिपताका अवहट्ट में और पदावली जनभाषा में। इसी प्रकार तत्का-लीन बंगाल, उडीसा आदि भागों के किवयों की भी प्रवृत्ति रही होगी।

नवी से तेरहवी शताब्दी तक भाषा एवं विचारों में एक क्रांति श्रौर िखाई पड़ती है। इस क्रांति का कारण है नवीन राजनैतिक व्यवस्था। वौद्धधर्म के हासोन्मुख होने पर शैवधर्म के प्रति श्रनुराग उत्पन्न हुआ श्रौर वज्रयानी सिद्धांतों को श्रात्मसात करता हुआ नाथ संप्रदाय उठ खड़ा हुआ। इस संप्रदाय में मत्स्येंद्रनाथ तथा गुरु गोरखनाथ जैसे महात्मा उत्पन्न हुए जिन्होंने श्रपने तप एवं त्याग, सिद्धि एवं योगवल से निराश जनता के हृहयों में श्राशा की मलक दिखाई। मुसलमानों के श्रस्त्र शस्त्र से पराजित, वौद्ध साधुश्रों के भारतत्याग से हताश जनता इन त्यागी सिद्ध पुरुषों के चमत्कारपूर्ण कृत्यों से श्राश्वस्त हुई। शताब्दियों से स्वतंत्र श्रार्य जाति को बर्वर विदेशियों की क्रूरता से हतप्रम होकर घुटने टेकने को बाध्य होने पर नाथपंथी सिद्ध महात्माश्रों के योगवल पर उसी प्रकार सहसा विश्वास हुग्रा जिस प्रकार किसी हँसने खेलते वालक के सर्पदंशन से मूर्च्छित होने पर श्रीभभावकों को मंत्रवल का ही मरीसा होने लगता है।

वीद भिनुष्यों के देशहोह का दुणिरिशाम भारतवासी देख चुके थे। परिनमी भारत में हिंदू शासकों को पराजित करने के लिये बौद्धों ने विदेशियों का प्रामंत्रित किया था। सिंध के बौद्धों ने त्राक्रमश्वकारी यवनों की खुल्लम-गुल्या गद्दावता की थी। फलतः जनता में बौद्धों के प्रति भीषश्व प्रतिक्रिया द्रायत हुई। उसका परिमार्जन करने एवं श्रपने संप्रदाय की बुटियों से लिजत

होने के कारण व्रजयानी सिद्धों ने तुर्कों का विरोध किया। कहा जाता है कि विरूपा के चमत्कारों से दो बार म्लेच्छों को पराजित होना पड़ा।

सम्राट् रामपाल के समय वनबादल नामक हाथी को विरूपा का चरणा-मृत पिलाया गया जिसका परिणाम यह हुन्ना कि उसके साहस के बल पर म्लेच्छों को पराजित कर दिया गया। इसी प्रकार सिद्ध शातिगुप्त ने पश्चिम भारत में तुरुष्क, मुहम्मदी एवं ताजिकों को श्रपनी सिद्धि के बल से पराजित किया। एक बार पठान बादशाह ने इन सिद्धों को सूली पर लटकाने का प्रयास किया, पर मंत्रों से श्रमिषिक्त सरसों का प्रयोग करने से जल्लाद उन्हें फॉसी पर लटकाने में श्रसमर्थ होकर पागल हो गए?।

इन लोकवार्तात्रों से राजनैतिक तथ्य का उद्घाटन तो नहीं होता किंतु लोकप्रचिलत धारणा का आभास अवश्य मिलता है। इस लोकधारणा से सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि सिद्ध महात्माओं एवं नाथपंथी योगियों के प्रति जनता की अद्धाभावना बढ़ी। आमुष्मिकता की दृष्टि से ही नहीं अपितु निराशामय राजनैतिक परिस्थिति में सात्वना की दृष्टि से भी इन महात्माओं ने जनता का कल्याणा किया। लोकहित की कामना से प्रेरित इन महात्माओं के कंठ से जो वाणी उद्भूत हुई वह काव्य का शृंगार बन गई। जिस भाषा मे इनके उपदेश लेखबद्ध हुए वह भाषा देश की मान्य भाषा बन गई। जिस शिली में उन्होंने उपदेश दिया वह शैली भविष्य की पथ-प्रदर्शिका सिद्ध हुई।

हम पहले कह त्राए हैं कि बुद्ध के शिष्यों ने जिस प्रकार पाली भाषा को व्यापक रूप देकर उसे जनभाषा उद्घोषित किया, उसी प्रकार इन सिद्धों त्रीर योगियों ने ६वीं से १३वीं शताब्दी तक एक जनभाषा को निर्मित करने में वडा योगदान दिया। इन लोगों ने त्रपने प्रवचन के लिये मध्यदेशीय त्रप्रभंश को स्वीकार किया। हमारे देश की सदा यह परंपरा रही है कि मध्य देश की भाषा को महत्व देने में बहुमत को कभी संकोच नहीं हुत्रा। इन महात्मात्रों में त्र्राधिकाश का संबंध नालंदा, विक्रमशील एवं उदादपुर के विश्वविद्यालयों से रहा। किंतु इन्होंने त्रपनी रचनात्रों का माध्यम उस काल की त्राचिलक भाषा को न रखकर मध्यदेश की सार्वदेशिक भाषा को ग्रहण किया। इनका संमान इसी देश में नहीं, त्रपित तिब्बत, ब्रह्मा, त्रादि

१. मिस्टिक टेल्स, पृ० ६६-७०।

याहरी देशों में भी होता रहा। इनकी रचनाएँ विदेशी भाषात्रा में प्राज भी लेखबद्ध मिलती हैं जिनके त्राधार पर तत्कालीन जनभाषा की प्रवृत्ति का परिचय मिलता है।

इस काल की जनभाषा का परिचय पाने के हमारे पास मुख्य साधन ये ह-(१) सिद्धो एवं नाथपंथियो की बानी, (२) उक्ति-व्यक्ति-प्रकरण, (३) वर्णरताकर (४) प्राकृतपैंगलम्। सिद्धो की बानियो को उस काल की जनभाषा केवल इसीलिये नहीं मानते कि उन्होंने निम्न स्तर की जनता के लिये बोधगम्य भापा में श्रपने उपदेश दिए; इसका दूसरा कारण यह भी है कि ये सिद्ध योगी किसी एक ग्राचिलक बोली का ही उपयोग नहीं करते थे, श्रपित विभिन्न भागो की जनभापा का समन्वयात्मक अनुशीलन करने पर इनके कंठों से ऐसी साध भापा फूट निकलती थी जिसका श्रवण पुर्य श्रीर जिसका पठन-पाठन धर्म समभा जाता था। नालंदा, विक्रमशील, उदांदपुर श्रादि विश्वविद्यालयों में उच्च शिद्धा प्रदान करते हुए भी इनकी दृष्टि कल्याग की स्रोर सतत लगी रहती थी श्रीर इसी कारण इनकी भाषा सरल एवं सुबोध बनी रहती। इन योगियों के शिष्यसंप्रदाय ने राजस्थान, वंगाल, कर्नाटक, पूना, ह गिरनार, मद्रास, नासिक, श्रागरा, वीकानेर, जंमू, ° सतारा, न जोधपुर, १२ मैसूर, १3 जयपुर, १४ सरमौर, १५ कपिलानी, १६ स्त्रादि दूरस्थ स्थानी पर मठो की स्थापना की जहाँ इनके उपदेश की पावन सरिता मे स्नान करने के लिये दूर दूर से यात्री आते और सिद्ध योगियो का आशीर्वाद एवं श्रादेश पाकर तम होते।

पिंधमी भारत में गोरखनाथ का प्रभाव डा॰ मोहनसिंह दिवाना के निम्न- लिखित उद्धरण से श्रीर भी स्पष्ट हो जाता है—

"Of places specially associated with Gorakh as seats of his sojourns are Gorakh Hatri in Peshawar

<sup>?.</sup> प्राना मठ, और लादवास उदयपुर में, २. चंद्रनाथ गोरखवशी, योगिभवन त्यात में. ३. वाद्रिमठ कर्नाटक में, ४. गर्भार मठ पूना में, ४. गोरक्तकेत्र और भर्तुगुफा गिरमार में, ६. चनुनिर्धार मठ मठाम में, ७. त्यवक मठ नासिक में, ६. नीलकंठ एव प्रार्थ भागी में, ६. नीहरमठ बोकानेर में, १०. पोर सोहर जम्मू में, ११. वत्तीस सगला गतारा में, १२. गशामदिर मठ जोधपुर में, १३ हाडो भरगनाथ मैसूर में, १६. हिनुष्ण मठ व्ययुर में, १४. गरीवनाथ काटिला सार्मीर में, १६. कपिलानी का आहम मगस्मार में।

City, Gorakh Nath Ka Tilla in Jhelum district. Gorakh ki Dhuni in Baluchistan (Las Bela state).

Dr. Mohan Singh—"An Introduction to Punjabi Literature.

डा॰ मोहनसिंह का कथन है कि गोरखनाथ का प्रभाव भारत के ग्रानि-रिक्त सीलोन तक फैला हुग्रा था। वे भ्रमण्शील व्यक्ति थे ग्रीर सर्वत्र विचरण करते रहते थे।

"He is our greatest Yogin, who probaly personally went and whose influence certainly travelled as far as Afghanistan, Baluchistan, Nepal, Assam, Bengal, Orissa, Central India, Karnatak, Ceylon, Maharashtra and Sind. He rightly earned the title of Guru, Sat Guru and Baba.

इन योगमागियों की भाषा में एक श्रोर तो साख्य एवं योग दर्शन की पारिभाषिक शब्दावली मिलती है दूसरी श्रोर जैन साधना की पटावली भी। एक श्रोर वज्रयानी सिद्धों की वौद्ध परंपरागत पदावली मिलती है तो दूसरी श्रोर शैव साधना के दार्शनिक शब्दसमूह। प्रश्न उठता है कि इसका मूल कारण क्या था ? इस नए साहित्य में इतनी सामर्थ्य कैसे श्रा गई ?

वज्रयानियो एवं नाथपंथियो के साहित्य का अनुशीलन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि मत्स्येंद्रनाथ एवं गोरच्चनाथ के पूर्व प्रायः जितनी प्रमुख साधना पद्धतियाँ उत्तर भारत मे प्रचलित थीं उनकी विशेपताओं को ग्रातमसात् करता हुआ सिद्धों का दल देश के एक छोर से दूसरे छोर तक जनता को उपदेश देता हुआ भ्रमण करता। मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, जलंधरनाथ प्रभृति सिद्ध महात्माओं ने देखा कि प्रत्येक संप्रदाय का योग मे हट विश्वाम जमा हुआ है। उन्होंने इस ऐक्य सूत्र को पकड लिया और इसी के ग्राधार पर सबको संगठित करने का प्रयास किया। प्रमाण के लिये देखिए कि निरीश्वर योग में विश्वास करनेवाले कपिल मुनि के अनुयायी कालातर में वैष्णव ' योगी होकर गोरखनाथ के संप्रदाय मे आ मिले।

१. एजारीप्रसाद हिवेदी-नाथसिदों की वानियाँ, गृमिका, ए० १=।

गोरक्ताथ को गुरु रूप में स्वीकार करनेवाले प्रथम सिद्ध संभवतः चॉटनाथ घे जिनमे नागनाथी अनुयायी नेमिनाथ एवं पारसनाथी अनुयायी पार्श्वनाथ नामक संप्रदायों का समन्वित रूप पाया जाता था। ये दोनों महात्मा गोरक्ताथ से पूर्व हो चुके थे और योग की आवश्यकता निरूपित कर चुके थे। जैन संप्रदाय में भी योगाम्यास का माहात्म्य स्वीकार किया गया है अतः जैन पदावली का इसमें प्रवेश होना स्वामाविक ही था। चॉदनाथ के गोरक्त संप्रदाय में संमिलित होने से जैन धर्म की पदावली स्वतः आ धमकी।

कहा जाता है कि जालंघरपाद वज्रयानी शिख् थे। उनके शिष्य कृष्णपाद कापालिक थे। उनके दोहाकोप की मेखला टीका से उनकी कापालिक साधना का पूरा परिचय मिल जाता है। कान्हपाद (कृष्णपाद) के उपलब्ध साहित्य के आधार पर यह निश्चय किया जाता है कि वे हठयोगी भी थे। इस प्रकार अनेक संप्रदायों का उस काल में गुरु गोरस्तनाथ को गुरु स्वीकार करना इस तथ्य का परिचायक है कि वे तेजस्वी महात्मा प्रतिभा के बल से सभी संप्रदायों की साधनागत विशेषताओं को जनभाषा के माध्यम से जनता तक पहुँचा सके और वैष्णव कियों को धर्मप्रचारार्थ एक सार्वेदिशक भाषा पैतृक संपत्ति के रूप में दें गए।

विभिन्न श्राचार्यों एवं गुरुश्रों की एकत्र वंदना इस तथ्य का प्रमाण है कि इन योगियों में समन्वयात्मक शक्ति थी जिससे तत्कालीन विभिन्न संप्रदायों को एक स्थान पर एकतित होने का अवसर मिला और सबने सामूहिक रूप से देश को दुर्दिन के च्लों में आश्वासन प्रदान किया। प्रेमदास ने सभी नंप्रदायों के योगियों की इस प्रकार वंदना की है। इस वंदना से उस काल फी नवीन साधना पद्धति एवं भाषाशक्ति का परिचय मिलता है—

नमें नमो निरंजनं भरम को विहडनं। नमो गुरदेवं श्रगम पंथ भेवं। नमा श्रादिनाथं भए हैं सुनाथं। नमो सिद्ध मिंहन्द्रं बड़ो जोगिन्द्रं।। नमो गोरस निधं जोग जुगति विधं। नमो वरपट रायं गुरु ग्यान पाय।। नमो भरधरी जोगी त्रज्ञरस भोगी। नमो वाल गुंदाई कीयो क्रम पाई।। नमो पृथीनाथं सदानाथ हाथं। नमो हांडी महंगं कीयो क्रम पंडं।।

<sup>), &#</sup>x27;इम्में तो बीई भदेश नहा कि जालधरपाद का पूरा का पूरा संप्रदाय बीड बगरान में मक्य था।" इसारीप्रसाद जियेदी—नाथ सिद्धों की वानियाँ, १४ १८

नमो ठीकर नाथं सदानाथ साथं। नमो सिध जलंधरी ब्रह्मबुधि संचरी॥ नमो कांन्ही पायं गुरु सबद भायं। नमो गोपीचंदं रमत्त ब्रह्मनंदं॥ नमो श्रीवड़देवं गोरख सबद लेवं। नमो बालनाथं निराकार साथं॥ नमो श्रजीपालं जीत्यौ जमकालं। नमो हनूनामं निरंजनं पिछानं॥

इस काल की जनभाषा का परिचय करानेवाले दूसरे साधन उक्त-व्यक्ति-प्रकरण प्राकृतपैंगलम एवं वर्णरत्नाकर से अवहद्द भाषा का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। अवहद्द की कतिपय विशेषताएँ उक्त प्रंथों के अनुशीलन से सामने आती हैं।

वैष्ण्व परिवाजको के लिये मुसलिस युग में मथुरा वृंदावन सबसे बड़ा तीर्थं बन गया था। इसके कारण थे---महमूद गजनवी के समय से ही देव-विग्रह-विद्रोही एवं धनलोलुप विदेशी त्राक्रमणकारियो की कूर दृष्टि हिंदू देवालयो पर रहा करनी थी। काशी, श्रयोध्या, मथुरा श्रादि तीर्थ उनकी श्रॉखों में खटकते थे। ये ही तीर्थ हिंदू संस्कृति के केंद्र श्रौर धर्मप्रचारकों के गढ़ माने जाते थे। इनके विध्वंस का अर्थ था इसलाम की विजय। इन तीर्थों में मथुरा, बृंदावन, ऐसे स्थान हैं जो इंद्रप्रस्थ एवं श्रागरा के समीप होने से सबसे ग्रिधिक संकट मे रहे। यह स्वामाविक है कि सबसे संकटापन्न तीर्थं की रचा के लिये सबसे ऋधिक प्रयास किया गया होगा। इतिहास यही कहता है कि उत्तर भारत ही नहीं, दिल्ला भारत से भी रामानुज, वल्लभ, रामानंद प्रभृति दिग्गज श्राचार्य वृंदावन में श्राकर बस गए श्रौर शंकर, चैतन्य सदृश महात्मास्रो ने यहाँ वर्षों निवास करके धर्मप्रचार किया स्रौर जाते समय श्रपने शिष्यो को इस पावन कार्य के लिये नियुक्त किया। इसी उद्देश्य से साधु महात्मात्रो ने मथुरा वृंदावन में विशाल मंदिरो की स्थापना की श्रौर यहाँ की पावन रज के साथ यहाँ की भाषा को भी संमानित किया। वैष्णव महात्मात्रों ने सारे देश के परिभ्रमण के समय शौरसेनी ऋपभ्रंश मिश्रित व्रजबोली के माध्यम से इस धर्म के सिद्धातों को समभाने का प्रयास किया श्रीर शताब्दियो तक यह प्रयास चलता रहा । गुजरात, राजस्थान तो शौरसेनी श्रपम्रश एव ब्रज की वोली से परिचित थे ही, श्रासाम श्रौर बगाल में भा शौरसेनी श्रपभ्रंश का साहित्य सरहपा श्रादि संतो से प्रचार पा चुका था। इस प्रकार सुदूरपूर्व में भी वैष्णव पदावली की भाषा के लिये व्रजबोली को स्थान मिला। तात्पर्य यह कि मध्यकाल में कृष्ण की जन्मभूमि, उस भूमि की भाषा श्रौर उस भूमि में होनेवाली कृष्णालीला के श्राधार पर वैष्णव धर्म

गोरक्ताथ को गुरु रूप में स्वीकार करनेवाले प्रथम सिद्ध संभवतः चाँदनाथ थे जिनमे नागनाथी अनुयायी नेमिनाथ एवं पारसनाथी अनुयायी पार्श्वनाथ नामक संप्रदायों का समन्वित रूप पाया जाता था। ये दोनों महात्मा गोरक्ताथ से पूर्व हो चुके थे और योग की आवश्यकता निरूपित कर चुके थे। जैन संप्रदाय में भी योगाभ्यास का माहात्म्य स्वीकार किया गया है अतः जैन पदावली का इसमें प्रवेश होना स्वामाविक ही था। चाँदनाथ के गोरक्त संप्रदाय में संमिलित होने से जैन धर्म की पदावली स्वतः आ धमकी।

कहा जाता है कि जालंधरपाद वज्रयानी किद्ध थे। उनके शिष्य कृष्णपाद कापालिक थे। उनके दोहाकोष की मेखला टीका से उनकी कापालिक साधना का पूरा परिचय मिल जाता है। कान्हपाद (कृष्णपाद) के उपलब्ध साहित्य के आधार पर यह निश्चय किया जाता है कि वे हठयोगी भी थे। इस प्रकार अनेक संप्रदायों का उस काल में गुरु गोरच्चनाथ को गुरु स्वीकार करना इस तथ्य का परिचायक है कि वे तेजस्वी महात्मा प्रतिभा के वल से सभी संप्रदायों की साधनागत विशेषताओं को जनभाषा के माध्यम से जनता तक पहुँचा सके और वैष्णव कियों को धर्मप्रचारार्थ एक सार्वदेशिक भाषा पैतृक संपत्ति के रूप में दे गए।

विभिन्न त्राचार्यों एवं गुरुत्रों की एकत्र बंदना इस तथ्य का प्रमाण है कि इन योगियों में समन्वयात्मक शक्ति थीं जिससे तत्कालीन विभिन्न संप्रदायों को एक स्थान पर एकतित होने का अवसर मिला और सबने सामूहिक रूप से देश को दुर्दिन के च्रणों में आश्वासन प्रदान किया। प्रेमदास ने सभी संप्रदायों के योगियों की इस प्रकार बंदना की है। इस बंदना से उस काल की नवीन साधना पद्धति एवं भाषाशक्ति का परिचय मिलता है—

नमें नमो निरंजनं भरम को विहडनं। नमो गुरदेवं अगम पंथ भेवं। नमो आदिनाथं भए हैं सुनाथं। नमो सिद्ध मिल्रन्द्रं बड़ो जोगिन्द्रं।। नमो गोरख सिधं जोग जुगित विधं। नमो चरपट रायं गुरु ग्यान पाय।। नमो भरथरी जोगी ब्रह्मरस भोगी। नमो बाल गुंदाई कीयो क्रम षाई।। नमो पृथीनाथं सदानाथ हाथं। नमो हांडी महंगं कीयों क्रम षंडं।।

१. ''इसमें तो कोई सदेह नहीं कि जालधरपाद का पूरा का पूरा संप्रदाय वौद्ध वज्रधान से सबद था।'' इजारोप्रसाद द्विवेदी—नाथ सिद्धों की वानियाँ, पृष्ठ १८

नमो ठीकर नाथं सदानाथ साथं। नमो सिध जलंबरी ब्रह्मबुधि संचरी॥ नमो कांन्ही पायं गुरु सबद भायं। नमो गोपीचंदं रमत ब्रह्मनंदं॥ नमो श्रीवड़देवं गोरख सबद लेवं। नमो बालनाथं निराकार साथं॥ नमो श्रजैपालं जीत्यौ जमकालं। नमो हनूनामं निरंजनं पिछानं॥

इस काल की जनभाषा का परिचय करानेवाले दूसरे साधन उक्त-व्यक्ति-प्रकरण प्राकृतपैंगलम एवं वर्णारलाकर से अवहद भाषा का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। अवहद्द की कतिपय विशेषताएँ उक्त ग्रंथो के अनुशीलन से सामने आती हैं।

वैष्ण्व परिवाजको के लिये मुसलिस युग में मथुरा वृंदावन सबसे वडा तीर्थं बन गया था। इसके कारण थे--महमूद गजनवी के समय से ही देव-विग्रह-विद्रोही एवं धनलोलुप विदेशी त्राक्रमण्कारियो की कर दृष्टि हिंदू देवालयो पर रहा करनी थी। काशी, श्रयोध्या, मथुरा श्रादि तीर्थ उनकी श्रॉलो मे खटकते थे। ये ही तीर्थ हिंदू संस्कृति के केंद्र श्रौर धर्मप्रचारको के गढ़ माने जाते थे। इनके विध्वंस का श्रर्थ था इसलाम की विजय। इन तीर्थों में मथुरा, बृंदावन, ऐसे स्थान हें जो इंद्रप्रस्थ एवं श्रागरा के समीप होने से सबसे ग्रिधिक संकट मे रहे। यह स्वामाविक है कि सबसे संकटापन तीर्थ की रचा के लिये सबसे ऋधिक प्रयास किया गया होगा। इतिहास यही कहता है कि उत्तर भारत ही नहीं, दिल्ला भारत से भी रामानुज, वल्लभ, रामानंद प्रभृति दिग्गज श्राचार्य बृंदावन में श्राकर बस गए श्रौर शंकर, चैतन्य सदृश महात्मात्रों ने यहाँ वर्षों निवास करके धर्मप्रचार किया श्रौर जाते समय श्रपने शिष्यो को इस पावन कार्य के लिये नियुक्त किया। इसी उद्देश्य से साधु महात्मात्रों ने मथुरा वृंदावन में विशाल मंदिरों की स्थापना की श्रौर यहाँ की पावन रज के साथ यहाँ की भाषा को भी संमानित किया। वैष्णव महात्मात्रों ने सारे देश के परिभ्रमण के समय शौरसेनी श्रपभ्रंश मिश्रित व्रजबोली के माध्यम से इस धर्म के सिद्धातों को समभाने का प्रयास किया म्त्रीर शताब्दियो तक यह प्रयास चलता रहा । गुजरात, राजस्थान तो शौरसेनी श्रपभंश एवं ब्रज की वोली से परिचित थे ही, श्रासाम श्रीर बगाल में भा शौरसेनी श्रपभ्रंश का साहित्य सरहपा श्रादि संतो से प्रचार पा चुका था। इस प्रकार सुदूरपूर्व मे भी वैष्ण्य पदावली की भाषा के लिये व्रजबोली को स्थान मिला। तात्पर्य यह कि मध्यकाल में कृष्ण की जन्मभूमि, उस भूमि की भाषा श्रीर उस भूमि मे होनेवाली कृष्णालीला के श्राधार पर वैष्णव धर्म

एवं संस्कृति का निर्माण होने लगा। तेरहवीं चौदहवीं शताब्दी में मिथिला के हिंदू राजा भारतीय संस्कृति के परिपोषक रहे। महाराज शिवसिंह ने वैष्णव धर्म की रज्ञा की। उनके राज्य में शौरसेनी अपभ्रंश के साथ साथ मैथिल एवं भोजपुरी बोली को आश्रय मिला। मिथिला के संस्कृत के दिग्गज विद्वानों ने संस्कृत के साथ साथ जनपदीय बोली में अपभ्रंश की शैली पर पदावली की रचना की। विद्यापित के कोकिलकंठ से सबसे अधिक मधुर स्वर फूट पड़ा। उसे सुनने को अनेक विद्वान् आचार्य, संत महात्मा मिथिला में एकत्रित हुए।

जब विदेशी विजेता श्रो की कोपाग्नि में समस्त उत्तर भारत की राज्य-शक्ति होमी जा रही थी उस समय भी मिथिला श्रोर उत्कल भौगोलिक स्थिति के कारण सुरिच्चित रहकर भारतीय धर्म एवं संस्कृति की रचा के लिये प्रयत्वशील थे श्रोर वहाँ की विद्वन्मंडली के श्राकर्षण से कामरूप से कन्नोज तक के ज्ञानिपास श्राकर्षित हो रहे थे। ज्योतीश्वर श्रोर विद्यापित की कृतियाँ उत्तर भारत में सर्वत्र संमानित हो रही थीं। जयदेव के गीतगोविंद की ख्याति जगन्नाथपुरी के दर्शनार्थियों के द्वारा सारे देश में फैल रही थी श्रीर सभी देवालयों में कीर्चन का प्रधान साधन वन रही थी। इसका सबसे वड़ा प्रमाण यह है कि गीतगोविंद की शैली पर प्रत्येक जनपदीय बोली में कीर्चन पदावली निर्मित हुई जिसके गान से वैष्णव धर्म के प्रसार में श्राशातीत सहायता मिली।

मध्ययुग की विषम परिस्थितियों ने जब संत हृदयों का मंथन किया तो आवश्यकता श्रों के अनुरूप नवीन दर्शन नवनीत के रूप में प्रस्कृटित हो उठे। उन नवीन विचारों के प्रचार की भावना ने संत ब्रब्बु कि का उद्भव महात्माश्रों का एक ऐसा समाज तैयार कर दिया जो समस्त देश का परिभ्रमण करते हुए अधिकाधिक जनसंपर्क में श्राते गए। इन महात्माश्रों ने लच्च लच्च श्रनाश्रित जनता की मूक वाणी को सुनकर चिंतन किया श्रीर राजनैतिक एवं धार्मिक श्रापदाश्रों के निवारणार्थ प्रभु का श्राश्रय लेकर जनता को वैष्णाव धर्म का संदेश सुनाना प्रारंभ किया। इस नवसंदेश को सर्वत्र प्रसारित करते हुए श्रनायास एक नवभाषा का निर्माण होने लगा जिसके प्रादुर्भाव में ब्रज एवं मैथिली मूल रूप से किंतु श्रन्य उपभाषाएँ गौण रूप से योग दे रही थीं। यही भाषा श्रागे चलकर 'ब्रजबुली' के नाम से प्रख्यात हुई। इसके निर्माण में विद्यापित के

गीतों का विशेष योगदान मिलता है। 'ब्रजबुली' की निर्माण्यद्वित पर विचार करते हुए डा॰ चैटर्जी कहते हैं कि "विद्यापित के राधाकृष्ण प्रेम संबंधी गीतों ने बंगाल में नवजागरण उत्पन्न किया। बंगाल के किवृदंद ने मैथिली के अध्ययन के बिना ही मैथिली, बंगाली और ब्रजमाषा के मेल से एक मिश्रित भाषा का प्रयोग किया जो आगों चलकर 'ब्रजबुली' के नाम से प्रख्यात हुई। इसी भाषा का उपयोग करके गोविंददास, ज्ञानदास आदि वैष्ण्व किव अभर साहित्य की सृष्टि कर गए।"

हम पहले कह आए हैं कि सिद्धो एवं नाथपंथियो ने योग के आधार पर एक नवीन जीवनदर्शन की स्थापना करके उसके प्रसार के लिये नवीन साहित्यिक भाषा का निर्माण किया था, जिसको सभी प्रचलित दार्शनिक पद्धतियों की पदावली तथा संपूर्ण उत्तरी भारत की जनभाषा का सहयोग प्राप्त हुआ था। न्यूनाधिक दो तीन शताब्दियों तक इन सिद्धों एवं नाथयोगियों ने जनसाहित्य को समृद्ध किया। किंतु तुर्कों का आधिपत्य स्थापित होने पर जनता शुष्क ज्ञान से संतुष्ट न रह सकी। सिद्धों एवं नाथपंथियों का जीवनदर्शन तत्कालीन स्थिति में अनुपयोगी प्रतीत होने लगा। इधर वैष्णव महात्माओं ने संतप्त हिंदू जनता को भिक्तधारा में अवगाहन कराना प्रारंभ कर दिया और जनभाषा भी दो तीन शताब्दियों में सिद्धों की साहित्यिक भाषा से बहुत आगे बढ़ चुकी थी। परिस्थिति की विवशता के कारण ब्रज को ही हिंदू संस्कृति का केंद्र बनाना उचित समका गया था। अतः वैष्णव आचार्यों ने यहाँ निवास करके यहाँ की भाषा में कृष्णालीलाओं का कीर्तन प्रारंभ किया।

श्राचार्यों ने कृष्ण की ब्रजलीला का प्रसार ब्रज तक ही सीमित नहीं रखा। देश के कोने कोने में घूम घूमकर उस लीलामृत का पान कराना वैष्ण्य मक्तों ने श्रपना कर्तव्य समका। इस प्रकार ब्रजाधिपति की लीलाश्रों को ब्रजमाधा के साथ अन्य माधाश्रों के मिश्रण से काव्यरस में आप्लुत करने का स्थान स्थान पर प्रयत्न होने लगा। पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिमी भारत की धर्मिपासा की शांति का केंद्र तो ब्रज को बनाया गया किंतु पूर्व भारत-स्थित मिथिला, बंगाल, आसाम तथा उत्कल में अनेक महात्माश्रो एव कवियों ने स्वतंत्र रूप से प्रयास किया। इस प्रयास के मूल मे एक मुख्य धारणा यह कार्य कर रही थी कि भाषा सार्वदेशिक एवं सार्वजनीन हो। आचलिक

<sup>1.</sup> Dr S. K. Chatterji, O. D. B. L., Page 103

बोलियो का प्रयोग व्रज एवं भैथिल भाषा में ऐसे कौशल के साथ किया जाय कि संकीर्णता की भलक न त्राने पावे। उस काल में व्रजाधिपति की लीला को उन्हीं की बोली में सुनना पुराय समभा जाता था।

हम यह भी देख चुके हैं कि सिद्धो एवं नाथपंथियो ने परवर्ती शौरसेनी अपभंश को अपनी काव्यभाषा स्वीकार कर लिया था। अतः यह भाषा जनता में समाहत हो चुकी थी। पूर्वी भारत में परवर्ती अपभंश का परिचय होने से वैष्णावो की नई भाषा ब्रजबुलि का समादर स्वाभाविक था।

इन वैष्ण्य कियों में सबसे अधिक मधुर स्वर विद्यापित का सुनाई पड़ा था। पूर्व में मिथिला उस समय प्राचीन संस्कृति की रच्चा का केंद्र बन गया था। आसाम का सीधा संपर्क होने से मैथिली मिश्रित ब्रजमाणा शंकरदेव प्रमृति महात्माओं की काव्यभाषा बनी। बंगाल और उत्कल में भी वैष्ण्य महात्माओं के प्रयास से कृष्ण्यकीर्तन के अनुरूप भाषा अनायास ही बनती गई। इस कृत्रिम भाषा में विरचित साहित्य इतना समृद्ध हो गया कि कालातर में उसे एक नई भाषा का साहित्य स्वीकार करना पड़ा और ब्रजभाषा से पृथक करने के लिये इसका नाम ब्रजबुलि रख गया।

वंगाल में व्रजबुलि के निर्माण का कारण बताते हुए सुकुमार सेन लिखते हैं।

Sanskrit students from Bengal, desiring higher education, especially in Nyaya and Smriti, had to resort to Mithila. When returned home they brought with them, along with their Sanskrit learning, popular vernacular songs, mostly dealing with love in a conventional way, that were current in Mithila. These songs were the composition of Vidyapati and his predecessors, and because of the exquisite lyric charm and the appeal of the music of an exotic dialect, soon became immensely popular among the cultured community.

मिथिला का वैष्ण्व साहित्य व्रज से प्रभावित था श्रौर बंगाल श्रौर

<sup>&</sup>gt; Sukumar Sen-A history of Brajbuli Literature.

श्रासाम का मिथिला श्रौर ब्रज दोनो से। इस प्रकार बंगाल श्रौर श्रासाम के ब्रजबुलि के साहित्य में एक कृत्रिम भाषा का प्रयोग स्वाभाविक था। इसी कारण सुकुमार सेन कहते हैं— "There is no wonder that a big literature grew up in Brajbuli which is a mixed and artificial language."

इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि जिस प्रकार पालि, गाथा, प्राकृत एवं श्रवहट्ट भापाएँ कृतिम होते हुए भी विशाल साहित्य की सृष्टि कर सकीं उसी प्रकार ब्रज्जुलि नामक कृतिम भाषा में १५वीं शताब्दी के यशोराज खान से लेकर रामानंदराय, नरहरिदास, वासुदेव, गोविंददास, नरोत्तमदास, राधा-मोहनदास, बलरामदास, चंडीदास, श्रनंतदास, रामानंद वसु, गोविंददास, ज्ञानदास, नरोत्तम प्रभृति कवियों की प्रभृत रचनाएँ हुईं। इस राससंग्रह में ब्रज के कवियों की रास रचनाएँ सर्वत्र प्रचलित होने के कारण नहीं संमिलित की गई हैं। सूरदास, नंददास प्रभृति कवियों की कृतियों से प्रायः सभी पाठक परिचित हैं।

इनके त्रातिरिक्त शोधकर्तात्रों को त्रानेक रासग्रंथ मिले हैं जिनका संचित्त परिचय शोध रिपोर्ट से ज्ञात होता है। ऐसी रचनात्रों में निम्नलिखित ग्रंथ प्रिसिद्ध हैं जिनकी भाषा परिमार्जित व्रजभाषा है—

- (१) श्रीरास-उत्साह-वर्द्धन वेलि, रचियता वृंदावनदास
- (२) रास के पद ( श्रष्टछाप के कवियो का राससंग्रह )
- (३) रासपंचाध्यायी, रचियता कृष्णदेव
- (४) रासदीपिका जनकराज किशोरीशरण, रचयिता
- (५) रास पंचाध्यायी, स्त्रानंद कविकृत ।

शोध द्वारा प्राप्त वैष्णुव रासग्रंथो में रामरास की निजी शैली है।

कतिपय रास दोहा चौपाई में श्राबद्ध हैं किंतु श्रिधकाश के छंद सवया श्रीर किवत्त हैं। एक रामरास का उद्धरण यहाँ भाषापरी च्या के लिये देना श्रावश्यक प्रतीत होता है—

> छिलिके छवीली नव नायिका को दूतिका लै, श्रदा पै चढ़ाय छटा चंद्रिका सी लसी है।

उति के स्ताक दिए जीना के किवार त्यों,

दूती करताल देके मोद मन हँसी है।
हैसेह भीतर के किवारा खोलि राघव जू,
देखि के नवोढा बाल जकी चकी ससी है।
लीनी भिर शंक विया लाज साज दबी तिया,
फड़ी धुनि रसना की मानो देत दसी है।

एक पुरुष श्रीराम है, इस्त्री सब जग जानि। सिव ब्रह्मादिक को मतो, ससुिक्त गहो हित मानि॥ वाद विवाद न कीजिए, निरविरोध सजु राम। सब संतन को मत यही, तब पावो विश्राम॥

तात्पर्य यह है कि कृष्ण्रास के सदृश रामरास का भी प्रचुर साहित्य उपलब्ध है जिसकी भाषा प्रायः ब्रजभाषा है। इस प्रकार ब्रजभाषा श्रीर ब्रज बुलि के प्रभूत साहित्य का तुलनात्मक श्रध्ययन भाषा की दृष्टि से भी श्रात्यंत महत्वमय है।

# रास के छंद

रास काव्यो की छुंदयोजना संस्कृत, पाली एवं प्राकृत से प्राय: मिन्न दिखाई पडती है। जिस प्रकार प्रत्येक भाषा की प्रकृति पृथक् होती है उसी प्रकार उसका छुंदविधान भी नवीन होता है। छुंदयोजना काव्यप्रकृति के अनुरूप हुआ करती है। अपभंश का राससाहित्य प्रारंभ मे अभिनय एवं गायन के उद्देश्य से विरचित हुआ था अतः इसमें संगीत को प्रधानता दी गई और जो छुंद संगीत को अपने अंतस्तल में विठला सका उसी को आदर मिला। आगामी पृष्ठों में हम रास में प्रयुक्त छुंदों का लच्च्या एवं उदाहरण देख सकेंगे।

हम पहले कह आए हैं कि रास या रासक नामक एक छंदिवशेष रास ग्रंथों में प्रयुक्त हुआ है। 'रास' छंद का लच्चण रास स्वरूप का छंद विरहाक के 'वृत्तजातिसमुच्चय' में इस प्रकार मिलता है—

> वित्थारित्र श्राणुमएग कुण । हुवईछन्दोगुमएवव पुण । इश्र रासग्र सुश्रणु मगोहरए । वेश्रारिश्रसंमत्तक्खरए ॥४–३७॥ श्रहिलाहिं दुवहएहिंव मत्तारहाहिं तहग्र ढोसाहिं। बहुएहिं जो रइज्जई सो भगगइ रासक ग्राम ॥३८॥

त्रर्थात् फई द्विपदी ग्रथवा विस्तारित के योग से रासक बनता है ग्रौर इसके त्रंत में विचारी होता है।

द्विपदी, विस्तारित श्रीर विचारी के लच्च श्रागामी पृष्ठो पर पृथक् पृथक् दिए जायंगे।

डा॰ वेलंकर ने भाष्यकार के श्राधार पर इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है—"A रासक is made up of several (?) द्विपटी ऽ or विस्ता-रित ऽ ending in a विचारी or of several श्रांडिला ऽ, द्विपद ऽ, मात्रा ऽ, रड्डा ऽ or ढोसा ऽ।

१—विस्तारितकानुमतेन कुरु। द्विपदीच्छन्दोनुमते वा पुनः।

एतत् रासक छुतनु मनोद्दरम्। विदारी समाप्ताच्चरम ॥३७॥

श्रिडलाभिद्विपथकैर्वा मात्रारथ्याभिस्तथा च ढोसाभिः।

वहुभियों रच्यते स भग्यते रासको नाम॥३८॥

विरहांक ने वृत्तजातिसमुचय में ही दूसरे स्थान पर 'रासा' नाम देकर छंद का लत्त्रण इस प्रकार लिखा है—

रासा--मात्रावृत्तम्

चतुर्मात्रास्त्रयः ग ग

श्रयवा

पहमगद्दि शिवाययत् व्यापिक्षं । बीययत् व्यापिक्षं । जाणसु कण्णविरामयपिष्ठं । सुन्द्रि रासाय पायपिष्ठं । ॥८५॥ गर्जेद्र=४
तुरंग=४
कण्=ऽऽ
त्रर्थत् प्रत्येक पद में ४+४+४+ऽऽ=१६ मात्राऍ

डा० वेलंकर ने भाष्यकार के ऋर्य को स्पष्ट करते हुए लिखा है—

'रासा—Four Padas, each having 4+4+4+55. This is differet from the राम mentioned at IV-37,-38 and also from the राम mentioned by Hemacandra at P. 36a, line 7. This metre is very frequently employed in the old Gujrati poems called 'Rasas'

'प्राकृतपैंगलं' नामक ग्रंथ में श्रपभ्रंश में प्रयुक्त होनेवाले श्रिडिल्ला, रह्हा, घत्ता, श्रादि छुंदों के लद्दाणा तो विद्यमान हैं कितु रासा या रासक छुंद की कहीं चर्चा भी नहीं है। संभव है, प्राकृत भाषा के छुंदो की श्रोर ही मूलतः ध्यान होने श्रीर रासक का केवल श्रपभ्रंश में ही प्रयोग देखकर श्राचार्य ने इस छुंद का लद्दाणा न दिया हो।

स्त्रयंभू छंदस् में रासक का लच्च स्वयंभू ने इस प्रकार दिया है— घत्ता छड्डि शिखाहिं पद्धित्रा [हिं] सु = श्रगणरू एहि। रासाबंधो कब्वे जण-मग्रा-ग्राहरामो (मग्रो ?) हो इ॥

श्रर्थात् काव्य में घत्ता, छड्डिखाया, पद्धित्रश्रा श्रौर दूसरे सुंदर छंद बडे युक्तिपूर्वक राधावंध होकर लोगो को सुंदर लगते हैं।

१—प्रथमगजेन्द्र नियोजितै.। द्वितीय तृतीय तुरङ्गमैः। जानीहि कर्ण विरामैः। सुन्दरि रासा च पादैः॥

इसी के उपरात स्वयंभू ने (१४+७)=२१ मात्रा के छंद की व्याख्याकी है जिससे प्रतीत होता है कि रासकबंध में रासा छंद विशेष रूप से प्रयुक्त होते थे।

हेंमचंद्र ने छंदानुशासन में रास की न्याख्या करते हुए लिखा है--

सयलात्रो जाईस्रो पत्थारवसेगा एत्थ बडमंति।

रासाबन्धो नृगां रसायगुं बुद्ध गोष्ठीसु॥

रासा का लच्चण इससे भिन्न है। रासा में चार पाद होते हैं श्रौर प्रत्येक पाद में ४+४+४+ — = १६ मात्राऍ होती है। १

हेमचंद्र ने छुंदानुशासन में रासक श्रीर श्राभाणक को एक ही छुंद स्वीकार किया है। हेमचंद्र ने रासक का लच्चण देते हुए कहा है—

(१) दामात्रानो रासके है

टीका—दा इत्यष्टादशमात्रा नगणश्च रासकः । दैरिति चतुर्दशभिमीत्राभिर्यतिः ।

श्रर्थात् रासक छंद में १८ मात्रा+ललल=२१ मात्रा होती है श्रीर १४ पर यति होती है।

हेमचंद्र के रासक के लच्चण से सर्वथा साम्य रखनेवाला लच्चण छंद:-कोष में त्राभाणक का मिलता है। त्राभाणक का लच्चण इस प्रकार है---र

- (२) मत्तहु, वइ चडरासी, घडपइ चारि क, लं तेसठ, जोनि नि, बंधी, जाणहु, चहुयद, ल पंच, क्रलव, जिजज्जहु, गणुसु, ट्डुवि गण, हु सोविश्र, हाणड, छंदुजि, महियलि बुह सुण, हु
  - [ मत्त होहि चडरासी चहुपय चारिकल ते सिंठ जोणि निबद्धी जाणहु चहु श्रदल। पंचक्कलु विजिज्जहु गणु सुद्धि वि गणहु सो वि श्राहाणुड छंदु केवि रासड मुणहु॥]

१---वृत्तजातिसमुच्चय-( विरहाक )-४।⊏५

र—प्रत्येक पद में २१ मात्रा होती हैं श्रतः कुल ५४ मात्राएँ हैं। प्रारंभ में ६ मात्राएँ, तदुपरांत चार चार, श्रत में ३ मात्रा। पाँच मात्रा वर्जित हैं। यही रासक छंद का भी लच्चण है।

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में रासक श्रौर श्राभागक एक ही-प्रकार के छंद थे किंतु कालांतर में इनके विकास के कारण श्रंतर श्रा गया। संदेशरासक में इन दोनो में स्पष्ट श्रंतर दिखाई पड़ता है। प्रमाण यह है—

सो वि श्राभाग्रह, छंदु केवि रासक सुणहु ।

त्रर्थात् कोई त्रामाग्रक छंद त्रौर कोई रासक छंद गा रहा था।

श्री रामनारायण विश्वनाथ पाठक ने 'प्राचीन गुजराती छुंदो' में इसका विवेचन करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है—

'त्रर्थात् रासक त्राने त्राभाग्यक श्रेक ज छंद नुं नाम छे श्रा वे नामो मा रासक नाम बधी जाति रचनाश्रो नुं सामान्य नाम छे, ते उपरात बीजु विशेष रचनाश्रो नुं पण छे, तेथी उपरनी रचनीने श्रापणे श्राभाग्यक कही श्रे तो सारं। श्रे रीते जोता भविसयत्त कहानी उपर उतारेली रचना श्राभाग्यक गण्वी जोई श्रे।'र

श्राभाग्यक: दोदा दोदा दोदा दोवा दोलल ल

(३) रासा से सर्वथा साम्य रखनेवाला • एक ख्रौर छुंद रासावलय है। इसमें भी २१ मात्राऍ होती हैं। रासावलय का लच्चण इस प्रकार है—

#### ६+४+६+५ =२१ मात्राऍ

रासावलय श्रौर श्राभणक या रास में श्रंतर यह है कि श्राभणक में पंच-कल वर्जित है—

(४) रासक के अन्य लच्च इस प्रकार है---

( १८ मात्रा+ललल ) १४ मात्रा पर यति

#### श्रथवा

(५) पॉच चतुष्कल के उपरांत लघु गुर मिलाकर कुल २३ मात्राएँ होती हैं। 3

श्रव श्रपने संगृहीत रास काव्यों के रासक, रास या रासा छुंद पर विचार कर लेना श्रावश्यक है—

१--सदेशरासक, वृष्ठ १२

२---प्राचीन गुजराती छदो---गुजरात विद्या समा, श्रहमदाबाद, पृ० ८• २---वही, पृ० ३७७

संदेशरासक के प्रायः तृतीयाश में रास छुंद का प्रयोग हुन्ना है। इस छंद का सामान्य रूप इस प्रकार मिलता है—

√√ +४+ √√ <u>✓✓</u> + **∨** /३+ √√ <u>✓✓</u> + **∨ ∨ ∨** =२१ मात्राऍ श्रथवा

हम पहले देख आए हैं कि रासक में द्विपदी विस्तारितक एवं विचारी का प्रयोग होता है। इन छुंदों का विवेचन कर लेना आवश्यक है।

#### द्विपदी---

द्विपदी ( दुवई ) नाम से यही प्रतीत होता है कि इस छंद में २ पद श्रथवा चरण होगे कितु श्रपभंश काव्यों का श्रनुशीलन करने पर ५७ प्रकार की चार पादवाली द्विप्रदी प्राप्त होती है। परीच्चण करने पर डा॰ भयाणी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जब श्रपभंश महाकाव्य की संधि के प्रारंभ में द्विपदी का प्रयोग होता है तो उसमें दो ही पाद होते हैं। किंतु गीतो में प्रयुक्त द्विपदी के चार पाद होते हैं। छंदानुशासन के श्रनुसार द्विपदी इस प्रकार है।

६+**∨**<u>∨</u>∨ ∨+४+४+४+ ∨ ∨∨ ∨+—=२८ मात्राऍ

वृत्तजातिसमुचय में द्विपदी छुंद का उल्लेख नहीं मिलता। किंतु इस -राससंग्रह में संदेशरासक में इसका प्रयोग मिलता है।

इस छंद का प्रयोग श्रिधकाश रासग्रंथो में हुत्रा है। विजातकसमुचय श्रिडल (श्रिडला) में इसका लच्च्या इस प्रकार है—

श्रुति सुखानि पर्यालोच्य इह प्रस्तार सागरे सुतनु विविध वृत्तानि सुसंचित गुण मनोहरे। श्रुडिला मवति श्राभीर्या नताङ्गि भाषया सयमकै: पादै: समाधंसमै: कुरु सदा ॥ स्यन्दनो रथाङ्गं संजानीत। हार संजानीत। यमक विशुद्धे: संजानीत। श्रुडिला लक्षणे संजानीत॥ कोई भी वह सुंदर छंद श्रुडिल्ल माना जाता है जिसकी भाषा (श्रुपश्रंश)

१---केवल सदेशरासक के १०४, १८२; १५७-१७०, १७४ से १८१ तक

श्राभीरी हो श्रौर यमक का प्रयोग हो इसी के उपरात दूसरा लच्चण विरहाक इस प्रकार लिखते हैं—

६ + V — V + — — + V V , + यमक । प्रत्येक पंक्ति में ये ही लक्षण होते हैं।

भयागी जी का मत है कि प्रारंभ में श्रिडिल्ल किसी छंद विशेष का नाम नहीं प्रत्युत टेकनिकल शब्द था श्रीर कोई भी सामान्य छंद श्रपश्रंश में विर-चित होकर यमक के साथ संयुक्त होने से श्रिडिल्ल बन जाता था। कालांतर में १६ मात्राश्रो का छंद (६+४+४+ 🗸 🗸 ) श्रिडिल्ल के नाम से श्रिमि-हित हुश्रा। यमक का प्रतिबंध भी निकाल दिया गया। श्रंत में प्रथम श्रीर द्वितीय का तथा तृतीय श्रीर चतुर्थ का तुकात श्रावश्यक बन गया।

संदेशरासक के कतिपय छंदों में यमक का पूर्ण निर्वाह मिलता है। शरद्वर्णन के प्रारंभ में (पाइड, पाइड) (रमणीयव, रमणीयव) यमक पाया जाता है। कहीं केवल तीसरे एवं चौथे चरण में यमक है।

कहीं कहीं ६ चरणों में यमक का प्रयोग पाया जाता है। ऋषभदास कृत कुमारपालरास में ६ पंक्तियों में 'सल्लइ' यमक का प्रयोग पाया जाता है।

संदेशरासक की टिप्पणी में पद्धिया छंद का लच्चण इस प्रकार मिलता है---

सोल समत्तर्वे निहं परदीसर, श्रम्बर गंत्तु निकंपि सलीसइ। पायर पायर यमक विसुद्धर पद्धि यह इहु छंदु महिला पसिद्धर ॥

श्रिडिल्ल एवं मिडिला में वहुत ही सूद्म श्रंतर है। ऐसा प्रतीत होता है कि हेमचंद्र ने इन्हे एक ही छंद के दो प्रकार मान लिए हैं।

संदेशरासक के टीकाकार ने १११ वॉ छंद मडिल्ल नाम से घोषित. किया है और उसका लच्चण इस प्रकार है—3

कमक्कु हो इ जिह विहु पय जुत्तर । महिल्ल छंदु तं श्रज्जुिख बुत्तर ॥

दो पादों के ग्रांत में यमक हो तो श्रिडिल्ल एवं चारो पादों में यमक हों तो महिल्ल होगा। श्रिडिल्ल छुंद का प्रयोग श्रागे चलकर लुप्तप्राय हो गया।

१. सदेश रामक छद १५७

२. वही, छद १६१

३ दही, छद ११०

रामनारायण विश्वनाथ पाठक का मत है कि 'ग्राने श्रापणा विषय ने ग्रांगे ग्रे कशा महत्व नो प्रश्न न थी। श्रापणी प्रस्तुत बात ग्रेछे के ग्रा श्रिलिख्लह के श्राडयल मात्र ग्रेक कौतुक नो छंद रह्यो हतो श्राने ते श्रापणा जातिवद्ध प्रबंधो माथी लुप्त थाय थे।'

श्रपभ्रंश महाकाव्य का नुख्य छुंद होने के कारण प्रायः सभी श्राचार्यों ने पद्मिका (पज्मिटिका) इस छुंद पर विचार किया है। इस छुंदकी महत्ता इतनी है कि श्रकेले संदेश रासक के ६४ पादों में इसका प्रयोग किया गया है।

इस छंद में चतुर्मात्र गण (४+४+४+४) १६ मात्राऍ होती हैं। कितिपय छंदशास्त्रियों का मत है कि चतुर्मात्रा का क्रम ( ∨ ∨ — ) होना चाहिए। संदेशरासक के २०,२१,५६-६३१,२००-२०३,१०५-२०७,२१४-२२० ग्रादि छंदों में पद्धिया छंद दिखाई पड़ता है। पद्धिया छंद का लच्चण संदेशरासक की ग्रवचूरिका में इस प्रकार मिलता है—

सोलसमत्तर निह पर दीसह, श्रक्तर श्रंत न किं पि सालीसह।
-पायर पायर नमक विसुद्धर, पद्धहीश्रह इह छद विसुद्धर॥
-वत्वारोऽपि पदाः पोढश मात्रिकाः। श्राद्यार्धे उत्तरोद्धे च यमकम्।

रामनारायण विश्वनाथ पाठक का मत है कि 'श्रामा घणी पंक्तिश्रो मा श्रंते लगाल ( V — V ) श्रावे छे, जे पद्धडी नुं खास लच्चण छे। वाकी मात्रा संख्या श्रने संधि नुं स्वरूप जोता श्राकृति मूल थी पण पद्धडी गणाय श्रेवी न थी। <sup>१२</sup>

रह्डा श्रपभंश साहित्य के प्रमुख छंदों में है। प्राकृतपैंक्सलम् में इसका लच्चण देते हुए लिखते हैं कि इसके प्रथम चरण में पंद्रह, द्वितीय में वारह, तृतीय में पंद्रह, चतुर्थ में ग्यारह, पंचम में पंद्रहमात्राऍ होती हैं। इस प्रकार कुल ६८ मात्राश्रो का रह्डा छंद होता है। इसके श्रंत में एक दोहा होता है।

१. प्राचीन गुजराती छदी पृ० १५१

२. प्राचीन गुजराती छदी—रामनारायण विश्वनाथ पाठक पृ० १४६ पठम विरमह मत्त दह पच, पश्र बीश्र बारह ठबहु, तीश्र ठाँ६ दहपच जाणहु, चारिम एगारहिह, पचमे हि दहपच श्राणहु।

संदेशरासक की टिप्पनक रूपा व्याख्या में रड्डा का लच्च्या इस प्रकार दिया हुन्ना है—जिसके प्रथम पाद में १५ द्वितीय में ११, तृतीय मे १५, चतुर्थ मे ११, पंचम में १५ मात्राऍ होती हैं न्त्रौर त्र्यंत में दोधक छंद होता है उसे रड्डा कहते हैं।

संदेशरासक के १८, १६, २२२, २२३, इन चार छंदों में रड्डा पाया जाता है।

वृत्तजातिसमुचय में रड्डा का लक्त्या देते हुए विरहाक लिखते हैं---

एश्रहु मत्तहु श्रन्तिसरः। बन्विहि दुवहश्व भोदि। तो तहु गार्मे रड्ड फुडु। छन्दह कहश्रगु स्रोदि॥

त्रर्थात् जब 'मात्रा' के विविध भेदों में से किसी एक के त्रांत में दोहा त्राता है तो उसे रड्डा कहते हैं।

यह ऐसा छंद है जिसका उपयोग केवल ग्रपभंश माषा में होता है।
ग्रियां ग्रियं ग्रियां ग्रियां ग्रियं ग्रियं

विषम् च्छन्दसः पादा मात्राणां । द्वौत्रयश्च सौम्यमुखि । मणिरूपसगणविनिमिताः । तेषां पादानां सध्यमानां । निपुणैः लक्षणं निरूपितम् ॥

त्र्यात् विषम मात्रात्रों के इस छंद में पाँच पाद होते हैं। प्रथम, तृतीय श्रीर पंचम में करही मात्रा में १३, मोदनिका में १४, चारनेत्री में १५, राहुसेनी में १६ मात्राऍ होती हैं। दूसरे श्रीर चौथे पाद में इनमें क्रमशः ११, १२, १३, १४ मात्राऍ होती हैं।

हेमचंद्र ने इसके अनेक मेद किए हैं। इनमें मुख्य मात्रा छुंद के पॉर्चों, पादों में क्रमशः १६, १२, १६, १२, १६ मात्राऍ होती हैं।

इस छंद का अपभंश में बड़ा ही महत्व है। मात्रा के किसी भेद के ग्रंत में द्विपदक (दोहा) रख देने से रड्डा बन जाता है। बिस्तारितक

वृत्तजातिसमुचय मे विस्तारितक का लद्मण देते हुए विरहाक लिखते हैं-

अद्वासट्टी पूरवहु अन्गे दोहा देहु। रात्रसेण सुपसिद्ध इत्र रड्ड भणिज्जइ एहु।

दुवईण जो ए छन्दो सारिच्छं वहइ जं च दुत्र्र्ह्ण। सहुरं च कहत्रप्रिं वित्थारिश्रत्रंति तं जाग्।

श्रथात् विस्तारितक वह छंद है जो कुछ सीमा तक द्विपदी से साहश्य रखता है श्रौर कुछ सीमा तक श्रसाहश्य। रचनापद्धति तो द्विपदी के समान ही होती है किंतु विस्तार में श्रंतर होता है। द्विपदी में चार पद होते हैं किंतु विस्तारितक में एक, दो या तीन।

इस छुंद का उल्लेख हेमचंद्र के छुंदानुशासन में कहीं नहीं मिलता। हमारे राससंग्रह में भी इस छुंद का प्रयोग नकारात्मक ही है। केवल रासक छुंद को स्पष्ट करने के लिये इसकी व्याख्या श्रावश्यक समभी गई।

ठवणी की उत्पत्ति स्थापनिका शब्द से हुई है। यही शब्द प्राकृत में ठवणिश्रा बन गया। काव्य के शुद्ध वर्णनखंड को ठवणी कहते हैं। इसी कारण यह कड़वक से साम्य रखता है। वस्तु ठवणी का प्रयोजन है पूर्वस्थित श्रौर परस्थित ठवणी को संयोजित करना। इसके द्वारा पूर्व कडवक का साराश तो स्पष्ट हो ही जाता है श्रागामी कड़वक के स्वरूप का श्रलप श्राभास सा मिलने लगता है।

ठवणी में ऐसे छंदप्रयोग की त्रावश्यकता पड़ती है जो सरलता से गाया जा सके। इनके मूल में चउपई, पद्धडी, दुहा, सुरठा इत्यादि छंद पाए जाते हैं। वस्तु छंद की कतिपय ठवणी श्रोर वस्तु विशेषताएँ हैं। वस्तु शब्द का अर्थ ही है की गेयता कथानक की रूपरेखा का गान। यह एक प्रकार से कड़वक का संचित्र रूप है। इसके प्रथम चरण के प्रथम श्रद्धांश की बारंबार पुनरावृत्ति होती है। इसी से यह सिद्ध होता है कि यह ध्रवपद की भाँति प्रयुक्त होता है। वस्तु के मूल शरीर में दो ही चरण होते हैं, यद्यपि हेमचंद्र एवं प्राकृतिपगल के श्रनुसार इसमें चार चरण माने जाते हैं—हेमचंद्र ने इसका नाम रहड़ा

१. वृत्तजातिसमुचय, २।६

२. The वस्तु metre as its very name expresses is a song of the outline of the story. It is a miniature कडवक itself the first half of the first line always being repeated to signify that it is a ध्रुवपद."—गुर्जररासाविल, P. 7.

वताया है किंतु रास काव्यों में इसे सर्वत्र छंद कहकर घोषित किया गया है। इस छंद की रचना इस प्रकार है। प्रथम पंक्ति में ७ मात्राएँ +७ (जिसकी मात्राएँ ध्रुवपद की भाँति बार बार पुनरावृत्ति होती हैं)। इसके उपरात आठ मात्राएँ जिनमें ग्रंतिम मात्रा लघु होती है। इस प्रकार प्रथम चरण में २२ मात्रा, द्वितीय एवं तृतीय में १२+१६ ग्रर्थात् २८ मात्राएँ होती हैं। प्राकृतिपंगल के अनुसार चतुर्थ चरण में (११+१६) मात्राएँ होती हैं और सबसे ग्रंत में २४ मात्रा का दोहा होता है। यही वस्तु चरण ठवणी का प्राण स्वरूप है।

विचारी

वृत्तजातिसमुचय २।५

(या वस्तुकाल्लध्वी सा विदारीति सिर्ज्ञता छन्दसि।
हो पादो भण्यते द्विपथकमिति तथा एक्ककं एकः॥)
द्विपदीनां यन छन्दिस सादश्य वहति, यच द्विपदीनाम्।
मधुरं च कृतककैर्विस्तारितकमिति तज्जानीहि॥
या श्रवलम्बते चतुर्वस्तुकानामर्थं पुनः पुनर्भणिता।
विचार्येवासो विषधराम्यां ध्रुवकेति निर्दिष्टा॥

विचारी का एक चरण द्विपदी की पूर्ति करते हुए श्रवक कहलाता है इसी प्रसग में विरहाक ने विस्तारिक का भी लच्चण दे दिया है। इससे स्पष्ट होता है कि विस्तारिक, द्विपदी एवं विचारी एक ही कोटि के छंद हैं।

द्विपदी (द्विपथक) की व्याख्या की जा चुकी है। इसमें केवल दो पद होते हैं और प्रत्येक पद में ४+४+४+गुरु+४+गुरु गुरु मात्राएँ होती हैं। पिंगल के दोहे के समान यह छंद होता है।

#### रमग्गीयक

वृत्तजाति समुचय ४।२६

( यत्रियुक्तशरतोमरयोधतुरंगं । विरामे दूरोज्वलवर्णध्वनाग्रम् । तं विजानीहि सुपरिष्ठितयतिरमणीयं । छन्दसि शातोदरि रमणीयकम् ॥ )

भ्वज ।ऽ शर =५ इस प्रकार २१ मात्रात्रो का रमणीयक (रमणिज) तोमर=५ कुंद होता है। योध =४ पंदेशरासक का २०८ वॉ छुंद यही है। तरंग=४

```
सालिनी
```

वृत्तजातिसमुचय ३।४४

( यस्याः पादे पङ्कजवदने दूरं श्रवशसुखाबहे

सुवातितवन्धे सन्नतवाहुके सुग्धे श्रांतिमरःने।

प्रथमद्वितीयौ तृतीयचतुर्थौ पञ्चमः षष्टश्च सप्तमश्च

भवति पुरोहित इति बिम्बोष्ठि छन्दसि जानीहि मालिनीति ॥ )

जिसमें ७ गण हो श्रौर पुरोहित प्रत्येक गण में (४-५ मात्राऍ) हों उसे मालिनी छंद कहते हैं।

संदेशरासक के १०० वें पद में मालिनी छंद है जिसका लच्चण है---

पञ्चदशाक्षरं मालिनीवृत्तम्।

हो नगसी तदनु मगसः तदनु हो यगसी।

त्रर्थात् प्रत्येक पाद में १५ श्रद्धार हो श्रौर उनका क्रम हो—दो नगण, मगण, दो यगण। इस प्रकार १५ श्रद्धारो का मालिनी छंद होता है। खहह ह इ

वृत्तजातिसमुचय ४,७३ ॥

( अमरावल्या छन्ते गाथा यदि दीयते प्रयोगेषु । तज्जानीत खडहडकं पूर्वं कवीभिर्विनिर्दिष्टम् ॥ )

भ्रमरावली के श्रंत में यदि गाथा छुंद प्रयुक्त हो तो प्राचीन कवियो ने उसे खडहडक नाम से निर्दिष्ट किया है।

ৰাখা

वृत्तजातिसमुचय ४।२

( गाथा प्रस्तारमहोदधेसिंदश्चराणि समारम्भे । जानीहि पञ्चपञ्चादशश्चराणि तस्य च विरामे ॥ )

गाथा वृत्त के प्रस्तार मे ३० तीस श्रव्हरों से लेकर ५५ पचपन श्रव्हरों तक पर विराम होता है।

चतुष्पद

वृत्तंजातिसमुच्चय ४।६६

(पश्चिनाथों द्वी कर्णः । पटह-रस-रव-करम् । चापविहगाधिपौ । द्वयोश्च चतुष्पदे॥)

इस छंद में चार पद होते हैं। प्रथम चरण में गुरु, लघु, गुरु+गुरु, लघु, गुरु+गुरु, गुरु, दूसरे चरण में लघु, लघु, लघु+लघु, लघु+लघु, लघु, गुरु, श्रौर तीसरे श्रौर चौथे चरणो में ५+गुरु, लघु, गुरु होते हैं। नंदिनी

वृत्तजातिसमुचय ३।२

( सुविद्राधं कवीनां सुखापिषके । जिलताक्षरपङ्कि प्रसाधिनके ।

कुरु निद्नी मनोहरपादे । रसन्पुरयोर्युगस्य युगम् ॥ )

नंदिनी छंद के एक पद में रस और नूपुर के चार युग्म (जोड़े) होते हैं अर्थात् ॥ऽ+॥ऽ+॥ऽ+॥ऽ। इस प्रकार चतुर कवियो ने ललित अव्हरो द्वारा नंदिनी कं मनोहर पादो की रचना का निर्देश किया है।

भ्रमरावति

वृत्तजातिसमुच्चय ४।६१

( रसन्पुरभावमणीनां युगस्य युगं

नियमेन नियुङ्ध्व रूपयुगं समणिम् ।

अमरावल्याः सुदूरमनोहरे

ज्ञानिताक्षरपंक्ति प्रसाधन शोमिते॥)

रस, न्पुर, भाव श्रीर मिशा के युग्मो (जोड़ो) से नियमपूर्वक लित श्रत्तरों से बना हुश्रा छंद भ्रमरावली कहलाता है, जिसका रूप यो हैं—॥ऽ+॥ऽ+॥ऽ+॥ऽ।

स्कंधक

वृत्तजातिसमुच्चय ४।६-१२

पचानां सदा पुरतो द्वयोइचाग्रे वारण्योनियमितः।
यथा दियते पूर्वार्धे तथा पर्द्वार्धेपि स्कन्धकस्य नरेंद्रः॥ ९
पड्विंशतिर्यथा गाथा रत्ने लुप्ते रसे वर्धमाने।
एकोनिर्विंशत् स्कन्धकस्य नामानि तथा च प्रिये॥ १०
पवन-रवि-धनद-हुतवह-सुरनाथ-समुद्र-वरुण-शशि-शैलाः।
मधु-माधव-मद्न-जयन्त-अमर-शुक-सारस-मार्जाराः॥ ११
हरि-हरिण-हस्ति-काकाः कूर्मो नय विनय-विक्रमोत्साहाः।
धर्मार्थकामसहिता एकोनिर्विंशत् स्कन्धका भवन्ति॥ ] १२

स्कंधक छंद में प्रचतुर्मात्राऍ होती हैं जिसमें छठी चतुर्मात्रा सदा ।ऽ। होती है। इस प्रकार स्कंधक में ३४ से ६२ तक श्रद्धर होते हैं। इसके २६ प्रकार होते हैं जिनके नाम वृत्तजातिसमुच्चय में पवन से काम तक गिनाए गए हैं।इस छंद के श्रनेक नाम इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि इसका बहुल प्रचार रहा होगा। स्कंधक का इसी प्रकार का लच्चण एक स्थान पर श्रीर मिलता है—

च्उमत्ता श्रष्टगणा पुब्बद्धे उत्तरङ होइ समस्त्रा। सा खंधन्रा विश्राणहुँ पिगल पभणेहि सुद्धि बहु संभेहा॥ अर्थात चतर्मात्रा के श्राठ गण होने से ३२ मात्रावाला खंधन्रा

अर्थात् चतुर्मात्रा के आठ व्या होने से ३२ मात्रावाला खंधआ छंद •होता है जिसके बहुत मेद हैं।

खंधहा स्कंधक का ऋपभंश रूप है। संदेशरासक में किन ११६ वे पद्य का खंधउ कहता है जो इस प्रकार है—

> मह हिययं रयणिनहीं, महियं गुरुमंदरेण तं णिच । उम्मूलियं श्रसेसं, सुहरयणं किंद्दयं च तुह विम्मे ॥

इस प्रकार (१२ + १८)= ३० मात्राश्रो द्वारा कुल ६० मात्राश्रो का भी स्कंधक छंद हो सकता है। सवंगम

पेथड रास में इस छुंद का उपयोग हुत्रा है। इस छुंद का लत्त्रण प्राकृत-पैगलम् में इस प्रकार मिलता है—

जहाँ प्रत्येक पद में पहले छकल गण हो, पंचमात्रा अथवा चतुर्मात्रा गण न आवे, अंत में लघुगुरु आवे, ऐसा छंद प्रवंगम होता है। कुछ लोगो का मत है कि प्रत्येक पद आदि में गुरु हो और ११ मात्राएँ हो।

इस छुंद का उदाहरण रास से इस प्रकार दिया जा सकता है—
जलहर संहरु पहु कोपि श्राइ चश्रो

श्रविरत धारा सार दिसामुह कन्तश्रो। ए मइं पुष्टिव भमन्तो जइ पित्र पेक्खिमि तन्वे ज जु करीहिसि तंतु सहीहिमि॥

काठ्य

इस छुंद का उपयोग दो प्रकार से होता है—(१) स्वतंत्र रूप से, (२) वस्तु के रूप में उल्लाला के साथ। इस छुंद के प्रत्येक पाद में २४ मात्राएँ होती हैं। प्राकृतर्पेंगलम् में इसका लच्च्या इस प्रकार है—

श्राइ श्रंत दुहु छक्कलड तिथि तुरंगम मज्म। तीए जगग कि बिप्पगग्र कब्बद्द लक्सग् बुज्म॥ त्रर्थात् प्रत्येक चरण में २४ मात्राऍ होती हैं। स्रादि स्रंत में दो षट्कल होते हैं। शेष रचना इस प्रकार होती है—

(६+४+हस्व दीर्घ इस्व+४+६)। दितीय श्रौर चतुर्थ गर्ण में जगण

वर्जित है।

इस छंद का प्रयोग स्वतंत्र रूप से संदेशरासक के १०७ वें छंद में हुत्रा है त्रीर वस्तुक के रूप में संदेशरासक में १४८, १८२, १६१, १६६ छंद में मिलता है। वस्थु (वस्तु )

इसे षट्पद भी कहते हैं। इस छंद की रचना काव्य श्रीर उल्लाला के योग से प्राय: मानी जाती है। किंतु संदेशरासक के उद्धरणों के श्राधार पर भयाणी जी ने यह सिद्ध किया है कि वस्तु के तीन प्रकार होते हैं—

(१) काव्य श्रौर उल्लाल, (२) रासा श्रौर उल्लास, (३)—काव्य-रासासंकीर्ण श्रौर उल्लाल के योग से बना हुश्रा। दुम्मिल

'रणमल्ल छंद' नामक कान्य में दुमिला छंद का सुंदर प्रयोग हुन्ना है। इस छंद का लच्चण प्राकृतपैंगलम् में इस प्रकार मिलता है—

> दह बसु चडदह निरइ करू बिसम क्यागण देहु। श्रंतर विष्प पड्क्क गया दुम्मिल छंद कहेहु॥

—प्रा० पै०, १६७

इससे सिद्ध होता है कि ३२ मात्रा का यह छंद है। इसमें १०+८+१४ मात्राऍ त्राती हैं। रणमल्लछंद में दुम्मिल दिखाई पड़ता है।

उपर्युक्त छंदो के श्रातिरिक्त चुप्पई, पंच चामर, सारसी, हॉढकी, सिंह विलोकित श्रादि विविध छंदों का प्रयोग दिखाई पड़ता है। इन छंदों का हिटी पर प्रभाव पड़ा श्रौर हिंदी ने संस्कृत के श्रातिरिक्त श्रपभंश के इन छंदों को भी प्रयुक्त किया। श्रपभ्रश्च के कविचा ने रखानुकूल छंदों की योजना की। गेय पदों के छंदों में पाठ्य से विशेषता दिखाई पड़ती है। श्रिधिक संगीतात्मक होने से श्रपभंश छंदों का हिंदी में बहुल प्रयोग हुशा।

गोर्। दल गाइवि दिठु दहुदिसि गढि मिंदि गिरिगहरि गिंदिय। इस्पदिण इक्कन्तर हुं हुं इव इय हुप्रारिव इयमिर चिंदय। धडहरतर थिंद क्रमथज्ज धराति विद्य धगडावर्ष धूसधर्द। ईडरवर प्रस्टर वेस सरित रिण रामायण रणमहा करह।

# ऐतिह।सिक रास तथा रासान्वयी ग्रंथों की उत्पत्ति और

## विकास का विवेचन

किसी काव्य के रूपविशेष की उत्पत्ति को हूँ ढने की प्रवृत्ति क्रांज-कल प्रायः सार्वित्रक है। किंतु श्रिषक से श्रिषक गहराई तक पहुँचने पर भी यह उत्पत्ति हमे प्रायः मिलती नहीं। मानव स्वभाव की कुछ प्रवृत्तियाँ इतनी सनातन हैं और उनकी श्रिभव्यक्ति भी इतनी प्राचीन है कि यह बताना प्रायः श्रसंभव है कि यह श्रिभव्यक्ति इस समयविशेष मे हुई होगी। भारतीय सम्यता को श्रार्य-द्रविड-संस्कृति कहा जाय तो श्रसंगत न होगा। द्रविड़ भाषा की प्राचीन से प्राचीन शब्दावली को लिया जाय तो हम इस निक्कष पर पहुँचते हैं कि उस काल के बंदीजन (पुळवन) रणवीर द्रविड़ राजाओं का यशोगान किया करते थे। ऋग्वैदिक ऋषि 'इंद्रस्य वीर्याण प्रोवाचम्' कहते हुए जब इंद्र के महान् कार्यों का वर्णन करने लगते हैं तो वर्तमान पवाड़ों की स्मृति स्वतः हो स्राती है। इंद्र श्रीर वृत्र का युद्ध वीरकाव्य के लिये उपयुक्त विषय था, श्रीर इसका समुचित उपयोग केवल वैदिक ऋषियों ने ही नहीं, श्रमेक परकालीन कियों ने भी किया है।

प्राचीन कालीन श्रनेक श्रार्थ राजाश्रो के कृत्य भी उस समय काल्य के विषय बने। दशराज्ञ युद्ध श्रनेक चित्रय जातियों का ही नहीं, विषष्ठ श्रौर विश्वामित्र के संघर्ष का भी स्त्रपात करता है। देवता केवल स्तुतियों से ही नहीं, इतिहास, पुराण श्रौर नराशंसी गाथाश्रों से भी प्रसन्न होते हैं। नराशंसी गायाश्रों में हमारे पूर्वपुरुषों के वीर्य श्रौर पराक्रम का प्रथम गुणानुवाद है। इन्हीं गाथाश्रों ने समय पाकर श्रनेक वीरकाल्यों का रूप धारण किया होगा। ये काल्य प्रायः लुप्त हो चुके हैं। किंतु उनके रूप का कुछ श्रामास हमें रामायण श्रौर महाभारत से पूर्व भी संभवतः श्रनेक छोटे मोटे काल्यों में राम, कृष्ण, युधिष्ठिर, श्रर्जुनादि का गुणागन हो चुका था। श्रन्य श्रनेक राजाश्रों के वीरकृत्यों का भी किवयों ने गुणागान किया होगा। महाभारत में नहुष, नलदमयंती, शकुंतला दुष्यंत, श्रौर विपुलादि के उपाल्यान इन्हीं वीरकाल्यों के श्रवशेष हैं।

शनैः शनैः इन गुण्यान करनेवालो की जातियाँ भी वन गई। स्त

त्रीर मागध राजात्रों का गुणागान करते। वेदो के द्रष्टा ऋषि हैं, किंतु पुराणों के वक्ता स्त त्रीर मागध। शौनकादि मुनि भी इतिहास के विषय में त्रादर-पूर्वक स्त से प्रश्न करते हैं। रामायण श्रीवाल्मीकि की कृति रही है, किंतु उसके गायक समवतः कुशीलव थे। इन्हीं जातियों के हाथ त्रारंभिक वीर-काव्यो की श्रीवृद्धि हुई।

वीरकाव्यों में अनेक संभवतः प्राकृत भाषा में रहे। किंतु जनता की स्मृति मात्र में निहित होने के कारण उनका स्वरूप समय, देश, श्रौर परिस्थित के अनुसार बदलता गया। शिवि आदि की कथा बौद्ध, हिंदू श्रौर जैन ग्रंथों में प्रायः एक सी है, किंतु रामकथा विभिन्न रूप घारण करती गई है। यह बताना कठिन है कि वास्तव में किसी कथाविशेष का पूर्वरूप क्या रहा होगा। किंतु ऐसे काव्यों की सन्ता का अनुमान अवश्य हम पौराणिक उपाख्यानों से कर सकते हैं।

ग्रिमिलेखों में वीरकाव्य की प्रवृत्ति किसी श्रंश में प्रशस्तियों के रूप में प्रकट हुई। सीमाविशेष में सीमित होने के कारण स्वभावतः उनमें कुछ लंवा चौडा वर्णन नहीं मिलता, किंतु वीरकाव्य के श्रनेक गुण उनमें मिलते हैं। इन्हें देखते कुछ ऐसा भी प्रतीत होता है कि संभवतः प्राचीन वीरकाव्यों में गद्य श्रोर पद्य दोनो प्रयुक्त होते रहे। राजस्थान के वीरकाव्यों में इसी प्रथा को हम दूर तक देख सकते हैं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति चंपू काव्य का श्रानंद देती है। चंद्र का महरोली स्तंमामिलेख सुंदर वीरगीत है। यशोधमं विष्णुवर्धन के तिथिरहित मंदसोर के श्रमिलेख की रचना उसके गुणागन के लिये ही हुई थी। छंद श्रीर शब्द दोनो ही इस प्रशस्ति में उपयुक्त रूप में प्रयुक्त हुए हैं।

सामान्यतः लोग समभने लगे हैं कि प्राचीन भारतीय प्रांयः श्रध्यात्म विषय के प्रेमी थे। उन्हें सासारिक श्रीर मौतिक समृद्धि से कुछ विशेष प्रेम न था। इसलिये उन्होंने वीरकाव्यों की विशेष रचना नहीं की; श्रोर यदि की तो उस समय जब वे बिहरागंतुक रीति रस्मों से प्रभावित हो सुके थे। किंतु उपरिनिद्धि तथ्यों से यह स्पष्ट है कि वीरकाव्य भारत की श्रमादि काल से संचित संपत्ति है श्रीर किसी न किसी रूप में यह लगातार वर्तमान रही है। पुराणों श्रीर प्रशस्तियों से होती हुई यह हर्पचरितादि में पहुँचती है, श्रीर उसके बाद वीर-काव्य-लता को हम श्रनेक रूपों में प्रस्कृदित श्रीर प्रफुल्लिस होते पाते हैं। गौडवहो, विक्रमाकदेवचरित, राजतरंगिणी,

नवसाहसाकचरित, द्रचाश्रय महाकाव्य, पृथ्वीराजविजय महाकाव्य, कीर्ति-कौमुदी, वंसतविलास, सुकृतसंकीर्तन, हम्मीर महाकाव्य त्रादि इसी काव्यलता के श्रानेक विविधवर्ण प्रसून है।

कालिदास के शब्दों में भारतीय कह सकते हैं कि यशोधन व्यक्तियो के लिये यश ही सबसे बड़ी वस्तु है। इस यश को स्थायी बनाना ऐतिहासिक काव्यरचना का मुख्य हेतु रहा है। प्रतिहारराज बाउक का मत था कि जब तक उसके पूर्वपुरुषों की कीर्ति वर्तमान रहेगी, तब तक वे स्वर्ग से च्युत नहीं हो सकते। शिद्धण प्रवृत्ति भी हम त्रारंभ से देख पाते हैं। मम्मट ने काव्यरचना के कारगो का विवेचन करते समय इस बात का ध्यान रखा कि मनुष्य काव्यो को पढ़कर राम का सा स्राचरण करे, रावण का सा नही। धन की प्राप्ति भी समय समय पर ऐतिहासिक काव्यों की रचना का कारण वनती रही है। निस्पृह ऋादिकवि वाल्मां कि ने राम के चरित का प्रथन किया, तो राजाश्रो से संमानित श्रौर वृत्तिप्राप्त किव उनके यशोगान में किस प्रकार उदासीन हो सकते थे। वे किसी द्रांश में राजात्रों के ऋगी थे, श्रौर राजा किसी श्रंश में कवियो के, क्यों कि उनके यशःकाय का श्रजरत्व श्रौर श्रमरत्व फवियो पर ही आश्रित था। इसी परस्पराश्रय से अनेक काव्यो की रचना हुई है। किंतु कुछ ऐतिहासिक काव्य श्रपनी काव्यशक्ति का परिचय देने के लिये भी रचित हैं। तोमर राजा वीरम के सभ्यों के यह कहने पर कि उस समय पूर्व कवियो के समान कोई रचना नहीं कर सकता था, नयचंद्र सूरि ने हम्मीर महाकाव्य की रचना की । साथ ही साथ उसने ख्रंत में यह प्रार्थना भी की-'युद्ध में विक्रमरसाविष्ट राजा प्रसन्नता से राज्य करे श्रौर उनके विक्रम का वर्णन करने के लिये किव सदा समुद्यत हो। उनकी रसामृत से सिक्त वाणी सदा समुल्लसित होती रहे श्रीर रसास्वाद का श्रानंद लेनेवाले व्यक्ति उसका श्रास्वादन करते हुए पान किया करें।'

इस दृष्टिकोण से रचित ऐतिहासिक कान्यों में कुछ, दोष श्रौर गुण श्रवश्यंभावी थे। ये रचनाऍ कान्य हैं, शुद्ध इतिहास नहीं। इनका उद्भव भी कौच कौची की सी दृद्यस्पर्शिणी घटना से नहीं हुश्रा है। श्रतः इनमें पर्याप्त जोड़ तोड़ हो तो श्राश्चर्य ही क्या है ? किन को यह भी छूट रहती है कि वह वर्णन को सजीव बनाने के लिये नवीन घटनाश्रों की कल्पना करे। ऐसी श्रवस्था में यह मालूम करना किन्न होता है कि कान्य का कौन सा भाग किल्पत है श्रीर कौन सा सत्य। वाक्पित ने गौड़राज के वध का वर्णन करने के लिये अपने काव्य की रचना की; किंतु अपने संरच्चक यशोवर्मा को महत्व प्रदान करने के लिये भूठ मूठ की दिग्विज्य का वर्णन कर डाला, श्रौर कवि महोदय इस कार्य में इतने व्यस्त हुए कि गौड़राज के विषय में दो शब्द लिखना भी भूल गए। इस दिग्विजय के वर्णन पर कालिदास की दिग्विजय की स्पष्ट छाप है। सभी उसकी नकल है, या कुछ तथ्य भी है, यह गवेषणा का विषय बन चुका है। नवसाहसाकचरित में कवि पद्मगुप्त ने नवसाहसाक सिंधुराज की त्रमं ली कथा कम त्रौर नकली बहुत कुछ दी है। हमें सिंधुराज की ऐतिहासिक सत्ता का ज्ञान न हो तो हम इस काव्य को अलिफलैला का किस्सा मात्र समभ सकते हैं। विक्रमाकदेवचरित में तथ्य की मात्रा कुछ विशेप हैं; किंतु यह भी निश्चित है कि उसकी अनेक घटनाएँ सर्वथा कल्पित हैं । हेमचंद्र के द्रचाश्रय महाकाव्य में एक श्रौर रोग है । उसका ध्येय केवल चौलुक्य वंश का वर्णन करना ही नहीं, विद्यार्थियो को संस्कृत श्रौर पाकृत व्याकरण भी सिखाना है। फिर यह काव्य नीरसता दोष से किस तरह मुक्त रह सकता है। प्राचीन पद्धति का श्रनुसरण कर कल्पित स्वयंवर श्रौर दिन्व-जयादि का वर्णन करना तो सामान्य सी बात है। पृथ्वीराजविजय, काव्य अपूर्ण है, किंतु अवशिष्ट भाग से यह अनुमान किया जा सकता है कि कवि ने उसे काव्य का रूप देने का ही मुख्यतः प्रयत्न किया है। यही बात प्रायः अन्य एतिहासिक या श्रर्थ ऐतिहासिक संस्कृत काव्यों के विषय में कही जा सकती है।

यद्यपि इन कान्यों के विषय में शायद किन यह सचा दाना नहीं कर सकते कि उन्होंने किसी नृपतिनिशेष के गुणों से प्रमुदित होकर अपने कान्य की रचना की है, तो भी कान्य की दृष्टि से ये अधम नहीं हैं। हम उनपर यह दोपारोप कर सकते हैं कि जलकी हा, वनकी हा, पृष्पचयन आदि का वर्णन कर उन्होंने कथा धरित के प्रवाह को प्रायः रुद्ध कर दिया है; कितु हम कथा मात्र को ध्येय न मानें तो उनकी कथा का समुचित आस्वादन कर सकते हैं। गौडनहों में अनेक प्रकाशित दृश्यों का सुंदर वर्णन है। ननसाहसाक-चारत के वर्णन भी किनत्वपूर्ण है। बिल्हण तो नास्तव में किन है। विक्रमाक-देवचरित के चतुर्थ सर्ग में आहनमल्ल की मृत्यु का वर्णन संस्कृत साहित्य में अनुत्य है। अंतिम सर्ग में किन के वृत्त की तुलना भी हर्णचरित में नाण के आत्मचरित से की जा सकती है। किन का स्नामिमान और स्वदेशप्रेम भी दर्शनीय है। पृथ्वीराजिनजय भी कान्यदृष्टि से सुंदर है। किन में कल्पनाशिक्त

35× 70/

है त्रौर संस्कृत शब्दावली पर पूर्ण त्रिधिकार । यही बात कुछ कम या त्रिधिक त्रंश में संस्कृत के त्रानेक वीरकाव्यकारों के संबंध में कही जा सकती है । केवल राजतरंगिणी में इतिहास तत्व को हम विशेषाश में प्राप्त करते हैं ।

देश्यभाषा के किवयों को 'संस्कृत ऐतिहासिक काव्यों की यह पद्धित विरोसत में मिली थी। इसके साथ ही देश्यभाषात्रों में त्रपना भी निजी वीरकाव्य साहित्य था। किव पंप ने विक्रमार्जनविजय में त्र्रारेकेसरी द्वितीय के युद्धों का त्र्रोजस्वी वर्णन किया है। त्रपभ्रंश के महान् किव स्वयंभू ने हरिवंश-पुराण, पउमचरिय त्रादि धार्मिक ग्रंथ लिखे। कितु इनमें वीररस का भी यथासमय श्रच्छा निर्वाह हुन्ना है। किव पुष्पदंत की भी निवृत्तिपरक कृतियाँ ही विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। किंतु उनके राजदरबार, देशविजय, युद्धादि के वर्णनों से यह भी निश्चित है कि उनमें वीरकाव्यग्रथन की पूर्ण चमता थी। वास्तव में श्रपना किवजीवन संभवतः उन्होंने ऐसे वीरकाव्यो द्वारा ही त्र्रारंभ किया था। निवृत्तिपरक ग्रंथों की बारी तो कुछ देर से त्राई। इस प्रसंग में त्र्रादिपुराण की निम्नलिखित पंक्तियाँ पठनीय हैं—

देवी सुण्ण कह् भणिउ ताम।
भो पुष्फयंत ! ससि लिहिय गाम।
गिय-सिरि-विसेस-गिन्जिय सुरिंदु। गिरि-धीर-वीरु भह्रव ग्रिंदु।
पहं मण्णिउ विषेण्ड वीरराउ। उष्पण्उ जो मिन्छत्त राउ।
पन्छित्त तासु जह् करहि श्रुब्जु। ता घडह तुज्कु परलोय कब्जु॥

जिस मैरव नरेंद्र की वीरता का गान पुष्पदंत ने किया था, उसके विषय में हमे कुछ ज्ञान नहीं है। किंतु यह गुणानुवाद इस परिमाण में और इतना सरस रहा होगा कि इससे लोगों को मिथ्यात्व मे अनुराग उत्पन्न हुआ और इसके प्रायश्चित्त रूप में किव को निवृत्तिपरक काव्य आदिपुराण की रचना करनी पड़ी। काश हमें कहीं यह काव्य प्राप्त होता! णायकुमारचरिउ की निम्नलिखित पंक्तियाँ भी शायद पृथ्वीराजरासों की याद दिलाएँगी—

चरण-चार चालिय-धरायलो । धाइयो भुया-तुलिउ-सयगलो । ताक्यंतेहि तेण दारुणं । परियलंत-वण-सहिण-सारुणं । मिलिय-दिलिय-पहिखलिश्र-संदर्णं । णिविड गय-घडा-वीड-मदणं । श्रिरिदमणु पधायउ साहिसाणु । 'हणु हणु' भणंतु किंद्दिवि किंवाणु । धनपाल, कनकासर, श्रामभर श्रादि ने भी शौर्य का श्रच्छा वर्णन किया है, श्रीर हेमचंद्र ने ऐसे श्रनेक पद्य उद्धृत किए हैं जिनसे श्रपभंश में वीरकाव्य का श्रनुमान किया जा सकता है। मंत्री विद्याधर के जयचंद विषयक श्रनेक श्रपभंश पद्य मिले हैं। शायद वे किसी वीरकाव्य के श्रंग हों। जज्जल रण्यभोर के राजा हम्मीर का प्रसिद्ध सेनापित था। उसके शौर्य का वर्णन करनेवाले पद्य शायद हम्मीर संबंधी किसी काव्य के भाग रहे हैं। खालियर में एक श्रन्य राजपूत जाति के दरवार में रहते हुए भी नयचंद्र सूरि हम्मीर के जीवन का प्रामाणिक वृत्त उपस्थित कर सके। यह भी इस बात का निर्देश करता है कि हम्मीर महाकाव्य से पूर्व हम्मीर के कुछ प्रामाणिक वृत्तात लिखे जा चुके थे। प्राचीन काल से उद्भूत वीरकाव्य की धारा श्रनेक भाषा- स्रोतो से वहती हुई १२वीं शताब्दी तक पहुँच चुकी थी।

हमें यह कल्पना करने की श्रावश्यकता नहीं है कि यह धारा देश के किसी भागिवशेष में कुछ समय के लिये स्ख गई थी या हमारे देश मे यह नवीन काव्यरूप किसी श्रन्य देश से पहुँचा। वीरो के गुणा गाने की प्रवृत्ति स्वामाविक है, यह न भारतीय है श्रोर न ईरानी। कालिदास ने रघुवश के गुणो से मुग्ध होकर उसका श्रनुकीर्तन किया। हिर्षेण समुद्रगुप्त के श्रवित्य चिरत से प्रभावित था। बाणा ने हर्ष का चिरत लिखना श्रारंभ किया। बाणा की श्रनैतिहासिकता का श्रारोप करनेशले यह सूल जाते हैं कि हर्षचिरत श्रपूर्ण है। उसकी कथा केवल हर्ष के सिंहासनारूढ़ होने तक ही पहुँचती है। वहाँ तक के लिये यह हर्ष के जीवन का ही नहीं, हर्षकालीन समाज का भी संपूर्णाग चलचित्र है। कथा समाप्ति तक पहुँचती तो हमें हर्षविषयक बातें श्रोर मिलतीं। खेद केवल इतना ही है कि परवर्ती कवियों ने बागा की बरावरी तक पहुँचने के प्रयास में इतिहास को बहुत कुछ छुटी दे दी है। बागा में यह दोष नहीं है। कथा के ऐतिहासिक भाग तक पहुँचने के बाद हर्षचिरत प्रभाकरवर्धन श्रीर हर्पवर्धन कालीन युग का सजीव चित्र है।

राजस्थान श्रौर गुजरात में इस परंपरा के सजीव रहने के हमें श्रमेक प्रमाण प्राप्त हैं। मध्यदेश में भी यह परंपरा कुछ विश्वंखल सी प्रतीत होती हुई भी बनी रही होगी। इसी प्रदेश में गौडवहों की रचना हुई। भोज की प्रशस्ति भी प्रायः इसी देश की है। प्रचंडपांडवादि के रचियता राजशिखर से भी हमें ज्ञात है कि दसवीं शताब्दी के प्रायः मध्य तक मध्यदेशीय कि सर्वभाषानिपराण थे। स्वयंभू मध्यदेशीय थे। भद्रपा को राहुल जी ने

आवस्ती का माना है। तिलकमंजरी (संस्कृत), पाइलच्छीनाममाला ( प्राकृत कोश ), ऋषभपंचाशिका ( प्राकृत ) श्रौर सत्यपुरीय श्रीमहावीर उत्साह ( श्रपभ्रंश ) के रचियता, राजा मुंज श्रौर भोज की सभा के भूषण धनपाल भी साकाश्य के थे। संवत् १२३० मे किव श्रीधर ने चंदवाड़ मे भविष्यदत्तचरित की श्रपभ्रंश में रचना की। जयचंद्र के मंत्री के अनेक - अपभ्रंश पद्य प्राप्त हैं ही। फिर यह कहना किस प्रकार ठीक माना जा सकता है कि गाहडवालों के प्रभाव के कारण कुछ समय तक देश्यभाषा को धका लगा था। गाहडवालो ने संस्कृत को संरिद्धित श्रवश्य किया, किंतु यह मानना कि उन्होंने बाहरी जाति का होने के कारण देश्यभाषा की श्रवज्ञा की, संभवतः ठीक नहीं है। यह कुछ संशयास्पद है कि गाहडवाल वाहर से श्राए, श्रोर यदि कुछ समय के लिये यह मान भी लिया जाय कि गाहडवाल दिल्गी राष्ट्रकूटो की एक शाग्ता थे तो भी हम यह समभ नहीं पाते कि उन्होंने त्रापभंश की इस कारण से श्रवज्ञा की। श्रपभंश काव्य तो दिल्ली राष्ट्रकृटो के सरच्या में फला फूला था। जिस वंश के राजात्रो का संवंध स्वयंभू श्रीर पुष्पदंत जैसे श्रपभ्रंश कवियो से रहा हो, उनके वंशजो से क्या यह त्राशा की जा सकती है कि उन्होंने जान वृक्तकर त्रापभ्रंश की त्रावज्ञा की होगी। टामोदर भट्ट के उक्तिव्यक्तिप्रकरण के त्राधार पर भी हमे यह अनुमान करना ठीक प्रतीत नहीं होता कि राजकुमारो को घर पर मध्यदेशीय भाषा से भिन्न काई ग्रान्य भाषा वोलने की ग्रादत थी। यदि वास्तव में यह स्थिति होती तो उसी भाषा द्वारा राजकुमारो को वनारसी या कन्नौजी भाषा की शिचा देने का प्रयत्न किया जाता। किंतु वस्तुस्थिति तो कुछ श्रौर ही है।

इन वातों को ध्यान में रखते हुए यही मानना होगा कि कान्यधारा सर्वत्र गतिशील थी। यह भी संभव है कि अनेक वीरकान्यों की इस समय प्रायः सर्वत्र रचना हुई, यद्यपि उनमें से अधिकाश अब नष्ट हो चुके हैं। उनके साथ ऐसी धार्मिक भावना नहीं जुड़ी थी जो उन्हें सुरच्चित रखे। पुष्प-दंत विनिर्मित भैरवनरेंद्रचरित कालकविलत हो चुका है। उनके आदिपुरा-गादि ग्रंथ वर्तमान हैं। देश्यभापा में रचित वीरकान्य के बचने के लिये एक ही उपाय था। उसका जीवन न राजाओं के संरच्या पर निर्भर था और न जनता की धर्मभीकता या धर्मप्रायाता पर। उसकी स्वयंभू सप्रायाता, सरसता, एवं अमर वर की तरह नित्यनवीन रहने की शक्ति ही उसे बचा सकती थी।

इस स्वयंभू सप्राग्ता का सबसे अञ्छा उदाहरण पृथ्वीरानरासो है। किंतु पृथ्वीराजरासी रासो काव्यरूप का प्रथम उदाहरण नहीं, यह तो इसका पूर्णतया पल्लवित, पुष्पित, विविध-वर्ण-रंजित रूप है। रास शब्द, जिसका प्रथमात अपभंश रूप रासउ या रासो है, उस समय तक धिस धिसाकर श्रनेकार्थी मे प्रयुक्त होने लगा था। रास का सबसे प्राचीन प्रयोग एक मंडलाकार नृत्यविशेष के लिये हैं। अब भी जब हम गुजरात के रास और गर्वा के विषय में बातचीत करते हैं तो यही रूप श्रिधिकतर हमारे सामने रहता है। किंतु बहुधा मानव नृत्य श्रिषिक समय तक सर्वथा मूक नहीं रहता। जैसा हमने रिपुदारण रास को जनता के संमुख उपस्थित करते हुए लिखा था, 'जब त्रानंदातिरेक से जनसमूह नृत्य करता है तो त्रपने भावो की श्रिमिव्यक्ति के लिये स्वभावतः वह गान श्रीर श्रिमिनय का श्राश्रय लेता है। उसकी उमंग के लिये सभी द्वार खुले हो तभी उसे संतोष होता है। उसे संपूर्णीग रत्य चाहिए; केवल मूक रत्य उसकी भावाभिव्यक्ति के लिये पर्याप्त नहीं है। श्रीमद्भागवत पुराग का रास कुछ इसी तरह का है। उसमे गान, नृत्य श्रौर काव्य का मधुर मिश्रगा है। पश्चिमी भारत के श्रानेक रास चिरकाल तक संभवतः इसी शैली के रहे। रिपुदारण रास (रचना संवत् ६६२ वि॰ ) में रास को हम अभिनेय रूप में प्राप्त करते हैं। इसी श्रमिनेयाश ने शनैः शनैः बढकर रास को उपरूपक बना दिया। किंतु इसी तरह गेयाश भी जनिपय होता जा रहा था। उसमें भी जनता को प्रसन्न श्रौर त्राकृष्ट करने की शक्ति थी। उसमें भी वह सरस्वती शक्ति थी जो कवि को श्रमरत्व प्रदान करती है।

रास के साथ गाई जानेवाली कृतियाँ आरंभ में लघुकाय रही होगी। आंगविजा में निर्दिष्ट 'रासक' जाति नाचती और साथ में गाती भी होगी। छंद-भी संभवतः प्रायः वही एक रहा होगा जिसे रास छंद कहते हैं। उसका ताल ही ऐसा है जो नर्तन के लिये सर्वथा उपयुक्त हैं। शनैः शनैः लोगों ने श्रिडिल्ल, ढोसा, पद्धिका श्रादि छंदो को भी प्रयुक्त करना आरंभ कर दिया। कितु इससे उसकी नर्त्यता में कोई बाधा नहीं पड़ी। प्राचीन श्रपग्रंश छंदों की रचना ताल और लय पर आश्रित है। इनका समुचित प्रयोग भी वहीं कर एकता है जिसका कान श्रव्छी तरह से सधा हो। हेमचंद्र ने तो सभी मात्रिक छंदों तक के लिये रासक शब्द प्रयुक्त करनेवाले विद्वानो का मत भी उद्भृत किया है।

रास के गेयाश के जनप्रिय होने पर उसका अनेक रूप से प्रयुक्त होना स्वाभाविक था। धार्मिक आचार्यों ने रास द्वारा अपना संदेश जनता तक पहुँचाने का प्रयत्न किया। रास नाचने के बहाने से मोहसक्त पाँच सौ चोरो को प्राकृत चर्चरी द्वारा प्रतिबोधित करने का उल्लेख 'उत्तराध्ययन सूत्र' (किन्लाध्ययन ८) में तथा 'प्राकृत कुवलयमाला' में मिलता है। उसी प्रकार वादी सूरि को सिद्ध सेन दिवाकर के साथ लाट भरुच के बाहर गवालों के समज्ञ जो वाद करना पड़ा, उसमें रास की पद्धति से ताल देते हुए उन्होंने ये पद्य गाए थे:—

निव मारियह निव चौरियह्, परदारह गमण् निवारियह्। थोवा थार्वे दाइयह्, समित दुगु दुगु जाइयह्॥

श्रव भी श्रनेक जैन श्राचार्य श्रपभ्रंश में रचना करते हैं, श्रौर उन्हें उप-युक्त रागो में गाते भी हैं। तेरह पंथ के चेत्र में यह पद्धति बहुत जनप्रिय रही है। जनता मे वीरत्व, देशभिक्त श्रादि के भावो को जागृत करने के लिए भी रास उपयुक्त था। श्रतः उस चेत्र में रास का प्रयोग भी शायद नवीं दसवीं शताब्दियों तक होने लगा हो।

इस प्रकार के काव्यों के विकास का मार्ग इससे पूर्व ही प्रशस्त हो चुका था। संस्कृति की प्रशस्तियाँ, संस्कृत के ऐतिहासिक काव्य और नाटक, श्रपभ्रंश की श्रनेक कृतियाँ जिनमें इतस्ततः छोटे मोटे वीर काव्य समाविष्ट हैं, रासो-वीर-काव्य के मार्ग प्रदर्शक रहे होगे। उनमें जिन कृतियों को कराल काल कवलित न कर सका है, हम उसका कुछ परिचय यहाँ दे रहे हैं:—

१. भरतेश्वर बाहुबिल घोर:—इसकी रचना संवत् १२२५ के लगभग वज़सेन सूरि ने की। कथा प्रसिद्ध है। भरतेश्वर ने सर्वत्र दिग्विजय की। कितु उसका छोटा भाई बाहुबिली श्रपने को भरतेश्वर का श्रधीनस्थ राजा मानने के लिथे तैयार न था। इसिलये चक्र दिग्विजय के बाद भी श्रायुध-शाला में न घुसा। भरतेश्वर ने बाहुबिल पर श्राक्रमण किया; किंतु श्रंततः द्वंद्वयुद्ध में उससे हार गया। स्वगोत्री पर चक्र प्रहार नहीं करता, इसिलये चक्र भी बाहुबिली का कुछ न बिगाड़ सका। विजय के पश्चात् बाहुबिली को ज्ञान उत्पन्न हुश्रा श्रीर उसने स्वामिमान का त्याग कर दिया। इस रास में सेना के प्रयाण श्रादि का वर्णन सामान्यतः ठीक है, किंतु उसमें कुछ विशेष

नवीनता नहीं है। संभवतः जैन मंदिरों में गान और नर्तन के लिये इसकी रचना हुई हो।

२. भरतेश्वर बाहुबिल-राख (रचनाकाल, सं० १२४१)—इसके रचियता शालिभद्र सूरि आचार्य श्री हेमचंद के समकालीन रहे होंगे। काव्य के सौष्ठव के देखते हुए यह मानना पड़ेगा कि तत्कालीन देशी भाषाओं में उस समय उत्कृष्ट काव्य लिखे जा रहे थे। दिग्विजय के लिये प्रस्थान करने से पूर्व भरतेश्वर ऋषभदेव को प्रशाम करने के लिये चला;—

चलीय गयबर चलीय गयवर गुहिर गडजंत । हुंकइ हसमस हण्हण्ड तरवरंत हय-घट्ट चल्लीय; पायल पयभरि टलटलीय मेद-सेस-सीस-मिण मडढ ढुल्लीय । सिडं मददेविहिं संचरीय कुंजरि चडीयनिंद समोसरिण सुरसिर सिहय वंदिय पटमिंग्लंद ॥१॥ (कं० १६)

चक्र ने पहले पूर्व दिशा में प्रयाण किया। साथ में चतुरंग सेना थी। सर्वत्र भरतेश्वर की विजय हुई। किंतु अयोध्या वापस आने पर चक्र ने आयुधशाला में प्रवेश न किया। इस पर भरत ने एक दूत बाहुबली के पास मेजा। रास्ते में सर्वत्र अपशकुन हुए—

काजल काल विडाल, श्राबीय श्राहिद्दं ऊतरह्ए। जिमग्रह जम विकराल, खर खर खर खर रव ऊछलीय ॥१५॥ (कं० ५७) सूकीय बाष्टल-डालि, देवि बहिठ य सुर करह ए। संपी य सालम सालि, घूक पोकारह दाहिग्ग्ह ए॥१६॥ (कं० ५८)

वाहुवली की राजधानी पोयगापुर पहुँच कर दूत ने श्रनेक तरह समभाते हुए श्रंत मे कहा—

सरवसु सुंपि मनाविन भाई। कहि कुणि कूडी कुमति विलाई ? मुंक्ति म मूरख ! मरि म गमार ? पय पणमीय करि करि न समार ॥२१॥ (कं० ११०)

किंतु बाहुक्ली ने उत्तर में कहा कि मनुष्य को उतना ही प्राप्त होता है जितना भाग्य में लिखा है— नेसि निवेसि देसि धरि मंदिरि जिं थिले श्रंगलि गिरि सुद्दु, कंदरि। दिसि दिसि देसि देसि दीपंतरि लहीडं लाभइ जुगि सचराचरि॥९४॥

साथ ही दूत से यह भी कहा कि वह भरत से कम बली नहीं है। दूत श्रयोध्या पहुँचा, भरत की सेना पोषणापुर पहुँची। भयंकर युद्ध हुश्रा दोनो पक्ष के बहुत से योद्धा मारे गये। श्रंत में सुरेद्र के कहने पर दोनो भाइयों का द्वंद्ध युद्ध हुश्रा। भरत हारा; किंतु विजयोन्मच न होकर बाहुबली ने कहा—

् तई जीतऊं मई हरिउं भाइ। श्रम्ह सरिए रिसहेसर पाय ॥ ( कं० १९१ )

श्रीर मन में पश्चात्ताप करते हुए-

सिरि वरि ए लोच करेड का सिग रहेड बाहु बले। श्रास्ंह ऐ श्रंखि भरेड तस पय पण्मए भरह भडो॥ (१९५)

भाई को कायोत्सर्ग मुद्रा में स्थित देख कर भरत ने बार बार च्नमा माँगी। किंतु बाहुबली को केवल ज्ञान उत्पन्न हो चुका था। भरत श्रयोध्या श्राये, श्रीर चक्र ने श्रायुधशाला में प्रवेश किया।

दो सौ पाँच छुंदों का यह छोटा सा काव्य भारतीय वीर गाथाश्रो में निजी स्थान रखता है। इसके कथानक के गायन में कहीं शिथिलता नहीं है। युद्ध, सेना - प्रयाग, दूतोक्ति, बाहुबली की मनस्विता श्रादि के चित्र सजीव हैं। शब्दों का चयन श्रर्थानुरूप है। उक्ति वैचित्र्य भी द्रष्टव्य है। भरतेश्वर के चक्रवर्तित्व की हँसी उड़ाता हुआ बाहुबली कहता है—

किहरे भरहेसर कुण कही है। मह सिउंरिण सुरि श्रसुरि न रही है। चक्र धरह चक्रवर्ति विचार। तड श्रह्म पुरि कुंभार श्रपार॥ (११२)

भरतेश्वर ही केवल मात्र चक्री न था। बाहुबली के नगर में भी श्रनेक चक्र-वर्ती, यानि, कुम्हार थे। बाहुबली का बल चक्रादि श्रायुधो पर श्राश्रित न था—

परह श्रास किणि कारणि कीजइ ? साहस सहंवर सिक्डि वरीजइ। हीऊं श्रनइं हाथ हत्थीयार एहजि वीर-तण्ड परिवार ॥ १०४॥

इस रास की भाषा की हम 'रास श्रौर रासान्वयी काव्य' में प्रकाशित श्राबूरास, रेवंतिगिरि रास श्रादि की भाषा से तुलना कर सकते हैं। राजस्थानी श्रौर गुजराती भाषा के विद्वानों के लिये यह मानों श्रपनी निजी भाषा है। प्राचीन हिंदी के जानकारों के लिये भी यह सुज्ञेय है।

## पृथ्वीराज रासो

'भारत बाहु बिलरास' के कुछ समय बाद हम पृथ्वीराज रासो को रख सकते हैं। यह निश्चित है कि इसकी रचना सोलहवीं शताब्दी तक हो चुकी थी। श्रकवर के समय में रचित 'सुर्जन चिरत' 'श्राईने-श्रकवरी' श्रादि ग्रंथों से सिद्ध है कि तत्कालीन समाज चंद श्रीर उसके काव्य से मली भॉति परिचित था। इसलिये प्रश्न केवल इतना ही रहता है कि सोलहवीं शताब्दी से कितने समय पूर्व पृथ्वीरासो की रचना हुई होगी।

रचनाकाल की प्रथम कोटि निश्चित की जा सकती है। संयोगिता स्वयंवर श्रीर कइमास वध रासो के प्राचीनतम श्रंश हैं। स्वयंवर की तिथि श्रनिश्चित है। किंतु कइमास वध की तिथि निश्चित की जा सकती है। खरतरगच्छ पद्यावली के उल्लेख से सिद्ध है कि संवत् १२३६ तक मंडलेश्वर कइमास पृथ्वीराज के दरवार में श्रत्यंत प्रभावशाली था। 'पृथ्वीराजिवजय' की रचना के समय भी उसका प्रभाव प्राय: वही था। हम श्रन्यत्र सिद्ध कर चुके हैं कि 'पृथ्वीराजिवजय' की रचना सन् ११६१ श्रीर ११६२ के बीच में हुई होगी। उसके नाम से ही सिद्ध है कि वह पृथ्वीराज की महान् विजय का काव्य रूप में स्मारक है। यह विजय सन् ११६१ में हुई। एक वर्ष वाद यही विजय पराजय मे परिणत हो चुकी। कइमास-बध को हम ऐतिहासिक घटना माने, तो हम इसे पृथ्वीराजिवजय की रचना के वाद, श्रर्थात् सन् ११६२ के श्रारंम में रखना होगा। पृथ्वीराजिवजय की यह घटना श्रज्ञात है; रासो के कथानक का यह प्रमुख भाग है। इसी वात को ध्यान में रखते हुए हम रासो की रचना की प्रथम कोटि को सन् ११६२ में रख सकते हैं।

निश्चित रूप से इससे अधिक कहना कठिन है। रासो के अपभंशरूप

चाले पद्य 'पुरातन प्रबंध संग्रह' की जिस प्रति में मिले हैं, उसका लिपिकाल संवत् १५२८ है। इसलिये जिस पुस्तक से ये पद्य लिये गए हैं वह निश्चित ही वि० १५२८ (सन् १४७१) से पूर्व बनी होगी किंतु इसी संग्रह में निम्न-किलिखत ये शब्द भी मिले हैं:—

सिरि वत्थु पाल मंतीसर जयतसिंहभण्णत्थं। नागिंदगच्छमंडण उदयप्पद सूरि सी सेणं॥ जिल्महेण य विक्कमकालाउ नवह श्रहियबारसए। नाला कहाल्पहाला एष पबंधावली रईश्रा॥

इससे यह स्पष्ट है कि प्रबंधसंग्रह के श्रंतर्गत कुछ प्रबंध संवत् १२८६ से पूर्व के भी हैं। क्या पृथ्वीराज प्रबंध उन्हीं प्राचीन प्रबंधों में है ? कहना कुछ कठिन है। प्रबंध में एकाध बात वर्तमान है जो इतिहास की दृष्टि से ठीक नहीं है। पृथ्वीराज ने सात बार सुल्तान को हराकर नहीं छोड़ा, न उसने कभी गजनी से कर उगाहा। किंतु साथ ही कुछ बाते ऐसी भी हैं जिन्हें कोई जानकार ही कह सकता था। हासी से श्रागे जाकर मुसलमानों से युद्ध करना ऐसी ही एक घटना है। युद्ध के समय पृथ्वीराज का सोना भी वैसी ही तथ्यमयी दूसरी घटना है। पृथ्वीराज का बंदी होकर श्रंत में मारा जाना भी इसी प्रकार सत्य है। गुर्जर देश में रहनेवाला कोई व्यक्ति सपाद-लच्चाधिपति पृथ्वीराज के विषय में यदि इतनी बातें जानता हो तो उसका समय पृथ्वीराज से बहुत श्रिक्ष दूर न रहा होगा। पर 'पुरातन प्रबंध संग्रह' के छप्यों की भाषा के श्राधार पर भी रासो के काल का कुछ विचार किया जा सकता है। छप्पय निम्नलिखित हैं:—

इक्कु बाणु पहुबीसु जु पई कईबासह सुक्क्यों उर भिंतरि खडहिड धीर कक्खंतरि चुक्कड । बीग्रं किर संघीडं मंमइ सुमेरनंदण ? एह सु गडि दिहमश्रो खगइ खुदद सईभिर वणु । फुड छंदि न बाइ इह लुम्भिड चारइ पलकड खल गुलह, न जाग्रडं चंदबलिइड कि न वि न छुट्टइ इह फलह ॥ २७५ ॥ श्रमहु म गिह दाहिमश्रों रिपुराय खयकह कूडु मन्नु सम ठवश्रों एहु जं बूय मिलि जग्गर । सह नामा सिक्खवडं जइ सिक्खिविडं बुक्फई, जाइ चंदबलिइ मुक्स प्रमक्खर सुक्फइ।

# पहु पहुविराय सहं-भरिधणी सयंभरि सउग्रह संभरिसि, कहंबास वित्रास विसर्हावणु मिन्छबंधिबद्धश्रो मरिसि ॥

भाषा स्पष्टतः ऋपभ्रंश है; किंतु सर्वथा टकसाली ऋपभ्रंश नहीं। जिस ऋपभ्रंश का वर्णन हमें 'हेम व्याकरण' में मिलता है, यह उससे कुछ ऋधिक विकंसित न्त्रीर कुछ त्र्राधिक घिसी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए डॉ॰ माता-प्रसाद ने मूल रासो की रचना को सन् १४०० के लगभग रखने का प्रयत किया है। किंतु भाषादि के विषय में 'भरतेश्वर बाहुबलि रास' का संपादन करते समय मुनि जिनविजयजी ने जो शब्द लिखे थे वे पठनीय हैं:--इकार उकार के हस्व दीर्घ का निश्चित नियम श्रपनी भाषा के पुराने लेखक नहीं रखते। "इसके सिवाय शब्दों की वर्ण संयोजना के बारे में भी श्रपने पुराने लेखक एकरूपता नहीं रखते। श्रकेले 'हवे' शब्द को 'हिवं' 'हिवु'। वर्ण संयोजना की इस अवस्था के कारण कोई भी पुरानी देशभाषा के लेखक की रचना में हमें उसकी निजी निश्चित भाषाशैली श्रीर लोगों की उचारण पद्धति का निश्चित परिचय नहीं मिलता । कोई ऐसी पुरानी कृति परिमाणः मे विशेष लोकप्रिय बनी हो श्रौर उसका पठन पाठन में श्रिधिक प्रचार हुश्रा हो, तो उसकी भाषा रचना में जुदा जुदा जमानों के अनेक जाति, रूप श्रौर पाठमेद उत्पन्न होते हैं, श्रौर वह श्रत्यधिक श्रनवस्थित रूप धारण करती है। श्रौर उसी के साथ किसी भाषातत्वानभिज्ञ संशोधक विद्वान् के हाथ यदि वह उसके शरीर का कायाकल्प हो जाय तो वह उसी दम नया रूप भी प्राप्त कर लेती है। ' यदि इन्ही शब्दो को हम वि० सं० १५२८ में लिपि की हुई पुस्तक पर लागू करें तो रासो के उद्घृत छंदों की भाषा हमें रासो को लगभग सन् १४०० के लगभग रखने के लिये बाध्य नहीं करती। उसकी अपेचाकृत परवर्तिता भाषा उंपर्युक्त श्रनेक कारगो से हो सकती है।

मूल श्रपभ्रंश रासो इस समय उपलब्ध नहीं है। किंतु उसके श्रनेक परवर्ती रूप श्रव प्राप्त हैं। श्रारंभ में केवल रासो के लगभग ४०,००० श्लोक परिमाण वाले वृहद रूप की श्रोर लोगों का ध्यान गया। श्याभसुंदरदास श्रीर मोहनलाल विप्णुलाल पंख्या श्रादि ने १६०४-१६१२ में नागरीप्रचारिणी सभा से इस रूपांतर को प्रकाशित किया, श्रीर कई वर्ष तक इसी के श्राधार पर रासो की ऐतिहासिकता के विषय में विचार श्रीर विमर्श चलता रहा। कुछ समय के वाद उसके श्रन्य रूपांतर भी सामने श्राए। किंतु विद्वान् उन्हें रासो के संचित्त रूप मानते रहे। सन् १६३८ में मथुराप्रसाद जी दीचित ने

श्रमली पृथ्वीराज रासो के नाम से रासो के मध्यम रूपांतर के एक समय को लाहौर से प्रकाशित किया। इस रूपातर का परिमाण लगभग १०,००० श्लोक है। सन् १६३६ में हमने इसके तीसरे रूपांतर के विषय में 'पृथ्वीराजरासो एक प्राचीन प्रति श्रौर प्रामाणिकता नाम का एक लेख नागरीप्रचारिणी पत्रिका, काशी, में प्रकाशित किया। इस रूपातर का परिमाण लगभग ४,००० श्लोक है। इस रूपांतर की प्रेस-काँपी भी हमने तैयारी की थी। किंतु हमारे सहयोगी प्रोफेसर मीनाराम रंगा का श्रकस्मात् देहावसान हो गया। श्रौर उसके बाद उस प्रति का कुछ पता न लग सका। रासो के चौथे रूपांतर का श्रंशतः संपादन 'राजस्थान भारतीय' में श्रीनरोत्तमदास स्वामी ने किया है। कन्नौज समय का संपादन डाँ० नामवर सिंह ने किया है। इस रूपांतर का परिमाण लगभग १३०० श्लोक है।

पाठो की छानबीन करने पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि छोटे रूपांतर बड़े रूपांतरों के संचित्त संस्करण नहीं हैं। डॉ॰ माताप्रसाद ने सपरिश्रम परीच्या के बाद बतलाया है कि बृहद् तथा मध्यम रूपांतरों में ४६ स्थानों में से केवल १६ स्थानों पर बलाबल संबंधी समानता है, शेष स्थानों में विषमता है। मध्यम श्रीर लघु में ५१ स्थानों में से २४ में विषमता है। यदि छोटे रूपांतर वास्तव में दूसरों के संक्षेप होते तो ऐसी विषमता न होती।

यह विषमता स्पष्टतः परवर्ती किवयो की कृपा है। रासो की जनप्रियता ही उसकी ऐतिहासिकता की सबसे बड़ी शत्रु रही है। समय के प्रवाह के साथ ही अनेक काव्य-स्रोतिस्विनी इसमें आ घुसी है, और अब उसमें इतनी घुल मिल गई कि मुख्य स्रोत को हूँ उना किन हो रहा है। अपभ्रंश-काल से लघुतम संस्करण तक पहुँचते-पहुँचते इसमें पर्याप्त विकृति आ चुकी थी; किंतु तदनंतर यह विकृति शीघ्र गित से बढ़ी। चारो रूपातरों में पाए जाने वाले खंड केवल सोलह हैं। मध्यम रूपांतर में २१ समय और अधिक हैं। तेतीस खंड केवल बृहद् रूपातर में वर्तमान है; और इनमें से भी पॉच इस रूपातर की प्राचीनतम प्रतियों में नहीं मिलते। लोहाना आजनबाह, नाहर रायकथा, मेवाती मृगल कथा, हुसेनखाँ चित्ररेखा पात्र, प्रिथा विवाह, देविगिर युद्ध, सोमवध, मोरा राइ भीमंगवध आदि अनैतिहासिक प्रसंग छोटे रूपांतरों में वर्तमान ही नहीं हैं।

यह स्थूलकायता किस प्रकार] श्राई उसका श्रनुमान भी कठिन नहीं

है। केवल कनवज समय में लघुतम रूपांतर की अपेद्धा बृहद् रूपांतर में २१०७ छंद अधिक और उसकी काया लघुतम से सतगुनी है। इघर उघर की सामान्य वृद्धि के अतिरिक्त कन्नीज यात्रा के वर्णन में निम्नलिखित प्रसंग अधिक हैं:—

- १ जमुना किनारे पड़ाव
- ३. सामंत-वर्णन
- ४. नागा साधुत्रों की फौज
- २. ऋपशकुनो की लंबी सूची
- ४. देवी, शिंव, हनुमान त्रादि का प्रत्यच्च होकर त्राशीर्वाद प्रदान
- ५. शंखध्वनि साधुस्रो का वर्णन

डॉ॰ नामवरिषह ने ठीक ही लिखा है, यह विस्तार स्पष्ट रूप से अनावश्यक और अप्रासंगिक है। अपशकुनो की कल्पना केवल प्रमुख सामंतों की मृत्यु को पृष्ट करने के लिये वाद में की गई और पूर्व सूचना के रूप में जोड़ी गई प्रतीत होती है। अलौकिक और अतिमानवीय घटनाओं के लिये भी ऐसी ही व्याख्या प्रस्तुत की जा सकती है। हमने भी इसी प्रकार की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए कई वर्ष हुए लघुकाय रूपातरों को ही अधिक प्रामाणिक मानने का विद्वानों से अनुरोध किया था।

## रासो का परिवर्धन-क्रम

मूल रासो के ठीक रूप का अनुमान असंभव है। किंतु इसमें तीन कथानक अवश्य रहे होगे। संयोगिता स्वयंवर की कथा रासो का मुख्य भाग रही है। यही इसकी मुख्य नायिका है। इसी से यह काव्य सप्राण है। अन्यत्र हमने संयोगिता स्वयंवर की भाषा के आपे चिक प्राचीनत्व का भी कुछ दिग्दर्शन किया है। कइमास-वध का वर्णन पृथ्वीराज प्रबंध के अपभंश पद्यों में हैं। अतः उसका भी रासो का मूलभाग होना निश्चित है। इसी प्रकार मुहम्मद गोरी से अद और पृथ्वीराज का उसका अंततः वध भी मूल रासो के भाग रहे होगे। इस घटना का उपचेप ऊपर उद्धृत 'कइंबास विश्रास विसद्ध विशु मिन्छ इंधिवद्द औ मिरिस' पंक्ति में स्पष्टतः वर्तमान है।

लघुतम की धारणोज की प्रति संवत् १६६७ की है। लगभग चार सौ वर्ष तक भाटों की जवान पर चढ़े इस काव्य में स्वतः श्रानेक परिवर्तन हुए होगे। पुरातन कवियों की रचना में संभवतः श्रिधक भेद नहीं हुआ है। व्यास, गुक्तदेव, श्रीहर्ष, कालिदास श्रादि प्राचीन किव हैं। भोजदेशीय प्रवरसेन का सेतुबंध भी प्राचीन ग्रंथ है। दंडमाली के विषय में कुछ, निश्चित रूप से कहना किन है ? शायद दंडी को ही दंडमाली संज्ञा दी गई हो। वंशावली दिधिकाय नहीं है। उत्पत्ति की कथा केवल इतना ही कह कर समाप्त कर दी गई है कि माणिक्यराज ब्रह्मा के यज्ञ से उत्पन्न हुआ। इसी के वंश में कामांधबीसल हुआ। उसकी मृत्यु के बाद ढुंढ दानव की उत्पत्ति का वर्णन है। जिसके अत्याचार से सोमर की प्रजा में हाहाकार मच गया। अनलल का जन्म मातृगृह में हुआ। अंत में ढुंढ को प्रसन्न कर उसने राज्य प्राप्त किया। आनल्ल का पुत्र जयसिह हुआ। जयसिह के पुत्र आनंदमेव ने राज्य करने के बाद तप किया और राज्य अपने पुत्र सोम को दिया। सोमेश्वर के अनंगपाल तंवर की पुत्री से पृथ्वीराज ने जन्म लिया।

इसके बाद रासो के मुख्य छंद, किवच, जाति, साटक, गाथा दोहा श्रादि का निर्देश कर किव ने रास का परिमाण 'सहस पंच' दिया है जिसका श्रर्थ '१००५' या '५०००' हो सकता है। इसके बाद मंगलाचरण का पुनः श्रारंभ है। पृथ्वीराज का वर्णन इसके बाद में शुरू होता है। एक किवच में सामान्य दिल्ली किल्ली कथा का भी निर्देश है। यह भविष्यवाणी भी इसमें वर्तमान है कि दिल्ली तंवरों के हाथ से चौहानों के हाथ में श्रीर फिर तुर्कों के श्रिधीन होगी। तंवरों का एक बार यहाँ राज्य होगा श्रीर श्रंत में यह मेवाड़ के श्रिधीन होगी।

इस रूपातर के श्रनुसार श्रनंगपाल ने श्रपने दौहित्र को राज्य दिया श्रौर स्वयं तीर्थयात्रा के लिये निकल पड़ा। १११५ वि० सं० में पृथ्वीराज ने राज्य की प्राप्ति की। कन्नौज के पंगराय (जयचंद्र) ने मंत्रियों की मंत्रणा के विरुद्ध राजसूय यज्ञ का श्रारंभ किया। पृथ्वीराज उसमें संमिलित न हुत्रा। जयचंद्र ने दिल्ली दूत भेजा। किंतु गोविंद राजा से उसे कोरा करारा जवाब मिला—

तुम जानहु छन्निय है न कोइ, निरवीर पुरक्षि कबहू न होइ।
(हम) जंगलिह वास कार्लिदि कूल, जानिह न राज जैचंद सूल॥
जानिह न देस जोगिनि पुरेसु, सुर इंदु वंस प्रिथिबी नरेसु।
तिहं वारि साहि बंधियौ जेन भंजियो भूप भिढि सीमसेन॥

जयचंद ने पृथ्वीराज की प्रतिमा द्वार पर लगाई श्रौर यज्ञ श्रारंभ कर दिया। इसके बाद संयोगिता के सौंदर्य कीड़ादि का श्रौर पृथ्वीराज द्वारा यज्ञ के

विध्वंस का वर्णन है। संयोगिता ने भी कथा सुनी श्रौर वीर पृथ्वीराज को वरण करने का निश्चय किया। राजा ने श्रौर ही वर का निश्चय किया था श्रौर हुश्रा कुछ श्रौर ही। राजा ने पुत्री के पास दूती भेजी। उसने संयोगिता को वहुत मनाया; किंतु संयोगिता श्रपने निश्चय से न टली। राजा ने उसे गंगा के किनारे एक महल में रखा।

उधर श्रजमेर में श्रन्य घटनाएँ घट रही थीं ! पृथ्वीराज श्रजमेर से बाहर शिकार के लिये गया था। दुर्भाग्यवश कैमास इस समय पृथ्वीराज की कर्णाटी के प्रण्य-पाश में फॅस गया। पृथ्वीराज को भी सूचना मिली, श्रौर उसने रात्रि के समय लौट कर उसे बाग का लद्य बनाया। लाश गाड़ दी गई। कितु सिद्ध सारस्वत चंदबरदाई से यह बात न छिपी रही।

११६१ की चैत्र तृतीया के दिन सौ सामंत लेकर पृथ्वीराज ने कन्नौज के लिये यात्रा की। किंतु वे कहाँ जा रहे हैं यह पृथ्वीराज श्रौर जयचंद ही जानते थे। रास्ते में राजा ने गंगा का दृश्य देखा श्रौर कन्नौज नगरी को देखते हुए राजद्वार पर पहुँचे। चंद के श्राने की सूचना प्रतिहार ने जयचंद्र को दी। चंद ने जयचंद्र की प्रशंसा में कुछ पद्य कहे, किंतु उनमें साथ ही पृथ्वीराज की प्रशंसा की पृट्ट थी। दासी पान देने श्राई श्रौर [पृथ्वीराज को देखते ही सिर दक लिया। जयचंद उसके रहस्य को पूरी तरह न समम्भ पाया। किंतु प्रातःकाल जब चंद को द्रव्यादि देने के लिये पहुँचा तो पृथ्वीराज को उसकी राजोचित चेष्टाश्रों से पहचान गया। किंतु पृथ्वीराज मयभीत न हुग्रा। वह नगर देखने गया श्रौर गंगा के किनारे पहुँचा। वहीं संयोगिता ने उसे देखा। पृथ्वीराज संयोगिता का वरण करके दिल्ली के लिये रवाना हुग्रा। महान् युद्ध हुग्रा। पृथ्वीराज यथा-तथा दिल्ली पहुँचा श्रौर विलास में मग्न हो गया।

श्रंतिम भाग मे शिहाबुद्दीन से संघर्ष का वर्णन है। मुसलमानी श्राक्रमण् से स्थिति शनैः शनैः भयानक होती गई। सामंतो ने चामुग्ड राज को छुड़-वाया। श्रंतिम युद्ध मे वाकी सामंत मारे गाये। पृथ्वीराज को पकड़ करें शिहाबुद्दीन गजनी ले गया श्रौर श्रंघा कर दिया। चंद यथा-तथा वहाँ पहुँचा। उसने राजा को उत्साहित किया, श्रौर शिहाबुद्दीन को मारने का उपाय निकाल लिया। शिहाबुद्दीन के श्राज्ञा देते ही शब्दवेधी पृथ्वीराज ने उने मार डाला। चंद ने खंजर से श्रात्मधात किया। लघु रूपांतर में कुछ परिवर्धन हुन्ना। मंगलाचरण के बाद दशावतार की स्तुति त्रावश्यक प्रतीत हुई। पुनः दिल्ली राज्यामिषेक कथा के बाद भी यह प्रसंग रखा गया। कैमास मंत्री द्वारा भीम की पराजय, सामंत सलख पंवार द्वारा 'गोरीसाहबदीन' का निगाह, द्रव्यलाभ, संयोगिता उत्पत्ति, द्विजदिजी संवाद, गंधर्व गंधर्वी संवाद, चंदिवरोध, त्रादि कुछ नए प्रसंग इस रूपातर में श्राए हैं। इनसे रासो की ऐतिहासिक सामग्री नहीं बढती। द्विजदिजी संवाद, गंधर्व गंधर्वी संवाद श्रादि तो स्पष्टतः ऊपर की जोड़तोड़ हैं। दो दशावतार स्तुतिन्नों में एक के लिये ग्रंथ में वास्तव में कोई स्थान नहीं है।

मध्यम रूपांतर की कथा लघु रूपातर से द्विगुण या कुछ अधिक है। स्वमावतः उसकी परिवृद्धि भी तदनुरूप है। नाहर राज्य पराजय, मूगल पराजय, इछिनी विवाह, आखेटक सोलंकी सारंगदेह स्तेन मूगल ग्रहण, भूमि सुपन सुगन कथा, समरसी प्रिथा कुमारी विवाह, सिवता विवाह, राठौर निड्दर डिल्ली आगमन, पीपजुद्ध विजय हंसावती विवाह, वरुण दूत सामंत उभयो युद्ध वर्णन, मोराराइ विजय युद्ध वर्णन, मोराराइ भीमंग दे वधन, संजोगिता पूर्व जन्म कथा, विजयपाल दिग्विजय, बालुकाराय वधन, पंगसामंत युद्ध, राजा पानी पंथ मृगया केदार संवाद, पाहार हस्तेन पाति साहिग्रहण, सपली गिधिनी संजोतिको सूर सामंत पराक्रम कथन आदि नव्य नव्य प्रसंगो के सुजन द्वारा रासो की अनैतिहासिकता इसमें दशगुणित हो चुकी है। किंतु इससे रस के काव्य सौष्ठव में कमी नहीं होती। कुछ नवीन प्रसंग तो काव्य दृष्टि से पर्याप्त सुंदर है।

षृद् रूपांतर में बहुत अधिक पाठ वृद्धि है। कन्ह श्रंख पट्टी, श्राखेटक वीर वरदान, खट्टू त्राखेट, चित्ररेखा पूर्व जन्म, पुंडीर दाहिमो विवाह, देविगिरि युद्ध, रेवातटयुद्ध अनंगपाल युद्ध, घध्घर की लड़ाई, करहेड़ा युद्ध, इंद्रावती विवाह, जैतराई पातिसाह साहब, कांगुरा विजय, पहाड़राइ पातिसाह साहब, पज्जूनक छवाहा, चंद द्वारका गमन, कैमास पातिसाहग्रहण, सुकवर्णन, हासी के युद्ध, पज्जून महुबा युद्ध, जंगम सोफी कथा, राजा श्राखेटक चखा आप, रेनसी युद्ध श्रादि इसमे नवीन प्रसंग हैं। डॉ० नामवरसिह के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट है कि सबके बाद की जोड़ तोड में लोहाना श्राजान बाहु पद्मावती विवाह, होली कथा दीपमाला कथा और प्रथिराज विवाह हैं। संभव है कि इनमें से कुछ स्वतंत्र काव्यो के रूप में वर्तमान रहे हों, और श्रारहवीं शताब्दी में ही इनकी रासो में श्रंतर्भक्त हुई हो।

## कुछ उहापोह

क्रगंतरों के परिवर्धन कम के आधार पर रासों के विषय में कुछ ऊहापोह किया जा सकता है। रासो की मुख्य कथा पृथ्वीराज से संबंध रखती है। उसका श्रादि भाग, चाहे हम उसे श्रादि पर्व कहे या श्रादि प्रबंध, वास्तव में रासो की पूर्वपीठिका मात्र है। हम 'मुद्राराच्त्स' दशकुमाचरिता।दि की पूर्वपीठिकात्रो से परिचित हैं। इनमें सत्य का ऋंश ऋवश्य रहता है; कितु कल्पना सत्य से कहीं ऋषिक मात्रा में रहती है। यही बात पृथ्वीराजरासो के श्रादि भाग की है। उसमें सब बीसल एक हैं, पृथ्वीराज भी एक बन चुका है। ढ़ंढा दानन की विचित्र कथा भी है, श्रौर उसके बाद श्रानल्ल की। वास्तव में त्रानल्ल के पिता के समय सपादलच्च को बहुत कष्ट उठाना पड़ा था। शायद इसी सत्य की स्मृति ने ढुंढा को जन्म दिया हो। दिल्ली प्राप्ति इस भाग के रचयिता को ज्ञात थी। किंतु उस समय तक लोग किसी ऋंश तक यह भूल चुके थे कि यह प्राप्ति विजय से हुई थी। श्रनंगपाल ने खुशी खुशी दिल्ली चौहानो को न दी थी। धारगोज की प्रति में यह भाग वर्तमान है। निश्चित रूप से इसलिये यही कहा जा सकता है कि श्रादि पर्व की रचना वि० सं० १६६७ में हो चुकी थी। इसकी तिथि तालिका किल्पत है, ग्रौर उसी के ग्राधार पर रासो के ग्रवशिष्टांश में भी तिथियां भर दी गई हैं।

स्वल्पसी प्रस्तावना के बाद संभवतः रासो का आरंभ पंगयज्ञ विध्वंश से होता है। उसके बाद संयोगिता को पृथ्वीराज को वर्गा करने का निश्चय, कैमासवध, कन्नौज प्रयाग, कन्नौज वर्णन, संयोगिता विवाह, पंग से युद्ध और दिल्ली आगमन आदि के प्रसंग रहे होंगे। इनमें यन तन परिवर्धन और परिवर्तन तो संभव ही है। पुरातन-प्रवंध-संग्रह में उद्धृत भविष्यवागीसे यह भी संभव है कि रासो मे पृथ्वीराज के युद्ध और मृत्यु के भी प्रसंग रहे हो। किंतु उस आंतिम भाग का गठन अवश्य कुछ भिन्न रहा होगा। पृथ्वीराज का शब्द वेध द्वारा मुहम्मद गोरी को मारना किसी परतर कि की स्म है। मूल के शब्द भिज्ञुवंधिनंदूओं मरिसि' से तो अनुमान होता है कि पृथ्वीराज की मृत्यु कुछ गौरवपूर्ण न रही होगी। उत्तर पीठिका का बानवेध प्रसंग संभव है मूल रासो में न रहा हो।

इसके वाद भी जो जोड़ तोड़ चलती रही उसका ज्ञान हमें लघु रूपांतरीं से चलता है। इस रूपातर की एक प्रति का परिचय देते हुए हमने लिखा



था कि इसमें अनेक प्रसंग अनैतिहासिक हैं। लघु और लघुतर रूपातरो की तुलना से इनमें कुछ अनैतिहासिक प्रसंग आसानी से चुने जा सकते है।

मध्य श्रीर बृहत् रूपांतरों का सुजन संभवतः मेवाड़ प्रदेश में हुश्रा। इनमें मेवाड़ विषयक कथानक यत्र तत्र घुस गये हैं, श्रीर पृथ्वीराज के समय मेवाड़ को कुछ विशेष स्थान देने का प्रयत्न किया गया है। समरसिंह पृथ्वीराज का साला नहीं, बहनोई है मध्यरूपातर में समरसिंह जयचंद से युद्ध करता है। बृहदरूपातर में वह शिहाबुद्दीन के विरुद्ध भी दिल्ली की सहायता करता है। इस रूपातर में कविकल्पना ने रासों के श्राकार की खूब बृद्धि की है। इस रूपातर का सुजन न हुश्रा होता तो संमवतः न रासों को इतनी ख्याति ही प्राप्त होती श्रीर न उसकी ऐतिहासिकता परही इतने श्राच्लेप होते। पिडहार, मुगल, सोलंकी, पेवार, दिहया, यादव, कछवाहादि सभी राजपूत जातियों को इसमें स्थान मिला है। कथा-वार्ताश्रो की सभी रूढ़ियों का भट्टदेवों ने इसकी कथा को विस्तृत करने में उपयोग किया है। डॉ॰ हजारी-प्रसाद द्विवेदी ने जिन कथानक रूढ़ियों का निर्देश किया है, उनमें कुछ ये हैं—

- (१) कहानी कहनेवाला सुगगा
- (२)(i) स्वप्न मे प्रिय का दर्शन
  - (ii) चित्र मे देखकर किसी पर मोहित हो जाना
  - (iii) भिचुत्रो या बंदियों से कीर्ति वर्णन सुनकर प्रेमासक्त होना इत्यादि
- (३) मुनि का शाप
- (४) रूप परिवर्तन
- (५) लिंग परिवर्तन
- (६) परकाय प्रवेश
- (७) त्राकाशवागी
- ( ८ ) श्रभिज्ञान या सहिदानी
- (६) परिचारिका का राजा से प्रेम ग्रौर ग्रंत में उसका राजकन्या श्रौर रानी की बहन के रूप में श्रभिज्ञान
- (१०) नायक का ऋौदार्य
- (११) षड्ऋतु श्रौर बारहमासा के माध्यम से विरहवेदना
- (१२) हंस कपोत स्रादि से संदेश भेजना

इनमें त्रानेक रूढियां रासो के बृहद रूपातर में सफलतापूर्वक प्रयुक्त हुई है। हमारा त्र्रनुमान है कि मूल रासो शृंगाररसानुप्राणित ध्वीर काव्य था श्रौर उनमे इन रूढ़ियों के लिये विशेष स्थान न था। रासों में रूढ़ियों का श्राश्रय प्रायः इसी लद्य से लिया गया है कि प्रायः श्रालित रूप से नई कथात्रों को प्रचित किया जा सके। यही श्रनुमान लघुकाय रूपांतरों के श्रध्य-यन से दृढ़ होता है। लघु श्रीर लघु रूपांतर में दिल्ली किल्ली की कया का उल्लेख मात्र है। राज-स्वप्न की रूढ़ि द्वारा उसे मध्यम रूपातर में विस्तृत, कर दिया गया है। शुक श्रौर शुकी के वार्तालाप से इंछिनी श्रौर शशिवता के विवाह उपस्थित किये गये हैं। संभवतः यह किसी श्रच्छे कवि की कृति हैं। किंतु ये रासो में कुछ देर से पहुँची। संयोगिता की कथा राजसूय यज्ञ की तैयारी से हुई होगी। उसमें 'मदनवृद्धवंभनी गृहे' सकलकला पठनार्थ द्विज-द्विजी संवाद गंधर्व-गंधर्वी संवाद, श्रीर वृहदरूपांतर का शुकवर्णन प्रचेप मात्र हैं। शुक संदेश वाली पद्मावती की कथा शायद सतरहवीं शताब्दी से पूर्व वर्तमान रही हो। किंतु बृहद रूपांतर की प्राचीन प्रतियों में भी यह कथा नहीं मिलती। इसलिये रासों में इस कथानक का प्रवेश पर्याप्त विलंब से हुन्ना है।

संयोगिता की कथा का श्रारंभ होते ही श्रन्य रस गौगा हो जाते हैं। उसके विवाह से पूर्व वृहद रूपांतर में 'हासी पर प्रथम युद्ध पातिसाह पराजय' हांसी-पुर द्वितीय युद्ध पातिसाह पराजय', 'पज्जून महुवायुदू पातिसाह पराजय' पज्जून कछवाहा पातिसाह प्रहण, जैवंद समरसी युद्ध, दुर्गा केदार, जंगम सोफी कथा श्रादि प्रसंग स्पष्टतः श्रसंगत हैं। इनसे न मुख्य रस की परिपृष्टि होती है श्रीर न कोई ऐसा कारण उत्पन्न होता है जिससे पृथ्वीराज कन्नीज जाने की तैयारी करे। इसके विपरीत कैमास वध प्रेरक श्रीर षट्शृतु वर्णन विलंब के रूप में यहाँ संगत कहे जा सकते हैं।

इसी तरह जब बृहद् रूपांतर के ६३ खंड 'सुकिवलास' पर पहुँचते हैं तो स्वभावतः यह भावना उत्पन्न होती है कि प्रचेप की फिर तैयारी की जा रही है। राजा श्राखेटक चखश्राप, प्रथिराज विवाह, समरसी दिल्ली सहाई श्रादि इस प्रचेप के नमूने हैं। जिस प्रकार रासो में एक कल्पना प्रधान पूर्वपीठिका है, उसी तरह उसमें एक उत्तरपीठिका भी वर्तमान है। यह किस समय जुड़ी यह कहना कठिन है। कुछ श्रंश शीष्ट्र ही श्रीर कुछ प्रयीप्त विलंब से इसमें संमि-

लित किये गए हैं। रैनसी जुद्ध, जै चंद गंगासरन श्रादि प्रसंग इसके मध्य-रूपातर में भी नहीं हैं।

#### भाषा

पृथ्वीराज प्रबंध के श्रंतर्गत रासो पद्यों के मिलने के बाद हमारी यह धारणा रही है कि मूल रासो श्रपभ्रंश में रहा होगा। श्रव उसका कोई भी रूपातर यदि श्रपभ्रंश का ग्रंथ न कहा जा सके तो उसका कारण इतना ही है कि जनिप्रय श्रालिखित कान्यों को भाषा सदा एक सी नहीं रहती। उनमें पुरानेपन की भलक मिल सकती है, यत्र तत्र कुछ श्रपभ्रंश-प्राय स्थल भी मिल सकते हैं। किंतु भाषा बहुत कुछ बदल चुकी है। साहित्यिक श्रपभ्रंश किसी समय मुख्यतः टक्क, भादानकं, मरुस्थलादि की बोलचाल की भाषा थी, इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमने राजस्थान में रचित, राजस्थान-शौर्य-प्रख्यापक इस पृथ्वीराजरासो कान्य के मूलस्वरूप को तेरहवीं शतान्दी में प्रयुक्त राजस्थानी भाषा, श्रार्थात् श्रपभ्रंश का ग्रंथ माना था। इस विकसित राजस्थानी या पश्चिमी राजस्थानी का ग्रंथ मानने की भूल हमने नहीं की है।

पृथ्वीराज प्रबंध में उद्धृत रासो के पद्यों में श्रपभ्रंश की उकार बहुलता है, जैसे इंक्कु, वागुं, पहुर्वास, जु, चंदबलिइड । कइंबासह, गुलह, पइं, जेपइ श्रादि भी श्रपभ्रंश की याद दिंलाते हैं। क्तात कियाश्रों के मुक्कश्रो, खंडहिंड श्रादि भी द्रष्टव्य हैं।

लघुतम संस्करण की भाषा श्रपश्रंश नहीं है। किंतु यह बृहद् श्रीर लघु रूपातरों की भाषा से प्राचीन है। इसमें फारसी भाषा के शब्दों का बृहद् रूपा तरों से कम प्रयोग है। रेफ का निपर्यय (कर्म > कम्म, धर्म > धर्म ) लघुतम रूपातर में श्राधिक नहीं है। व्यंजनों का दित्व प्राकृत श्रीर श्रप्रश्रंश की निशेषता है। लघुतम रूप में यह व्यंजनदित्व प्रायशः रिच्त है। श्रंत्य 'श्राइ' श्रमी 'ऐ' में परिवर्तित नहीं हुन्ना है 'ऋ' के लिये प्रायः 'रि' का प्रयोग हैं। कर्ताकारक में श्रपश्रंश की तरह रूप प्रायः उकारात है। संबंधकारक में श्रपश्रंश के 'ह' का प्रयोग पर्याप्त है। प्रानी ब्रज के परसर्ग 'ने' का रासों में प्रायः श्रमाव है। ब्रज का 'कों' इसमें नहीं मिलता। श्रन्य भी अनेक प्राचीन ब्रज के तत्त्व इसमें नहीं है। किंतु चौहानों का मूलस्थान मत्स्य प्रदेश था। पूर्वी राजस्थान में प्रथ्वीराज के वंशज सन् १३०१ तक राज्य करते रहे। श्रतः इन्हीं प्रदेशों में शायद रासों का श्रारंभ में विशेष प्रचार रहा हो।

रासो के जिन भाषा तत्त्वों को हम वज का पूर्वस्वरूप मानते हैं वे संभवतः पूर्व राजस्थानी के रूप है जो हिंदी के पर्याप्त सन्निकट हैं।

लघुरूपांतर की भाषा यत्र-तत्र इससे ऋषिक विकसित है। इसके दशा-वतारवंदन में कंसवध पर्यंत कृष्णाचरित संमिलित है। इसके प्रचिप्त होने का प्रमाण निम्नलिखित पद्यों की नवीन भाषा है—

सुनो तुमहुचंपक चंद चकोर, कही कहं स्याम सुनौ खग मोर। कियो हम मान तज्यो उन संग, सह्यो नहीं गर्व रहयो नहीं रंग॥ सकल लोक व्रजवासि जहँ, तहॅ मिलि नंदकुमार। दिध तंडुल मंजुल मुखहिं, किय ्बहु विद्धि श्रहार॥ फितु इसके पुराने श्रंश की भाषा श्रपभ्रंश के पर्याप्त निकट है।

## रास्रो

हम जंगतहं वास कातिन्दि कूत जांनहि न राज जैचन्द मूल। जानहिं तु एक जुग्गिनि नरेस सुर इंद वंस पृथ्वी नरेस॥

#### अपभ्रंश

जंगलह वासि कालिन्दि-कूल, जाणह ण रज्ज जहचंदमूल। जाणह तु हक्कु जोरणि-पेरेसु, सुरिंदवंसिंह पुहविण्रेसु॥

मध्यम श्रीर वृहद् रूपातरों में भाषा का विकास श्रीर स्पष्ट है। फारसी शब्दों का प्राचुर्य दित्व युक्त व्यंजनों का सरलीकरण, स्वरसंकोचन, 'ण' के स्थान पर 'न' का श्रीर 'श्राइ' के स्थान पर 'ए' का प्रयोग विशेष रूप से. दर्शनीय है। भापाविभेद, प्रसंग विभेद, प्रकरण संगति श्रादि को ठुकरा कर ही हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि रासों में कोई रूपांतर नहीं है। वृहद् रूपातर की प्राचीनतम प्रित संवत् १७६० की है। इसके संकलयिता ने इस बात का ध्यान रखा है कि उस समय की सभी प्रसिद्ध जातियाँ उसमें श्रा जाय श्रीर हर एक के लिये कुछ न कुछ प्रशंसा के शब्द हो।

### रासो में ऐतिहासिक तथ्य

रासो की कथात्रों के ऐतिहासिक त्राधार का हमने कई वर्ष पूर्व विवेचन

किया था। बृहद् रूपांतर में श्रनेक श्रनैतिहासिक कथाश्रो का समावेश स्पष्ट रूप में वर्तमान है। उसके संवत् श्रशुद्ध हैं। वंशावली कल्पत है। प्रायः सभी वर्णन श्रतिरंजित हैं। सभी रूपातरों के विशेष विचार एवं विमर्श के बाद हम तो इस निष्कर्ण पर पहुँचे हैं कि रासो का मूल माग संभवतः पंग-यश-विध्वंस, संयोगिता नेम-श्राचरण, कैमास वध, षट्रितु वर्णन, कनवजकथा श्रोर बड़ी लड़ाई मात्र है। इसमें श्रादि पर्व, दिल्ली किल्ली दान श्रोर श्रनंग-पाल दिल्ली दान पूर्व पीठिका के रूप में जोड़ दिये गये हैं। इस पीठिका में कुछ ऐतिहासिक तथ्य वर्तमान हैं, किंतु तीन पृथ्वीराजों के एक पृथ्वीराज श्रीर चार बीसलों के एक बीसल होने से पर्याप्त गड़बड़ हो गई है। श्रनल श्रीर बीसल के संबंध में भी श्रशुद्ध है। डुंढा दानव की कल्पना यदि सत्याश्रित मानी जॉय तो उसे मुहम्मद बहलिम मानना उचित होगा। इसके हाथों श्रनल के पिता के समय सपाद लच्च देश को काफी कष्ट उठाना पड़ा था। बाग्यवेध मूल रासो की उत्तर पीठिका है। इसमें भी कल्पना मिश्रित कुछ सत्य है। पृथ्वीराज प्रबंध श्रीर ताजुल मासीर से स्पष्ट है कि पृथ्वीराज की मृत्यु युद्ध स्थल में नहीं हुई। कोई षड्यंत्र ही उसकी मृत्यु का कारण हुश्रा।

इतिहास की दृष्टि से रासो के बृहद् रूपांतर में दी हुई निम्नलिखित कथाएँ सर्वथा श्रसत्य हैं—

१. लोहाना आजानबाहु--बृहत् रूपांतर के प्राचीन प्रतियो में यह खंड नहीं मिलता। भाषा देखिये---

> तब तबीब तसलीम करि लैं घरि श्राइ छहान ॥ ४ ॥ हज्जार पंच सेना समय, करि जुहार भर चल्ल्यो ॥ ७ ॥

तबीब, तसलीम म्रादि विदेशी शब्द हैं। तंवर वंशी म्राजानु बाहु का कच्छ पर म्राक्रमण भी म्रसंभव है। पृथ्वीराज के साम्राज्य का कोई भूभाग कच्छ से न लगता था।

२. नाहरराय कथा—पृथ्वीराज अपने पिता की मृत्यु के समय केवल १०-११ साल का था। सोमेश्वर के जीवन काल में मंडोर राज नाहरराय को हराना और उसी की कन्या से विवाह करना पृथ्वीराज के लिये असंभव था।

३. मेवाती मूगल कथा—सोमेश्वर के जीवन काल में पृथ्वीराज द्वारा मेवाती मूगल की पराजय भी इसी तरह श्रसंभव है। कविराज मोहनसिंहजी भूगल शब्द को मेवाती सरदार का नाम माना है। किंतु उसके सपचीय वार्जिद खॉ पठान, खुरासान खान मगंद मरदान श्रोदि के नामों से प्रतीत होता है कि इस प्रसंग के रचयिता ने मूगल को मुसलमान ही माना है। पृथ्वीराज के समय मुसलमानों के मेवात में न होने का ज्ञान उसे न था।

४. हुसेन कथा

५. आखेट चूक

६. पुंडीर दाहिमी विवाह

७. पृथा विवाह

८. ससिवता विवाह

६. हंसावती विवाह

१०. इंद्रावती विवाह

११. कागुरा युद्ध

इन सब में अनेक ऐतिहासिक असंगतियों के अतिरिक्त यह बात भी ध्यान देने के योग्य है कि यह सब घटनाएँ सोमेश्वर के जीवन काल में अर्थात् पृथ्वीराज के शैशवकाल में रखी गई हैं। पृथ्वीराज का जन्म सं० १२२३ में हुआ और सोमेश्वर की मृत्यु सं० १२३४ में। पृथ्वीराज की आयु इतनी कम थी कि राजका कपूर देवी को संभालना पड़ा।

१२. खड्वन मध्ये कैमास-पातिसाह ग्रह्ण

१३. भीमरा वध

भीम वास्तव में पृथ्वीराज के बाद भी चिरकाल तक जीवित रहा।

(१४) पृथ्वीराज के शिहाबुद्दीन से कुछ युद्ध-

इन युद्धों की संख्या शनै:-शनैः बढ़ती गई है। कुछ इनमें से स्रवश्य कल्पित हैं।

(१५) समरसी दिल्ली सहाय

(१६) रैनसी युद्ध

समरिश को सामंतिषंह का विरुद्ध मानकर ऐतिहासिक त्रापियों को दूर करने का प्रयत्नन किया गया है। किंतु सामंतिष्ठेह स्वयं सं० १२३६ से पूर्व मेवाइ का राज्य खो वैठा था। संवत् १२४२ के पूर्व वागड़ का राज्य भी उसके हाथ से निकल गया। इसलिये यह संभव नहीं है कि उसने सं० १२४८ के लगभग पृथ्वीराज की कुछ विशेष सहयता की हों। मेरा निजी विचार है कि परिवर्धित संस्करणों की उत्पत्ति मुख्यतः मेवाड़ जनपद में हुई है, श्रीर इसी कारण उनमें मेवाड़ के माहात्म्य को विशेष रूप से बढ़ाया चटाया गया है;

परिवर्धित भाग सभी शायद अनैतिहासिक न रहा हो। पूर्व पीठिका, त्रीर उत्तरपीठिका की अर्ध-ऐतिहासिकता के विषय में हम कुछ कह चुके हैं, भीम चौलुक्य और पृथ्वीराज का वैमनस्य कुछ ऐतिहासिक आधार रखता है। यद्यपि न भीम ने सोभेश्वर को मारा और न स्वयं पृथ्वीराज के हाथों मारा गया। कन्ह, श्रखपट्टी, पद्मावती विवाह श्रादि में भी शायद कुछ सत्य का अंश हो। वास्तव में यह मानना श्रसंगत न होगा कि वर्तमान रासो का बृहद् रूपातर एक किव की कृति नहीं है। बहुत संभव है कि पृथ्वीराज के विषय में श्रनेक किवयों की रचनाएँ वर्तमान रही हो। महाभारत-व्यास की तरह किसी रासो-व्यास ने इन्हें एकत्रित करते समय सभी को चंदवरदाई की कृतियाँ बना दी हैं। शुक शुकी, दिज दिजी श्रादि की प्रचलित रूढ़ियों द्वारा इन कथाश्रों को रासो के श्रंतर्गत करना भी विशेष कठिन न रहा होगा। जब रासो ने कुछ विशेष प्रसिद्ध प्राप्त की, तो इसमें श्रन्य जातियों के नाम भी जोड़ दिये गए। पज्जून कछवाहा, नाहडराय पिडहार, धीरपुंडीर, संभव है कि ऐतिहासिक व्यक्ति रहे हो। कित्र उनका पृथ्वीराज से संबंध संदिग्ध है।

रासो के मूलभाग में संयोगिता स्वयंवर, कैमासवध श्रौर पृथ्वीराज शिहा-बुद्दीन-संघर्ष-प्रसंग हैं। इन तीनों की ऐतिहासिकता सिद्ध की जा सकती है। केवल रंभामंजरी श्रौर हम्मीर महाकाव्य में संयोगिता का नाम न श्राने से संयोगिता की श्रनैतिहासिकता सिद्ध नहीं होती। रंभामंजरी प्राय: सर्वथा ऐतिहासिक तथ्यो से शून्य है। हम्मीर महाकाव्य में भी पृथ्वीराज के नागार्जुन भादानक जाति, चंदेलराज परमदिन्, चौलुक्य राज भीमदेव द्वितीय एवं परमारराज धारावर्पादि के साथ के युद्धों का वर्णन नहीं है। हम्मीरमहाकाव्य का पृथ्वीराज के जीवन की इन मुख्य घटनाश्रो के विषय में मौन यदि इन्हें श्रनैतिहासिक सिद्ध न कर सके तो संयोगिता के विषय में मौन ही उसे श्रनैतिहासिक सिद्ध करने की क्या विशेष च्रमता रखता है ? पृथ्वीराज प्रबंध से जयचंद्र श्रौर पृथ्वीराज का वैमनस्य सिद्ध है। 'पृथ्वीराज-विजय' में भी गंगा के किनारे स्थित किसी राजकुमारी से पृथ्वीराज के प्रण्य का निर्देश है। काव्य यहीं त्रुटित न हो जाता तो यह विवाद ही सदा के लिये शात हो जाता। 'सुर्जन चरित' श्रौर 'श्राइने श्रकबरी' में संयोगिता की कथा श्रपने यूर्ण रूप में वर्तमान है। संयोगिता के विषय में श्रनेक वर्षों के बाद भी हम निम्नलिखित शब्द दोहराना श्रनुचित नहीं समभते—

"जो राजकुमारी 'रासो' की प्रधान नायिका है, जिसके विषय में अबुल-फल्ल को भी पर्याप्त ज्ञान था, जिसकी रसमयी कथा चाहमानवंशाश्रित एवं चाहमान वंश के इतिहासकार चंद्रशेखर के 'सुर्जनचरित' में स्थान प्राप्त कर चुकी है, जिसे सोलहवीं शती में श्रीर उससे पूर्व भी पृथ्वीराज के वंशज श्रपनी पूर्वजा मानते थे; जिसका सामान्यतः निर्देश 'पृथ्वीराज विजय' महाकाव्य में भी मिलता है; जिसके पिता जयचंद्र श्रीर जयचंद्र का वैमनस्य इतिहासानुमोदित एवं तत्कालीन राजनीतिक स्थित के श्रनुकूल है; जिसकी श्रपहरणक्या श्रभूतपूर्व एवं श्रसंगत नहीं है; जिसकी सचा का निराकरण 'हम्मीरमहाकाव्य' श्रीर 'रंभामंजरी' के मौन के श्राधार पर कदापि नहीं किया जा सकता; जिसकी ऐतिहासिकता के विरुद्ध सभी युक्तियाँ हेत्वाभास मात्र हैं, उस कांतिमती संयोगिता को हम पृथ्वीराज की परमप्रेयसी रानी मानें तो इसमें दोष ही क्या है ? यह चंद्रमुखी अम-राहु द्वारा श्रब कितने समय तक श्रीर गस्त रहेगी ?"

कैमास की ऐतिहासिकता भी इसी तरह सिद्ध है। पृथ्वीराजविजय में यह पृथ्वीराज के मंत्री के रूप में वर्तमान है। खरतरगच्छपट्टावली में इसे महामंडलेश्वर कहा गया है श्रीर राजा की श्रनुपिश्वित में यह उसका प्रतिनिधित्व करता है। जिनप्रभस्रि के विविध तीर्थ कल्प में भी कैमास का जिन प्राकृत के शब्दों में उल्लेख है। उनका हिंदी श्रनुवाद निम्नलिखित है:—'जत्र विक्रम संवत्सर १२४७ में चौहानराज श्रीपृथ्वीराज नरेंद्र सुल्तान शिहाबुद्दीन के हाथों मारा गया, तो राज-प्रघान परमश्रावक श्रेष्ठी राम-देव ने श्रावक संघ के पास लेख मेजा कि तुर्कराज्य हो गया है। श्री महाबीर की प्रतिमा को छिपा कर रखना। तन श्रावकों ने दाहिमाकुल मंडन कयंबास मंडलिक के नाम से श्रंकित कयंबास स्थल में बहुत सी बालुका ढेर में उसे दवा दिया।' रासों में भी कैमास को दाहिमा ही कहा गया है। किव ने कथा को श्रंतिरंजित भी कर दिया हो तो भी मूलतः वह ठीक प्रतीत होती है।

शिहाबुद्दीन श्रीर पृथ्वीराज के युद्ध के विषय में हमें कुछ श्रिधिक कहने की श्रावश्यकता नहीं है। यह सर्वसंमत ऐतिहासिक घटना है। इसके बाद की उत्तरपीठिका की श्रर्थ ऐतिहासिकता के विषय में हम ऊपर लिख चुके हैं।

## काव्यसौष्टव---

कान्यसौष्ठव की दृष्टि से रासो में स्वाभाविक विषमता है। जब सब रासो एक कि कि कि कि नहीं है, तो उसमें एक सा कान्यसौष्ठव ढूँढना न्यर्थ है। लघुतम रूपातर में जाह्नवी का अन्छा वर्णन है। कन्नीज की सुंदरियो का भी यह वर्णन पढें—

भरन्ति नीर खुन्द्री ति पान पत्त श्रंगुरी।
कनंक बक्क जज्जुरी ति लग्गि किंद्र ले हिरे॥
सहज सोभ पंडरी जु मीन चित्रहीं भरी।
सकोल लोज जंघया ति लीन कच्छ रंभया॥
किर्व्ब सोभ सेसरी मनो जुवान केंसरी।
श्रनेक छिंद्र छित्तया कहूँ तु चंद रितया॥
दुराइ कुच उच्छरे मनो श्रनंग ही भरे।
हरंत हार सोहाए विचित्र चित्त मोह ए॥
श्रधर श्रद्ध रत्तए सुकील कीर वद्धए।
सोहंत देत श्रालमी कहंत वीय दालमी॥

जयचंद के यज्ञ का वर्णन, पृथ्वीराज के सामंतो का जयचंद को उत्तर, यज्ञ-विध्वंस ब्रादि प्रकरण किव की प्रतिमा से सजीव हैं। वसंत का वर्णन भी पढ़ें—

लुद्दिति भमर सुभ गंध वास।
मिलि चंद कुंद फुल्ल्य इ श्रगास ॥
विन वगा मगा बहु श्रंव मीर।
सिरि ढर इ मनु सनमत्थ चौर॥
चिलि सीत मंद सुगंध वात।
पावक मनहु विरहिनि निपात॥
कुह - कुह करंति कल्यंठि जोटि
दल मिलि सं मनहुँ श्रानंग कोटि
तरु पछ्ठव फुछहिं रत्त नील
हिलि चलहि मनहु सनमध्थ पील

मूलरासो का श्रंत भी ग्रंथ के उपयुक्त रहा होगा। यह काव्य वास्तव में दुःखात है, उसे सुखात बनाना या उसके निकट तक पहुँचाना

संमवतः परवर्ती कवियो की सूक्त है। शत्रुश्रों से धिर जाने पर भी पृथ्वीराज ने स्वाभिमान न छोड़ा।

दिन पलटु पलटु न मन भुज वाहत सब शस्त्र श्रहि भिटि भिट्यो न कोइ लिख्यु विद्याता पन्न ॥

जिस च्त्रिय वीर से सब मुसलमान सशंकित थे, जिसकी आज्ञा सर्वत्र शिरोधार्य थी उसी को मुसलमान पकड़कर गजनी ले, गए।

रासो के परिवर्धित कुछ श्रंश काव्य-सौष्ठवयुक्त हैं । किंतु उन्हें चंद के किवल के श्रंतर्गत नहीं, श्रिपितु महारासों के काव्यत्व के श्रंतर्गत मानना उचित होगा। इन्छिनी श्रीर शशिव्रता के विवाहों का वर्णन कवित्वयुक्त है। चंद की परंपरा में भी श्रानेक श्रान्छे किव रहे होगे। वे चंद न सही, चंद-पुत्र कहाने के श्रवश्य श्रिधकारी हैं।

#### जल्ह

परपरा से जल्ह चंद के पुत्र हैं। यह बात सत्य हो या श्रासत्य, यह निश्चित है कि उनमें भी काव्यरचना की श्राच्छी शक्ति थी। 'पुरात-नप्रबंध-संग्रह' में उद्घृत जयचंद विपयक पद्य जल्ह की रचना है। जल्ह श्रीर चंद के समय में श्रिधिक श्रंतर न रहा होगा।

## पश्चिमी प्रांतों में ऐतिहासिक काव्यधारा का प्रसार

भारत के पश्चिमी प्रांतो में यह ऐतिहासिक काव्यधारा अनेक रूप से प्रस्त हुई। गुजरातियों और राजस्थानियों ने मनभर कर धर्मवीरों, दानवीरों और युद्धवीरों की स्तुति की। कुमारपालचरित, नवसाहसांकचरित (संस्कृत) कीर्तिकीमुदी (संस्कृत), सुकृतसंकीर्तन (संस्कृत), वसंतविलास (संस्कृत) धर्माम्युदय काव्य (संस्कृत), रेवंतिगिरिरासु (गुजराती), जगड - चिरतं (संस्कृत), पेथडरास (गुजराती) आदि इसी प्रवृत्ति के फल हैं। जैनियों में धार्मिक कृत्य, जैसे जीर्गोद्धार आदि करनेवालों का विशेष महत्व है। साथ ही ऐसा व्यक्ति राज्य में प्रभावशाली रहा हो तो तद्धिषयक रास आदि बनने की आधिक संभावना रहती है।

१ इसके वाद में उत्तरपीठिका है, श्रीर उसका श्रवतरण एक प्रसिद्ध साहित्यिक रुदि द्वारा छुमा है।

संवत् १३६६ में श्रलाउद्दीन की सेना ने शत्रु अय के तीर्थनाथ ऋषभदेव की मूर्ति को नष्ट कर दिया था। पारण के समरासाह ने श्रलफखाँ से मिलकर फरमान निकलवाया कि मूर्तियों को नष्ट न किया जाय। उसने शत्रु अय में नवीन मूर्ति की स्थापना की श्रीर संवत् १३७२ में संघसहित शत्रु अयादि तीर्थों की यात्रा की। इस धर्मवीरता के प्रख्यापन के लिये श्रम्बदेव सूरि ने संक्सारास की रचना की। रास की भाषा सरस है। यात्रा के बीच में वसंता-वतार हु श्रा—

> रितु श्रवतिस्थिष्ठ तहिजि वसंतो, सुरिह कुसुम परिमल पूरंतो समरह वाजिय विजय ढक्क। सागु सेलु सछह सच्छाया, के सूय कुडय कथव निकाया संघसेनु गिरिमाहह वहए। बालीय पूछइं तरुवरनाम, बाटह श्रावइं नव नव गाम नय नीमरण रमाछलइं॥

जब संघ पाटण वापस पहुँचा, उस समय का दश्य भी दर्शनीय रहेगा ।

मंत्रिपुत्रह भीरह मिलीय श्रनु वनहारिय सार ।
सवपति संघु वधावियड कंठिहि एकठिहि घालिय जयमाल ।
तुरिय घाट तरविर य तिहं समरड करह प्रवेसु ।
श्रमाहिलपुरि बद्धामण्ड ए श्रभिनव ए श्रभिनवु ।
ए श्रभिनवु पुन्ननिवासो ॥

यह रास भाषा, साहित्य श्रीर इतिहास इन तीनो दृष्टियों से उपयोगी है। खिल्जीकालीन भारतीय स्थिति का इतना सुंदर वर्णन श्रन्यत्र कम मिलता है। कुमारपाल, वस्तुपाल, विमल श्रादि के विषय में श्रनेक रास ग्रंथो की रचना हुई। किंतु इनमें शुद्ध वीर काव्य का श्रानंद नहीं मिलता। न इनके काव्य में कुछ मौलिकता ही है श्रीर न रमग्रीयता।

इनसे मिन्न युद्ध वीर काव्यों की परंपरा है। चौदहवीं शताब्दी में किसी किन ने संभवतः श्रपभ्रंश भाषा में रण्यंभोर के राजा हठी हम्मीर का चिरत लिखा है। नयचंद के संस्कृत में रचित 'हम्मीर महाकाव्य' को संभवतः इससे कुछ सामग्री मिली हो श्रीर 'प्राकृतपेंगलम्' में उद्धृत श्रपभ्रंश पद्य संभवतः इसी देश्यकाव्य से हों। राहुलजी ने इसके रचिता का नाम जजल दिया

है जो ठीक नहीं है। जयचंद्र के मंत्री विद्याधर के जो पद्य मिले हैं वे भी इसी तरह अपभंश में रचित हैं। वे किसी काव्य के अंश हो सकते हैं, किंतु उन्हें मुक्तक मानना ही शायद ठीक होगा।

हमने त्रखिराडत रूप में प्राप्त 'रगामल्ल काव्य' को इस संग्रह में स्थान दिया है। इसकी रचना सन् १३६८ के लगभग हुई होगी। श्रीघर ने इसमें ईडर के स्वामी राठौड वीर रगामल्ल के यश का गायन किया है। भाषा नपी तुली त्रीर विषयानुरूप है। प्राचीन देश्य वीरकाव्यों में इसका स्थान बहुत ऊँचा है। रगामल्ल ने गुजरात के स्वेदार मुफर्रह को कर देने से बिल्कुल इनकार कर दिया:—

ना श्रम्बर पुडतित्त तरिण रमइ, ता कमधनकंध न धगड़ नमइ। विर वडवानल तण साल शमइ, पुण मेच्छन चास श्राप् किमइ॥३०॥ पुण रणरस नाण नरइ नड़ी, गुण सींगिण खंचि खन्ति चड़ी। छत्तीस कुलह बल किर सु घणुं, पय मिगसुरा हम्मीर तणू॥३१॥

मीर मुफर्रह श्रीर रणमल्ल की सेनाश्रो में भयंकर युद्ध हुश्रा। रणमल्ल ने खूब म्लेच्छो का संहार किया श्रीर श्रंत में उसकी विजय हुई:—

कडिक सूंछ भींछ मेच्छ महत्त मोति मुगारि । चमिक चित्ति रणमहत्त भि फेरि संगरि । धमिक धार छोडि धान धाडि धगाडा । पडिके वारि पक्बर्डत मारि मीर मक्कड़ा ॥४५॥

सीचाणर रा कमधन्न निर्गाल सहपद् चड्वड् धगड् चिड्रा। भडहड करि सितिरि सहस भडनकद्द कमधन्नभुन भहवाय सद्गा। खितिरिण खयंकरि खफ्फर ख्ंदिश्र खान मान खण्डन्त हुया। रणमन्त भयंकर वीरविद्यारण टोडरमिल टोडर बिड्या॥६१॥

जैसा हमने श्रन्यत्र लिखा है, साहित्य की दृष्टि से 'रण्यमल्ल छंद' उज्ज्वल रल •है। पृथ्वीराजरासों के युद्ध-वर्णन से श्राकृष्ट श्रीर मुग्ध होनेवाले साहित्यिक उसी कोटि का वर्णन छंद में देख सकते हैं। वही शब्दाडंवर है, किंद्र साथ ही वह श्रर्थानुरूपता जो रासों के युद्ध वर्णनों में है हमें उस श्रंश में

१—देखें हमारी Early Chauhan Dynasties वृष्ठ ११६

२-]BRS, १६४६, पृष्ठ १४४-१६० पर इमारा लेख देखें।

नहीं मिलती। इस सत्तर पद्यों के काव्य में शिथिलता कही नाममात्र की नहीं दिखाई पड़ती। इसके कथावतार में गगावतार के प्रबल प्रताप का वेश, गुज्जन श्रीर साथ ही श्रद्भुत सौंदर्य है।

भाषा की दृष्टि से छुंद में पर्याप्त ऋध्येय सामग्री है। पृथ्वीरानरासो में फारसी शब्दो से चिकत होनेवाले विद्वान् ७० पद्यों के इस छोटे से पुराने काव्य में फारसी शब्दों की प्रचुरता से कुछ कम चिकत न होगे। सामान्यतः इस ग्रंथ की भाषा को पश्चिमी राजस्थानी कहा जा सकता है।

पूर्वी प्रदेश में इस वीरकाव्य-धारा के श्रंतर्गत विद्यापित की कीर्तिलता मुख्यरूप से उल्लेख्य है। इसमें किव ने केवल कीर्तिसिंह के युद्धादि का ही वर्णन नहीं किया। उस समय का सजीव चित्र भी प्रस्तुत किया है। इसकी भाषा को श्रनेक विद्वानों ने प्राचीन मैथिली माना है। कितु उसे परवर्ती श्रपभ्रंश कहना श्रधिक उपयुक्त होगा। कीर्तिलता पर हम श्रन्यत्र कुछ विस्तार से श्रपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। पुस्तक का रचनाकाल सन् १४०२ के श्रासपास रखा जा सकता है।

इससे लगभग पचास वर्ष बाद किव पद्मनाम ने 'कान्हडदे' प्रबंध' की रचना की। पुस्तक का विषय कान्हडदे का ग्रलाउद्दीन से संघर्ष है, वीरव्रती धर्मप्रायाकान्हडदे ने किस प्रकार सोमनाथ का उद्धार किया, किस प्रकार सिवाने के गढ़पति वीर सातलदेव ने खिल्जियों के दाँत खट्टे किए। ग्रौर किस तरह कान्हडदे ने कई वर्ष तक खिल्जी सेना का सामना किया—इन सब बातों का कान्हडदे प्रबंध ने श्रत्यंत ग्रोजस्वी भाषा में वर्णन किया है। इतिहास की दृष्टि से पुस्तक बहुमूल्य है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसका पर्याप्त महत्व है श्रीर इससे भी श्रिधक महत्व है इसके कान्यत्व का। पुस्तक चार खंडों में पूर्ण है। सेना के प्रमाण, नगर, प्रेम इन सबका इस कान्य में वर्णन है। किंतु इनसे कथा की गति कहीं रुद्ध नहीं होती। वीररस प्रधान इस कान्य के प्रणेता पद्मनाम में वह शक्ति है जो श्रन्य सब रसों को, श्रन्य सब वर्णनों को, कान्य के मुख्यरस श्रीर विषय के परिपोषक बना सके। मुनि जिनविजय जी ने

१ छद के ऐतिहासिक महत्व और सार के लिये संग्रह के अतर्गत भूमिका देखें।

२ शोधपत्रिका, उदयपुर, भाग ३, श्रङ्क १ में कान्हडदे प्रवध पर हमारा लेख देखें । कान्हडदे के जीवननृत्त के लिये Early chauhan Dynasties पृष्ठ १५६-१७० पढें।

वहुत सुंदर शब्दों में इस काव्य के विषय में कहा है—'ईस प्रबंध में, कुछ तो राजस्थान-गुजरात के गौरवमय स्वर्णयुग की समाप्ति का वह करुण इतिहास ग्रांकित है जिस पद पर हम खिन्न होते हैं, उद्विम होते हैं श्रौर रुदन करते हैं, पर साथ ही में इसमें कराल कालयुग में देवाशी श्रवतार लेनेवाले ऐसे धीरोदाच वीर पुरुषों का श्रादर्श जीवन चित्रित है जिसे पढ़कर हमें रोमांच होता है, गर्व होता, हर्षाश्रु श्राते हैं।' कान्हडदे प्रबंध का बहुत सुंदर संस्करण, राजस्थान पुरातत्व मंदिर ने प्रस्तुत किया है।

इन्हीं वीरचिरतानुकीर्तनक काव्यों में राससंग्रह में प्रकाशित 'राउ जैतसीरों रासों' है। वीर जैतसी बीकानेर के राजा थे। जब हुमायूं बादशाह के भाई कामरान ने वीकानेर पर आक्रमण कर देवमंदिरों को नष्टभ्रष्ट करना शुरू किया तो जैतसी ने अपनी सेना एकत्रित की श्रीर रात्रि के समय अचानक मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया। कामरान अपना बहुत सा फीजी सामान श्रीर तंबू आदि छोड़कर भाग खड़ा हुआ। इस विजय का कीर्तन अनेक श्रोजस्वी काव्यों में हुआ है। बीठू सूजा के 'छंद राउ जइतसीरों' को डा॰ तैसीतरी ने संपादित श्रीर प्रकाशित किया था। इसके मुगल सेना के वर्णन की तुलना श्रमीर खुसरों के मुगलों के वर्णन से की जा सकती है:—

जोड़ाल मिलइ जमदूत होष, काइरा कपीमुक्लो सक्रोध। कुवरत्त केविकाला किरिष्ठ, गड़दनी गोल गाँजा गिरिष्ठ॥ वेसे विचित्र सिन्दूर व्रन्न, कूंडी कपाल के छाज कन्न।

इसी विषय पर एक श्रज्ञात कविकृत एक श्रन्य काव्य भी श्रनूप-संस्कृत-प्स्तकालय मे है। इस संग्रह में प्रकाशित रास भी समसामयिक कृति है। किन ने जैतसी श्रीर कामरान के संग्राम को श्रवश्यंभावी माना है—

> खंडिहयां बांका भडां प्रगटी हुवै परसिथ्य। राठोडां घर मुगालां नहु चूकै भारिथ्थ॥

जैतसी ने कामरान को मक्देस पर त्राक्रमण करने की चुनौती दी त्रौर कामरान ने सदलवल बीकानेर पर क्च किया। ऐसा मालूम हुत्रा मानो महोदिध ने त्रपनी सीमा छोड़ दी है। यह जानकर कि मुसलमान 'जौधधर' को जीतने जा रहे हैं गिद्धनियों ने मंगलगान शुरू किया। जैतसी ने भी श्रपने तीन हजार योद्धात्रों के साथ घोड़ों पर सवारी की। मुगल कामिनी ने मान किया था, मरुराज उसे प्रसन्न करने के लिये पहुँचा। युद्ध एक चौगान बन गया-

चढे रिण्चंग सरीखा संग, ब्रुटै हय तंग मचे चौरंग। बिचै रिण् ढाणि पहंतजुत्राण, बिढे निरवाणि वधै वालाण॥

श्रंततः युद्धचेत्र में जैतसी ने मुगल को पछाड़ दिया-

श्रणभंग तूंग करतंग रहरद्यां वहो प्रव लौहियो। जैतसी जुड़े विल मल्ल ज्यूं सुगलां दल मचकौहियो॥

मांडउ व्यास की कृति 'हम्भीरदेव चौपई' की भी हम वीरकाव्यों में गणना कर सकते हैं। 'चौपई' संवत् १५३८ की रचना है। काव्य की दृष्टि से इसका स्थान सामान्य है।

बीसलदे-रास्रो को हम ऐतिहासिक रासो में सम्मिलित नही कर सके हैं। इसका नाममात्र वीसल से संबद्ध है। कथा श्रनैतिहासिक है। रचना भी संभवतः सोलहवीं शताब्दी से पूर्व की नहीं है। ?

इसी प्रकार द्यालहा का रचनाकाल श्रानिश्चित है। किंतु संभव है कि पृथ्वीराजरासों की तरह यह भी किसी समय छोटा सा ग्रंथ रहा हो। इसके कर्ता चगनिक का नाम 'पृथ्वीराज विजय' के रचियता जयानक की याद दिलाता है। जैसा हम श्रन्यत्र लिख चुके हैं, कि चंदेलराज परमर्दिन् श्रीर चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय का संघर्ष सर्वथा ऐतिहासिक है। किंतु जिस रूप में यह श्रव प्राप्त है उसमें ऐतिहासिकता बहुत कम है। श्रपने रूप रूपांतरों में श्रालहाः ऊदल की कथा श्रव भी बढ़ घट रही है। बाबू श्यामसुंदरदास द्वारा संपादित 'परमाल रासो' श्रालहा का एक श्रवांचीन रूपातर मात्र है।

खुम्माण रास्रों की रचना सं० १७३० से सं० १७६० के बीच में शातिविजय के शिष्य दलपत (दलपत विजय) ने की। इसमें वप्पा रावल से लेकर महाराणा राजसिंह तक के मेवाड़ के शासकों का वर्णन है। खोम्माण वंश के वर्णन की वजह से इस रासों का शायद इसका नाम 'खुम्माण रासो' रख दिया गया है। इसे नवीं शताब्दी की रचना भ्राति मानना है।

१-देखें Earle Chauhan Dynasties, ए० ३४२।

२—वही, ए० ६३६ ।

विजयपाल रास्तों भी इसी तरह श्रिधिक पुरानी रचना नहीं है। इसका निर्माणकाल पृथ्वीराजरासों के बृहद् रूपांतर की रचना के बाद हम रख सकते हैं। इतिहास की दृष्टि से पुस्तक निरर्थक है, किंतु काव्य की दृष्टि से यह बुरी नहीं है।

इसी प्रणाली से रचित 'कर्णांसंहजी रो छंद', 'राजकुमार श्रनोप सिंहजी री वेल', 'महाराज सुजान सिंघ जी रासो' श्रादि के विषय में दयालदास-रिज्यात की प्रस्तावना में कुछ शब्द लिखें हैं। शिवदास चारण रचित 'श्रचलदास खीची री वचनिका' संपादित है 'किंतु श्रव तक प्रकाशित नहीं हुई। किव जान का 'क्याम खां रासो' नाहटा बंधुश्रो श्रीर हमारे सयुक्त संपादकत्व मे राजस्थान पुरातत्व मंदिर, जयपुर से प्रकाशित हुश्रा है। इसमें फतेहपुर (शेखावाटी) के कायम खानी वंश का वर्णन है। जान श्रच्छा किव था। इसी ग्रंथ के परिशिष्ट रूप में श्रालिफ खां की पैड़ी प्रकाशित है। इतिहास की दृष्टि से भी 'क्याम खां रासो' श्रच्छा ग्रंथ है। इसकी समाप्ति वि० सं० १७१० (सन् १६५३ ई०) के श्रास पास हुई होगी। इसके कुछ पद्य देखिये:—

वांकै बांकेहि बने, देखहु जियहि विचार। जो बांकी करवार है तो बांको परवार॥ वांकै सौं सुधो मिलो तो नांहिन ठहराइ। ज्यों कमांन कवि जान कहि, बानहिं देत चलाइ॥

दिल्ली का वर्णन भी पठनीय है :--

श्रनंत भतारहि भिंख गद्द, नैकु न श्राई लाज । येक मरे दूजै धरे, यही दिली को काज ॥ जात गोत पूछत नहीं, जोई पकरत पान । ताहि सौं हिलि मिलि चछे, पै मिल जार निदान ॥

संवत् १७१५ के लगभग प्रणीत जग्गाजी का 'रतनरासो' भी उत्कृष्ट चीरकाव्य है। किव बृंद सं० १७६२ में इसी शाहजहाँ के पुत्रों के संघर्ष में मारे गए। किशनगढ के महाराजा रूपसिंहजी की वीरता का श्रोजस्वी भाषा में वर्णन किया है। सं० १७८५ में समाप्त जोधराज का 'हम्मीररासो' नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित है। वांकीदास, सूरजमल मिश्रण, केसरीसिंह जी श्रादि होती हुई यह वीरगाथा धारा वर्तमान काल तक पहुँच गई है। श्रमाधारण वीरत्व से रोमाचित होकर श्राशुकाव्य द्वारा इस वीरत्व को श्रमर बनानेवाले किव श्रब तक राजस्थान में वर्तमान है।

किंतु जैसाँ हम ऊपर कह चुके हैं, वीरत्व एक प्रकार का ही नहीं श्रानेक प्रकार का है। इसमें दानवीरत्व श्रीर धर्मवीरत्व का ख्यापन जैन किवयों ने बहुत सुंदर किया है। सुगल-सम्राट् श्रक्रकर ने सब धर्मों को प्रतिष्ठा दी। जैन साधुश्रों में से उसने विशेष रूप से तपागच्छ के श्रीहरिविजय सूरि श्रीर खरतरगच्छ के श्रीजितचंद्र सूरि को संमान दिया। इन दोनो प्रभावक श्राचार्यों ने धर्म की उन्नति के लिये जो कार्य किया वह जैन संप्रदाय के लिये गौरव की बस्तु है। 'रास श्रीर रासान्वयी काव्य' में संग्रहीत 'श्रक्रकर-प्रतिबोधरास' में खरतराचार्य श्रीजितचंद्र के श्रक्षकर से मिलने श्रीर उन्हें प्रतिबुद्ध करने का वर्णन है। रास का रचना काल 'वसु युग रस शिश वत्सर' दिया जिसका मतलब १६२८ या १६४८ हो सकता है। इसमें सं० १६४८ ठीक है। उस समय कर्मचंद बीकानेर छोड़ चुका था। श्रीजिनचंद्र श्रित लंबा मार्ग तय करके श्रक्षकर से लाहौर में भिले, श्रीर उन्हें धर्म का उपदेश दिया। काव्यत्व की दृष्टिसे रास सामान्य है।

श्रीजिनचंद्र के देहावसान के समय लिखित 'युग-प्रबंध' में उनके मुख्य कार्यों का वर्णन है। सलीम के जैन साधुश्रों पर क्रोध करते ही सर्वत्र खलबली मच गई। कई पहाड़ियों में जा घुसे कई जंगलों श्रौर गुफाश्रों में। इस कष्ट से श्री जिनचंद्र ने उन्हें बचाया। बादशाह ने 'सबको छोड़ दिया। किंतु श्राचार्य का वृद्ध शरीर यात्रा कष्ट से चीण हो चुका था श्रौर सं० १६५२ में उनका देहावसान हुश्रा।

'श्रीविजयतिलक सूरि रास' के विषय हम भूमिका श्रीर सामाजिक जीवन में कुछ लिख चुके हैं। जंबूद्वीप का वर्णन श्रव्छा है। जंबूद्वीप में सोरठ, सोरठ में गुर्जरदेश श्रीर गुर्जरदेश में सुंदर वीसलनगर था। उसके भवनों की तुलना देवताश्रों के विमान भी न कर सकते थे—

> सपतभूमि सोहह श्रावासि देखत श्रमरहूश्रा उदास। श्रह्म विमान सोभी श्रछही धरी जाग्रे तिहांथी श्राग्रीहरी।

स्थान स्थान पर लोग नाटक देखते। कोई नाचता, कोई गाता, कोई क्या कह कर चिच रिकाता। कहीं पञ्च शब्द का घोप था कहीं शहनाई का। कहीं मल्लयुद्ध होता, कहीं मेढों का युद्ध।

वागादि की कृतियों को अनुसरण करते हुए अकबर के राज्य में किन ने केवल ध्वजाओं में दंड, धोबी की शिला पर मार, शूर (बहादुर, सूर्य) का पर्व पर ग्रहण, पाप का विरह, बंधन केशों का, दुर्व्यसन को देश निकाला, और दोहती समय गायों का दमन देखा है।

इस बीसलनगर में साहु देव के रूपजी श्रीर रामजी नाम के पुत्र हुए। दिन्हीं पुत्रों का नाम रतनविजय श्रीर रामविजय हुआ। इसके बाद में उत्पन्न कलहादि का कुछ वर्णन जिसका सामान्यतः निर्देश रास की भूमिका श्रीर रासकालीन समाज नामक श्रनुच्छदों में कर दिया गया। स्वभावतः रासो के इस श्रिम भाग कुछ विशेष काव्य-सौष्ठव नहीं है।

धार्मिक रासो की, विशेषकर श्राचार्यों को दीचा, निर्वाण श्रीर जीवन से संबंध रखनेवाले रासो की, संख्या बहुत बड़ी है। इनके प्रकाशन से तत्कालीन समाज, भाषा, श्रीर इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ सकता है। किंतु इस संग्रह में हमने प्रायः उन्ही ऐतिहासिक रास काव्यों को स्थान दिया है जिनमें इतिहास के साथ कुछ काव्य-सौष्ठव भी हो श्रीर जो किसी समय-विशेष का प्रतिनिधित्व कर सके।

# रास का जीवन दर्शन

# [ रास के पूर्व वैदिक और अवैदिक उपासना ]

वैष्णव श्रौर जैन रास ग्रंथो का जीवन-दर्शन समक्तने के लिए प्रथम इस मिक्त-साधना के मूल स्रोत का श्रनुसंधान श्रावश्यक है। यह साधना-पद्धित किस प्रकार वैदिक एवं श्रवैदिक साधना परंपराश्रों के विकास कम को स्पर्श करती हुई बारहवीं शताब्दी के उपरांत सारे देश में प्रचलित होने लगी श्रौर हमारी धर्म-साधना पर इसने क्या प्रभाव डाला ? इसका विवेचन करने से मूल-स्रोत का श्रनुसंधान सुगम हो जायगा। हमारे देश में श्रार्थ जाति की वैदिक कर्मकांड की परंपरा सबसे प्राचीन मानी जाती है। किसी समय इसका श्रपार माहात्म्य माना जाता था। किंतु प्रकृति का नियम है कि उत्तम से उत्तम सिद्धात भी काल-चक्र से चूर-चूर हो जाता है श्रौर उसी भूमि पर एक नया पौदा लहराने लगता है। ठीक यही दशा यश श्रौर कर्मकांड की हुई।

# वैदिक श्रौर श्रवैदिक उपासना

जब वैदिक काल की यज्ञ श्रौर कर्मकांड पद्धित में ज्ञान श्रौर उपासना के तत्वों का सर्वथा लोप हो जाने पर भारतीय समाज के जीवन में संतुलन जिगड़ने लगा श्रौर वैदिक ब्राह्मणों का जीवन स्वार्थपरक होने के कारण सर्वथा भौतिक एवं सुखाभिलाषी होने लगा तो मनीषियों ने संतुलन के दो मार्ग निकाले। कितपय मनीषी उपनिषद्-रचना के द्वारा परमार्थतत्वचितन पर बल देने लगे श्रौर वैदिक ज्ञानकांड से उसका संबंध जोड़ कर वेद की मर्यादा को श्रचुण्ण बनाए रखने के लिए यज्ञों का श्रध्यातमपरक श्र्य करने लगे। कई ऐसे भी महात्मा हुए जिन्होंने वात्यों का विशाल समाज देखकर श्रौर उन्हें वैदिक भाषा से सर्वथा श्रपरिचित पाकर यज्ञमय वैदिक धर्म का खुल्लम खुल्ला विरोध किया। भगवान् महावीर श्रौर महात्मा बुद्ध दूसरे वर्ग के मनीषी ऋपि माने जाते हैं।

उपनिषदों में यह की प्रक्रिया को त्राध्यात्मिक सिद्ध करने का प्रयत्न किया नाया है। ऊषा को त्रश्वमेध यह के श्रश्व का सिर, सूर्य को उसका चत्नु, पवन को श्वास, वैश्वानर को मुख, संवत्सर को त्रात्मा, स्वर्ग को पीठ, श्रंतरित्त को उदर, पृथ्वी को पुद्धा, दिशात्रों को पाश्व, त्रवांतर दिशात्रों को पार्श्व की ग्रस्थियाँ, ऋतुग्रों को ग्रंग, मास ग्रीर पत्त जोड़, दिवारात्रि पग, नक्त्रगण ग्रस्थियाँ, ग्रकाश मांस पेशियाँ, नदियाँ, स्नाय, पर्वत यक्तत ग्रीर प्रीहा; वृक्त ग्रीर वनस्पतियाँ लोम के रूप में स्वीकृत हुए। इस प्रकार यज्ञशाला के संकीर्ण स्थान से ध्यान हटाकर विराट विश्व की ग्रीर साधकों का ध्यान ग्राकर्पित करने का श्रेय उपनिषदों को है। वैदिक परंपरा की यह पद्धति गीता, वेदांत सूत्र सात्वत मत एवं भागवत मत से पुष्ट होती हुई हमारे ग्रालोच्य काल में श्रीमद्भागत में परिश्वत हो गई।

वैदिक यज्ञों के विरोध में व्रात्य-धर्म की स्थापना करने वाली वेदविरोधी दूसरी पद्धति वैदिकेतर धर्मों के उन्नायकों से परिपुष्ट होती हुई स्रालोच्यकाल में सिद्ध कापालिक, शाक्त स्रादि मतो में प्रचलित हुई। संदोप में इनके क्रिमिक विकास का परिचय इस प्रकार दिया जा सकता है—

"वेदिवरोधी इन मनीषियों ने लोकधर्म के प्रचार के लिए लोकभाषा का आश्रय लिया। वौद्ध धर्म दस्वीं शताब्दी के पूर्व ब्राह्मण धर्म की प्रगतिशील शक्ति से प्रमावित होकर विविध रूपों में परिवर्चित होता हुआ नैपाल, तिब्बत और दिच्या भारत में अपना अस्तित्व बनाये रखने में समर्थ रहा। अकेले नैपाल में वहाँ सात शैवो और चार वैष्णावों के तीर्थ ये वहाँ ६ तीर्थस्थान वौद्धधर्म प्रचारकों के अधिकार में थे। पर बौद्धधर्म का मूलस्वरूप कालगित से इतना परिवर्चित हो चुका था कि बुद्धबाणी के स्थान पर तांत्रिक साधना और काया-योग का महत्व बढ़ रहा था। इसी प्रभाव से प्रमावित 'शैव योगियों का एक संप्रदाय नाथ पंथ बहुत प्रवल हुआ, उसमें तांत्रिक बौद्धधर्म की अनेक साधनाएँ भी अंतर्भुक्त थीं ।"

डा॰ हनारी प्रसाद ने अनेक प्रमाणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है—को युक्ति संगत भी जान पड़ता है—िक 'इन योगियों से कबीरदास का सीधा संबंध था।' इस प्रकार हमारा भिक्त साहित्य किसी न किसी रूप में बौद्धधर्म से प्रमानित अवश्य दिखाई पड़ता है। इसका दूसरा प्रमाण यह है कि पूर्वी भारत नहाँ वैष्णव रास का निर्माण और अभिनय १५वीं शताब्दी के उपरात प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, बौद्धधर्म के प्रच्छन रूप निरंजन पृजा को पूर्ण रीति से अपना चुका था। वैदिक विद्वान् रमाई पंडित ने इस पूजा को वैदिक सिद्ध करने के लिए शून्य पुराण की रचना कर डाली।

१-- टा॰ इनारी प्रसाद द्विवेदी-- मध्यकालीन धर्म साधना ए० ८६

शून्य पुराण में एक स्थान पर निरंजन की स्तुति करते हुए रमाई पंडित कहते हैं---

श्रून्यरूपंनिराकारं सहस्रविध्नविनाशनम् । सर्वपरः परदेवः तस्मार्त्वं वरदो भव ॥ निरंजनाय नमः ॥

एक श्रौर ग्रंथ निरंजन - स्तोत्र पाया गया है जिसमें एक स्थान पर लिखा है---

'ग्रों न वृक्षं न मूलं न बीजं न चांकुरं शाखा न पत्रं न च स्कन्धपह्नदे। न पुष्पं न गंधं न फलं न छाया तस्मे नमस्तेऽस्तु निरंजनाय॥

इस निरंजन मत का प्रचार पश्चिमी बंगाल, पूर्वी विहार, उड़ीसा के उत्तरी भाग, छोटा नागपुर ब्रादि भूभागों में उल्लेखनीय रूप में हो गया था। यद्यपि विद्वानों में इस विषय में मतमेद है कि निरंजन-पूजा बौद्धधर्म का ही विक्वत रूप है। कितपय विद्वान् निरंजन देवता को ब्रादिबासियों का ग्राम-देवता मानते हें। ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि जब बौद्ध-धर्म किन्हीं कारणों से मृलबुद्ध वाणी का अवलंब लेकर जीवित न रह सका, तो वह बंगाल-विहार में अपने अस्तित्व की रच्चा के लिए अपने मत के समीपवर्ची आदिवासियों के निरंजन धर्म को आत्मसात् करने को बाध्य हुआ छौर उनके ग्राम देवता को पूज्य मानकर उन पर अपने मतों का उसने आरोप किया। कालातर में जब वैदिक धर्म की शक्ति अत्यंत प्रवल होने लगी और वेद-विरोधी धर्म अपने धर्म को वैदिक धर्म कहने में गौरव मानने लगे तो निरंजन धर्मावलंबी पंडितो, अथवा वैदिक धर्म में उन्हें आत्मसात् करने के ग्रामिलापी वैदिक धर्मानुयायी विद्वानों ने निरंजन स्तोत्र, शून्यपुराण आदि की रचना के द्वारा उन पर वैदिक धर्म की मुद्रा लगा दी।

## निरंजन श्रीर जैन मत

श्रद्धय निरंजन की उपासना बौद्ध-धर्म से ही नहीं श्रिपितु नवीं-दशवीं शताव्दीमें जैन धर्म से भी संबद्ध हो गई थी। जैन-साधक जोइंदु ने एक स्थान पर श्रद्धयनिरंजन ज्ञानमय शिव के निवास स्थान का संकेत करते हुए लिखा है—

देउण देउले ग्वि सिलए ग्वि लिप्पइ ग्व वि चित्ति।

## ग्रखय गिरङ्जणु गाग्घणु, सिंड संठिष्ट समचित्ति॥

त्रर्थात् देवता न तो देवालय में है न शिला में, न लेप्यपदार्थों (चंदनादि) में है त्र्रीर न चित्र में। वह त्र्राच्य निरंजन ज्ञानघनशिव तो समचित्त में स्थित है।

जैन-साथकों के सिद्धांत भी इस युग के प्रचलित बौद्ध, शैव, शाक, योगियो एवं तात्रिकों के सिद्धांतों से प्रायः मिलते जुलते दिखाई पड़ते हैं। इस युग में चित्त शुद्धि पर अधिक बल दिया गया और बाह्याडंबर का विरोध खुद्धमखुल्ला किया गया। जैनियों ने भी समरसता की प्राप्ति के लिए शुद्ध आचार-विचार के नियमों का पालन करना और तपके द्वारा पवित्र शरीर को साधना के योग्य बनाना अपना लच्य रखा। इस प्रकार जैनमत योग, तंत्र, बौद्ध, निरंजन आदि मतों के (इस युग में) इतना समीप आ गया था कि यदि डा० हजारीप्रसाद के कथनानुसार 'जैन' विशेषणा हटा दिया जाय तो वे (रचनाएँ) योगियों और तात्रिकों की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं प्रतीत होगी। वे ही शब्द, वे ही भाव, और वे ही प्रयोग धूमफिर कर उस युग के सभी साधकों के अनुभवों में आया करते हैं।

भागवत धर्म ने इसमें त्रावश्यक परिवर्त्तन किया। उसमे स्रच्युत भाव-वर्जित स्रमल निरंजन ज्ञान को स्रशोभनीय माना गया।

# 'नैष्कर्ग्यमप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमतं निरंजनम्।

### शिवशक्ति मिलन

शाक्त श्रीर शैव साधना के श्रनुसार समरसता की प्राप्ति तब तक संभव नहीं जब तक शिव श्रीर शिक्त का मिलन नहीं हो जाता । शिक्त तो शिव से भिन्न है ही नहीं । शिक्त श्रीर कुछ नहीं वह तो शिव की सिस्चा श्रयवा सिश्च इच्छा शिक्त हैं । यदि इच्छा को श्रमाव का प्रतीक स्वीकार किया जाय तो शिक्त रिवत शिव का श्रयं हुश्रा विषमी भाव श्रयवा द्वंद्वात्मक स्थिति । श्रतः समरसता की स्थिति तभी संभव है जब शिव श्रीर शिक्त का एकीकरण हो जाए । शरीर में यह स्थिति जीवात्मा के साथ मन के एकमेक हो जाने में है ।

### शाक्तों का सिद्धात है-

# ब्रह्मांडवर्ति यस्किचित् तत् पिग्डेप्यस्ति सर्वथा।

श्रर्थात् ब्रह्माड में जो कुछ है वह सब इसी शरीर में विद्यमान है। इसका श्रर्थ यह हुश्रा कि ब्रह्माड में व्याप्त शक्ति इस शरीर में भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है। शाक्तो का मत है कि शरीर-स्थित कुंडलिनी शक्ति का जब साधक को भान हो जाता है श्रीर वह उद्बुद्ध होकर सहस्रार-स्थित शिव से एकाकार कर लेता है तो साधक में समरसता श्रा जाती है। उसकी सारी इच्छाश्रो का तिरोभाव हो जाता है क्योंकि शिव में उसकी इच्छा शक्ति विलीन हो जाती है।

गत-स्पृहा की इस स्थिति का विवेचन करते हुए सिद्धसिद्धात सार कहता है—

> समरसकरणं वदाम्यथाहं परमपदाखिलपिगडयोनिरिदानीम् । यद्तुभवबलेन योगनिष्ठा इतरपदेखु गतस्पृहा भवन्ति॥ २

श्रर्थात् इस पिंड योनि में योगनिष्ठा के श्रनुभव बल से जब साधक गत-स्पृहा हो जाता है तो उसको समरसता की स्थिति प्राप्त हो जाती है। उस स्थिति में उसके मन का संकल्प-विकल्प, तर्क-वितर्क शांत हो जाता है श्रीर मन, बुद्धि श्रीर संवित् की क्रिया स्थगित हो जाती है।<sup>3</sup>

शाक्तो का मत है कि यह जीव ही शिव है। श्रतः मुक्त केवल विविध विकारों से श्राच्छादित हो जाने के कारण वह श्रपने की श्रशिव श्रौर बद्ध मानता है। ध

#### तंत्र साधना

। े हम पूर्व कह श्राए हैं कि तंत्र के दो वर्ग हैं — श्रागम श्रीर निगम। सदाशिव ने देवी को जो उपदेश दिया है उसे श्रागम कहते हैं श्रीर देवी जो

१--सिद्धसिद्धान्त सार ३।२

२--,, ,, ७।४।१

३—यत्र बुद्धिर्मनोनास्ति सत्ता सवित् पराकला।
कहापोहौ न तर्कश्च वाचा तत्र करोति किम्॥
४—शरीरकञ्चुकितः शिवो जीवः निष्कञ्चुकः परमः शिवः।
(परश्राम कल्प १, ५)

कुछ सदाशिव या महेश्वर से कहती है वह निगम कहलाता है। तंत्र-शास्त्र में उपलब्ध पट्चकों का भेदन प्रश्नोपनिषद में भी पाया जाता है श्रौर तंत्र की कितिपय प्रक्रियाश्रों का उद्गम श्रथवंवेद से माना जाता है। तंत्र का प्रमुख श्रोकार वेदों में पाया जाता है।

उक्त धारणा को स्वीकार करते हुए भी तंत्र-साधना को महाभारत से बहुत प्राचीन नहीं माना जाता। इसका उद्भव चाहे जिस काल में हुन्ना हो पर इतना निश्चि है कि इसका बहुल प्रचार उस काल में हुन्ना, जब वैदिक ब्राह्मणों की यज्ञ-क्रिया से उदासीन होकर वेदभक्त जनता या तो उपनिषदों की ज्ञान-चर्चा में शाति हूँ रही थी अथवा पौराणिकों की भक्ति साधना की ज्ञोर त्राक्षणित हो रही थी। उक्त दोनो साधना-पद्धतियों में बृहद् यज्ञ-क्रियात्रों को निम्नस्थान दिया जा रहा था। तंत्र साधना ने ऐसे समय में उन सिद्धातों का प्रचार किया जिनमें यज्ञ-हवन के साथ उपनिषदों का ब्रह्मवाद, पुराणों की भक्ति, पतंजिल ऋषि का योग, श्रथवंण वेद का मंत्रवल विद्यमान था। तात्पर्य यह कि उस समय तांत्रिक साधना में योग त्रौर भक्ति, मंत्र त्रौर हवन, ज्ञान त्रौर कर्म के सामंजस्य के कारण जीवन-लक्ष्य की प्राप्ति का सर्वोच्यम मार्ग दिखाई पड़ा।

तंत्र-सिद्धात की दूसरी विशेषता यह है कि प्रत्येक प्रवृत्ति के श्रनुरूप इसमें सफलता के साधन विद्यमान हैं। इसमें मुक्ति के साथ भुक्ति की सफलता भी पाई जाती है। कुलार्गाव तंत्र कहता है—

> जपन भुक्तिश्च मुक्तिश्च लभते नात्र संशयम्। ( छ० तं० ३, ९६ )

श्रम्युदय श्रौर निःश्रेयस् दोनो की सिद्धि का पथ होने से तंत्र-साधना स्वभावतः संमान्य वनी। इसके प्रचार का एक श्रौर कारण था। जब शंकर के श्रद्देत सिद्धात को देश की श्रिधिकाश जनता बुद्धि से श्रग्राह्य मान बैठी श्रौर जगत् को मिथ्या प्रपंच मानने से संतोष न हुश्रा तो तंत्र--साधना ने एक मध्य मार्ग निकाला।

मिथत्वा ग्रानदटेन वेदागममहार्थवम् । सारग्नेन मया देवी कुलधर्मः समुद्धताः ॥ (कुलार्थव तत्र २, १६ २, २१)

श्रद्धैतं केचिदिच्छन्ति द्वैतिमिच्छन्ति चापरे। मम तत्त्वं न जानन्ति द्वैताद्वैत विवर्जितम्॥ (कुलार्णन, १।११०)

श्रर्थात् श्रद्धेत श्रौर द्वेत दोनो से विवर्जित एक नए तत्त्व का श्रनुसंघान तंत्र-साधना की विशेषता है। इस साधना-पद्धित में कुंडलिनी, शक्ति को जाग्रत करके जीव के श्राच्छादक श्रावरण को श्रनावृत कर दिया जाता है। श्रावरण निवारण में गुरु-कृपा श्रनिवार्य है। श्रावरण हटते ही जीव शिव जन जाता है। एक प्रकार से देखा जाय तो उपनिषदों का ब्रह्म ही शिव है।

जीव श्रौर शिव के श्रस्तित्व को तात्रिकों ने बड़े सरलशब्दों में स्पष्ट करते हुए कहा है कि जीव ही शिव है, शिव ही जीव है। वह जीव केवल शिव है। जीव जब तक कर्म बंधन में है तब तक जीव है श्रौर जब वह कर्ममुक्त हो जाता है तो सदाशिव बन जाता है।

तंत्र-साधना में शिव बनने के लिए वैदिक हवन कियात्रो, भक्ति-संबंधी प्रार्थनात्रो, त्रौर योग प्रक्रियात्रों (प्राणायाम त्रादि) की सहायता त्रपेचित है। उपनिषद् के एकात चिंतन से ही तांत्रिक साधना सिद्ध नहीं होती। इसकी एक विशेषता यह है कि उपर्युक्त साधना-पद्धतियों में प्रत्येक का सार भाग प्रहण कर उसे सरल बना दिया गया है त्रौर इस प्रकार एक ऐसा पंचामृत बनाने का प्रयास किया गया है जो त्रप्रिकांश जनता की रुचि को संतुष्ट करता हुन्ना भक्ति त्रौर मुक्ति दोनो का दाता हो। इस मार्ग को लघुतम मार्ग कहा गया है। प्रमाण के लिए देखिए—

The Tantric method is really a short cut and an abbreviation. It seeks to penetrate into the inner meaning of the rituals prescribed by the Vedas and only retains them in the smallest degree

१--सुप्ता गृरु प्रसादेन यदा जागति कुग्डली तदा सर्वाणि पद्मानि भिष्यन्ते यन्थयोऽपि च।

२—(क) जीवः शिवः शिवो जीवः स जीवः केवलः शिवः।
(ख) कर्मबद्धः स्मृतो जीवः कर्ममुक्तः सदा शिवः।

in order that they may serve symbols helping to remind one of the secret mysteries embodied in them,

तंत्र साधना में वैदिक हवन का बड़ा महत्व है, पर हवन का रहस्यात्मक श्रर्थ संपूर्ण समर्पण ग्रहण किया जाता है। ब्राह्म प्रक्रिया को प्रतीक मानकर श्रांतरिक ग्रंथ को स्पष्ट करने का उद्देश्य होता है।

पुराण की देव-उपासना पद्धित का इसमें समावेश है। देवपूजा, मंत्र-जाप, कवच का महत्व पौराणिक धर्म एवं तंत्र-साधना दोनों में पाया जाता है। मंत्र-जाप की महत्ता लिखते हुए पिंगला तंत्र कहता है—

> मननं विश्वविज्ञानं त्राणां संसारवन्धनात्। यतः करोति संसिद्धं मंत्र इत्युच्यते ततः॥

त्रर्थात् जो मनन के द्वारा संसार-बंधन से रक्ता करके सिद्धि प्रदान करे वह मंत्र कहलाता है।

मंत्र केवल शब्द या स्रिभिन्यक्ति का साधन ही नहीं है। यह मंत्रद्रष्टा ऋषि की उस शक्ति से समन्वित है जो ऋषिवर ने ब्रह्मसाद्धात्कार के च्यों में ज्ञानप्रकाश द्वारा प्राप्त किया। मंत्रजाप स्रौर चिंतन द्वारा जब साधक विचार के उस स्तर पर पहुँच जाता है जिसमें पूर्वऋषियों ने उसे (मंत्र को) पाया था तो साधक उसी प्रकाश का स्ननुभव करता है जिसे मंत्रद्रष्टा ऋषि ने देखा था।

मंत्र-जाप का प्रभाव तंत्र-पद्धति के शाक्त, शैव, वैष्ण्व सभी मतों में पाया जाता है। सब में शब्दब्रह्म श्रीर परब्रह्म को एक श्रीर श्रनश्वर स्वीकार किया गया है।

## सिद्धों की युगनद्ध उपासना

वैप्णावो की माधुर्य उपासना के प्रचार से पूर्व पूर्वी भारत में विशेषरूप से सिद्धों की युगनद उपासना प्रचलित थी। महायान संप्रदाय में ग्राह्य बुद्ध के

<sup>?-</sup>Nalini Kant Brahma, Philosophy of Hindu Sadhana Page. 278,

<sup>्</sup>र—शारटा तिलक में उद्धृत पिगला तत्र से—

दिव्य स्वरूप की कल्पना का चरम विकास सिद्धों के युगनद्ध रूप में दिखाई पड़ता है। बुद्ध की तीन कायात्रो—निर्माण काय (धातुनिर्मित) संभोग-काय (कामधातु निर्मित) धर्मकाय (धर्मधातु निर्मित) का श्रांतिम विकास सहजकाया (महासुख काया) के रूप में माना गया। इस रूप में बुद्ध मलावरण श्रादि दोषों से मुक्त श्रतः नितांत शुद्ध माने जाते हैं। सिद्धों ने साधक को इस महासुख की श्रनुभूति कराने के लिए विभिन्न रूपकों का श्राधार लिया है। ये विविध रूपक प्रज्ञा श्रीर उपाय के युगनद्ध स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त होते हैं।

सिद्ध-साधना में प्रज्ञा का भग प्रतीक है श्रौर उपाय का लिंग प्रतीक है।

भगवान वज्रधर हैं श्रौर भगवती नैरात्मा। 'ये सब
प्रज्ञोपाय युगनद्ध रूप में है। इनका स्वरूप सिथुन-परक
है। ""महाप्रज्ञा श्रौर महाउपाय के युगनद्ध का
प्रतिपादन करने से इसका नाम महायान पड़ा।'

'प्रज्ञा तथा उपाय को पुरुष और नारों के रूप में परिकल्पित करने की प्रवृत्ति उसी तात्रिक प्रवृत्ति का बौद्ध रूप था जो तत्कालीन प्रत्येक संप्रदाय में परमतत्व और उसकी परम शक्तियों की युग्म कल्पना के रूप में प्रकट हो रही थी।'

कुछ लोगों के मत से उक्त साधना-पद्धित का संबंध अथवंवेद से जोडा जा , सकता है। अथवंवेद में पर्जन्य को पिता श्रीर पृथ्वी को माता के रूप में विभिन्न स्थानों पर प्रतिपादित किया गया है। इस आधार पर मिथुन-परक-साधना का मूलस्रोत अथवंवेद माना जाता है।

## वैदिक और श्रवैदिक परंपराश्रों का मिलन

यद्यपि वैदिक श्रौर श्रवैदिक परंपराऍ स्वतंत्र रूप से विकसित होती गईं, पर एक दूसरे से प्रभावित हुए विना न रह सकीं। इम श्रागामी पृष्ठों में देखेंगे कि किस प्रकार श्रीमद्भागवत् ने भगवान् बुद्ध श्रौर ऋषभदेव को श्रव-तारों में परिगणित कर लिया। बौद्ध श्रौर जैन दोनों घमों की विशेषता श्रों को श्रात्मसात् करता हुश्रा वैध्याव धर्म सारे देश में व्याप्त होने लगा। यहाँ

१-डा० धर्मवीर भारती, सिद्धसाहित्य पृ० १८२

हम भगवान् बुद्ध के त्रिकाय सिद्धांत श्रौर कृष्ण के तीन स्वरूप का विवेचन करके उक्त मत को प्रमाणित करने का प्रयास करेंगे।

वैष्णव धर्म में भगवान् के मुख्य तीन स्वरूप माने जाते हैं—(१) स्वयं रूप (२) तदेकात्मरूप (३) त्रावेश रूप। भगवान् का शरीर प्राकृतिक न होकर चिन्मय है, स्रतः स्रानंदमय है। उनके शरीर श्रीर श्रात्मा में श्रन्य व्यक्तियों के समान मेद महायान का त्रिकाय सिद्धांत श्रीर कृष्ण के भाव नहीं। श्रीमद्भागवत् में इस रूप का विवेचन करते हुए कहा गया है गोपियाँ भगवान् के जिस स्वरूप लावण्य-निकेतन-रूप का प्रतिदिन दर्शन किया [ करती हैं वह रूप-श्रनन्य े सिद्ध (स्वयमुद्भूत रूप ) है। यह केवल लाव-रायसार ही नहीं, यश, श्री तथा ऐश्वर्य का भी एकमात्र श्राश्रय है। उसकी अपेचा श्रेष्ठ रूप की कल्पना नितात असंभव है। योगशास्त्र में इस रूप को निर्माग-काय कहा गया है। भगवान् ने इसी एक शरीर से द्वारका में १६ सइस रानियों से एकसाथ विवाह किया था। यह रूप परिच्छिन्नवत् प्रतीत होते हुए भी सर्वव्यापक है। स्वयंरूप में चार गुगा ऐसे हैं जो श्रन्यत्र नहीं मिलते। वें हैं—(१) समस्त लोक को चमत्कृत करनेवाली लीला (२) श्रतुलित प्रेम (३) वंशी निनाद (४) रूप माधुरी।

(२) भगवान् का दूसरा रूप तदेकात्म रूप है। इस रूप में स्वयं रूप से चिरत के कारण भेद पाया जाता है। इसके भी दो भेद हैं—विलास श्रीर स्वाश। विलास में भगवान् की शक्ति स्वाश से कम होती है। विलास-रूप नारायण में ६० गुण श्रीर स्वाशभूत ब्रह्म शिव श्रादि में श्रीर भी कम।

भगवान् का ती थरा रूप आवेश कहलाता है। वैकुंठ में नारद, शेष, सनत्कुमार आदि आवेश रूप माने जाते हैं।

निर्विवाद रूप से मान्य प्रथम ऐतिहासिक व्यक्ति (बुद्ध) को अवतार मानकर उसके तीन रूपो का वर्णन महायान संप्रदाय में पाया जाता है। भगवान् बुद्ध के दिकाय—रूपकाय और धर्मकाय—की अभिव्यक्ति अष्ट साहसिका प्रज्ञापारिमता में हो चुकी थी किंतु त्रिकाय का सिद्धांत महायान में सिद्ध हुआ। रूपकाय और धर्मकाय के साथ संभोग काय को और भी संमिलित कर लिया गया।

१. श्रीमङ्गागवत १०।४४।१४

रूपकाय भगवान् का भौतिक शरीर, धर्मकाय भौतिक के साथ मिश्रित धर्म श्रर्थात् श्राध्यात्मिक शरीर है। संभोगकाय तथागत का श्रानंदमय शरीर है। 'इस प्रकार इस काय के द्वारा बुद्ध को प्रायः देवताश्रों का सा स्वर्गीय शरीर दे दिया गया है। संभोगकाय संबंधी सिद्धात के निर्माण में योगाचारी महायानी श्राचार्यों का विशेष हाथ था। उन्होंने इसे श्रौत-परंपरा के ईश्वर की समानता पर विकसित किया है। निर्णुण निर्विकार तत्व धर्मकाय श्रौर नाम रूपमय ईश्वर संभोग काय है,"

भगवान् बुद्ध ने त्रपने धर्मकाय को स्पष्ट करते हुए वक्किल से कहा था— 'बक्किल ! मेरी इस गंदी काया के देखने से तुक्ते क्या लाम ! वक्किल, जो धर्म को देखता है वह मुक्ते देखता है।''

इससे यह प्रमाणित होता है कि कृष्ण के संभोग शरीर की कल्पना महा-यान संप्रदाय से पूर्व हो चुकी थी जिसके अनुकरण पर महायान संप्रदाय ने बुढ़ के तृतीय शरीर का निर्माण किया । औत धर्म की बौद्ध धर्म पर यह छाप प्रेमामिक के प्रचार में सहायक सिद्ध हुई होगी। बौद्ध धर्म में मारविजय के चित्र एवं साहित्य पर कृष्ण के काम विजय का प्रभाव इस रूप में दिख-लाया जा सकता है।

### मध्ययुग में आगम प्रभाव

हमारे देश में बारहवीं तेरहवीं शताब्दी के उपरात एक ऐसी साधना-पद्धित की प्रवल धारा दिखाई पड़ती है जो पूर्ववर्तों सभी धार्मिक आदोलनों की धारा को समेट कर शताब्दियों तक आद्युग्ण रूप'से प्रवाहित होतों चली जा रही है। इस नए आदोलन की गित-विधि से चमत्कृत होकर डा॰ श्रियर्धन लिखते हैं—"कोई भी मनुष्य जिसे पंद्रहवीं तथा बाद की शताब्दियों का . साहित्य पढ़ने का मौका मिला है उस भारी व्यवधान को लद्य किए बिना नहीं रह सकता जो पुरानी और नई धार्मिक भावनाओं में विद्यमान है। हम अपने को ऐसे धार्मिक आदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है, यहाँ तक कि वह

१. डा॰ भरत सिद्द उपाध्याय, बौद्धदर्शन तथा श्रन्य मारतीय दर्शन पृष्ठ ५ म४

२. श्रल वक्किलि किं ते पूर्तिकायेन दिट्टेन। यो खो वक्किल धम्म परसित, सो मं परसित । यो म परसित सो धम्म परसित (सयुक्त निकाय)

बौद्ध धर्म के ग्रांदोलन से भी श्रिधक विशाल है। क्यों कि इसका प्रभाव श्राक भी वर्त्तमान है। इस युग में धर्म ज्ञान का नहीं बल्कि भावावेश का विषय हो गया था। यहाँ से इम साधना श्रीर प्रेमोल्लास के देश में श्राते हैं श्रीर ऐसी ग्रात्माश्रों का साद्धात्कार करते हैं जो काशी के दिग्गज पंडितों की जाति के नहीं बल्कि जिनकी समता मध्ययुग के यूरोपियन भक्त बर्नर्ड श्राफ क्लेयर वाक्स, थामस ए केम्पिन श्रीर सेंट थेरिसा से है।"

निश्चय ही डा॰ ग्रियर्सन का संकेत उस भक्ति-साधना-पद्धित से है जिस का प्रभाव उत्तर श्रौर दिच्या भारत की प्रायः सभी लोक-भाषाश्रो के ऊपर दिखाई पड़ता है।

प्रत्येक प्रमुख भारतीय भाषा में श्री मद्भागवत् का अनुवाद श्रे और उन के आधार पर भिक्त-परक पद रचना का प्राधान्य इस काल की विशेषता है। इस काल में दशावतारों की महत्ता और विशेषतः कृष्ण की लीलाओं का वर्णन प्रायः सर्वत्र पाया जाता है। श्री मद्भागवत् के नवनीत रूप रास पंचा-ध्यायी ने भारतीय साधना-पद्धित को एक नई दिशा में मोड़ दिया जिसे माधुर्योपासना कहा जाता है और जिसके अंतर्गत हैत एवं अहैत सभी प्रचलित उपासना पद्धितयों को आत्मसात् करने की च्रमता दिखाई पड़ती है। उसके पूर्व प्रचलित साधना-पद्धितयों का संच्रेप में उल्लेख कर देने से रास के जीवन-दर्शन का माहात्म्य स्पष्ट हो जायगा।

शंकराचार्य का त्राविर्भाव हमारे देश की चिंतनप्रणाली में क्रांतिकारी सिद्ध हुत्रा। त्रद्धेत सिद्धात की प्रच्छन्न धारा इस त्राचार्य के तपोवल से प्रस्फिटित हो उठी त्रौर उसके प्रवाह से उस काल के तंत्र, श्रागम, बौद्ध, जैन, त्रादि सिद्धांत दो किनारो पर विभक्त हो गए। एक तो वेदविहित श्रतः ग्राह्म माने गये दूसरे वेदवाह्म श्रतः त्राग्राह्म समक्ते गये। 'सिद्धात चंद्रोदय' में ६ नास्तिक संप्रदायों की गणना की है—(१) चार्वाक (२) माध्यमिक (३) योगाचार (४) सौमातिक (५) वैमाषिक (६) दिगंबर।

वेदविहित संप्रदायों में शैव, शाक्त, पाशुपत, गागुपत्य, सौर त्रादि प्रमुख हैं।

१—तेलगू महाकवि पोताना (१४००-१४७५) (तेलगू भागवत श्रीमद्भागवत का तेलगू अनुवाद। कन्नड़ चाटु विटुलनाथ (१५३० ई०) भागवत का कन्नड़ अनुवाद। मलयालम तुजन कथि (१६वीं शताब्दी) भागवत का मलयालम अनुवाद।

इन धर्मों श्रौर सांप्रदायों के मूल श्राधार ग्रंथ हैं—पुराण, श्रागम, तंत्र श्रौर संहिताएँ। पुराणों के श्राधार पर पंचदेव (विष्णु, शिव, दुर्गा, गणपित श्रौर सूर्य) की उपासना प्रचलित थी। कहीं श्रठारह पुराणों में केवल दो वैष्णव दो शाक्त, चार ब्राह्म श्रौर दस शैव पुराणों का उल्लेख मिलता है। श्रौर कहीं चार वैष्णव पुराण (विष्णु, भागवत, नारदीय श्रौर गरुड़) का नामोल्लेख है। शैव पुराणों में शिव, भविष्य, मार्केंडेय, लिंग, वाराह, स्कंद, मत्स्य, कूर्म, वामन, श्रौर ब्रह्माड प्रसिद्ध हैं। ये तो पुराण हुए। श्रव श्रागमों पर विचार कर लेना चाहिए।

उस शास्त्र का नाम श्रागम है जो भोग श्रीर मोच दोनो के उपाय वताए। श्रागमों के तीन वर्ग हैं—(१) वैष्णव (२) शैव (३) शाक्त। तंत्र का श्रर्थ शैव सिद्धात के श्रनुसार है—साधकों का वंत्र श्रागम त्राणकर्ता। श्री मद्भागवत् में पाचरात्र श्रथवा सात्वत संहिताएँ सात्वत तंत्र के नाम से श्रिमिहित हैं। शैवों के कई संप्रदाय हैं—माहेश्वर, नकुल, भैरव, काश्मीर शैव इत्यादि। इसी प्रकार शाक्तों के चार संप्रदाय हैं—केरल, कश्मीर, विलास श्रीर गौड़।

यद्यपि शाक्त सारे देश में फैले हुए थे किंतु बंगाल श्रीर श्रासाम इनके मुख्य केंद्र थे। किसी समय शाक्तो का प्रधान स्थान काश्मीर था कितु वहाँ से हट कर बंगाल श्रीर श्रासाम में इनका प्रभुत्व फैल गया।

यद्यपि श्रागम श्रनेक हैं जिनके श्राधार पर विविध संप्रदाय उत्तर एवं दिल्ए भारत में फैल गए पर उन सब में कुछ ऐसी समानताएँ हैं जिनकों केंद्र बनाकर मध्यकाल में वैब्एव धर्म सारे देश में व्यापक बन गया। सर जान उडरफ के श्रनुसार सबसे बड़ी विशेषता इन श्रागमों में यह थी कि "वे श्रपने उपास्य देव को परम तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं।" ईश्वर की इच्छा-शक्ति तथा किया-शक्ति में विश्वास करते हैं, जगत् को परमतत्व का परिणाम मानते हैं, भगवान् की क्रमिक उद्भूति (व्यूह श्राभास) श्रादि का समर्थन करते हैं, शुद्ध श्रीर शुद्धेतर पर श्रास्था रखते हैं, माया के कोश-कंचुक की कल्पना करते हैं, प्रकृति से परे परमतत्व को समभते हैं; श्रागे चलकर सृष्टिकम में प्रकृति को स्वीकार करते हैं; साख्य के सत्व रज श्रीर तम गुणों को मानते

१—चतुर्व्यूह-वासुदेव से सकर्षण (जीव) सकर्षण से प्रघृम्न (मन) श्रीर प्रघुम्न से श्रनिरुद्ध (= श्रह्कार) की उत्पत्ति चतुर्व्यू ह कहलाती है।

हैं; भक्ति पर जोर देते हैं; उपासना में सभी वर्णों श्रौर पुरुष तथा स्त्री दोनों का श्रिषकार मानते हैं; मंत्र, बीज, यंत्र, मुद्रा, न्यास, भूत सिद्धि श्रौर कुंडिलनी योग की साधना करते हैं; चर्या (धर्मचर्या) किया (मंदिर निर्माण श्रादि) का विधान करते हैं।"

पाचरात्रों में लदमी, शक्ति, व्यूह और संकोच वहीं हैं जो शाक्तों की भाषा में त्रिपुर सुंदरी, महाकाली, तत्व और कंचुक हैं। 2

भागवत धर्म पांचरात्र संहितास्रों पर स्त्राश्रित है। संहितास्रों की संख्या १०८ से २१० तक बताई जाती है। इनमें कितपय संहिताएँ उत्तर भारत में विरचित हुई स्त्रीर कुछ का निर्माण दिव्या भारत भागवत धर्म में। फर्कुहर ने विविध प्रमाणों के स्त्राधार पर स्त्रमान लगाया है कि प्रायः सभी संहितास्रों की रचना स्त्राठवीं शताब्दी तक हो चुकी थी। इन संहितास्रों में ज्ञान, योग, किया स्त्रीर चर्या का विवेचन मिलता है।

यद्यपि इन चारों विषयों का प्रतिपादन संहिता क्रों का लक्ष्य रहा है पर ज्ञान ब्रोर योग की ब्रपेचा क्रिया ब्रोर चर्या पर ही ब्राधिक बलु दिया गया है। उदाहरण के लिए 'पाझतंत्र नामक संहिता में योग के विषय में ११ ब्रोर ज्ञान के विषय में ४५ पृष्ठ मिलते हैं कितु क्रिया के लिए २१५ ब्रोर चर्या के लिए ३७८ पृष्ट खर्च किए गए हैं। देवालय का निर्माण, मूर्ति स्थापन क्रिया कहलाती है ब्रोर मूर्तियों की पूजा-ब्राची, पर्व-विशेष के उत्सव चर्या के ब्रांतर्गत माने जाते हैं।

इतिहास इस तथ्य का साची है कि हर्ष श्रीर उसके सेनापित मंडि की मृत्यु के उपरांत उत्तर भारत में कान्य-कुब्ज के मौखरी राजाश्रो की शक्ति चीगा हो गई। पूर्व बंगाल में पालवंश राज्य करता वैष्णाव धर्म का था श्रीर उत्तर पश्चिम भारत में प्रतिहार वंशी चित्रिय प्रचार राजा राज्य करते थे। सन् ८१५ ई० में कान्यकुब्ज पर प्रतिहार राज नागभट ने श्राक्रमण किया श्रीर वह विजयी होकर वहीं राज्य करने लगा। दिच्या भारत में चालुक्य राजा

१—ढा॰ इजारी प्रसाद हिवेदी—मध्यकालीन धर्म साधना ए० ३ २—सर जान टटरफ कून "शक्ति एंड शाक्त" पृष्ठ २४

राज्य करते थे। इन तीनों प्रवल शक्तियों ने एक प्रकार से बौद्ध श्रौर जैन धर्मों को निर्वल कर दिया श्रौर शैवधर्म का सर्वत्र प्रचार होने लगा।

सन् १०१८ ई० में एक राजनैतिक काति हुई। महमूद गजनवी ने कान्यकुब्ज पर श्राक्रमण किया श्रौर प्रतिहारों की पराजय हुई। राज्य में श्रांतविंद्रोह श्रौर बाह्य श्राक्रमण के कारण फैली हुई दुर्ब्यवस्था देखकर श्रानेक विद्वान् ब्राह्मण दिल्लाण भारत चले गए। राष्ट्रकूटों ने जब-जब उत्तर भारत पर श्राक्रमण किया था तब-तब दिल्लाण भारत से श्रानेक विद्वान् ब्राह्मण उनके साथ उत्तर भारत श्राए थे। इस प्रकार विद्वानों के श्रावागमन से उत्तर श्रौर दिल्लाण भारत की भक्ति-साधन-परंपरा एक दूसरे के समीप श्राती गई, श्रौर मध्यदेश की संस्कृति का प्रचार दिल्लाण भारत में योग्य विद्वानों के पाडित्य द्वारा बढ़ता गया।

बंगाल के राजा बल्लाल सेन ने १२वीं शताब्दी में कान्यकुब्ज के विद्वान् ब्राह्मणों को श्रपने देश में बसाया श्रोर गुजरात के राजा मूलराज श्रोर दिल्लिण के चोल राजाश्रों ने भी श्रपने राज्य में मध्यदेश के योग्य विद्वानों को श्रामंत्रित किया। उत्तर भारत को सर्वथा श्ररित्तत समक्त कर उत्तर भारत के विद्वान् दिल्ला श्रोर पूर्व भारत में शरण लेने चले गए। इसका एक शुभ परिणाम यह हुश्रा कि मुसल्मानी राज्य मे—भारत का यातायात संकटापन होने पर भी—उत्तर, दिल्ला, पूर्व श्रोर पश्चिम भारत में मध्यदेश की संस्कृति, रामकृष्ण की जन्मभूमि के माहात्म्य के सहारे फैलती गई जो कालातर में भारतीय एकता मे बड़ी सहायक सिद्ध हुई।

तिमल देश में त्राजकल पाचरात्र संहिता का प्रचार है। कहा जाता है कि रामानुजाचार्य से पूर्व वैखानस संहितात्रों का ही प्राधान्य था। तिरुपति

के बेंकटेश्वर तथा काजीवरम् के मंदिरों में श्रद्यापि दक्षिण भारत में वैखानस संहिता के श्रनुसार मंदिर में पूजा श्रर्चा पांचरात्र वेखानस होती है। श्रप्पय दी चित तो पाचरात्र संहिता को सिंहता श्रवैदिक श्रीर वैखानस को वैदिक उद्घोषित करते रहे। वैखानस संहिता के श्रनुसार शिव श्रीर

विष्णु दोनो देवताश्रो का समान श्रादर होता था किंतु रामानुकाचार्य ने उसके स्थान पर विष्णु पूजा को प्रधानता देकर वैष्णव धर्म का दिच्या में माहातम्य बढ़ाया।

कतिपय विद्वान् शाक्त मार्ग को शैव धर्म की ही एक शाखा मानते हैं, किंद्र किसी निश्चित प्रमाण के अभाव में इसे केवल अनुमान ही कहा जा सकता है। दसवीं शताब्दी में शाक्तमत श्रीर

पूर्वी भारत में शैवमत में विभेद स्पष्ट दिखाई पड़ता है। गुप्त-शाक्त श्रीर शैव कालीन लिपि में विरचित 'कुब्जिका मत-तंत्र', संवत् ६०१ में निर्मित 'परमेश्वर मत तंत्र' तथा

'महाकुलांगना विनिर्णय तंत्र' तथा वाण्णभट्ट की रचनाश्रो से शाक्तमत की स्पष्ट श्रलग सत्ता प्रमाणित होती है। यचिष यह सत्य है कि शैव तंत्र के श्राठवे श्रध्याय के श्राधार पर शक्ति श्रौर नारायण को एक ही माना जा सकता है श्रौर श्रादि नारायण ही निर्णुण ब्रह्म एवं शिव हैं तथापि शैव श्रौर शाक्त मत में एक श्रंतर यह है कि शाक्त तंत्रों में श्राद्या लिलता महाशक्ति को ही राम श्रौर कृष्ण के विग्रह के रूप में स्वीकार किया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट कहा है कि राम श्रौर शिव में मेद भाव रखना मूर्खता है। किंतु इन दोनों धर्मों में एक समानता ऐसी है जो एक को दूसरे के समीप ला देती है—वह है श्रद्धेत की प्रधानता। दोनो जीवातमा श्रौर ब्रह्म की एकता स्वीकार करते हैं।

कालांतर में शैव िखांत से नाथ, कापालिक<sup>2</sup>, रसेश्वर आदि संप्रदाय निकले जिनका प्रभाव उत्तर और दिल्लाण भारत पर सर्वत्र दिखाई पड़ता है। एक ओर तो नाथ संप्रदाय का बोलबाला था दूसरी ओर पाशुपत, पानरात्र, भैरव, एवं जैन और बौद्धमत चल रहे थे। औ पर्वत बौद्ध धर्म के श्रंतिम रूप वज्रयान, शैव-शाक्त एवं तांत्रिक साधनाओं का पीठ माना जा रहा था।

१—शिव ग्रेय हैं श्रीर उपास्य है उसकी शक्ति । शक्ति का दूसरा नाम कुडलिनी है। शक्ति रहित शिव शव्रसहश है—'शिवोऽपि शवता याति कुडलिन्या विवर्जितः।'

२—'मालती माधव' नाटक के आधार पर कापालिक साधना की शैव मत साधना

३—जीव मात्र पशु है और शिव पशुपति । पशुपति ही समस्त कार्यों के कारण हैं। दु:खों से आत्यतिक निवृत्ति और परमेशवर्य प्राप्ति—इन दो वातों पर इनका विधास था ।

<sup>[</sup> मध्यकालीन धर्म साधना ५० ४५ ]-

## माधुर्य उपासना में उड़ीसा और चीन का योग

उत्तर भारत में माधुर्य उपासना-पद्धति के प्रचार-केंद्र मथुरा-वृंदावन एवं जगनायपुरी तीर्थ माने जाते हैं। ऐतिहासिक प्रमाणों के श्राधार पर पुरी का मंदिर वृंदावन की श्रपेचा प्राचीनतर माना जाता है। मथुरा-वृंदावन के वर्त-माने मंदिर पुरी के मंदिरों की श्रपेचा नए प्रतीत होते हैं। मध्यदेश में स्थित होने के कारण मथुरा-वृंदावन पर निरंतर विदेशियों के श्राक्रमण होते रहे। श्रतः बारबार इनका विध्वंस होता रहा। इसके विपरीत पुरी तीर्थ हिंदुश्रों के हाथ में प्रायः बना रहा । श्रत्यकाल के लिये ही मुसलमानों का श्रिषकार हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि पश्चिम में हिंदू मंदिरों के ध्वंस होने पर हिंदू राजाश्रों के श्रिषकार में स्थित पूर्वी तीर्थों का विस्तार स्वामाविक रूप से होने लगा। प्रमाण के लिये मूलस्थान (मुल्तान) के सूर्य मंदिर के विध्वस्त होने पर कोणार्क में रथ पर सूर्य-मंदिर का निर्माण हुआ। पर उसमें एक विशेषता यह श्राई कि पूर्व के तात्रिकों श्रीर शाक्तों के प्रभाव के कारण सूर्य की विभिन्न निर्माण शक्ति को विभिन्न श्रासनों के द्वारा दिखाया गया। इस प्रकार मूर्तिकला के माध्यम से युगनद्ध उपासना की जनकचि को श्रिमेन्यक्त करने का प्रयास किया गया।

वैज्यावधर्म विशेषतः रागानुगा भक्ति में श्रार्य-श्रनार्य, उच्चावच, धनी-निर्धन, विद्वान्-मूर्खं का भेदभाव सर्वथा विलुप्त रहता है। खानपान में वैज्यावजन श्रन्यत्र भेदभाव भले ही रखते हों पर जगन्नाथपुरी में इसका सर्वथा किरोधान पाया जाता है। यह नवीनता कब श्रौर कैसे श्राई, इसका निश्चय कठिन है। पर उड़ीसा में एक कथा इस प्रकार प्रचलित है—

<sup>1—</sup>Tughral Tughan Khan was no doubt out-generalled by the king of Orissa who had drawn the enemy far away from their frontier. A greater disaster had not till then befallen the Muslims in any part of Hindustan. "The Muslims", Says Mintaj "sustained an overthrow, and a great number of those holy warriors attained martyrdom."

<sup>-</sup>Y. N.Sarcar, The History of Bengal Part II. Page 49.

उक्त घटना सन् १२४३ ई० की है। उस समय तक प्रायः सपूर्णं उत्तर भारत पर मुसलमानों की विजयपताका फहरा रही थी।

मालवा महाराज इंद्रद्युम्न ने श्रपने राज्य के उत्तर-दिल्ला, पूर्व-पश्चिम में विकादिव के श्रनुसंघान के लिए ब्राह्मणों को मेजा। श्रन्य दिशाश्रों से ब्राह्मण लौट श्राए किंतु पूर्व दिशा का ब्राह्मण-उत्कल में वसु नामक श्रनार्य शबर की कत्या से विवाह करके जगनायदेव के दर्शन में तल्लीन हो गया। जीवन की दुर्वलताश्रों से जुञ्धहृदय जगनाथ की करणामरी शक्ति का परिचय एक कौवे की मुक्ति के रूप में पाकर मित्त-भावना से उमझ उठा। उसके श्वसुर जगनाथ के बड़े पुजारी ये श्रीर जंगल से फल-फूल लाकर नील वर्ण की प्रस्तर प्रतिमा को श्रपंण किया करते थे। एक दिन ब्राह्मण की भक्तिभावना से प्रसन्न होकर जगनाथदेव ने स्वप्न में श्रादेश दिया कि मालवराज से कहकर समुद्र तक मेरे मंदिर का निर्माण कराश्रो श्रीर वन्य, फल फूलों से श्रव में ऊब गया हूं मेरे पूजन में ५६ प्रकार के भोजन की व्यवस्था कराश्रो। मेरे मंदिर में जाति-भेद का सर्वथा लोप होगा श्रीर बौद्ध, तात्रिक शैव श्रादि सभी पद्धतियों के समन्वय में वैक्णव धर्म की उपासना होगी। मालवराज ने जगनाथ के श्रादेशानुसार जगनाथ-मंदिर का निर्माण किया।

नीलाद्रि महोदय ने उस काल की नवीन पूजा पद्धति का वर्णन करते हुए लिखा है-

न मे भक्ताइचतुर्वेदी मद्गकः श्वपचः प्रिया । तस्मै देयं ततो ग्राह्यं स च प्रयो यथाह्यहम् ॥

जगन्नाथ के मंदिर में ब्राह्मण से शूद्र तक आर्य-श्रनार्य सभी को प्रवेश का श्रिषकार मिला। श्रादिवासी जातियों की बलिदान की पद्धित और श्रायों की श्रिहंसामय पूजा पद्धित दोनों का इसमें समावेश हुआ। प्रसिद्ध इतिहासवेचा हंटर ने उस नवीन उपासनापद्धित को स्पष्ट करते हुए लिखा है—

The worship of Jagannath aims at a Cathologism which embraces every form of Indian belief, and every Indian conception of the Deity. Nothing is too high, and nothing is too low to find admission into his temple. The fetishism and bloody rites of the aboriginal races, the mild flowerworship of the Vedas, and every compromise

between the two, along with the lofty spiritualities of the great Indian Reformers, have here found refuge.

The disciple of every Indian sect can find his beloved rites, and some form of his chosen deity, within the sacred precincts.

The very origin of Jagannath proclaims him not less the god of the Brahmans than of low caste-aboriginal races.

श्रर्थात् 'जगन्नाथ जी की पूजा का लक्ष्य भारत की सभी विश्वास परंपराश्रो श्रोर पूजा-पद्धतियो को समेट लेने का रहा है। इस मंदिर में ऊँचनीच का भेद भाव नहीं। श्रादिवासियो की हिंसामय पूजा तथा वैदिको की पुष्पपूजा का संमिलन यहाँ दिखाई पड़ता है। भारत के प्रमुख सुधारवादी महात्माश्रो की श्राध्यात्मिकता का यहाँ समय समय पर श्रन्य उपासना पद्धतियों से सामंजस्य होता रहा है।

#### + + +

सभी मतमतातरों के माननेवाले यहाँ अपने सिद्धात के अनुसार साधना करने के अधिकारी हैं।

जगन्नाथ मंदिर का उद्भव ही इस तथ्य का प्रमाण है कि वे ब्राह्मण, शूद्र एवं त्रादिवासी सभी के देवता हैं।'

इन प्रमाणों के श्राधार पर कहा जा सकता है कि जिस मंदिर के संमुख राधा-कृष्ण-प्रेम का कीर्तन करते हुए चैतन्य महाप्रभु प्रेमिनभोर हो उठते थे श्रीर जहाँ से माधुर्यभक्ति की धारा कीर्तनो एवं यात्रा-नाटको के श्रिमिनयो द्वारा उत्तर भारत में प्रचलित हुई वही हिंदूधर्म का केंद्र बन सका। जगन्नाथ-पुरी के मंदिरों पर उत्कीर्ण मूर्तियाँ इस तथ्य को प्रमाणित करती हैं कि वैष्णव धर्म की मध्ययुगीन धर्मसाधना में तात्रिक, शैव, शाक्त श्रादि सभी सिद्धातो का समन्वय करने, सूफियों की भावनामयी शृंगारपरक मक्तिपद्धित को मूर्तरूप देने के लिए राधाकृष्ण की शृंगारिक चेष्टात्रों की मिक्ति पर रागानुगा भक्ति का निर्माण हुत्रा।

कुछ विद्वानों का मत है कि इस साधना के मूल में तिब्बत द्वारा हमारे देश में ग्राई हुई चीनी शृंगार-साधना भी विद्यमान हैं।

### चीनी साहित्य का प्रभाव

यद्यपि सहसा विश्वास नहीं होता कि हमारे देश की माधुर्य उपासना पर चीनी लाहित्य का प्रभाव पडा होगा, पर भारत श्रोर चोन की प्राचीन मैत्री देखकर श्राविश्वास का कारण भी उचित नहीं प्रतीत होता। कुछ विद्वानों का मत है कि चीन में 'याइ' श्रोर 'इन' का युग्म साधना के चेत्र में ईसा पूर्व से महत्त्वमय माना जा रहा था। वहाँ इन दोनो का मिलन सृष्टि विधायक श्रोर जीवनदायिनीशिक्त का विवर्द्ध माना जाता था। ऐसा श्रमुमान किया जाता है कि ताग वंशी राजाश्रो के राज्य में (६१८ ई० से ६०७ ई० तक) 'याइ' श्रीर 'इन' देवताश्रो पर श्रावृत श्रंगारी उपासना तंत्रागम के माध्यम से भारत में पहुँची। उसने कालान्तर में भारतीय माधुर्य उपासना पद्धित को प्रभावित किया। ज्यो ज्यो हम चीनी साहित्य के सम्पर्क मे श्रिषकाविक श्राते जाते हैं, यह मत श्रीर हढ़ होता जा रहा है। चीन की श्रंगारी उपासना पद्धित को तात्रिक ट्योइस्टिक कहते हैं। इसके सिद्धात 'याइ' श्रोर 'इन' के यौन संबंध पर श्राधारित हैं। 'याइ' पुरुप है श्रीर 'इन' स्त्री। इन दोनो का एकी करण जीवातमा का विश्वातमा से मिलन माना जाता है। प्रमाण के लिए देखिए—

The whole theory had been based on the fundamental concept of Chinese Cosmology, the dualism between yang (the male principle Sun, fire, light) and yin (the female principle moon, water, Darkness) as the interaction of yang and yin represent the macrocosmic process, the sexual act in its microcosmic reproduction, the creation in the flesh but also the experience by self-identification of the macrocosmus.

Annal of Bhandarker Oriental Research (1957)

# रासक का जीवन दर्शन

वैष्णव एवं जैन दोनो प्रकार के रासकों में विश्वविजय की कामना से प्रेरित कामदेव किसी योगी महात्मा पर श्रिभयान की तैयारी करता दिखाई पड़ता है। सृष्टि की सबसे ऋधिक रूपवती रमियायों को ही इस सेना में सैनिक वनने का सौभाग्य मिलता है। वे रमिणयाँ काम की आयुषशाला से श्रस्त-शस्त्र लेकर स्वतः मन्मथदेव से युद्धकला सीखती हैं। कामदेव इन्हीं की सेना बनाकर कामविजगीषु तपस्वियो पर त्राक्रमण करने चलता है। विश्वविजयिनी यह वीरवाहिनी अनेक बार समरागणों में विजयध्वजा फहराती हुई ग्रपने रणकौशल का परिचय दे चुकी है। वसुधामंडल मे कोई ऐसा स्थान नहीं, जहाँ इन्होंने श्रपना राज्य स्थापित न कर लिया हो । इनकी श्रमो-घशक्ति से ऋपि-सुनि तो क्या ब्रह्मा तक कॉप उठे थे। शिव को श्रपने दुर्ग से बाहर त्राकर इनसे युद्ध करने का साहस न हुन्ना था, त्रतः उन्होने त्रपने वाह्य नेत्रों को वन्द कर लिया और समाधिस्थ होकर काम के कुसुमशरों को तृतीय नेत्र की ज्वाला में भरम करने लगे। उन वाणों की शक्ति से वे इतने श्रातंकित थे कि उनमे से एक का भी शरीरस्पर्श उन्हे श्रमहा प्रतीत हो रहा था। ग्रतः उन्होने शरीर-दुर्भ का द्वार वंद कर लिया ग्रौर व्यूह के ग्रंदर बैठकर प्रहारो का निराकरण करने लगे।

ठीक यही दशा श्री महाबीर स्वामी की थी। उन्होंने भी काम के श्रामियान से भयभीत होकर समाधि लगाई। काम की खेना ने भरपूर शक्ति संकलित कर उन पर श्राक्रमण किया पर श्रपने दुर्ग के श्रंदर सुरिच्चित महाबीर स्वामी कामशक्ति से विचलित नहीं हुए। दुर्ग के बाहर सेना संगठित कर काम प्राचीर से बाहर उनके निकलने की प्रतीचा करता रहा पर उन्होंने ऐसी दीर्घ समाधि लगाई कि कामदेव श्रधीर हो उठा श्रीर श्रंत में हार मानकर उसे वेरा हटाना पडा। उसके पराजित होते ही देवताश्रो में उल्लास उमड उठा। श्रव भगवान् की श्रम्यर्चना के लिए देद-श्रप्सराश्रो में श्रागे बढने के लिए होड लग गई। किसी ने पुष्पमाला गूँथी, कोई चामर ढारने लगी। भगवान् के महिमस्तवन का श्रायोजन होने लगा। इस श्रायोजन में जिन्हें भाग लेने का श्रवसर मिला वे धन्य हो गए। नृत्य-संगीत की लहरियों पर भक्तो का मन नाच उठा। भगवान् के काम-विजय की रसमय लीला का गान होने लगा श्रीर इस प्रकार रास का प्रवर्तन हुश्रा।

भगवान् की समाधि-वेला समाप्त हुई । उन्होंने भक्तीं का समुदाय सामने

देखा जिनके नेत्रों से श्रद्धा श्रीर विश्वास टपक रहा था। जिनकी मुखमुद्रा से जिज्ञासा भलक रही थी। भक्तों ने भगवान् से कामविजय की कथा श्रीमुख से सुनाने का श्राग्रह किया। भगवान् उनकी मक्ति से विमोर होकर काम के श्रामियान का विवेचन करने लगे। उन्होंने काम से रच्चा के लिए श्रपनी व्यूह-रचना की कहानी सुनाकर भक्तों का मन मोहित कर लिया। भक्तों में देवेद्र नामक श्रत्यंत प्रवीण श्रमिनेता इस घटना से इतना प्रभावित हुश्रा कि भगवान् के प्रवचन को तृत्य-संगीत के माध्यम से जनता के संमुख प्रदर्शित किये विना उससे रहा न गया। उसने श्रमिनेता श्रो की सहायता से २२ शैलियों में इसे श्रमिनीत करने का प्रयास किया। उनमें एक थी रास की शैली जो सबसे श्रिक प्रचलित हुई। इस प्रकार काम की पराजय श्रौर जैनाचार्यों की विजय जैन रास का मूल विषय बनी।

जैन रास की कथावस्तु की दो शैलियाँ थीं। एक शैली में भगवान् के केवल उपदेश भाग को ही ग्रहण कर गीतो की रचना हुई। दूसरी शैली में काम के त्रिमयान की तैयारी, कामिनियों के प्रसाधन, काम की युद्ध-प्रणाली एवं उसकी पराजय का विशद चित्रण पाया जाता है। इस प्रणाली में कोई विरक्त जैनाचार्य श्रथवा धर्मनिष्ठ गृहस्थ नायक के रूप में स्वीकृत होते हैं।

वैष्णव रासो में भी कामदेव श्रपनी प्रशिच्चित सेना का संचालन करता दिखाई पड़ता है। पर उसकी पद्धित जैन रास से पृथक् है। पद्धित के पृथक् होने का कारण यह है कि वैष्णव रास (विशेषत: कृष्ण रास) में कामदेव का खुले मैदान में युद्ध दिखाया जाता है, दुर्ग के श्रंदर नहीं। मैदान में होनेवाले इस युद्ध का प्रयोजन 'गर्ग संहिता' में निम्निलिखित रूप में दिया गया है—

कामदेव ने ब्रह्मा श्रीर शिव से युद्ध समाप्त करके विष्णु को संग्राम के लिए श्रामंत्रित किया। उसने यह भी श्रिभलाषा प्रकट की कि यह युद्ध समाधि रूपी दुर्ग के भीतर न होकर खुले मैदान में हो जिससे मै श्रपनी सेना का पूर्णरीति से सदुपयोग कर सकूँ। विष्णु भगवान् ने कामदेव के श्राह्वान को स्वीकार किया पर युद्ध का समय द्वापर में कृष्णावतार के समय निश्चित किया।

कृष्णावतार मे भगवान् व्रज मे श्राविर्भृत हुए। वाल्यकाल से ही उनके श्रनुपम सौदर्य पर गोपियां रोभने लगीं। कामदेव प्रसन्न होकर यह लीला

देखने लगा । भगवान् की चीरहरण लीला के उपरांत उसने शरद् पूर्णिमा की रात्रि को उपयुक्त समय समभकर सैन्य-संग्रह प्रारंभ किया। प्रकृति ने कामदेव के श्रादेशानुसार विश्वव्रहाड के सुधाकर का सार लेकर एक नये चंद्रमा का श्राविष्कार किया। उस पूर्ण चंद्र को स्वतः लद्मी ने श्रपनी मुख-श्री प्रदान की। कामदेव के संकेत से चंद्रदेव प्राची दिशा के मुखमंडल पर श्रपने कर कमलों से लालिमा की रोली-केशर मलने लगा। प्राची के -मुख-संस्पर्श से रागरंजित लाल केशर भड़भड़ कर पृथ्वी मंडल को अनुराग-रंजित करने लगी। धवल चॉदनी से व्रजभूमि के सिकता प्रदेश में अमृत-सागर लहराने लगा । परिणाम यह हुन्ना कि व्रज का कोना-कोना उस रस से आप्लावित हो उठा। कामदेव ने व्यूह-रचना प्रारंभ की। मल्लिकादि पुष्पो की भीनी-भीनी सुगंध से वनप्रदेश सुवासित हो उठा। त्रैलोक्य के सौरभसार से सिक्त पवन मंथर गति से चलता हुआ कलिकाओ का मुख चूम चूम कर मस्त होने लगा। ऐसे मादक वातावरण में योगिराज कृष्ण ने कामयुद्ध संबंधी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्यारी मुरलिका को अधरों पर धारण किया । वंशी स्मरदेव के श्रामंत्रण को उद्घोषित करने लगी । उस -ग्राह्वान को विश्वविमोहक मंत्र से निर्मित किया गया था। कौन ऐसी रमणी थी जो इस विमुग्धकारी काम मंत्र को सुनकर समाहित रह सके श्रौर श्रपने श्यनकच् में उद्दिग्न न हो उठे। वंशी ध्वनि से रमणी हृदय रमणको विकंपित हो उठा।

[ श्री मद्धागवत् में यह दृष्य शरदकालीन शोभा के कारण निर्मित हुन्ना था किंतु जयदेव ने इसमें श्रामुल परिवर्तन कर दिया है श्रीर शरद् के स्थान पर वसंत श्री का प्रभाव गीत गोविंद में प्रदर्शित हुन्ना। इसके उपरांत जैन, वैष्णव तथा ऐतिहासिक रासों में कामोदीपक स्थिति लाने के लिए शरद के स्थान पर वसंत सुषमा का ही प्राय: उपयोग हुन्ना है।

ऐसी मनोहारी ऋतु की पूर्णिमा की मचलती ज्योत्स्ना में रास का च्यामंत्रण पाकर यूथ-यूथ गोपियाँ गुरुजनो की अवहेलना करती हुई लोक-

प्रथम सर्ग तृतीय प्रवध

१-विहरति हरिरिह सरस वसन्ते। ...

इसी स्थान पर वकुल कलाप एव विविध कुसुमों पर मँडराने वाले अमरों, किशुक जाल, केशर कुशुम का विकास, पाटल पटल की छटा, माधवी का परिमल, नवमिल्लका सुगिध, लता परिरंभण से मुकुलित एवं पुलिकल श्राम्र मंजरी, को किल काकली श्रादि कामोद्दीपक पदार्थों एव घटनाश्रों का वर्णन प्राप्त होता है।

लजा त्याग कर उस यमुना-पुलिन पर पहुँचती हैं जहाँ श्रद्धरात्रि की चाँदनी की फिसलन पर वहें बड़े योगियों का सन भी फिसल जाने को श्राकुल हो उठता है। कृष्ण के चतुर्दिक् ब्रज सुंदरियों का ब्यूह बनाकर कामदेव एक कोने में खड़ा मुस्कराने लगता है। ज्यों ज्यों गोपियों की सेना कृष्ण के समीप पहुँचती है काम का उल्लास बढता जाता है। उसे गर्व होने लगा, श्रौर श्रपने विश्वविजय का संकल्प पूर्ण होता दिखाई पड़ने लगा। श्रंतर्यामी भगवान् मत्मथ का श्रहंमाव ताड़ गए। उन्होंने उसे श्रामंत्रित किया श्रौर श्रपने मनोराज के किसी स्थान पर श्रासीन होने का संकेत किया। भगवान् ने उसे स्थान देकर उन गोपियों की श्रोर हिं फेरी जिनको श्रपने घर से निकलने का या तो साहस न हुश्रा श्रथवा कोई मार्ग न मिला। ऐसी गोपियों ने श्रपने नेत्र मूंद लिए श्रौर वड़ी तत्मयता से वे श्रीकृष्ण के सौंदर्य, माधुर्य श्रौर लीलाश्रों का ध्यान करने लगीं। शुकदेवजी परीचित से कह रहे हैं कि श्रपने परम प्रियतम श्री कृष्ण के श्रयहा विरह की तीत्र वेदना से उनके हृदय में इतनी ज्याला उत्पन्न हुई कि हृद्गत श्रशुम संस्कारों का श्रवशिष्ट श्रश भी भरम हो गया।

इसके बाद तुरंत ही ध्यान लग गया ! ध्यान मे उनके सामने भगवान् श्री कृष्ण प्रगट हुये । उन्होने मन ही मन वडे प्रेम एवं स्रावेग से उनका ध्रालिगन किया । इस समय उन्हें इतना सुख, इतनी शांति मिली कि उनके पूर्व संस्कार भत्मसात् हो गये श्रौर उन्होंने पाप श्रौर पुण्य कर्मों के परिणाम से वने हुये गुणमय शरीर का परित्याग कर दिया । श्रव उन्होंने भगवान् की लीला मे ध्रपाकृत देह द्वारा भाग लेने की सामर्थ्य प्राप्त कर ली ।

गृह-निवासिनी गोपियों की मनोकामना पूर्ण करके भगवान् ने यमुना की रनेत सिकता के रंगमंच पर पदार्पण करनेवाली गोपियों को सिक्तिर आते देखा। उन्होंने उनका कुशल समाचार पूछकर तुरंत गृह लों रने का परामशं दिया और साथ ही साथ कुलीन स्त्रियों का धर्म समभाते हुये पनिनेवा और मातृपितृसेवा का मर्म समभाया। उन्होंने यह भी कहा 'गोपियों, नेनं लीला और गुणों के अवण से, रूप के दर्शन से, उन सबके कीर्तन और भ्यान ने मेरे प्रति जैसे अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है, वैसे प्रेम की प्राप्ति पास रहने ने नहीं होती इसिन्य तुम लोग अभी अपने-अपने घर लौट का और ।'

१—श्री भागादत—दशम रक्ष दर्शसवी अध्याय रलोक २७

यहाँ स्त्री-धर्म की एक बडी समस्या उठाई गई है। गोपियों ने कृष्ण से कहा—

'नाथ, स्त्री धर्म क्या पितपुत्र या भाई-बंधुश्रो की सेवा तक ही पिर-सीमित है ? क्या यही नारी जीवन का लदय है ? क्या नश्वर की उपासना से श्रनश्वरता की प्राप्ति संभव है ? क्या हमारे पित देवता, माता-पिता या भाई-बंधुश्रो के श्राराध्य तुम नहीं हो ? हमारा पूरा विश्वास है कि तुम्हीं समस्त शरीरधारियों के सुहृद् हो, श्रात्मा हो श्रीर परमित्र्यतम हो, तुम नित्य प्रिय एवं साचात् श्रात्मा हो । मनमोहन ! श्रव तक हमारा चिच घर के काम-धंधों में लगता था । इसीसे हमारे हाथ भी उनमें रमे हुए थे । परंतु तुमने देखते देखते हमारा वह चिच लूट लिया । हमारे पर तुम्हारे चरण-कमलों को छोडकर एक पग भी हटने के लिए तैयार नहीं है, नही हट रहे हैं । प्राण्वल्लम ! तुम्हारी मुसकान श्रीर प्रेम भरी चितवन ने मिलन की श्राग धधका दी है । उसे तुम श्रपने श्रधरों की रसधारा से बुफा दो । भक्तों ने जिस चरण-रज का सेवन किया हे उन्हीं की शरण में हम गोपियाँ मी श्राई हैं । हमने इसी की शरण श्रहण करने को घर, गाँव, कुटुव सबका त्याग किया है ।

जिस मोहनी मूर्ति का ग्रवलोकन करने पर जड चेतन [ गौ, पची, वृच्च तथा हरिणादि भी ] पुलकित हो उठाते हैं उसे ग्रपने नेत्रों से निहार कर कौन ग्रार्यमर्यादा से विचलित न हो उठेगा। प्रियतम, तुम्हारे मिलन की ग्राकाचा की ग्राग से हमारा वच्चस्थल जल रहा है। तुम हमारे वच्चःस्थल ग्रीर सिर पर कर कमल रखकर हमे जीवन दान दो।

भगवान् ने भक्तो को टोक वजाकर देख लिया। गोपियाँ ग्रंत तक ग्रपनी प्रतिज्ञा पर डटी रही। ग्राव तो भगवान् गोपियो के ग्रानन्य प्रेम ग्रौर ग्रली-किक सोदर्य का गुणागान करने लगे। उन्होंने श्रुंगारस्चक भावमंगिमा से गोपियो को रमण के लिये संकेत किया। कामदेव यह देखकर पुलिकत हो गया। ग्रपनी विजय को समीप समक्त उसने गोपियो के सौदर्य को ग्रप्रतिम एवं मिलन-उत्कंटा को ग्रत्यधिक वेगवती बना डाला। ग्रंतर्यामी भगवान् कृष्ण काम का ग्रिमिप्राय समक्त रहे थे। उन्होंने काम-कला को भी ग्रामंत्रित किया। शत्रु-शिविर मे धुस कर उसी के ग्रस्त्रों से सम्मुख समर में यदि समर को परास्त न किया तो कामविजय नामक युद्ध की महत्ता क्या! भगवान् ने श्रपनी भावभंगिमा तथा ग्रन्य सभी चेष्टाएँ गोपियो के मनोनुकूल कर डाली

थीं। अव तो कामदेव को अपनी कामनाएँ पूर्ण होती दिखाई देने लगीं। उसने पवनदेवता को और भी शक्ति संकलित करने का आदेश दिया। कपूर के समान चमकीली बालुका-राशि पर फिसलतीं हुई चाँदनी में यमुना-तरंगों से सिक्त एवं कुमुदिनी मकरंद से सुवासित वायु इस मंडली के मन को आलोडित करने चली। कामदेव पूर्ण शक्ति के साथ मन का मंथन करने के उद्देश्य से भगवान् के अंतःकरण का कोना कोना कॉकने लगा। उसने देखा कि योगमाया ने साराप्रदेश इस प्रकार आवृत कर रखा है कि उसमें कहीं अगु रखने का स्थान नहीं। निराश होकर उसने गोपियों के हृद्पदेश को मथने का विचार किया, पर वहाँ तो उसे उज्ज्वल रस की निर्मल धारा के प्रवल प्रवाह मे अपने सभी सेनापित बहते हुए दिखाई पड़े। वे स्वतः वाहि-त्राहि मचा रहे थे, मन्मथ की सहायता क्या करते।

मनिस्त ने नैराश्य पूर्णिनेत्रों से अपनी राजधानी मनःप्रदेश पर शत्रु का अधिकार देखा। इतना ही नहीं उसके सम्मुख एक और विचित्र घटना घटित हुई। योगिराज कृष्ण ने अनेक रूप धारण करके प्रत्येक गोपी के साथ कीड़ा प्रारंभ की। उन्होंने गोपियों के कोमलकरों को स्पर्श किया। वस्त्रावरण को निरावृत कर वक्ष्थल का मर्दन एवं अन्य कीड़ाएँ करते समय कामकलाएँ परिचारिका के रूप में उनकी सेवा करने लगीं। अपनी कला-सेना को कृष्ण के सहायक रूप में देखकर कामदेव विस्मय विभोर हो उठा। अपने ही स्कंधावार के सैनिक एवं सेनापित शत्रु के सहायक बन जायें तो विजय की आशा दुराशा मात्र नहीं तो और क्या हो! उसे अब अपनी यथार्थ स्थित का स्फरण हुआ।

त्रपनी कामना को विफली कृत देख वह सिसकने लगा । इसका एक ही श्रद्ध मित्र बचा था विरह । उभयपची होने के कारण उस पर काम का पूर्ण विश्वास न था, पर श्रीर कोई मार्ग न देखकर उसने विरह से श्रपनी व्यथा सुनाई । उसने कामदेव को श्राश्वासन दिया । इधर कृष्ण की संमानित गोपियाँ नारीसमाज मे श्रपने को ही सर्वश्रेष्ठ समस्रने लगीं । श्रंतर्यामी भगवान् ने गोपियों की मनोगति को पहचान लिया श्रीर भक्त की इस श्रंतिम दुर्वलता का परिहार करने के लिये वे श्रंतर्धान हो गए ।

भगवान् के श्रदृश्य होने पर गोपियों की विरहृत्यथा उत्तरोत्तर वढती गई। विरहामि में उनकी श्रविशष्ट दुर्वलता भस्मीभूत होने लगी। प्रत्येक गोपी श्रपने को सर्वथा भूलकर भगवान् के लीलाविलास का श्रनुकरण करती हुई कृष्ण बन गई श्रौर कहने लगी 'श्रीकृष्ण मैं ही हूँ'। किंतु यह स्थिति श्रिधिक काल तक न रह सकी। गोपियों को पुनः कृष्ण विरह की श्रानुभूति होने लगी श्रौर वे तह वल्लिरियों, कीट पतंगों, पशुपित्तियों से श्रपने प्रियतम का पता पूछने लगीं। इसी विरहावस्था में वे कृष्ण की श्रनेक लीलाश्रो का श्रानुकरण करने लगीं। गोवर्धन धारण की लीला करते हुए एक ने श्रपना उत्तरीय ऊपर तान दिया। एक कालीनाग बन गई श्रौर दूसरी उसके सिरपर पैर रखकर नाचते हुए बोली—'मैं दुष्टो का दमन करने के लिए ही उत्पन्न हुश्रा हूँ।' इस प्रकार विविध लीलाश्रो का श्रानुकरण करते हुए एक स्थान पर भगवान के चरणित्रह्न दिखाई पडे।

एक गोपी के मन में श्रमी श्रहंकार भाव बच गया था। भगवान् उसे ही एकात में ले गये थे। श्रपना यह मान देखकर उसने सभी गोपियों में श्रपने को श्रेष्ठ समभा था। भगवान् श्रवसर देखकर बनप्रदेश में तिरोहित हो गए। भगवान् को न देखकर वह मूर्निष्ठत होकर गिर पड़ी। गोपियाँ भगवान् को हूँ ढ़ते-ढूँ ढते उस गोपी के पास पहुँची जो श्रचेतन पड़ी थी। उसे चेतना मे लाया गया। श्रव सभी गोपियों का मन कृष्णमय हो गया था। वे भगवान् के गुणागान मे इतनी तन्मय थीं कि उन्हें श्रपने शरीर की भी सुधि न रही। सुधि श्राने पर वे रमण रेती (जहाँ भगवान् ने रास किया था) पर एकत्रित होकर भगवान् को उपालंभ देने लगीं। जब विरह-वेदना श्रमद्य हो उठी तो वे फूट-फूट कर रोने एवं विलाप करने लगीं। यही रोदन श्रीर विलाप रास-काव्यों का मूल स्रोत है। इसीको केंद्र बनाकर कथासूत्र श्रीर होते हैं। रास काव्य का व्यावर्तक धर्म विरह के द्वारा श्रात्मशुद्धि मानना श्रनुचित न होगा।

भगवान् करुणासागर हैं। श्रश्रुजल मे जब गोपियो का विविध विकार बह गया तो वे सहसा श्राविभूत हो गये। मिलन-विरह का मनोवैज्ञानिक कारण बताते हुए उन्होंने गोपियों को समकाया कि "जैसे निर्धन पुरुष को कभी बहुत सा धन मिल जाय श्रीर फिर खो जाय तो उसका हृदय खोये हुए धन की चिंता से भर जाता है, वैसे ही मैं भी मिल-मिलकर छिप-छिप जाता हूँ।"

इसके उपरात महारास की ऋपूर्व छटा दिखाई पड़ती है। महारास का वर्णन करते हुए शुकदेव जी कहते हैं—'हे परीच्चित! जैसे नन्हा सा शिशु निर्विकार भाव से ऋपनी परछाई के साथ खेलता है, वैसे ही रमारमण भग-वान् श्री कृष्ण कभी उन्हें (गोपियों को) ऋपने हृदय से लगा लेते, कभी

हाथ से उनका ग्रंग स्पर्श करते, कभी प्रेमभरी तिरछी चितवन से उनकी श्रोर देखते तो कभी लीला से उन्मुक्त हॅंसी हॅसने लगते।

श्रीमद्भागवत की टीका करते हुए श्रीघर स्वामी कंदर्प-विजय का महत्व इस प्रकार वर्णन करते हैं—

# व्रह्मादिजयसंरूढदप्रैजन्दप्रदेष्हा । जयति श्रीपतिगोंपीरासमण्डलमग्डनः ॥

ग्रर्थात् ब्रह्मादि लोकपालो को जीत लेने के कारण जो श्रत्यंत श्रिममानी हो गया था, उस कामदेव के दर्प को दलित करनेवाले, गोपियो के रासमंडल के भूपण स्वरूप श्री लद्मीपति की जय हो।

### रास का प्रयोजन

दार्शनिको का एक वर्ग तो प्रस्थान-त्रयी को ही मोच प्राप्ति के लिये सर्वोत्तम साहित्य समस्तता है कितु दूसरा वर्ग—दार्शनिकता को विकासोन्मुख मानकर—श्रीमद्भागवत् को उपनिषदों से भी उच्चतर धोषित करता है। वैष्णवो का सत है कि निराकार ब्रह्म की उपासना से योगियो को त्र्यानंदा-तुभृति केवल सूद्म शरीर से होती है कितु हमारे देश में ऐसा भी साहित्य है जो इसी स्थूल शरीर एवं इंद्रियो के द्वारा उस ऋष्यात्म-तत्व का बोध कराने में समर्थ है।

कहा जाता है कि एक वार योगियों ने ब्रह्मानंद के समय यह आकात्ता प्रगट की कि निराकार ब्रह्म के उपासना-काल में सूद्म शरीर से जिस आनंद का अनुभव होता है उसी की अनुभृति यदि स्थूल शरीर के माध्यम से हो जाती तो भविष्य के साधकों को इतना क्लेश सहन न करना पड़ता। अतः भगवान् ने योगियों की अभिलापा पूर्ण करने के लिये कृष्णावतार धारण किया। इस पूर्णावतार में उन्होंने श्रुति-सूत्रों का मर्म लीला के द्वारा दिखा दिया। इसका विवेचन आगे चलकर किया जायगा।

कितपय त्राचार्यों का मत है कि योगियों ने स्थूल शरीर की सर्वथा उपेना करके तुरीयावत्था में ब्रह्मानंद की प्राप्ति की। कितु उन्होंने एक बार यह साचा कि स्थूल शरीर के ही बल पर यह सूक्ष्म शरीर बना जिससे हमने इस्प्रकान प्राप्त किया। त्रातः यदि इस स्थूल शरीर को ब्रह्म-संस्पर्श न कराया गया तो इसके साथ बड़ी कृतन्नता होगी। इसी उद्देश्य से मुनिगणों ने परमेश्वर की उपासना की कि किसी प्रकार स्थूल शरीर को ब्रह्म-स्पर्श का सुख प्राप्त करावा जा सके। परमेश्वर ने कृष्णावतार में योगियों के भी मनोरय को पूर्ण करने के लिये रासमंडल की रचना की।

रास का रहस्यमय प्रयोजन समक्षने के लिए विविध श्राचारों ने विविध रीति से प्रयत्न किया है। श्रीमद्भागवत् के श्रानुसार भक्तां पर श्रानुग्रह करके भगवान् श्रानेक लीलाये करते हैं जिनको सुनकर जीव भगवट् परायण हो जाए। किंतु उन सभी लीलाश्रो मे रास-लीला का सर्वाधिक महत्व है। भगवान् कृष्ण को स्वतः इस लीला पर सबसे श्राधिक श्रानुरक्ति है। वे कहते हैं कि यद्यपि व्रज मे श्रानेक लीलाये हुई किंतु रासलीला को स्मरण करके मेरा मन कैसा हो जाता है ।

किसी न किसी महद् प्रयोजन में ही 'ग्रहश्य, ग्रग्राह्य, ग्रचित्य एवं ग्रव्यपदेश्य ब्रह्म को दिव्य रूप धारण कर गोपीगण के साथ विहार करने को वाध्य होना पड़ा होगा । इस गोपी - विहार का प्रयोजन था— सनकादिक एवं शुकादिक ब्रह्मनिष्ठ महामुनींड्रों को ब्रह्म-सुख से भी बढ कर ग्रालोकिक ग्रानंद प्रदान करना । जिन परमहंसो ने संसार के संपूर्ण रसों को त्यागकर समस्त नामरूप कियात्मक प्रपंचों को मिथ्या घोपित किया था उनको उज्ज्वल रस में सिक्त करना सामान्य कार्य नहीं था।

वेटात सिद्धात के चितको को परमात्मा प्रथम तो विश्व-प्रपंच सहित दिखाई पड़ता है ग्रौर वे प्रयास के द्वारा त्याग-माग लच्चणा से परमात्मा का यथार्थ स्वरूप देख पाते हैं। कितु इसके प्रतिकृल रास में गोपियों को कृष्ण भगवान् का प्रपंच रहित शुद्ध परमात्मा के रूप में सद्यः प्रत्यच्चितरण हुग्रा। ग्रतः साधना की इस नई पद्धति का प्रयोजन हुग्रा—ग्रपटित ग्रामीण स्त्रियों को भी ब्रह्म साच्चात्कार का सरल मार्ग दिखाना।

ढार्शनिको की बुद्धि ने जिस 'सर्वोपावि-विनिर्मुक्त-निरितशय प्रेमास्पद श्रौर परमानंद रूप ब्रह्म का निरूपण किया भक्तो के श्रंतःकरण ने उसी ब्रह्म

१—अनुमहाय भक्ताना मानुप दहमा श्रित ।

भृजते ताहरी । अजिहा या श्रुत्वा तत्परी भवेत ॥ १०।३३।३६ ॥
श्रीमहागवत

२—मन्ति यद्यपि मे ब्राज्या नीलास्तामनोहराः। नहि जाने स्मृते रामे मनो मे कीट्श भवेत ॥ श्रीमद्रागवत्

को इतने स्पष्ट रूप से देखा जैसे नेत्र से सूर्य देखा जाता है। उसी दिव्य भगवत्तव रूपी सूर्य को माधुर्य उपासना रूपी दूरवी च्रण यंत्र की सहायता से दिखाने के प्रयोजन से रासलीला का अनाविल उपस्थापन हुआ, ऐसा मत भी किसी किसी महात्मा का है।

श्रीमद्भागवत् ने एक सिद्धांत निरूपित किया कि काम, क्रोघ, भय, स्नेह, ईंप्या श्रादि मनोविकारों के साथ भी यदि कोई भगवान् का एकात चिंतन करे तो उसे तन्मयता की स्थिति प्राप्त हो जाती है, श्रीर करुणाकर भगवान् उसकी श्रीमलाषा पूर्ण करते हैं। गोपियों को रासलीला में उसी तन्मयता की स्थिति मे पहुँचाकर भक्तों के हृदय में इसकी पृष्टि कराना रासकीड़ा का प्रयोजन प्रतीत होता है।

कामविकार से व्याकुल श्रधोगित में पड़े सांसारिक प्राणी को श्रिति शीघ ही हृद्रोग-काम-विकार से मुक्ति दिलाना रासलीला का प्रमुख प्रयोजन है। भक्त इस हृद्रोग से ऐसी मुक्ति पा जाता है कि पुनः उसे यह रोग कभी सन्तप्त नहीं कर पाता। यही रासलीला का सबसे महत्त्वमय प्रयोजन है। श्री मद्रागवत् रासलीला दर्शन का लाभ दर्शाते हुए कहता है—

'जो पुरुप श्रद्धासम्पन्न होकर व्रजवालाश्रों के साथ की हुई भगवान् विष्णुं की इस क्रीड़ा का श्रवण या कीर्चन करेगा, वह परम धीर भगवान् में परा-भक्ति प्राप्त करके शीव्र ही मानसिक रोगरूप काम से मुक्त हो जायगा।"

साराश यह है कि उपनिषदों से भी उच्चतर एक दार्शनिक सिद्धांत की स्थापना रासलीला का उद्देश्य है। हम कह श्राए हैं कि उपनिषद् में प्रत्येक हश्यपदार्थ की नश्वरता प्रमाणित की गई है किंतु रासलीला में ऐसे कृष्ण की स्थापना की गई है जो हश्य होते हुए भी श्रनश्वर है। इतना ही नहीं काम-कोधादि किसी भी विकार की प्रेरणा से उसके संपर्क में श्रानेवाला

१--वरपात्री-श्री भगवत्तत्व, पृष्ट ६४

२- विक्रीहित व्रजनध्भिरिद च विष्णीः

श्रद्धानिनतोऽनुशृणुयादथ वर्णयेच ।

भक्ति परा भगवति प्रतिलभ्य कामं

हृदोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीरः॥

प्राणी त्रमश्वर वन जाता है। वृहदार एयक उपनिषद् के एक मंत्र की प्रत्यद्ध सार्थकता रासलीला का प्रयोजन प्रतीत होता है। वृहदार एयक में ऋषि कहते हैं—

'न वा श्ररे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति'—

'पित के काम के लिए पित प्रिय नहीं होता, वह श्रात्मा के लिये प्रिय होता है।'

पतित्रता गोपियाँ कृष्ण से भी यही कहती हैं कि हमे पति प्रिय हैं किंतु. त्राप तो साचात् त्रात्मा हैं। त्रापके लिए ही हमें पति प्रिय हैं। रासलीला म इसी सिद्धात का प्रयोग दिखाया गया है।

श्रातमा को उपनिषदों में जहाँ श्ररूप, श्रदश्य, श्रगम्य बताया गया है वहों उसे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मन्तव्य एवं निदिध्यासितव्य भी कहा गया है। रासलीला में उस परम श्रातमा को जीवातमा से श्रिभन्न सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। उसे श्रालिंग्य एवं विक्रीड्य भी दिखाना रास का प्रयोजन जान पड़ता है।

वृहदारग्यक उपनिपद् में प्रहासुख की श्रनुभूति वताते हुए यह संकेत किया गया है कि 'जिस प्रकार श्रपनी प्यारी स्त्री के श्रालिंगन में हम वाह्य एवं श्रातरिक संज्ञा से शून्य हो जाते हैं। केवल एक प्रकार के सुख की ही श्रनुभूति करते हैं। उसी प्रकार सर्वज्ञ श्रातमा के श्रालिंगन से पुरुष श्रातरिक एवं वाह्य चेतना शून्य हो जाता है। जब उसकी संपूर्ण कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं जब केवल श्रात्मप्राप्ति की कामना रह जाती है तो उसके सभी दुख निर्मूल हो जाते हैं।

'यथा प्रिययास्त्रिया संपरिष्वक्तो न बाह्यं किंचन वेद नान्तरमेवमेवायं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यं किंचन वेद नान्तरं तद्वा श्रस्यैतदास-काममात्मकाममकामं रूपं शोकान्तरम् ।'

१—न्नात्मा वा श्ररे द्रष्टन्य. श्रोतन्यो मन्तन्यो निदिध्यासितन्यो मॅत्रेय्यात्मनि खल्बरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञात इद् सर्वं विदितम् । वृहदारएयकडपनिषद्-चतुर्थं श्रध्याय-पचम ब्राह्मण् ६ वा मत्र २—वृहदारएयकडपनिषद्-चतुर्थं श्रध्याय—नृताय ब्राह्मण्-२१ वा मत्र

रासलीला में उसी सर्वज्ञानमय आत्मा रूपी कृष्ण के परिष्वंग से गोपियाँ आंतरिक एवं बाह्यचेतना शून्य होकर विलच्चण प्रकार की आनंदानुभूति प्राप्त करती हैं। इसी को चरितार्थ करना रासलीला का प्रयोजन प्रतीत होता है।

वैश्याव महात्मात्रों का सिद्धात है कि रासलीला का प्रयोजन प्रेमरस का विकास है। यहाँ एक ही तत्व को भगवान् श्रीकृष्ण श्रौर राधा रूप में श्राविभूत कराना उद्देश्य रहा है इसीलिए उन्हें नायक एवं नायिका रूप में रखने की श्रावश्यकता पड़ी। उज्ज्वल रस के श्रमृत सागर में सभी प्रकार की जनता को श्रवगाहन कराना इस रासलीला का मूल प्रयोजन प्रतीत होता है। इसीका संकेत गीता में भगवान् करते हैं—

मिच्चता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं । वोधयन्तक्ष्य प्रण मां नित्य तुष्यंति च रमन्तिच ।

श्चर्यात् निरंतर मेरे श्चंदर मन लगानेवाले मुक्ते ही प्राणो को श्चर्पण करनेवाले भक्तजन सदा ही मेरी भिक्त की चर्चा के द्वारा श्चापस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण श्चार प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही संतुष्ट होते हैं श्चौर मुक्तमे निरंतर रमण करते हैं।

इसी रमण किया की स्थिति मे पहुँचाना रासलीला का मुख्य प्रयोजन है। इसी रमण स्थल को सूचित करनेवाली रमण रेती आज भी बृंदावन में विद्यमान है। इस रमणलीला का रहस्योद्घाटन समय-समय पर आचार्य करते आए है।

रायावल्लभीय दृष्टि से रासलीला का प्रयोजन भोगविलास को ही जीवन का सार समभने वाले विलासी व्यक्तियों के मन में कामविजय की लालसा जारत कर मुक्तिपथ की छोर अप्रसर करना है। इस संप्रदाय के आचार्यों का कथन है कि ''श्रीकृष्ण सदा राविका को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्नशील रहने हैं। राधा को प्रमुदित रखना ही उनका परमध्येय है। राधिका की छांशन्ता अन्यान्य गोपिकाओं को रास में एकत्र कर प्रकारातर से इए देवी राथा को प्रमुदित करने का यह एक कीड़ा कौतुक है। इस लीला में 'तत्सुख नुखित्व' भाव की रक्ता करते हुए श्रीकृष्ण अपने आमोद का विस्तार करते हैं। इस 'तत्नुख नुखित्व' का पर्यवसान भी लोक कल्याण में ही होता है। अतः इस लीला की भावना करना ही पर्यात नहीं अपित इसका भौतिक रूप

में अनुकरण करना भी अभीष्ट है। अंग्रेनुकरण द्वारा राधा के प्रति कृष्णानुराग का स्वरूप सासारिक जीवो को भी व्यक्त हो जाता है।""

बल्लभ संप्रदाय रास के तीन रूप मानता है—(१) नित्यरास (२) नैमित्तिक रास (३) श्रमुकरणात्मक रास । भगवान् गोलोक श्रथवा वृंदावन में श्रपने श्रानंद विग्रह से श्रपनी श्रानंद प्रसारिशी शक्तियों के साथ नित्यरास-मग्न रहते हैं। उनकी यह कीड़ा अनादि एवं अनंत हैं। कृष्ण और गोपियाँ संसार से निवृत्त एवं लौकिक काम से विनिर्मुक्त हैं। इस लीला के अवगा एवं दर्शन से भक्त अपनी कामनाओं की आहुति वनाकर भगवान् के भक्ति-यज्ञ को समर्पित कर देता है। इससे मन कल्मप-रहित बन जाता है।

# माधुर्य उपासना का स्वरूप

वेदात के ऋनुसार साधक जब ब्रह्म के साथ ऋमेद स्थापित कर लेता है तो व्रह्ममय हो जाता है। व्रह्म त्रानंद स्वरूप है त्रतः ज्ञानी भी त्रानंद रूप हो जाता है। भक्त का कथन है कि यदि साधक त्रानंदमय हो गया तो उसे क्या मिला । भक्त की त्रिभिलापा रहती है कि मै त्रानंद का रसास्वादन करता रहूं। वह भगवान् के प्रेम में मस्त होकर भक्तिरस का आनंद लेना चाइता हे; स्वतः श्रानद्मय वनना नहीं चाहता। जीवगोस्वामी श्रौर बलदेव विद्याभूपरा ने रागानुगा भक्ति की व्याख्या करते हुए स्वष्ट कहा है कि यद्यपि जीव ग्रौर ब्रह्म मे ग्रांतर नहीं हे तथापि जीव की जन्म-जन्मातर की वासनाएँ श्राशा श्रौर श्राकाचाऍ उसे पूर्णकाम भगवान् से पृथक् कर देती हैं। जब भगवान् की भक्त पर कृपा होती है तो उसका (भक्त) मन भगवान् के लीलागान में रम जाता है। इस प्रकार निरंतर नाम-जपन श्रौर लीलागान-श्रवण से उसमें भगवान् के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। उसे प्रेम से आनंद की त्रानुभूति होती है। इस त्रानंदानुभूति के दो प्रकार हैं-

(१) भगवद्विषयानुकृल्यात्मकस्तदनुगतसृहादिसयो ज्ञानविशेपस्तत्प्रीतिः। श्रर्थात् भगद्विपयक श्रनुकूलता होने से स्पृहा के द्वारा उनका ज्ञान प्राप्त होता है। भगवद्-विषयक ज्ञान ही ग्रानंद का हेतु है क्यों कि ज्ञान ग्रानंद का स्वरूप है। यह भगवद् प्रीति कहलाती है। दूसरे प्रकार की आनंदानुभूति भगवान् मे रित के द्वारा होती है। इसे प्रेमा भक्ति कहते हैं। जिस प्रकार संसार में हम किसी वस्तु को सुंदर देखकर स्वभावतः उसकी उपयोगिता का

१— डा० विजयेन्द्र रन।तक — राधावल्लभ सम्प्रदाय सिद्धात और साहित्य पृ० २७१

विना विचार किए ही श्राकित हो जाते हैं उसी प्रकार भगवान के श्रलौिक सौदर्य पर हम सहज ही मुग्ध हो जाते हैं। भगवान श्रानंद स्वरूप हैं श्रीर वह श्रानंद दो प्रकार का है—(१) स्वरूपानंद (२) स्वरूप शक्तचानंद। स्वरूपशक्तचानंद दो प्रकार का होता है—(१) मानसानंद (२) ऐश्वर्यानंद। जब तक भक्त का मन भगवान के ऐश्वर्य के कारण उनकी श्रोर श्राकित होता रहता है तब तक उसे केवल ऐश्वर्यानंद ही प्राप्त हो सकता है। किंतु जब भक्त का मन भगवान में ऐसा श्रासक्त हो जाता है जैसा प्रेमिका का मन श्रपने प्रेमी मे, पुत्र का पिता में या पिता का पुत्र में, मित्र का मित्र में तो उस भिक्त को प्रीति की संज्ञा दी जाती है।

प्रीति की यह विशेषता है कि यदि प्रेमपात्र का बाह्य सौंदर्य भी श्राक्षंक हो तो प्रेमी की सारी मनोवृत्तियाँ प्रेमसागर में निमज्जित हो जाती है। ईश्वर से इतर के साथ प्रेम में भौतिक तत्त्वों से निर्मित पदार्थों का श्रामास बना रहता है, पर परमेश्वर का विग्रह तो पंचभूतों से परे है। श्रान्य पदार्थ भौतिक नेत्र के विपय हैं पर परमात्मा को श्रध्यात्म नेत्रों से देखना होता है। मक्त की ऐसी स्वाभाविक स्थिति एकमात्र भगवत्कृपा से बनती है। यह श्रम साध्य नहीं। यह तो एकमात्र भगवान् के श्रनुग्रह पर निर्भर है। मक्त इस स्थिति को जीवन्युक्त से उच्चतर समभता है। वह भगवान् के प्रेम में इतना विभोर हो जाता है कि वह श्रपनी भौतिक सत्ता को विस्मृत करके श्रपने को ईश्वर के साथ एकाकार समभने लगता है।

प्रेमी की इस स्थिति श्रौर ज्ञानी की शात स्थिति में श्रंतर है। बहाँ मक्त ईश्वर को श्रपना समस्तता है वहाँ ज्ञानी श्रपने को ईश्वर का मानता है।

गीता में भक्तो की चार कोटियाँ मानी गई हैं—म्यार्त, जिशासु, ग्रथीं श्रीर ज्ञानी। कृष्ण भगवान् ज्ञानी भक्त को सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करते हैं किंतु श्री मन्द्रागवत् के ग्राधार पर विरचित 'भक्ति रसामृत सिंधु' में उत्तम भक्त का लच्या भिन्न है—

१ वीडधम के महायान सप्रदाय में भी निर्वाण से जपर बुद्ध की कृपा से प्राप्त रिथित भानी जाती है। 'निर्माण के जपर वीधिका स्थान महायान ने रखा है।' निवास अतिम नहीं हे उसके वाद तथागतज्ञान के द्वारा सम्यक् सवीधि की ओन करनी चादिए।'

# अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्माधनावृतम् । श्रानुश्रूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा॥

त्रर्थात् उत्तमा भक्ति में त्र्रमिलाषात्रो एवं ज्ञान कर्म से त्रानावृत एक मात्र कृष्णानुशीलन ही ध्येय रहता है। इसकी सिद्धि भगवत्कृपा से ही हो सकती है। त्रातः भगवत्कृपा के लिए ही भक्त प्रयत्नशील रहता है।

उत्तम भक्त उस मनस्थिति वाले साधक को कहते हैं जो कृष्ण की अनु-कूलता के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता। वह मुक्ति और भुक्ति दोनों से निस्पृह हो जाता है—

'भुक्तिमुक्तिस्पृहा यावत् पिशाची हृदि वर्त्तते।'

भक्त के लिए तो भुक्ति श्रौर मुक्ति दोनो पिशाची के समान है। इन्हें हृदय से निकाल देने पर ही भक्ति-भावना वन सकती है।

प्रेमाभक्ति की दूसरी विशेषता है कि भक्त का मन मैत्री की पावन भावना से इतना श्रोतप्रोत हो जाता है कि वह किसी प्राणी को दुखी देख ही नहीं सकता। बुद्ध के समान जिसके मन में करुणा भर जाती है वह निर्वाण को तुच्छ समक्तर दीन-दुखी के दुख निवारण में श्रनिर्वचनीय श्रानंद की श्रनुभूति करता है। वहाँ श्रात्मकल्याण श्रौर परकल्याण में कोई विभाजक रेखा खींचना संभव नहीं होता। प्रेमपूर्ण हृदय में किसी के प्रति कटुता कहाँ। प्रेमामिक्त की यह दूसरी विशेषता है।

तीसरी विशेषता है मुक्तित्याग की । भक्त अपने आराध्य देव कृष्ण के सुख के अतिरिक्त और कुछ, नहीं चाहता । उसकी अहैतुकी भिक्त में किसी प्रकार के स्वार्थ के लिए अवकाश ही नहीं । इस कारण इसकी बड़ी महत्ता है । चौथी विशेषता है कि पुरुपार्थ से यह प्राप्य है ही नहीं । भगवत्कृपा के विना प्रेमाभिक्त का उदय हो नहीं सकता । अर्चन-पूजन-वंदन आदि साधन अन्य भिक्त प्रकार में भले ही लाभप्रद हो पर प्रेमाभिक्त में इनकी शिक्त सीमित होने से वे पूर्ण सहायक सिद्ध नहीं होते ।

१—रूपगोस्व।मी—मक्तिरसामृत सिन्धु १, १, ६

२. मार ने तथागत से कहा—'अब तो आपने निर्वाण प्राप्त कर लिया। आपके जीवन की साथ पूरी हुई। अब आप परिनिर्वाण में प्रवेश करें।'

तथागत वोले—'लोक दुखी है। हे समन्तचत्तु! दुखी जनता को देखो। जद तक एक भी प्राची दुखी है, तवतक मैं कार्य करता रहूंगा॥',

भक्त को प्रेमा भक्ति से उस आनंद की उपलब्धि होती है जिसके संमुख मुक्तिमुख तुन्छ है। इसी कारण भक्ति साहित्य में ज्ञान और प्रेमा भक्ति का विवाद उद्धव गोपी संवाद के द्वारा प्रगट किया गया है। प्रेमाभक्ति की छुठी विशेषता कृष्ण भगवान् को सर्वया वशीभूत करके भक्तो के लिए उन्हें विविध लीलायें करने को वाध्य करना।

रूप गोस्वामी ने साधन भक्ति के दो मेद—(१) वैधी (२) रागानुगा का विवेचन किया है। वैधी भक्ति उन व्यक्तियों को उपयुक्त है जिनकी मनोवृत्ति ताकिक है त्रौर जो शास्त्रज्ञान से त्र्रामज्ञ हैं। ऐसे भक्त को वैदिक कियात्रों को त्रानिवार्य रूप से करने की त्रावश्यकता नहीं। भक्ति-सिद्धांत के त्र्रानुसार भक्त पर त्राचार नीति त्रौर यज्ञकियात्रों का कोई त्रंकुश नहीं रहता। वैधीपद्धित के पालन करनेवाले भक्त को शास्त्रीय विवाद में उलभने की त्रावश्यकता नहीं। वह तो भगवान् के सौंदर्य का ध्यान पर्याप्त समभता है। वह भगवान् को स्वामी त्रौर त्रपने को दास समभता है। वह त्रापने सभी कर्म कृष्ण को समर्पण कर देता है।

इस स्थिति पर पहुँचने के उपरांत रागानुगा वैधी भक्ति के योग्य साधक वनता है। रागात्मिका भक्ति में प्रेमी के प्रति स्वाभाविक श्रासक्ति श्रपेचित है। श्रतः रागानुगा भक्ति का श्रर्थ है रागात्मिका भक्ति का कुछ श्रनुकरण।

रागात्मका भक्ति में स्वाभाविक कामभाव के लिए स्थान है। पर रागानुगा भक्ति इससे भिन्न है। वहाँ कामासक्ति के लिए कोई श्रवकाश नहीं। उस दशा में तो स्वाभाविक कामवृत्ति की रिथित की श्रनुकृति का प्रयास पाया जाता है स्वाभाविक कामवृत्ति वहाँ फटकने भी नहीं पाती।

रागात्मिका भक्ति की भाँति रागानुगाभक्ति भी दो प्रकार की होती है—
(१) कामानुगा (२) संबंधानुगा। साधन भक्ति की रागानुगादशा के उपरात भक्त भावभक्ति के दोन्न में पदार्पण करता है। भाव का अर्थ है भगवान् कृष्ण के प्रति स्वाभाविक आसक्ति। इस दशा में रोमाच और अशु के द्वारा शारीरिक रिथित प्रेमभाव को अभिन्यक्त करती है। भक्त का स्वभाव प्रेमानंट के कारण इतना मधुर वन जाता है कि जो भी संपर्क में आता है वह एक प्रकार के आनंद का अनुभन्न करने लगता है। यह प्रेमभाव आनंद (रित) का मूल वन जाता है, अतः रितभाव की इसे संज्ञा दी गई है। यथि वंधी और रागानुगा में भी भाव की सृष्टि हो जाती है पर वह भाव इस

भाव से निम्नकोटि का माना जाता है। कभी कभी साधनभक्ति के बिना भी उच रितभाव की त्रानुभूति भक्त को होती है पर वह तो ईश्वर का प्रसाद ही समस्तना चाहिए।

इस उच्च प्रेमभाव के उदय होने पर भक्त दुखसुख से कभी विचलित नहीं होता । वह भावावेश के साथ भगवान् का नामोचारण करने लगता है। वह इंद्रियजन्य प्रभावों से मुक्त, विनम्न होकर भगवत्प्राप्ति के लिए सदा उत्कंठित रहता है । वह इस स्थिति पर पहुँचने के उपरांत मुक्ति को भी हैय समभता है। हृदय में कोई आशा-आकांचा नहीं रहती। उसका हृत्प्रदेश शांत महासागर के समान निस्तब्ध बन जाता है। यदि किसी भी प्रकार की हलचल बनी रहे तो समभता चाहिए कि उसमें रित नहीं रत्याभास का उदय हुआ है।

रितभाव की प्रगाढता प्रेम कहलाती है। इसमें भक्त भगवान् पर एक प्रकार का अपना अधिकार समक्तने लगता है। इसकी प्राप्ति भाव के सतत दृढ होने अथवा भगवान् की अनायास कृपा के द्वारा होती है। आचार्यों का मत है कि कभी तो पूर्व जन्म के पिवत्र कर्मों के परिणाम-स्वरूप अनायास मनः स्थिति इस योग्य बन जाती है और कभी यह प्रयत्नसाध्य दिखाई पड़ती है। धुसनातन गोस्वामी ने अपने ग्रंथ 'बृहद् भागवतामृत' में ऐसे अनेक भक्तों की कथाएँ उद्धृत की हैं।

जो भक्त रितभाव द्वारा ईश्वर प्राप्ति का इच्छुक है उसे राधा भाव या सिख भाव में से एक का अनुसरण करता पड़ता है।

"But it is governed by no mechanical Sastric rules whatever, even if they are not necessarily discarded, it follows the natural inclination of the heart, and depends entirely upon one's own emotional capacity of devotion.

The devotee by his ardent meditaton not only seeks to visualise and make the whole vrindavan-Lila of krishna live before him, but he enters into it imaginatively, and by playing the part of a bel-

१--- भक्ति रसामृत सिंध-१. ३. ११-१६

oved of Krishna, he experiences vocariously the passionate feelings which are so vividly pictured in the literature"

त्रर्थात् रितमाव की उपासना किसी शास्त्रीय विधि-विधान से संभव नहीं। यद्यपि विधि-विधानों का बहिष्कार जानबूसकर नहीं किया जाता तथापि यह साधना साधक की श्रमिरुचि पर ही पूर्णतया निर्मर है। वह चाहे तो शास्त्रीय नियमों का बंधन स्वीकार करें चाहें उनकों तोड डाले। इस साधना-पद्धित का श्रवलंबन लेनेवाला साधक कृष्णा की वृंदावन लीला के साद्यात्कार से ही संतुष्ट नहीं होता, वह तो श्रपने भावलों कमें होनेवाली वृंदावन लीला में श्रपना प्रवेश भी चाहता है। वह कृष्णा की प्रिया बनना चाहता है। उस श्रमिलाषा में वह एक विशेष प्रकार की प्रेम भावना का श्रमुभव करता है जिससे रास साहित्य श्रोतप्रोत है।

# भाव श्रीर महाभाव

रासलीला की दार्शनिकता का विवेचन करते हुए आचारों ने उपासकों के तीन वर्ग किए हैं—एक सखी भाव से उपासना करता है और दूसरा गोपी भाव से और तीसरा राधाभाव से। सखी भाव का उपासक, राधाकृष्ण की रासकीड़ा की संपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करके किसी ओट से विहार की छटा देखना चाहता है, दूसरे उपासक गोपी भाव से उपासना करते हैं। गोपियाँ रासेश्वरी राधा का श्टंगार कर उन्हें रास-मंडल में ले जाती हैं। राधा कृष्ण के साथ विहार करती हैं और राधिका जी का संकेत पाकर वे गोपियों को भी रासमंडल में संमिलित कर लेते हैं। इसी प्रकार ऐसे भी उपासक हैं जो राधाकृष्ण मूर्चियों का श्टंगार करके रास की कल्पना करते हैं और उस कल्पना में यह अभिलापा करते हैं कि हम भी गोपी रूप होकर भगवान, के साथ रास रचा सकें।

ऐसी ग्रिमिलापा करनेवाले भक्तों के वर्ग गोपीगीत के अनुसार इस प्रकार किए ला सकते है। एक वर्ग के भक्तो की श्रिमिलाषा है कि जिस प्रकार एक गोपी ने वड़े प्रेम श्रीर श्रानंद से श्रीकृष्ण के कर-कमल को ग्रपने दोनों हाथों में ले लिया उसी प्रकार वे भक्त भगवान् की कृपारूपी कर का स्पर्श पाने के श्रिमिलापी होते हैं। उनकी तृति इसी की प्राप्ति से हो जाती है। दूमरे वर्ग के वे भक्त हैं जिनकी श्रिमिलापा उन गोपियों के समान है जो

भगवान् के चन्दन-चिंत-भुजदंड को अपने कंधे पर रखना चाहती है अर्थात् जो भगवान् के अधिक आत्मीय बनकर उनके सखा के रूप में कृपा रूपी हाथों को प्रेम पूर्वक अपने स्कंध पर रखने की अभिलाषिणी हैं।

तीसरे प्रकार के भक्त भगवान् के श्रीर भी सिन्नकट श्राना चाहते हैं। वे उन गोपियों के समान भगवान् के कृपा-प्रसाद के श्रिमलाषी हैं जो भगवान् का चवाया हुश्रा पान श्रपने हाथों में पाकर मुग्ध हो जाती है। श्राज भी कई संप्रदायों में इस प्रकार की गुरुभिक्त पाई जाती है। चौथे प्रकार के भक्त वे हैं जिनके हृदय में उस गोपी के समान विरह की तीन व्यथा समाई हुई है जो भगवान् के चरण-कमलों को स्कंध पर ही नहीं वत्तस्थल पर रखकर संतुष्ट होने की श्रिमलाषिणी है। पाँचवी कोटि में वे भक्त श्राते हैं जिनका श्रहंभाव बना हुश्रा है। वे भगवान् की उपासना करते हुए मनः सिद्धि न होने पर उस गोपी के समान जो भौं हैं चढ़ाकर दाँतों से होठ दबाकर प्रग्राय कोप करती है—क्रोधावेश में श्रा जाते हैं।

छुठें प्रकार के भक्त उस गोपी के समान हैं जो निर्निभेष नेत्रों से भगवान् के मुख कमल का मकरंद पीते रहने पर भी तृप्त नहीं होती। श्रीमद्भागवत् में उस भक्त का वर्णन करते हुए शुकदेव जी लिखते हैं—संत-पुरुष भगवान् के चरणों के दर्शन से कभी तृप्त नहीं होते, वैसे ही वह उसकी मुख माधुरी का निरंतर पान करते रहने पर भी तृप्त नहीं होती थी।

सातवें प्रकार के भक्त उस गोपी के समान हैं जो नेत्रों के मार्ग से भगव.न् को हृदय में ले गई श्रौर फिर उसने श्रों खें बंद कर ली'। श्रब वह मन ही मन भगवान् का श्रालिंगन करने से पुलकित हो उठी। उसका रोम रोम खिल उठा। वह सिद्ध योगियों के समान परमानंद में मग्न हो गई। शुकदेव जी यहाँ मिक्त के इस प्रगाढ़ भाव की महत्ता गाते हुए कहते हैं कि 'जैसे मुमुज्जुन परमज्ञानी संत पुरुष को प्राप्त करके संसार की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही सभी गोगियों को भगवान् श्री कृष्णा के दर्शन से परम श्रानंद श्रौर परम उल्लास प्राप्त हुआ। '

भावमक्ति की प्राप्ति दो मार्गों से होती है—(१) साधन परिपाक द्वारा

१—गोरवामीजो ने भो इसी प्रकार का वर्णन किया— नयनन्ह मग रामिह उर श्रानी। दीन्हीं पलक कपाट सयानी॥

(२) कृष्ण प्रसाद से। ब्रातः इनका नाम रखा गया है साधनाभिनिवेशन श्रीर कृष्ण-प्रसादन । कृष्ण-प्रसादन तीन प्रकार भावभक्ति का होता है—(१) वाचिक कृष्ण की कृपा वाणी द्वारा (२) श्रालोक दान द्वारा (३)

कृष्णभक्त प्रसाद द्वारा ।

भावभिक्त का संबंध हृद्गत राग से तब तक माना जाता है जब तक भाव का प्रेम रस में परिपाक नहीं हो जाता। इस भक्ति में बाह्य साधनो का वहुत महत्त्व नहीं है। यह तो व्यक्ति के हृदय-बल पर अवलिवत है। जिसके हृदय में भगवान् का रूप देखकर जितना अधिक द्रवित होने की शक्ति है वह उतना ही श्रेष्ठ भक्त बन सकता है। माधवेद्रपुरी कृष्णा मेवाडंबर देखकर भगवान् के रूप की स्मृति आते ही समाधिस्थ हो जाते थे। चैतन्य महाप्रभु भगव'न् की मूर्चि के सामने नृत्य करते करते मूर्छित हो उठते थे। रूप-गोस्वामी इस प्रेमाभक्ति को सर्वोत्तम भक्ति मानते हैं। यह प्रेमाभक्ति वास्तव में भावभक्ति के परिपाक से प्राप्त होती है। जब राग साद्र बनकर आत्मा को सम्यक् मस्रण बना देता है तब प्रेमाभक्ति का उदय होता है।

भगवान् का निरंतर नाम जपने से कुछ काल के उपरात साधक पर करुणासागर भगवान् दयाई होकर गुरु रूप में मंत्रोपदेश करते हैं। उसके निरंतर जाप से साधक की पूर्वसंचित मिलन स्थूलदेह श्रोर कामवासना मस्म हो जाती है श्रोर उसे मनोमाव भाव देह के श्रनुसार शुद्ध सात्विक शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी सात्विक शरीर को भावदेह कहते हैं। भौतिक शरीर के प्राकृत धर्म इस सात्विक शरीर में संभव नहीं होते। इस भावदेह की प्राप्ति होने पर सची साधना का श्री गणेश होता है। जब साधक इस भावदेह के द्वारा भगवान् की लीलाश्रों का गुणागान गाते गाते गलदश्र हो जाता है तो साधन भक्ति भावभक्ति का रूप धारण करती है। कभी कभी यह भावभक्ति प्रयास विना भी भगवान् के परम श्रनुग्रह से प्राप्त हो जाती है। पर वह स्थिति विरलो को ही जन्मजन्मातर के पर्यव्यक्त से प्राप्त हो सकती है।

इस भावदेह की प्राप्ति के लिए मन की एक ऐसी हट भावना बनानी पटनी है जो कभी विचलित न हो। श्राज भी कभी कभी ऐसे भक्त मिल जाते हैं जो मातृभाव के साधक हैं। वे सभी मानव में माता की भावना कर लेते हैं श्रीर श्रपने को शिशु मानकर जीवन विता देते हैं। उनका शरीर जीर्ण-शीर्ण होकर श्रत्यंत वृद्ध एवं जर्जरित हो जाता है पर उनका भावशरीर सदा शिशु बना रहता है। वे श्रपने उपास्यदेव को प्रत्येक पुरुप श्रथवा नारी में मातृरूप से देखकर उल्लिखत हो उठते हैं। जब ऐसी स्थिति में कभी व्यवधान न श्राये तो उसे भावदेह की सिद्धि समफना चाहिए। इस भाव-सिद्धि का विकसित रूप प्रेम कहलाता है। जिस प्रकार भाव का विकसित रूप प्रेम कहलाता है। जिस प्रकार भाव का विकसित रूप प्रेम कहलाता है। इसी रस को उज्ज्वलरस की संज्ञा दी गई है जिसका विवेचन श्रागे किया जायगा।

राधा की आठ सिवयाँ—लिता, विशाखा, सुमित्रा, चंपकलता, रंगदेवी, सुंदरी, तुंगदेवी और इंदुरेखा हैं। भगवान् इन गोपियों के मध्य विराजमान राधा के साथ रासलीला किया करते हैं। ये गोपियाँ राधा-कृष्ण की केलि देख कर प्रसन्न होती हैं। दार्शनिक इन्हीं सिखयों को अष्टदल मानते हैं।

रासलीला के दार्शनिक विवेचन के प्रसंग में महाभाव का माहात्म्य सबसे श्रिधिक माना जाता है। यह स्थिति एक मात्र रिसकेश्वरी राधा में पाई जाती

है। भाव-सिद्धि होने पर भक्त की प्रवृत्ति श्रंतर्मुखी हो जाती है। वह श्रपने श्रंतः करण में श्रष्टदल

महाभाव हो जाती है। वह अपने अंतः करण में अष्टदल कमल का साद्यात्कार करता है। एक एक दल

(कमलदल) को एक एक भाव का प्रतीक मानकर वह किए को में महाभाव की स्थिति प्राप्त करता है। 'साधक का चरम लद्य है महाभाव की प्राप्ति श्रौर इसके लिए श्राठो भावो में प्रत्येक भाव को क्रमशः एक एक करके उसे जगाना पड़ता है, नही तो कोई भी भाव श्रपने चरमविकास की श्रवस्था तक प्रस्फुटित नहीं किया जा सकता। विभिन्न श्रष्टभावो का समष्टि रूप हो 'महाभाव' होता है ।'

कविराज गोपीनाथ जी का कथन है—'श्रष्टदल की किण्का के रूप में जो विंदु है, वही श्रष्टदल का सार है। इसी का दूसरा नाम 'महाभाव' है। वस्तुतः श्रष्टदल महाभाव का ही श्रष्टविध विभक्त स्वरूप मात्र है' 'महाभाव का स्वरूप ही इन श्रष्टभावों की समष्टि है ।'

१--प० बलदेव उपाध्याय--भागवत सप्रदाय ए० ६४५

२--भक्ति रहस्य पृ० ४४६

राधिका की आठ सिखयों में से एक एक सखी एक एक दल पर स्थित भाव का प्रतीक वनकर आती है। किणिका में स्थित विंदु महाभाव का प्रतीक होकर राधा का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान् तो आनंद के प्रतीक हैं और राधा प्रेम की मूर्चि। प्रेम और आनंद का अन्योन्याश्रय संबंध होने से एक दूसरे के बिना व्याकुल और अपूर्ण हैं। पुरुष रूपी कृष्ण आराध्य हैं, प्रकृति रूपी राधा आराधिका। कहा जाता है—

> भावेर परमकाष्ठा नाम महाभाव। महाभावस्वरूपा श्री राधा ठकुरानी। सर्वगुण स्नानि कृष्ण कान्ता शिरोमनी।

भगवान् बुद्ध ने हृदय की करुणा के विकास द्वारा प्राणी मात्र से मैत्री का संदेश सुनाया था किंतु प्रेमामिक के उपासको स्त्रौर श्रीमद्भागवत् ने क्रमशः साधु संग, भजनिक्रया, स्त्रनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, स्त्रासक्ति भाव की सहायता से हृद्गत् श्रद्धा को कृष्ण प्रेम की परिपूर्णता तक पहुँचाने का मार्ग वताया है। भक्त कियो स्त्रौर स्त्राचार्यों ने भिक्तभाव को भाव तक ही सीमित न रखकर रसदशा तक पहुँचाने का प्रयत्न किया है । उस स्थिति में भजन का उसका ऐसा स्वभाव बन जाता है जिससे सर्वभूतिहत का भाव उसमें स्त्रनायास स्त्रा जाता है ।

श्राचार्यों ने महाभाव का श्रिधिकारी एक मात्र राधा को माना है। उस महामाया की श्रिचिंत्य शक्ति है। उसका विवेचन कौन कर सकता है? भगवान् कृप्ण जिसकी प्रसन्नता के लिए रासलीला करे उसके मनोभाव (महाभाव) का क्या वर्णन किया जाय। योगमाया का उल्लेख करते हुए एक श्राचार्य कहते हैं—

'युज्यते इति योगा सदा संशिल एरूपा या वृषमानुनंदिनी तस्यां या माया कृपा तामाश्रित्य रन्तुं मनश्चक्रे'—

स्वत्वरूपमृता वृपमानुनंदिनी (योगमाया) की प्रसन्नता के लिए रमण करने को मन किया। ग्रतः इस महामाया का महाभाव श्रचिन्त्य ग्रौर ग्रवर्णनीय है। उसका ग्रधिकारी ग्रौर कोई नहीं।

<sup>·--</sup>माधुर्यं रम का विवेचक काव्य सीष्ठव के प्रसग में किया जायगा।

२---मधुसुद्दन सरखनी ।

### काम और प्रेम

भगवान् को सिचदानंद कहा जाता है। वास्तव में सत् श्रौर चित् में कोई श्रंतर नहीं है। जिसकी सत्ता होती है उसीका भान होता है श्रौर जिसका भान होता है उसकी सत्ता श्रवश्य होती है। सिचत् के समान ही स्त्रानंद भी प्रपंच का कारण है। श्रानंद से ही सारे भूत उत्पन्न होते हैं, श्रौर उसी में विलीन भी हो जाते हैं।

श्रानंद दो प्रकार का माना जा सकता है—(१) जो श्रानंद किसी उत्तम वस्तु को श्रालंबन मानकर श्रिमिञ्यक्त होता है उसे प्रेम कहते हैं श्रीर जो बंधनकारी निकृष्ट पदार्थी के श्रालंबन से होता है उसे काम या मोह कहा जाता है। मधुसूदन स्वामी इसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं—

### भगवान् परमानन्द स्वरूपः स्वयमेव हि। मनोगतस्तदाकारो रसतामति पुष्कलाम्॥

भगवान् स्वयं रसस्वरूप हैं। जिनका चित्त उस रस रूप में तन्मय हो जाता है वह रसमय बन जाता है। करपात्री जी ने रासलीला रहस्य में इसका विवेचन करते हुए शास्त्रीय पद्धति में लिखा है—

'प्रेमी के द्रुतिचित्त पर श्रिमिन्यक्त जो प्रेमास्पदाविन्छन्न चैतन्य है वहीं प्रेम फहलाता है। स्नेहादि एक श्रिमिन है। जिस प्रकार श्रिमिन का ताप पहुँचने पर लाज्ञा विघल जाता है उसीं प्रकार स्नेहादि रूप श्रिमिन से भी प्रेमी का श्रंतः करण द्रवीभूत हो जाता है। विष्णु श्रादि श्रालंबन साल्विक हैं, इसलिए जिस समय तदविन्छन्न चैतन्य की द्रुतिचित्त पर श्रिमिन्यिक्त होती है तब उसे प्रेम कहा जाता है श्रीर जब नायिकाविन्छन्न चैतन्य की श्रिमिन्यिक्त होती है तो उसे 'काम' कहते हैं। प्रेम सुख श्रीर पुण्य स्वरूप है तथा काम दुःख श्रीर श्रप्ण्य स्वरूप है।'

श्रीमद्भागवत् तथा उसके श्रनुवादों में गोपियों के कामामिभूत होने का बारवार वर्णन श्राता है। इससे पाठक के मन में स्वभावतः भ्रम उत्पन्न हों जाता है कि काम से प्रेरित गोपियों का एकात में श्रद्धरात्रि को कृष्ण से रमण किस प्रकार उचित सिद्ध किया जा सकता है। इसका उत्तर विभिन्न श्राचार्यों ने विभिन्न शैली में देने का प्रयास किया था। एकमत तो यह है कि 'रसो

१--- श्रानन्दाद्धये व खिलवमानि भूतानि जायन्ते, श्रादन्देन जातानि जोवन्ति श्रानन्दं प्रयन्त्यभिस्विशन्ति ।

वै सः' के ग्रनुसार ब्रह्मरस ग्रानंद है जो सर्व विशेषण शून्य है। साज्ञात्मन्मय का भी मन्मय है। वही श्री कृष्ण है। काम भी उसीका ग्रंश है 'कामस्तु वासुदेवाशः।' ग्रतः श्रीमद्भागवत् में काम वर्णन भगवान् कृष्ण की ही लीला का वर्णन है। उनके भक्तो में काम ग्रौर रमण स्पृहा, भूति ग्रादि शब्दों का प्रयोग उनके प्रभ के प्रवल वेग को बोधगम्य कराने के लिए किया गया है। वास्तव में गोपियों के निष्कपट प्रेम को काम ग्रौर कृष्ण के ग्रात्मरमण को रित कहा गया है।

"वस्तुतः श्रीकृष्णचंद्र के पदारविंद की नखमिण-चंद्रिका की एक रिम के माधुर्य का श्रनुमव करके कंदर्प का दर्प प्रशात हो गया श्रीर उसे ऐसी हड भावना हुई कि मै लच्च - लच्च जन्म कठिन तपस्या करके श्री ब्रजागना-भाव को प्राप्त कर श्री कृष्ण के पदारविंद की नखमिण-चंद्रिका का यथेष्ट सेवन करूँगा, किर साचात् कृष्ण रस में निमग्न ब्रजांगनाश्रो के सिक्षान में काम का क्या प्रभाव रह सकता था। यह भी एक श्रादर्श है। जिस प्रकार साधकों के लिए चित्रलिखित स्त्री को भी न देखना श्रादर्श है, उसी प्रकार जो बहुत उच्चकोटि के सिद्ध महात्मा है उनके लिए मानो यह चेतावनी है कि भाई, तुम श्रिमान मत करना; जब तक तुम ऐसी परिस्थिति में भी श्रिव-चिलत न रह सको तब तक श्रपने को सिद्ध मान कर मत बैठना।"

पर स्मरण रखना होगा कि यह आदर्श कामुकों के योग्य नहीं। जिस प्रकार ऋपम के समान सर्वकर्म-संन्यास का श्रिधकार प्रत्येक साधक को नहीं उसी प्रकार रासलीला का आदर्श कामुक के लिए नहीं। मगवान् श्री कृष्ण का आचरण अनुकरणीय तो हो नहीं सकता क्यों कि कोई भी व्यक्ति साधना के द्वारा उस स्थिति पर पहुँच नहीं सकता। श्री मद्धागवत् में इसकी अनुकृति को भी वर्जित किया गया है। यहाँ तक कि इसे सुनने का भी अधिकार उस व्यक्ति को नहीं दिया गया है जिसे 'छठी भावना रास की' न प्राप्त हो गई हो। जिस व्यक्ति में कामविजय की तीव अभिलापा उत्पन्न हो गई हो और भगवान् कृष्ण को अनोकिक बाललीलाओं के कारण जिनके मन में अद्धा-भित्त का उदय हो गया हो उन्हें भगवान् की इस काम-विजय लीला से काम विजय में सहायता मिल सकती है। जिस प्रकार भगवान् की माया का वर्णन सुनने ते मन माया-प्रपंच से विरक्त वनता है उसी प्रकार भगवान्

१--- प्रदाशीची--श्री रामलीला रहस्य--१० २३०

पतंजिल के सूत्र 'वीतरागविषय' वा चित्तम्' के त्रानुसार कृष्ण की कामविजय लीला से मन काम पर विजय प्राप्त कर लेता है।

#### स्वकीया परकीया

रासलीला के विवेचन में स्वकीया श्रौर परकीया प्रेम की समस्या बार उठती रहती है। विभिन्न विद्वानों ने गोपी प्रेम को उक्त दोनो प्रकार के प्रेम के श्रंतर्गत रखने का प्रयास किया है। स्वकीया श्रौर परकीया शब्द लौकिक नायक के श्रालंबन के प्रयोग में जिस श्रर्थ की श्रिभव्यक्ति करता है वह कामजन्य प्रेम का परिचायक होता है। वास्तव में वैष्ण्यव कवियो श्रौर श्राचार्यों ने लौकिक श्रौर पारलौकिक प्रेम का भेद करने के लिए काम श्रौर प्रेम शब्द को श्रलग श्रलग श्रयों में लिया है। जब लौकिक नायक को श्रालंबन मानकर स्वकीया श्रौर परकीया नायिका का वर्णन किया जाता है तो लोकमर्यादा श्रौर शास्त्राज्ञा के नियमों के श्रनुसार-परकीया में कामवेग का श्राधिक्य होते हुए भी-स्वकीया को विहित श्रौर परकीया को श्रवैध स्वीकार किया जाता है। वैष्णुव कवियो ने श्रलौकिक पुरुष श्रर्थात् कृष्णु के श्रालंबन मे इस कम का विपर्यय कर दिया है।

वहाँ परकीया और स्वकीया किसी में कामवासना नहीं होती। क्योंकि कामवासना की विद्यमानता में कृष्ण जैसे अलौकिक नायक के प्रति प्राणी का मन उन्मुख होना संभव नहीं। वैष्णुवों में परकीया गोपागना को अन्य पूर्विका अर्थात् अपने विहित कर्म (अर्थ) को त्याग कर अन्य में रुचि रखने-वाली ऋचा माना गया है। जो ऋचा अपने इष्टदेवता की अर्थ सीमा को त्यागकर ब्रह्म का आलिंगन करे वह अन्यपूर्विका कहलाती है। इसी प्रकार जो बजागनाएँ अपने पति के अतिरिक्त कृष्ण (ब्रह्म) का आलिंगन करने में समर्थ होती हैं वे परकीया अर्थात् अन्य पूर्विका कहलाती है। जो बजागनाएँ अपने पतिप्रेम तक ही संतुष्ट हैं लोकमर्यादा के भीतर रहकर कृष्ण की उपासना करती हैं वे भी मान्य है पर उनसे भी अधिक (आध्यात्मक जगत में) वे गोपागनाएँ पूज्य हें जो सारी लोकमर्यादा का अतिक्रमण कर कृष्ण (ब्रह्म) प्रेम में रम जाती हैं।

पारलौकिक प्रेम के आ्रास्वाद का अनुमान कराने के लिये लौकिक प्रेम का

१—श्रर्थात् विरक्त पुरुषों के विरक्त चिक्त का चितन करनेवाला चिक्त भी स्थिरता प्राप्त करता है।

उदाहरण संमुख रखना उचित समका गया। जिस प्रकार समाधि सुख का श्रानुभव कराने के लिए उपनिषदों में कामरस की उपमा दी गई।

पारलौकिक प्रेम की प्रगाढ़ता स्पष्ट करने के लिए भी परकीया नायिका का उदाहरण उपयुक्त प्रतीत होता है। 'स्वकीया नायिका को नायक का सहवास सुलभ होता है, किंतु परकीया में स्नेह की अधिकता रहती है। कई प्रकार की लौकिक-वैदिक अड़चनों के कारण वह स्वतंत्रता पूर्वक अपने प्रियतम से नहीं मिल सकती, इसलिए उस व्यवधान के समय उसके हृदय में जो विरहागिन सुलगती रहती है उससे उसके प्रेम की निरंतर अभिवृद्धि होती रहती है। इसीलिए कुछ महानुभावों ने स्वकीया नायिकाओं में भी परकीयाभाव माना है, अर्थात् स्वकीया होने पर भी उसका प्रेम परकीया नायिकाओं का-सा था। वस्तुतः तो सभी वजांगनाएँ स्वकीया ही थीं, क्योंकि उनके परमपित भगवान् श्रीकृष्ण ही थे, परंतु उनमें से कई अन्य पुरुषों के साथ विवाहिता थीं और कई अविवाहिता। "इस प्रकार प्रेमोत्कर्ष के लिए ही भगवान् ने यह विल- च्या लीला की थी।"

परकीया नायिका का प्रेम जारबुद्धि से उद्भूत माना जाता है। रास में जारभाव से भगवान कृष्ण को प्राप्त करने का वर्णन मिलता है। यहाँ कि को केवल प्रेम की अतिशयता दिखाना अभिप्रेत है। जिस प्रकार जार के प्रति स्वकीया नायिका की अपेद्धा परकीया में प्रेम का अधिक वेग होता है उसी प्रकार गोपागनाओं के हृदय में पतिप्रेम की अपेद्धा कृष्ण प्रेम अधिक वेगवान था। श्री मद्भागवत् में इसको स्पष्ट करते हुए कहा गया है—

'जारबुद्धचापिसंगताः' श्रपि शब्द यह सूचित करता है कि सारे श्रनौ-चित्य के होते हुए भी कृष्ण भगवान् के दिव्य श्रालंबन से गोपांगनाश्रों का परम मंगल ही हुश्रा।

> कामं क्रोधं मयं स्तेष्टं सौक्यं सौहदमेव च । नित्यं हरी विद्धतो तन्मयतां जमते नरः॥

> > -श्रीमद्भागवत

काम, कोध, भय, स्नेद्द, सौख्य श्रथवा सुद्धद भाव से जो नित्य भगवान् को स्मर्गा करता है उसे तन्मयता की स्थिति प्राप्त हो जाती है।

१--- इरपात्री-रासलीला रहस्य पृ० २६२

प्रश्न उठता है कि भगवान् कृष्ण में गोपाइना श्रो ने जार बुद्धि क्यो की ? यदि उन्होंने भगवान् को सबका ग्रांतर्यामी परमेश्वर माना तो पति-बुद्धि से उनसे प्रेम क्यो नहीं किया ? जारबुद्धि से किया हुआ सोपाधिकः प्रेम तो कामवासनापूर्ति तक ही रहता है स्रतः गोपाङ्गनास्रो को उचित था कि वे भगवान् को सर्वभूतातरात्मा मानकर उनसे निरुपाधिक प्रेम करती। उन्होने जारबुद्धि क्यों की ? इन प्रश्नों का उत्तर करपात्रीजी ने श्रीमद्भागवत् के 'जारबुद्धचापिसंगताः' के श्रपि शब्द के द्वारा दिया है। उनका कथन है कि स्रालंबन कृष्ण के माहातम्य का प्रभाव है कि गोपाइनास्रो के सभी श्रनौचित्य गुण बन गए। 'उस जार बुद्धि से यह गुण हो गवा कि जिस प्रकार जार के प्रति परकीया नायिका का स्वकीया की श्रपेद्धा अधिक प्रेम होता है वैसे ही इन्हें भी भगवान् के प्रति ऋतिशय प्रेम हुआ। ऋतः इससे उपासकों को बड़ा त्राश्वासन मिलता है। इससे बहुत त्रुटि-पूर्ण होने पर भी उन्हें भगवत्कृपा की श्राशा बनी रहती है। श्रीर प्रेममार्ग में श्राशा बहुत. बड़ा अवलंबन है, क्षेत्रयोकि जीव आशा होने पर ही प्रयत्वशील हो सकता है । उस प्रकार भगवान् ने स्रन्यपूर्विका स्रोर स्रनन्य पूर्विका दोनो की प्रवृत्ति श्रपनी श्रोर ही दिखलाकर प्रेम-मार्ग को सबके लिए सुलभ कर दिया है।"

श्राचार्यों का मत है कि भगवान् ने यह रासलीला श्री राधिकाजी को प्रसन्न करने के लिए की। भगवान् के कार्य राधिकाजी के लिए श्रीर राधिका जी के कार्य भगवान् को प्रसन्न करने के लिए होते हैं। श्रन्य गोपागनाएँ तो एक मात्र राधिकाजी की श्रंशांशभूता है। राधिकाजी के प्रसन्न होने से वे स्वतः प्रसन्न हो जाती हैं। इसी से गोपागनाश्रों का भाव 'तत्सुख सुखित्व' भाव कहलाता है। ये गोपांगनाएँ स्वसुख की श्रिभेलाषा नहीं करती। राधिका जी के सुख से इन्हें श्रंशाशी भाव के कारण स्वतः सुख प्राप्त हो जाता है।

रासलीला की उपासना पंद्वित से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि भक्त को भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए श्री राधिकाजी को प्रसन्न करना होता है। क्यों कि भगवान के सभी कार्य राधिकाजी की प्रसन्नता के लिए होते हैं। जिस कार्य से राधिकाजी को श्रानन्द मिलता है कृष्ण वहीं कार्य करते हैं। श्रीर राधिका जी को प्रसन्न करने के लिए गोपाङ्गनाश्रो की कृपा

१--- करपात्रीजी-श्री भगवत्तत्त्व

वांछनीय हैं। क्यों कि राधिका जी सभी कार्य गोपाइना हो के ह्याहाद के लिए करती हैं। गोपाइना हों की कृपाप्राप्ति गुरु कृपा से होती है। ह्यत: मधुर भाव की उपासना में सर्वप्रथम गुरु कृपा ह्या हो । गुरु ही इस उपासना पद्धित का रहस्य समका सकता है। उसी के द्वारा गोपाइना का परकीया भाव भक्त में उत्पन्न हो सकता है ह्योर नारी पित पुत्र, धन सम्पत्ति सब कुछ गुरु को द्यपित कर सकती है। गोपाइना भाव की दृढ़ता होने से वे गोपाइना माँ प्रसन्न होती हैं ह्यार वे राधिका जी तक भक्त को पहुँचा देती हैं। ह्या होति राधिका के सदश सत्यनिष्ठा भक्त में उत्पन्न हो जाती है। उस ह्या स्वाक्या में राधिका प्रसन्न हो जाती हैं ह्यार भगवान् कृष्ण भक्त को स्वीकार कर लेते हैं।

तात्पर्य यह है कि भगवान् में सत्यनिष्ठा सहज्ञ में नहीं बनती। तुलसी ने त्रपनी 'विनयपत्रिका' हनुमान के द्वारा लक्ष्मण के पास भेजी। लक्ष्मण ने सीताजी को दी त्रौर सीता ने राम को प्रसन्न मुद्रा की स्थिति में तुलसी की सुधि दिला दी। यह तो वैधी उपासना है। पर रागात्मिका में राधाभाव श्रथवा सर्वीभाव प्राप्त करने के लिए प्रथम लोक - मर्यादा त्याग कर सब कुछ त्राचार्य को श्रपंण करना पडता है। विश्वनाथ चक्रवर्ची कहते हैं—

व्रज्ञलीला परिकर्पत श्रंगारादिमाव माधुर्य श्रुते इदंममापि भूयादिति लोभोरपत्तिकाले शास्त्रयुक्त्यपेक्षा न स्यात् ।

राधा स्वकीया हैं या परकीया ? यह प्रश्न सदा उठता रहता है। हिंदी के भक्त कियों ने राधा को स्वकीया ही स्वीकार किया है, किंतु गौड़ीय वैष्णवों में राधा परकीया मानी जाती है। स्रदास प्रभृति हिंदी के भक्त किंव रास प्रारंभ होने के पूर्व राधा कृष्ण का गांधवं विवाह संपन्न करा देते हैं। हिंदी के भक्त किव भी परकीया प्रेम की प्रगाढ़ता भक्ति खेत्र में लाने के लिए गोपागनात्रों में कितपय को स्वकीया त्रीर शेष को परकीया करते हैं।

र-जाकी व्याम वरनत रास । दै गधर्व विवाद चित्त दे सुनी विविध विलास ॥

स्० सा० १०।१०७१ पृ० ६२६

र—ऋष्ण तुष्टि करि कर्म कर जो आन प्रकारा । पन विभिन्नार न होड, होर मुख परम अपारा ॥

नददास (सिद्धात पत्राध्यायो ) ६० १८६

कृष्ण किवयों के मन में भी वारवार परकीया प्रेम की स्वीकृति के विपय मे प्रश्न उठा करता था। कृष्णदास, नंददास, स्रदास प्रभृति भक्तों ने वारवार इस तथ्य पर बल दिया है कि गोपागनात्रों का प्रेम कामजन्य नहीं। वह तो त्राध्यात्म प्रेरित होने से शुद्ध प्रेम की कोटि में त्राता है। प्राकृत जन त्रार्थात् भक्तिभाव से रहित व्यक्ति उसे नहीं जान सकते—

> गरबादिक जे कहे काम के श्रंग श्राहि ते। सुद्ध प्रेम के श्रंग नाहिं जानहिं प्राकृत जे।

> > [ नंददास ]

नंददास ने एक मध्यम मार्ग पकड़ कर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि यद्यपि कृष्ण के रूपलावण्य पर मुग्ध हो गोपागनाएँ काम से वशीभूत बनकर भगवान् के सान्निध्य में श्राई थीं किंतु श्रालंबन के माहात्म्य से कामरस शुद्ध प्रेमरस में परिवर्त्तित हो गया। सौराष्ट्र के भक्तो में मीरा श्रौर नरसी मेहता का भी यही मत जान पड़ता है ।

श्री कृष्ण की दृष्टि से तो सभी गोपियाँ श्रथवा गोपागनाएँ स्वरूपभूता श्रांतरंगा शक्ति हैं। ऐसी स्थित में जारभाव कहाँ ! जहाँ काम को स्थान नहीं, किसी प्रकार का श्रंगसंग या भोगलालसा नहीं, वहाँ श्रौपपत्य (जार) की कल्पना कैसे की जा सकती है ! कुछ विचारको का मत है कि 'गोपियाँ परकीया नहीं स्वकीया थीं; परंतु उनमें परकीया भाव था। परकीया होने में श्रौर परकीया भाव होने में श्राकाश-पाताल का श्रंतर है। परकीया भाव मे न्तीन बाते बड़े महत्त्व की हैं—श्रपने प्रियतम का निरंतर चिंतन, मिलन की उत्कट उत्कंटा श्रौर दोष दृष्टि का सर्वथा श्रभाव। स्वकीयाभाव में निरंतर एक साथ रहने के कारण ये तीनों बातें गौण हो जाती हैं, परन्तु परकीयाभाव में ये तीनो भाव बने रहते हैं।'

स्वकीया की श्रपेचा चौथी विशेषता परकीया में यह है कि स्वकीया श्रपने पित से सकाम प्रेम करती है। वह पुत्र, कन्या श्रीर श्रपने भरण-पोपण की पित से श्राकाचा रखती है परंतु परकीया श्रपने पियतम से निःस्वार्थ प्रेम करती है। वह श्रात्म-समर्पण करके संतुष्ट हो जाती है। गोपियो में उक्त

It is only the married women who surrendered their all to him, who loved him for love's sake. Thoothi. V. G. Page 80

चारो भावों की उत्कृष्टता थी श्रौर वासना का कहीं लेश भी न था। ऐसी भक्ति को सर्वोत्तम माना गया। किंतु उत्तम से उत्तम सिद्धांत निकृष्ट व्यक्तियों के हाथों में सारी महत्ता खो बैठता है। गाधी जी के सत्याग्रह श्रौर श्रनशन सिद्धात का श्राज कितना दुक्पयोग देखा जाता है। ठीक यही दशा मधुर भावना की हुई श्रौर श्रंत में स्वामी दयानंद को इसका विरोध करना पड़ा।

इस परकीया भाव की मधुर उपासना का परिगाम कालातर में वही हुन्ना जिसकी भक्त कवियों को न्नाशंका थी। गोस्वामी गुरुन्नों में जब वल्लमाचार्य या विद्वलदास के सदृश तपोवल न रहा तो उन्होंने भक्तों की न्नांध श्रद्धा से न्नानुचित लाभ उठाया। जहाँ बुद्धि रूपी नायिका कृष्ण रूपी ब्रह्म को समर्पित की जाती थी वहाँ स्थिति न्नौर ही हो गई। एक विद्वान् लिखते हैं —

"Instead of Krishna, the Maharajas are worshipped as living Krishna, to whom the devotee offers his body, mind and wealth as an indication of the complete self surrender to which heis prepared to render for the sake of his love for Krishna. In practice, therefore, such extreme theories did great harm to the moralitdy of some folks during the seventeenth and the eighteenth centuries. And in the middle of the nineteenth century a case in the High court of Bombay gave us a clue to the extent to which demoralization came about owing to such beliefs."

#### रास का श्रविकारी पात्र

रास साहित्य का रहस्य समभाने के लिए भगवान् के साथ कीड़ा में भाग लेनवाली गोपियों की मनोदशा का मर्म समभाना त्रावश्यक है। भगवान् को गोपियां श्रिधिक प्रिय है श्रतः उन्होंने रास का श्रिधिकारी श्रीर किसी को न समभा कर गोपियों के मन में वीगा से प्रेरणा उत्पन्न की। भगवान् को

<sup>1.</sup> Thoothi-The Vaishnavas of gujrat Page 86

मधुरा से श्रिधिक गोकुल निवासी श्रंतरंग प्रतीत होते हैं। उनमे श्रीदामा श्रादि सखा अन्य मित्रों से श्रिधिक प्रिय हैं। नित्यसखा श्रीदामा श्रादि से गोप गोपांगनाएँ श्रिधिक श्रंतरंग हैं। गोपागनाश्रों में भी लिलता-विशाखा श्रादि विशेष प्रिय हैं। उन सब में रासरसेश्वरी राधा का स्थान सर्वोच्च है। भगवान ने रासलीला में भाग लेने का श्रिधिकार केवल गोपागनाश्रों को दिया श्रीर उनमें भी नायिका पद की श्रिधिकारिणी तो श्री राधा ही बनाई गई। गोपगण तो एक मात्र दर्शक रूप में रहे होंगे। वे दर्शक भी उस स्थित में बने जब छठी भावना प्राप्त कर चुके।

'भगवान् कृष्ण ने तृणावर्त, वत्सासुर, बकासुर, अघासुर, प्रलंबासुर, आदि के वध, कालियनाग, दावानल आदि से वज की रह्मा, गोवर्धन-धारण आदि अनेक अतिमानवीय लीलाओं के द्वारा गोप-गोपियों के मन में यह विश्वास बिठा दिया था कि कृष्ण कोई पार्थिव पुरुष नहीं। वर्गालोक से नंद की मुक्ति के द्वारा कृष्ण ने अपने भगवदेश्वर्य की पूर्ण स्थापना कर दी। अंत में भगवान् ने अपने योगवल से उन्हें अपने निर्विशेष स्वरूप का साह्मात्कार कराया और फिर बैकुंठ में ले जाकर अपने सगुण स्वरूप का भी दर्शन कराया।' इस प्रकार उन्होंने गोपो को रास-दर्शन का अधिकारी बनाया। यह अधिकार स्वरूप-साह्मात्कार के बिना संभव नहीं। आज कल व्रज में इसे छठी भावना कहते हैं—'छठी भावना रास की'। पॉचवीं भावना तक पहुँचते पहुँचते देह-सुधि भूल जाती है—'पॉचे भूले देह सुधि'। अर्थात् 'इस भावना मे ब्रह्मस्थिति हो ही जाती है। ऐसी स्थिति हुए बिना पुरुष रास दर्शन का अधिकारी नहीं होता।' यह रास दर्शन केवल कृष्णावतार में ही उपलब्ध हुआ।

महारानी कुंती के शब्दों से भी यही ध्वनि निकलती है कि परमहंस, श्रमलात्मा मुनियों के लिए भक्तियोग का विधान करने को कृष्णावतार हुश्रा है—

# तथा परमहंसानां मुनीनाममत्तात्मनाम् । भक्तियोगविधानार्थं कथं परयेमहि स्रियः ॥

भगवान् की कृपा से गोप - गोपियो का मन प्राकृत पदार्थों से सर्वथा परांमुख होकर 'प्रकृति प्राकृति प्रपंचातीत परमतत्व में परिनिष्ठित' हो गया

था। परमहंस का यही लच्चण है कि उसकी दृष्टि में संपूर्ण दृश्य का बाघ हो ! जाता है श्रीर केवल शुद्ध चेतन ही अवशिष्ट रह जाता है।

प्रश्न उठाया जा सकता है कि रासलीला के पूर्व जब गोप-गोपियाँ एवं गोपांगनाएँ परमहंस की स्थिति पर पहुँच गई' तो रासलीला का प्रयोजन क्या रहा ? हंस के समान जो व्यक्ति आत्मा-अनात्मा, हक् - हश्य अथवा पुरुष-प्रकृति का विवेक कर सकता है वह परमहंस कहलाता है। जब व्रजवासियों को यह स्थिति प्राप्त हो गई थी तो रासलीला की आवश्यकता ही क्या थी? इसका उत्तर दुर्गासप्तशती के आधार पर इस प्रकार मिलता है—

तत्त्वज्ञानी हो जाने पर भी भगवती महामाया मोह की श्रोर ज्ञानी को वलात् श्राकृष्ट कर लेती है। श्राचार्यों ने इस प्रश्न का समाधान करते हुए कहा है कि ''तत्त्वज्ञ लोग यद्यपि सजातीय, विजातीय एवं स्वगतभेद शून्य शुद्ध परव्रह्म का श्रानुभव करते हैं परंतु प्रारब्धशेष पर्यंत निरुपाधिक नहीं होते। यद्यपि उन्होंने देहेंद्रियादि का मिथ्यात्व निश्चय कर लिया है तथापि व्यवहार काल में इनकी सत्ता बनी ही रहती है।" इसी कारण तत्त्व-ज्ञान होने पर भी निरुपाधिक ब्रह्म का साचात्कार नहीं होता, उसका श्रानुभव तो प्रारब्धच्य के उपरात उपाधि का नाश होने पर ही संभव है, किंतु भगवान परमहंमो को प्रारब्ध च्य से पूर्व ही निरुपाधिक ब्रह्म तक पहुँचाने के लिए ''कोटिकाम कमनीय महामनोहर श्री कृष्ण मूर्ति में प्रादुर्भूत' हुए श्रीर निर्विशेष ब्रह्म—दर्शन की श्रपेचा श्रधिक श्रानंद देने श्रीर योगमाया के प्रहार से बचने के लिए श्रपना दिव्य रूप दिखाने लगे। जनक जैसे महारमा को ऐसे ही परमानंद की स्थित में पहुँचाने के लिए ये लीलाएँ हैं—राम को देखकर जनक कहते हैं—

इनिह विलोकत श्रिति श्रनुरागा । बरबस ब्रह्म सुखिह मन त्यागा ॥ सहज विराग रूप मन मोरा । थिकत होत जिमि चन्द्र चकोरा ॥

रासलीला के योग्य श्रिधिकारी सिद्ध परमहंसी की पूर्ण प्रशाति प्रदान कराने के लिये भगवान ने इस लीला की रचना की। उसका कारण यह है

१—ग्रानिनामीप चेतासि देवी भगवती हि सा । बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ।

कि ब्रह्मतत्त्वज्ञों की भी उतनी प्रगाढ़ स्वारिसकी प्रवृत्ति नहीं होती जैसी विषयी पुरुषो की विषयों में होती है। 'इस स्वारिसकी प्रवृत्ति के तारतम्य से ही तत्त्वज्ञों की भूमिका का तारतम्य होता है। चतुर्थ, पंचम, षष्ट श्रीर सप्तम भूमिकावाले तत्त्वज्ञों में केवल बाह्य विषयों से उपरत रहते हुए तत्त्वोन्मुख रहने में ही तारतम्य है। ज्ञान तो सबमें समान है। जितनी ही प्रयत्तशून्य स्वारिसकी भगवदुन्मुखता है उतनी ही उत्कृष्ट भूमिका होती है। जिनकी मनोवृत्ति श्रत्यंत कामुक की कामिनी-विषयक लालसा के समान ब्रह्म के प्रति श्रत्यंत स्वारिसकी होती है वे ही नारायण - परायण है। वे उसकी श्रपेन्ना भिन्न भूमिकावाले जीवन्मुक्तों से उत्कृष्टतम हैं।

#### रास के नायक श्रीर नायिका

रासलीला के नायक हैं श्रीकृष्ण श्रीर रासेश्वरी हैं राधा। इन दोनो की लीलाश्रो ने रास - साहित्य के माध्यम से कोटि-कोटि भारतीय जनता को तत्त्वज्ञान सिखाने में श्रन्य किसी साहित्य से श्रिधिक सफलता पाई है। मध्यकाल के भक्त कियों ने समस्त भारत में उत्तर से दिख्ण तक श्री कृष्ण श्रीर राधा की प्रमलीलाश्रों से भक्ति साहित्य को श्रनुप्राणित किया। श्रतः भिक्त विधायक उक्त दोनो तत्त्वो पर विचार करना श्रावश्यक है।

कृष्ण की ऐतिहासिकता का अनुसंधान हमारे विवेच्य विषय की सीमा से परे है अतः हम यहाँ उनके तात्विक विवेचन को ही लक्ष्य बनाकर विविध आचार्यों की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास करेगे। भक्तिकाल के प्रायः सभी आचार्यों एवं कवियों ने श्री कृष्ण की आराधना सगुण ब्रह्म मानकर की। किंतु शंकर ब्रह्म को उस अर्थ में सगुण स्वीकार नहीं करते, जिस अर्थ में रामानुजादि परवर्ती आचार्यों ने निरूपित किया है। उनका तो कथन है कि अतियों में जहाँ जहाँ सगुण ब्रह्म का वर्णन आया है, वह केवल व्यावहारिक हिं से उपासना की सिद्धि के लिये है। अतः ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप निर्णुण ही है।

सगुण श्रौर निर्गुण दोनो प्रकार के वर्णन मिलने पर भी समस्त विशेषण श्रौर विकल्पो से रहित निर्गुण स्वरूप ही स्वीकार करना चाहिए, सगुण नहीं।

मुक्तानामि सिद्धाना नारायणपरायणः । सुदुर्लभः प्रशान्तात्मा कोटिष्विप महामुने ॥

क्योंकि उपनिषदों में जहाँ कहीं ब्रह्म का स्वरूप वतलाया गया है वहाँ श्रशब्द श्रत्पर्श, श्ररूप, श्रव्यय श्रादि निर्विशेष ही बतलाया गया है।

श्रतश्चान्यतरिका परिप्रहेऽपि समस्त विशेषरिहतं निर्विकरपकमेव ब्रह्म प्रतिपत्तन्यं न तिह्यपरीतम् । सर्वत्र हि ब्रह्मस्त्ररूप प्रतिपादनपरेषुवाक्येषु 'श्रशन्दमस्पर्शमरूपमन्यम्' इत्येवसादिषु श्रपास्त समस्त विशेषमेव ब्रह्म उपदिश्यते ।

( भाष्य ३।२।११)

रामानुजाचार्य ने शंकर के उक्त सिद्धात से श्रसहमित प्रकट की। उन्होंने ब्रह्म के निर्गुण रूप की श्रपेद्धा सगुण स्वरूप को श्रिधिक श्रेयस्कर घोषित किया। उनका ब्रह्म सर्वेश्वर, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान्, निखिल कारण कारण, श्रंतर्यामी, चिदचिद्विशिष्ट, निराकार, साकार, विभवव्यूह-श्रची श्रादि के रूप में श्रवतार ब्रह्मण करनेवाले हैं। जहाँ भगवान् को 'निर्गुण' कहा गया है, वहाँ उसको दिव्य श्रप्राकृत गुणों से युक्त समक्तना चाहिए। जीव श्रीर जगत् उसके शरीर हैं, श्रीर उन दोनो से नित्य युक्त ब्रह्म है।

'इस विषय में तत्त्व इस प्रकार है। ब्रह्म ही सदा 'सर्व' शब्द का वाच्य है, क्यों कि चित् श्रीर जड़ उसी के शरीर या प्रकारमात्र हैं। उसकी कभी कारणावस्था होती है श्रीर कभी कार्यावस्था। कारण श्रवस्था में वह सूदम दशापत्र होता है, नामरूपरहित जीव श्रीर जड़ उसका शरीर होता है। श्रीर कार्यावस्था में वह (ब्रह्म) स्थूलदशापत्र होता है, नामरूप के भेद के साथ विभिन्न जीव श्रीर जड़ उसके शरीर होते हैं। क्यों कि परब्रह्म से उसका कार्य जगत् भिन्न नहीं है।'

श्रित्रेदं तत्त्वं विद्विद् वस्तुशरीरतया तत्त्रकारं ब्रह्मैव सर्वदा सर्वशब्दा-मिधेयम्। तत् कदावित् स्वस्मात् स्वशरीरतयापि पृथग् व्यपदेशानहंसूक्षम-दशापन्न विद्विद् वस्तुशरीरं सरकारणावस्थं ब्रह्म। कदाविच्च विभक्त नाम-रूप व्यवहाराहें स्थूल दशापन्न विद्विद् वस्तु शरीरं तच्च कार्यावस्थामिति कारणात् परस्मात् ब्रह्मणः कार्यरूपं जगदनन्यत्।

(श्रीभाष्य प्राशावप)

इस प्रकार रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत की स्थापना की। इसी संप्रदाय में फालातर में रामभक्त किवयों की श्रमरवाणी से कृष्ण की लीलाश्रों का भी नान हुन्ना। तुलसी जैसे मर्यादावादी ने भी रासरमण करनेवाली गोपियाँ की प्रशंसा करते हुए कहा—

## 'बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज वनितनि भये सब मंगलकारी।'

रासरमण में भाग लेनेवाली गोपियों ने ऋपने भौतिक पतियों को त्यागकर ऋनुचित नहीं किया ऋपित ऋपने जीवन को मंगलकारी बना लिया।

द्वैत संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य रामानुज के इस मत का विरोध करते हैं कि ईश्वर ही जगत् रूप में परिण्यत हो जाता है। उनका कथन है कि जगत् श्रीर मगवान् में सतत पार्थक्य विद्यमान रहता है। 'भगवान् नियामक हैं श्रीर जगत नियम्य। भला नियामक श्रीर नियम्य एक किस प्रकार हो सकते हैं। रामानुज से मध्व का भेद जीव श्रीर जगत् के संबंध में भी दिखाई पड़ता है। रामानुज जीव श्रीर जगत् में ब्रह्म से विजातीय श्रीर स्वजातीय भेद नहीं केवल स्वगतभेद मानते हैं। मध्व जीव श्रीर ब्रह्म को एक दूसरे से सर्वथा पृथक् मानते हैं। वे दोनो का एक ही संबंध मानते हैं, वह है सेव्य सेवक भाव का। मध्य ने श्रीकृष्ण को ब्रह्म का साद्वात् स्वरूप श्रीर गोपियों को सेविका मानकर लीलाश्रो का रहस्योद्घाटन किया है।

निंबार्क ने मध्व का मत स्वीकार नहीं किया। उन्होंने ब्रह्म श्रौर जीव में भिन्नाभिन्न संबंध स्थापित किया। वे ब्रह्म को ही जगत् का उपादान एवं निभित्त कारण मानकर जीव श्रौर जगत् दोनों को ब्रह्म का परिणाम बताते हैं।

जगत् गुगा है श्रीर ब्रह्म गुगा। गुगा श्रीर गुगा में कोई मेद नहीं होता, श्रीर गुगा गुगा से परे होता है। ब्रह्म सगुगा श्रीर निर्मुण दोनो ही है। इन दोनों का विरोध केवल शाब्दिक है, वास्तविक नहीं। गुगा कहने पर भी गुगातीत का बोध हो जाता है। ब्रह्म का स्वरूप श्रचिंत्य, श्रनंत, निरतिशय, श्राश्रय, सर्वज्ञ, सर्वशक्ति, सर्वेश्वर है। श्रीकृष्ण कोई श्रन्य तत्त्व नहीं वह ब्रह्म के ही नामातर है।

राससाहित्य की प्रचुर रचना जिस संप्रदाय में हुई उसके प्रवर्त्तक श्री बल्लभाचार्य हैं जो कृष्ण को समस्त विरुद्ध धर्मों का श्रिधिष्ठान मानते हैं।

वे (ब्रह्म) निर्गुण होने पर भी सगुण हैं, कारण होने पर भी कारण नहीं हैं, ज्यानय होने पर भी सुगम हैं, सधर्मक होने पर भी निधर्मक हैं, निराकार होने पर भी साकार हैं, ख्रात्माराम होने पर भी रमण हैं, उनमें माया भी नहीं है ज्यार सब कुछ है भी। उनमें कभी परिणाम नहीं होता ख्रौर होता भी है।

वे श्रविकृत हैं, उनका परिणाम भी श्रविकृत है। वे शुद्ध सचिदानंद स्वरूप हैं। वे नित्य साकार हैं।

नित्य विहार-दर्शन में विश्वास करने वाले राधावल्लभ संप्रदाय के ग्राचार्य हितहरिवंश के अनुयायियों ने सिद्धाद्वेत मत की स्थापना करने का प्रयास किया है। इस संप्रदाय की सैद्धातिक व्याख्या करते हुए डा॰ स्नातक ने तर्क ग्रीर प्रमाणों के बल पर यह सिद्ध किया है कि "जो अर्थ सिद्धाद्वेत शब्द से गृहीत होता है वह है : सिद्ध है अप्वेत जिसमें या जहाँ वह सिद्धदेत । अर्थात् राधावल्लभ संप्रदाय में राधा श्रीर कृष्ण का अद्वेत स्वतःसिद्ध है, उसे सिद्ध करने के लिये माया श्रादि कारणों के निराकरण की प्रक्रिया की श्रावश्यकता नहीं होती । यहाँ न तो शंकराचार्य के अभ्यास की प्रतीति है श्रीर न किसी मिथ्या श्रावरण से श्रज्ञान होता है। श्रतः सिद्धाद्वेत शब्द से नित्य सिद्ध श्रद्धेत स्थित समभनी चाहिए। किंतु यह शब्द यदि इस अर्थ का द्योतक माना जाय तो राधाकृष्ण का श्रद्धेत स्वीकार किया जायगा या जीव श्रीर ब्रह्म का १ साथ ही यदि श्रद्धेत है तो लीला में द्वित्व प्रतीति के लिये क्या समाधान प्रस्तुत किया जायगा १ श्रतः इस शब्द को हम केवल श्रनुकरणात्मक ही समभते हैं।"

किंतु श्राज दिन वृंदावन में इस संप्रदाय के श्रनुयायियों की प्रगाढें श्रदा रासलीला में दिखाई पड़ती है श्रीर इस संप्रदाय के साधुत्रों ने रासलीला के उत्तम पदों की रचना भी की है। इसी कारण सिद्धाद्वेत के श्रीकृष्ण तत्त्व पर प्रकाश डालना उचित समका गया।

विभिन्न त्राचार्यों के मत की समीचा करने पर यह निष्कर्प निकाला गया है कि कृष्ण के विग्रह के विषय में सब में मतैक्य है। वास्तव में भगवान् में शरीर श्रीर शरीरी का मेद नहीं होता। जीव अपने शरीर से पृथक् होता है; शरीर उसका ग्रहण किया हुन्ना है और वह उसे छोड़ सकता है। परंतु भगवान् का शरीर जड़ नहीं; चिन्मय होता है। उसमें हेय-उपादेय का मेद नहीं होता, वह संपूर्णतः त्रात्मा ही है। शरीर की ही मॉनि भगवान् के गुण भी श्रात्मस्त्ररूप ही होते हैं। इसका कारण यह है कि जीवों के गुण माइत होते हैं; वे उनका त्याग कर सकते हैं। भगवान् के गुण निज न्यक्पमूत श्रीर श्रमाइत हैं, इसलिये वे उनका त्याग नहीं कर सकते। एक वात वहीं विलच्नण है कि भगवान के शरीर श्रीर गुण जीवों की ही हिं में

होते हैं, भगवान् की दृष्टि में नहीं। भगवान् तो निज स्वरूप में, समत्व में ही स्थित रहते हैं, क्योंकि वहाँ तो गुण्गुणी का भेद है ही नहीं।

कृष्ण की रासलीला के संबंध में उनके वय का प्रश्न उठाया जाता है। कहा जाता है कि कृष्ण की उस समय दस वर्ष की अवस्था थी कितु गोपियों के सामने पूर्ण युवा रूपमें वे दिखाई पड़ते थे। एक ही शरीर दो रूप कैसे धारण कर सकता है? इसका उत्तर कई प्रकार से दिया जा सकता है। तथ्य तो यह है कि ईसाई धर्म में भी इस प्रकार का प्रसङ्ग पाया जाता है। मक्त की अपनी भावना के अनुसार भगवान् का स्वरूप दिखाई पडता है। तुलसीदास भी कहते हैं—'जाकी रही भावना जैसी। हरि मूरित देखी तिन जैसी।"

चौदहवीं शती में जर्मनी में सुसो नामक एक मक्त ईसा मसीह को एक काल में दो स्थितियों में पाता था—

Suso, the German mystic, who flourished in the 14th Century, kissed the baby christ of his vision and uttered a cry of amazment that He who bears up the Heaven is so great and yet so small, so beautiful in Heaven and so child like in earth?

रहस्यवादियों का कथन है कि केवल बुद्धि बल से कृष्ण या ईसा की इस स्थिति की श्रनुभूति नहीं हो सकती। उसे सामान्य चैतन्य शक्ति की सीमाश्रों का उत्क्रमण कर ऐसे रहस्यमय लोक में पहुँचना होता है जहाँ का सौंदर्य सहसा उसे विस्मय विभोर कर देता है। वहाँ तो श्रात्मतत्त्व साचात् सामने श्रा जाता है। "It is the sublime which has manifested itself"—Lacordaire

### रासेश्वरी राधा

मध्यकालीन राससाहित्य को सबसे ऋधिक जयदेव की राधा ने प्रभावित किया। जयदेव के राधातत्व का मूल स्रोत प्राचीन ब्रह्मवैवर्चपुराण को माना जाता है। गीतगोबिंद का मंगलाचरण ब्रह्मवैवर्च की कथा से पूर्ण संगति रखता जान पड़ता है। कथा इस प्रकार है—

<sup>1-</sup>W. R. Inge (1913) Christian Mysticism P. 176

एक दिन शिशु कृष्ण को साथ लेकर नंद वृंदावन के भांडीरवन में गोचारण-हित गए। सहसा त्राकाश मेघाच्छन्न हो गया श्रोर वजपात की ग्राशंका होने लगी। कृष्ण को ग्रत्यंत भयभीत जानकर नन्द उन्हें किसी प्रकार भेजने को त्राकुल हो रहें थे कि किशोरी राधिका जी दिखाई पड़ीं। राधिका की त्रालोकिक मुख श्री देखकर विस्मय - विभोर नन्द कहने लगे— 'गर्ग ऋषि के मुख से हमने मुना है कि तुम पराप्रकृति हो। हे भद्रे, हमारे प्राणिय पुत्र कृष्ण को गृह तक पहुँचा दो। राधा प्रसन्न मुद्रा से कृष्ण को ग्रंक में लेकर गृह की न्नोर चलीं। मार्ग में क्या देखती हैं कि शिशु कृष्ण किशोर वय होकर कोटि कंदर्प कमनीय बन गए। राधा विस्मित होकर उन्हें निहार ही रही थी कि किशोर कृष्ण पूर्ण युवा वन गए। त्रव राधिका का मन मदनातुर हो उठा। राधा की चित्त शांति के उपरात कृष्ण पूर्ववत् शिशु वन गए। वर्ष से न्नाइ - वसना राधा रोरुह्मान कृष्ण को कोड़ में लेकर यशोदा के पास पहुँची न्नौर बोली—

## 'गृहाण बालकं भद्रे ! स्तनं दःवा प्रवोधय ?'

हे भद्रे, वालक को ग्रह्ण करो श्रीर श्रपना दूध पिला कर शात करो। ब्रह्म-वैवर्त्त के इसी प्रसंग को लेकर जयदेव मंगलाचरण करते हुए कहते हैं --

मेघ भरित श्रंबर श्रित इयामल तरु तमाल की छाया, कान्ह भीरु ले जा राधे ! गृह, व्याप्त रात की माया। पा निर्देश यह नद महर का हरि-राधा मदमाते, यसुना पुलिन के कुंज-कुंज से क्रीड़ा करते जाते।

वंकिमचंद ने ठीक ही कहा था कि 'वर्चमान आकारेर ब्रह्मपुरान जयदेवेर पूर्ववर्ची अर्थात् खृष्टीय एकादश शतकेर पूर्वगामी।' नवीन ब्रह्मवैवर्च से बहुत ही भिन्न है।

१ — क ट वालकरात्यञ्च दृष्टा तं नवयौवन ।

मर्वस्तृतं स्वरूपा सा तथापि विस्मय यया ॥

र — नेर्धमेंदुर नन्दर वनभुव. श्यामास्तमालदुमै
नंक्तं भीकरय त्वमंव तदिमं राधे ! गृह प्रापय ।

स्थ नन्दनिदेशतरभित्तयोः प्रत्यध्वकुश्रुम

राभामाभवयोगंयन्ति यमुनाकृते रहा केलया॥ १॥

गीतगोविन्द

वंकिमचंद्र ने यह भी सिद्ध किया है कि वर्जमान युग में ब्रह्मवैवर्ज युराण को प्रचलित है—को पुराण जयदेव का अवलंबन था—वह प्राचीन ब्रह्मपुराण नहीं। वह एक प्रकार का अभिनव ग्रंथ है क्योंकि मत्स्य पुराण में ब्रह्मवैवर्ज का को परिचय है उसके साथ प्रचलित ब्रह्मपुराण की कोई संगति नहीं। मत्स्यपुराण में उल्लिखित ब्रह्मवैवर्ज पुराण में राधा रासेश्वरी हैं पर आलिंगन, कुचमर्टन आदि का उसमें वर्णन नहीं।

इससे यह प्रमाणित होता है कि पुराणों में उत्तरोत्तर राधा-कृष्ण की रित कीड़ा का वर्णन ऋधिकाधिक शृंगारी रूप धारण करता गया। श्रौर जयदेव ने उसे श्रौर भी विकसित करके परवर्त्ती कवियों के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया।

साहित्य के द्रांतर्गत राधा का उद्भव रहस्यमयी धटना है। राधा को यदि जनमानस की सृष्टि कह कर लोक-परिधि के बाहर का तत्व स्वीकार कर लिया

जाय तो भी यह प्रश्न बना रहेगा कि किस काल राधा का उद्भव श्रीर किस श्राधार पर लोक मानस में इस तत्त्व के सुजन का संकल्प उठा। कतिपय श्राचार्यों का मत है

कि साख्य शास्त्र का पुरुषप्रकृतिवाद ही राधा-कृष्ण का मूल रूप है। 'पुरुष श्रौर प्रकृति के स्वरूप की विवृत करने के लिए कृष्ण पुरुष श्रौर राधा प्रकृति की कल्पना की गई।' इसका श्राधार ब्रह्मवैवर्च पुराण का यह उद्धरण है—'ममाद्धेंस्वरूपात्वं मूलप्रकृतिरीश्वरी।'

कतिपय त्राचार्यों ने राधा का उद्भव तंत्र मत के त्राधार पर सिद्ध किया है। वे लोग शाक्तो की शक्ति देवी से राधा का उद्भव मानते हैं। शिव तथा शक्ति को कालातर में राधा कृष्ण का रूप दिया गया । इसी प्रकार सहजिया संप्रदाय से भी राधा-कृष्ण का संबंध जोड़ने का प्रयास किया जाता है। सहजिया संप्रदाय की, विशेषता है कि वह लौकिक काम की भूमि पर

१---श्री दीरेन्द्रनाथ दत्त-रासलीला ए० ८०

२-डा० शशिभूषण गुप्त ने 'श्री राधा का कम विकास' में एक स्थान पर लिखा है "राधावाद का बीज भारतीय सामान्य शक्तिवाद में है; वही सामान्य शक्तिवाद वैष्णव धर्म श्रीर दर्शन से भिन्न भिन्न प्रकार से युक्त होकर भिन्न भिन्न युगों श्रीर भिन्न भिन्न देशों में विचित्र परिणति को प्राप्त हुआ है। उसी क्रम परिणति की एक विशेष श्रभिव्यक्ति ही राधावाद है।'

श्री राधा का क्रमविकास १ छ ३

त्रलौिक प्रेम की स्थापना करना चाहता है। इस संप्रदाय की साधन-क्रियाये कामलीला अर्थात् बाह्य शृंगार पर अवलंबित हैं। भोग कामना के प्राधान्य के कारण इसके अनुयायियों ने परकीया प्रेम को सर्व श्रेष्ठ माना।

सहिजया संप्रदाय ने स्त्री के चौरासी ऋंगुल के शरीर को ही ८४ कोस वाला त्रजमंडल घोपित किया।

राधा माव के स्रोत का अनुसंधान करते हुए डा॰ दास गुप्त ने शक्ति तत्व से इसका उद्भव मानकर यह भी सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि शक्ति तत्व तो वीच की एक शृंखला है। वास्तव में इसका मूल स्रोत श्री स्क है। काश्मीर शैव दर्शन के आधार पर भी यह प्रमाणित किया जाता है कि राधातत्त्व शक्तितत्त्व का ही परवर्ती रूप है जो देश काल की अनुकूल पिरिश्वित पाकर विकासोन्मुख बनता गया। शाक्तो में वामापूजा का बड़ा महत्त्व है। त्रिपुर सुंदरी की आराधना का यह सिद्धांत है कि स्त्रियों को ही नहीं अपित पुरुषों को भी अपने आप को त्रिपुर सुंदरी ही मानकर साधना करनी चाहिए। संभवतः वैष्णवों में सखीभाव की धारण इसी सिद्धात का पिरिणाम हो। कविराज गोपीनाथ का तो यहाँ तक कहना है कि सूकियों के प्रेमदर्शन एवं वैष्णवों की प्रेमलच्ला भक्ति का बीज इसी त्रिपुरसुंदरी की आराधना में निहित था।

हित हरिवंश, चैतन्य, वल्लभाचार्य ग्रौर रामानंद के संप्रदायों में सखी भाव तथा राधाभाव की उपासना की पद्धति का मूलस्रोत श्री ए॰ वार्थ इसी शाक्त मत की सीमा के ग्रंतर्गत मानते हैं। उनका कथन है—

Such moreover are the Radhaballabhis who date from the end of the sixteenth century and worship krishna, so far as he is the lover of Radha and the Sakhi bhavas those who identify themselves with the friend, that is to say with Radha who have adopted the costume, manners and occupations of woman. These last two sects are in reality Vaishnavite Shakts among whom we must also rank a great many individuals and even

entire communities of the Chaitanya, the Vallabhacharya and Ramanandis.

कविराज गोपीनाय<sup>२</sup> जी ने शाक्त सिद्धांत का स्वरूप ग्रीर उसका प्रभाव दिखाते हुए कहा है-- ''तीन मार्ग ही त्रिविध उपास्य स्वरूप हैं। क्रमशः त्राणभोपाय, संभवापाय श्रीर शक्तोपाय के साथ इनका कुछ श्रंश मे सादृश्य जान पड़ता है। दूसरा सिद्धात भारत मे बहुत दिनों का परिचित मत है। इस मत से भगवान् सोदर्य स्वरूप और चिर सुंदर हैं। ग्रानदस्वरूप ग्रानंदमय हैं। सूफी लोग नरस्वरूप में इनकी पराकाष्ठा देख पाते हैं। जिन लोगों ने सूफी लोगों की काव्य ग्रंथमाला का ध्यानपूर्वक ग्रध्ययन किया है, वे जानते हैं कि सूफी मुंदर नरमृतिं की उपासना, ध्यान श्रीर सेवा करना ही परमानंद प्राप्ति का साधन मानतें हैं। इतना ही नहीं, वे कहते हैं कि मूर्त किशोरावस्था ही तो रस म्फूर्ति मे सहायक होती है। किसी के मत में पुरुपमूर्ति श्रेष्ठ है तो किसी के मत में रमणी मूर्ति श्रेष्ठ है। परंतु सूफी लोग फहते हैं कि इस वस्तु में प्रुप प्रकृति भेद नहीं है। वह अभेद तत्त्व है। यहीं क्यां, उनके गजन रूवाइयात, मसनवी श्रादि में जो वर्णन मिलता है उससे किशोर वयस्क पुरुप किया फिरोर वयस्क स्त्री के प्रसंग का निर्णाय नहीं किया जा सकता +++ । त्रागम भी क्या ठीक बात नहीं कहते ? नटनानंद या चिद्वल्ली या काम कला की टीका में कहते हैं कि जिस प्रकार कोई श्रति सुंदर राजा अपने सामने दर्पण मे अपने ही प्रतिनिंव को देखकर उस प्रतिनिंव को 'मै' समभता है परमश्वर भी इसी प्रकार अपने ही अधीन आत्मशक्ति को देख 'में पूर्ण हूं' इस प्रकार ग्रात्मस्वरूप को जानते हैं। यही पूर्णग्रहंता है। इसी प्रकार परम शिव के सग से पराशक्ति का स्वातस्थ प्रपंच उनसे निर्मित होता है। इसी का नाम विश्व है। सचमुच भगवान् अपने रूप को देखकर आप ही मुग्ध हैं। छीटर्य का स्वभाव ही यही है। 'श्री चैतन्य चरितामृत' मे ग्राया हे-

'सब हेिर श्रापनाए कृष्णे श्रागे चमत्कार श्रालिंगिते मने उसे काम।' यह चमत्कार ही पूराग्रहंता चमत्कार है। काम या प्रेम इसी का प्रकाश

<sup>...</sup>A. Barth the Hindu Religions of India, page 236 २--कविराज गोपीनाथ--कल्याण (शिवाक) काश्मोरीय शैव दर्शन के सबध में कुछ वातें।

है। यही शिवशक्ति संमिलन का प्रयोजक और कार्यस्वरूप है—ग्रादि रस या शंगाररस है। विश्व सृष्टि के मूल में ही यह रस-तत्व प्रतिष्ठित है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन में जो पैंतीस और छत्तीस तत्त्व अथवा शक्ति हैं—त्रिपुरा सिद्यात में वही कामेश्वर और कामेश्वरी हैं। और गौड़ीय वैष्णव दर्शन में वहीं श्रीकृष्ण और राधा हैं। शिवशक्ति, कामेश्वर-कामेश्वरी, कृष्ण राधा एक और अभिन्न हैं। यही चरम वस्तु त्रिपुर मत में सुंदरी है। अथवा त्रिपुर सुंदर्श है। + + + । 'सौदर्य लहरी' के पंचक श्लोक और वामकेश्वर महातंत्र की 'चतु:शती' में भी यही वात कही गई है।

इस सुंदरी के उपासक इसकी उपासना चंद्ररूप में करते हैं। चंद्र की सोलह कलाएँ हैं। सभी कलाएँ नित्य हैं, इसिलये संमिलित भाव से इनका नित्य पोडिशिका के नाम से वर्णन किया जाता है। पहली पंद्रह कलाग्रो का उद्यग्रस्त होता रहता है। सेलहवीं का नहीं। वहीं ग्रमृता नाम की चंद्रकला है। वैयाकरण इसी को पश्यन्ती कहते हैं। दर्शनशास्त्र में इसका पारिभाषिक नाम ग्राह्या है। मंत्रशास्त्र में इसी को मंत्र या देवताग्रों का स्वरूप कहा गया है। + + + । इसी कारण उपासक के निकट सुंदरी नित्य पोडिशवपीया रहती है। गौड़ीय संप्रदाय में भी ठीक यही बात कहीं गई है। व कहते हैं कि श्रीकृष्ण नित्य पोडिशवपीय नित किशोर हैं—

## 'नित्य किशोर एवासौ भगवानन्तकान्तक।'

इस उद्धरण से यह त्रानुमान लगाया जा सकता है कि काश्मीरीय शैवदर्शन की शक्तिपूजा को गौड़ीय संप्रदाय ने ग्रह्ण कर किया।

रावा को कृष्ण्यल्लभा निरूपित करनेवाले बृहद्गौतमीय तंत्र से भी

'त्रितरव रुविग्री सावि राधिका मम वल्लमा, त्रकृतेः परा इवाहं सावि मच्छित्तिरुविग्री, तयासाधै स्वया न सायं देवता दुहाम्'

राधिका का माहातम्य यहाँ तक स्पृहणीय वना कि उनमें कृष्ण की वार्विनी, तंथिनी, जान, इच्छा, किया ग्रादि ग्रानेक शक्तियों का समावेश निरंथ परने के लिए एक नए ग्रंथ राधिकोपनिपद की रचना की गई। इस उपनिपद का मत है कि कृष्ण की विविध शक्तियों में से ग्राह्मादिनी शक्ति या की श्रार्थत प्रिय है। कृष्ण को यह शक्ति इतनी प्रिय है कि वे राधा की द्वी हारण श्राराधना करती है।

राधाकृष्ण की लीलान्त्रो को शिलान्त्रो पर उत्कीर्ण करने का प्रथम प्रयास चौथी शताब्दी के मंदसौर के मंदिरों में हुन्त्रा। इस मंदिर के दो स्तंभी पर गोवर्धन लीला के चित्र उत्कीर्ण है। इसके त्रातिरिक्त

शिला लेखों पर राधा माखनलीला, शकटासुर लीला, धेनुक लीला, कालीय नागलीला के भी दृश्य विद्यमान है। इन लीलाग्रों में राधिका की कोई विशेष उल्लेखनीय घटना नहीं दिखाई पड़ती। डा॰ सुनीतिकुमार का मत है कि पहाड़पुर (बंगाल) से प्राप्त एक मूर्चि पर राधा का चित्र एक गोपी के रूप में उत्कीर्ण है। यह मूर्चि पॉचवी शताब्दी में निमित हुई थी। इससे यह श्रनुमान लगाया जा सकता है कि पॉचवीं शताब्दी तक राधा साहित्य तक ही नहीं, श्रन्य लिलत कलाश्रों के लिए भी आह्य बन गई थी।

कान्य-साहित्य के ग्रांतर्गत सर्वप्रथम ग्रार्यासप्तशती में राधा का वृत्तात पाया गया । यह ग्रंथ ईसा की प्रथम ग्रथवा चतुर्थ शताब्दी में विरचित हुग्रा । इस ग्रंथ में राधा का स्वरूप ग्रस्पष्ट रूप से कुछ इस प्रकार है—

'तुमने (कृष्ण ने ) श्रपने मुख के श्वास से राधिका के कपोल पर लगे हुए धूलिकणों को दूरकरके श्रन्य गोपियों के महत्त्व को न्यून कर दिया है।' भ मूल पाठ इस प्रकार है—

> 'मुहुमारुएण त कह्न गोरश्रं राहिश्राएँ श्रवणोन्तो। एताणां बलवीणं श्रयणाणां वि गोरश्रं हरसि॥'

यदि इसे प्रचित्त न माना जाए श्रौर गाहासत्तसई की रचना चौथी शताब्दी की मानी जाए तो न्यूनाधिक दो सहस्र वर्ष से भारतीय साहित्य को प्रभावित करनेवाली राधा का श्रद्धारण महत्त्व स्वीकार करना पड़ेगा।

गाथा सतसई, दशरूपक, वेगीसंहार, ध्वन्यालोक, नलचंपू ( दसवीं शताव्दी ) शिशुपालबध की वल्लभदेव कृत टीका, सरस्वती कंठाभरण से होते हुए राधा का रूप गीतगोविंद में आकर निखर उठा। यही परंपरागत राधा

१ गाहासत्तसई १।२६

गाय के खुर से व्हाई हुई धूल राधा के मुखपर छाई हुई है। कृष्ण उसे फूँ ककर उनाने के वहाने मुँह सटाये हुए हैं। (किन का कलात्मक इगित चुनन की श्रोर है।) जिस सुख का श्रनुभन दूसरी गोपियाँ न कर सकने के कारण श्रपने को श्रधन्य समभ सकती हैं।

हमारे रात साहित्य के केंद्र में विद्यमान है। माधुर्य-भक्ति श्रौर उज्ज्वल रत

प्रायः रास पंचाध्यायी रास साहित्य का द्यादि स्रोत माना जाता है।

किंतु मूल श्रीमन्द्रागवत् के रास पंचाध्यायी में राधा का नाम स्पष्ट रूप से नहीं

दिखाई पड़ता । मध्यकालीन वैष्णव भक्तो ने

भागवत श्रीर राधा श्री मन्द्रागवत् की टीका करते हुए राधा का

ग्रमुसंधान कर डाला है। श्री सनातन गोस्वामी ने

ग्रमनी 'वैष्णव तोषिणी टीका' में 'ग्रनयाराधितो' पद का ग्रर्थ करते हुए

विशिष्ट गोपी को राधा की संज्ञा दी है। उस विशिष्ट गोपी को कृष्ण एकात

में ग्रमने साथ ले गए थे। उसने समभा कि 'मैं ही सब गोपियों में श्रेष्ठ हूँ।

इसीलिए तो इमारे प्यारे श्रीकृष्ण दूसरी गोपियों को छोड़कर, जो उन्हें इतना

चार्ती हैं, केवल मेरा ही मान करते हैं। मुक्ते ही ग्रादर दे रहे हैं।'

विश्वनाथ चक्रवर्ची एवं कृष्णदास कविराज ने भी सनातन गोस्वामी के मत का अनुसरण किया है और भागवत् में राधा की उपस्थिति मानी है। पिल्सिम के विद्वान् फर्कुहर ने भागवत् के इस अर्थ की पृष्टि की है किंतु प्रोक्षित्तन और मौनियरविलियम ने इसका विरोध किया है। फर्कुहर राधा भिक्त का आरंभ भागवत् पुराण से मानते हैं किंतु प्रोक विलसन इसे अभिनव ब्रह्म कें स्कर्त समक्तते हैं। मौनियर विलियम का मत है—

"Krishna and Radha, as typical of the longing of the human soul for union with the divine."

राधिका के संबंध में विभिन्न मत उपस्थित किए जाते हैं। कुछ लोगो का मत है कि नारद पाचरात्र में जिस राधिका का वर्णन मिलता है वही राधा है। राधिका का अर्थ है राधना करने वाली?।

The Indians were always ready to associate new ideas with, or to creat new 'personalizations' of ideas to those forms or concepts with which

१—%नवाम धेनी नृत् वमवाम् इपिराचरः । धर्जे विद्ययं की अन्दः श्रीनीयामनवद्रदः॥

नागवत पुराण १०, २०, ३८ २—२६ १ ६५वी, ५६वी राधम् (साहश्रता, समृद्धि) राधिका, लदमी सीता 🕻।

Taking into account their belief in the continuation of life and in ever recurring earthly existence it was only natural that all those defenders of mankind and conquerors of the wicked and evil powers were considered to be essentially identical. And also that their consorts and female complements were reincarnations of the same divine power.

J. Gonda-Aspects of Early Visnuism, Page 162

### रास की प्रतीकात्मक व्याख्या

विभिन्न त्राचार्यों ने रास की प्रतीकात्मक रूप में व्याख्या की है। त्राधुनिककाल में वंकिमचंद ने इस पर विस्तार के साथ विचार किया है। उन्होंने त्रपने कृष्ण चरित्र के रास प्रकरण में इस पर त्राधुनिक ढंग से प्रकाश डाला है। प्राचीन काल में भी त्राचार्यों ने इसका प्रतीकात्मक ऋर्थ निकाला है।

त्रथर्ववेद का एक उनिषत् कृष्णोपनिषत् नाम से उपलब्ध है जिसमें परमात्मा की सर्वोगीण विशेपतात्रों का उल्लेख करते हुए कृष्ण जीवन की शृंगार मयी घटनात्रों का ग्रौचित्य प्रमाणित किया गया है। कहा जाता है कि रामावतार में राम के त्रानुपम सौदर्य से 'मुनिगण' मोहित हो गए। राम से मुनि-समुदाय निवेदन करता है—

प्रभु, श्रापके इस सुंदर रूप का श्रालिंगन हम श्रपने नारी शरीर में करना चाहते हैं। हम रासलीला में श्राप परमेश्वर के साथ उन्मुक्त कीड़ा करने के श्रिमलाधी हैं। श्राप कृपया ऐसा श्रवतार धारण करे कि हमारी श्रिमलापाये पूर्ण हो। मगवान् राम ने उन्हें श्राश्वस्त किया श्रीर कृष्णावतार में उनकी इन्छा पूर्ति का वचन दिया। कालातर मे भगवान् ने

१ सद्रादीनां वचः श्रुत्वा प्रोवाच भगवान् स्वयम् । श्रग संग करिष्यामि भवद्राक्यं करोम्यहम् । यो रामः कृष्णतामेत्य सार्वात्म्य प्राप्य लीलया । श्रतोषयदेवमौनिपटलं तं नतोऽस्म्यहम् ॥

श्रामी समस्त सोंदर्य श्रीर शक्ति के साथ कृष्ण रूप में श्रवतित होने के के लिए परमानंद, ब्रह्मविद्या को यशोदा, विष्णु माया को नंद पुत्री, ब्रह्म पुत्री की देवकी, निगम को वसुदेव, वेद ऋचाश्रो को गोप गोपियाँ, कमलासन को लकुट, कद्र को मुरली, इंद्र को श्रंग, पाप को श्रायसुर, वैकुंठ को गोकुल, संत महात्माश्रो को लताद्रुम, लोभ कोधादि को दैत्य, शेषनाग को वलराम बनाकर पृथ्वी पर मेजा। श्रीर ब्रजमंडल को कल्मधो से सर्वथा मुक्त कर दिया।

रवेच्छा से मायाविग्रहधारी साद्यात् हरि गोप रूप में श्राविर्भूत हुए। उनके साथ ही वेद श्रोर उपनिपद् की ऋचाऍ १६१०८ गोपियों के रूप में श्रवतरित हुईं।

वे गोपियाँ ब्रह्मस्य वेद की ऋचायें ही हैं, इस तथ्य पर इस उपनिपद् मं बड़ा बल दिया गया है। द्वेप ने चाणूर का, मत्सर ने मल्ल का, जय ने मुष्टि का, दर्प ने कुवलय पीड का, गर्व ने वक का, दया ने रोहिणी का, धरती माता ने सत्यभामा का, महाव्याधि ने ब्राचासुर का, किल ने राजा कंस का, राम ने मित्र सुदामा का, सत्य ने ब्राक्रूर का, दम ने उद्धव का, विष्णु ने शंख (पाच जन्य का) का रूप धारण किया। वालकृष्ण ने गोपी गृह में उसी प्रकार कीड़ा की जिस प्रकार वे श्वेतद्वीप से सुशोभित चीरमहासागर में परते थे।

भगवान् हरि की सेवा के लिए वायु ने चमर का, श्रानि ने तेज का, मदेश्वर ने खड्ग का, कश्यप ने उल्ल का, श्रादिति ने रज्जु का, सिद्धि श्रीर चिद्ध ( सहसारिथ ) ने शंख श्रीर चक्र का, कालिका ने गदा का, माया ने शार्फ धनुप का, शरकाल ने भोजन का, गरुड़ ने वट मांडीर का, नारद ने खटामा का, भिक्त ने खंदा ( राधा ) का, बुद्धि ने किया का रूप धारण कर लिया। यह नवीन सृष्टि भगवान् से न तो भिन्न थी न श्राभिन्न, न ियाभिनः भगवान् रनमें रहते हुए भी इनसे भिन्न हैं।

र्म दृष्टि ने कृष्ण और गोपियों का राम जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है जिसका उल्लेख पूर्व किया जा चुका है। कुछ लोग सांख्य-नाहियों की चितिशक्ति को दी भगवान् कृष्ण मानते हैं। यह संपूर्ण प्रकृति

१— स्टबरियानियो हि माना गते चिति राक्तेः।

चिद्रूप श्रीकृष्ण के ही चारो श्रोर घूम रही है। ब्रह्मांड का गतिशीलमाव प्रकृति देवी का तृत्य श्रर्थात् राधा कृष्ण का नित्य रास है। "यदि श्राध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें तो हमारे शरीर में भी भगवान् की यह नित्यलीला हो रही है। हमारा प्रत्येक श्रंग गतिशील है। हाथ, पाँच, जिह्ना, मन, प्राण सभी तृत्य कर रहे हैं। सब का श्राश्रय श्रीर श्राराध्य केवल शुद्ध चेतना ही है। यह सारा तृत्य उसी की प्रसन्नता के लिए है, श्रीर वही नित्य एकरस रहकर इन सबकी गतिविध का निरीच्या करता है। जब तक इनके बीच में वह चैतन्य रूप कृष्ण श्रिभव्यक्त रहता है तब तक तो यह रास रसमय है, किंतु उसका तिरोभाव होते ही यह विषमय हो जाता है। इसी प्रकार गोपागनाएँ भी भगवान् के श्रंतर्हित हो जाने पर व्याकुल हो गई थी। श्रतः इस संसार रूप रास कीड़ा में भी जिन महाभागों को परमानंद श्री व्यच्चंद्र की श्रनुभूति होती रहती है उनके लिए तो यह श्रानंदमय है।"

इसी प्रकार का ऋध्यातम-परक ऋर्थ सर्वप्रथम श्रीधर स्वामीने किया और रासलीला का माहात्म्य वेदातियो को भी स्वीकृत हुआ।

रासलीला की व्याख्या करते हुए विद्वान् आलोचक लिखते हैं ---

"The Classical case is of course the symbolism of the sports and dalliances of Radha and Krishna which is probably the greatest spiritual allegary of the world but which in later-times and as handled by erotic writers—even Vidyapati and Krishnadas Kaviraj are not free from this taint becomes a mass of undiluted sexuality.

त्रर्थात् राधाकृष्ण की रासलीला संसार की त्राध्यात्मिकता का , सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। किंतु कालांतर में किवयों के हाथों से इस लीला के त्राधार पर त्रानेक कुचेष्टापूर्ण रचनाएँ हुई।

श्राधुनिक काल में रासलीला की श्रध्यातमपरक व्याख्या करते हुए श्रनेक ग्रंथ हिंदी, बॅगला श्रीर गुजराती में लिखे गए हैं। हमने श्रपने ग्रंथ 'हिंदी नाटक: उद्भव श्रीर विकास' में इसका विस्तार के साथ विवेचन किया है।

१--करपात्री--भगवत्तत्व--पृ० ५८५-५८६

२ श्री हीरेन्द्रनाथ दत्त--रासलीला-५० ११४

दसवीं शताब्दी में प्रचलित विविध साधना-पद्धति के विवरण से उपसंहार निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला जा सकता है:—

- (१) देश वैदिक श्रौर श्रवैदिक दो धार्मिक परंपराश्रो में विभक्त था। संस्कृतज्ञ जनता शास्त्रीयता की दोहाई दे रही थी किंतु निम्नवर्ग शास्त्रों का खुल्लमखुल्ला विरोध कर रहा था।
- (२) धर्म का सामूहिक जीवन छिन्नभिन्न हो गया था, श्रौर साधना समष्टि से इटकर व्यष्टिमुखी हो गई थी।
- (३) मूर्तिकला साहित्य श्रौर समाज में सर्वत्र काम का साम्राज्य फैल ग्या था।
- (४) दिच्या भारत में निम्न कहलानेवाले आलवार साधना का नया मार्ग निकाल चुके थे और नाथमुनि जैसे आचार्य ने उनका विधिवत् विवेचन करके वैष्याव धर्म की नवीन व्याख्या उपस्थित कर दी थी। प्रपत्तिवाद का नया सिद्धांत जिसमें भगवान् को सर्वस्व समर्पण करने की तीव्र भावना पाई जाती है, लोगों के सामने आ चुका था। आचार्य नाथमुनि ने भगवान् कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा की सपिरवार यात्रा की। और सन् ६१६ में यहीं उनके एक प्रपौत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम यामुन रखा गया। यही यामुन आगे चलकर रामानुज के श्री संप्रदाय के आदि प्रवर्तक हुए। अतः उत्तर भारत और दिच्या भारत में वैष्यावधर्म के द्वारा ऐक्य स्थापित करने का श्रेय नाथमुनि को ही दिया जाता है। राय चौधरी ने लिखा है—

"He had infused fresh energy into the heart of Vaishnavism, and the sect of Srivaishnavas established by him was destined to have a chequered career in the annals of India."

- -Early History of the Vaishnava sect-Page 113
- (५) दिच्या में नाथमुनि श्रीर श्रालवारों के द्वारा वैष्याव धर्म की स्थापना हो रही थी तो पूर्वी भारत में महायान नामक बुद्ध-संप्रदाय वज्रयान श्रीर सहजयान का रूप धारण कर सहजिया वैष्याव धर्म के रूप में विख्यात हो रहा था। सहजिया लोगों का विश्वास था कि गुरु युगनद्ध रूप है। उनका रूप मिथुनाकार है। गुरु उपाय श्रीर प्रज्ञा का समरस विग्रह है। "शून्यता

सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का वाचक है। करुणा का अर्थ जीवों के उद्घार करने के लिए महती दया दिखलाना है। प्रज्ञा और उपाय का सामरस्य (परस्पर मिलन) ही निर्वाण है"। "सच्चा गुरु वहीं हो सकता है जो रित (आनंद) के प्रभाव से शिष्य के हृदय में महासुख का विस्तार करे।" वज्जयान के सिद्धांत के अनुसार शरीर एक वृद्ध है और चित्त अंकुर। जब चित्त रूपी अंकुर को विशुद्ध विपय रस के द्वारा सिक्त कर दिया जाता है तो वह कल्पवृद्ध वन जाता है। और तभी आकाश के समान निरंजन फल की प्राप्ति होती है।

> ''तनुतरचित्तांकुरको विषयरसैयंदि न सिच्यते शुद्धैः। गगनन्यापी फलदः कल्पतरुःचं कथं लभते॥

(६) तेरहवी चौदहवीं शताब्दी तक सूफी संप्रदाय सारे उत्तर भारत में फैल चुका था। सूफीफकीर अपने को खुदा का प्रिय् मानते ये और खुदा की मैत्री का दावा करते थे। उनलोगों ने ईश्वर के साथ सखी भाव का संबंध स्थापित कर लिया था। हमारे देश के संतो पर उन मुसलमान फकीरों के प्रेम की व्यापकता का बड़ा प्रभाव पड़ा। जहाँ कहर शासक मुसलमान-जाति हिंदुओं की धार्मिक भावना का उपहास करती थी वहाँ ये फकीर हिंदुओं के देवताओं का प्रेम के कारण आदर करते। वे फकीर प्रेम के प्रचारक होने से हिंदुओं में संमान्य बने। डा० वासुदेवशरण अग्रवाल का कथन है कि "चैतन्य, रामानंद, कबीर, नानक, जायसी आदि उसी प्रेम प्रेरणा के प्रचारक और साधना के विधायक थे। वैष्णवों में सखी समाज की अनोखी भावना भी उसी का परिणाम थी।"3

(७) उत्तर भारत में जयदेव, माधवेंद्र पुरी, ईश्वरपुरी, विद्यापित, चैतन्य देव, षट् गोस्वामियों ने माधुर्य उपासना का शास्त्रीय विवेचन करके उज्ज्वल रस का अनाविल उपस्थापन प्रस्तुत किया। आसाम में शंकरदेव माधवदेव, गोपालस्रता ने पूर्वी भारत में वैष्णव नाटकों के अभिनय द्वारा राधाकृष्ण के पावन प्रेम की गंगा में जनता को स्रवगाहन कराया।

१—न प्रश्नाकेवल मात्रेण बुढत्व भवति, नाप्युपायमात्रेण। किन्तु यदि पुनः प्रश्नोपायलच्यो समता स्वभावी भवतः, एती ही श्रभिन्न रूपी भवतः तदा भुक्तिमुक्ति-र्भवति।

२.-सद्गुरु शिष्ये रतिस्वभावेन महासुख तनोति।

३—हिंदी साहित्य का वृहद् इतिहास पृ० ७२५।

- (८) वज में वल्लभाचार्य, •हित हरिवंश, श्रष्टछाप के भक्त कियों के इस उपासनापद्धित से विशाल जनसमूह को नवीन जीवन प्रदान किया। सूरदास प्रभृति हिंदी किवयों के रास-साहित्य से हिंदी जनता भली प्रकार परिचित है। श्रतः उसका विशेष उल्लेख व्यर्थ समभ कर छोड़ दिया गया है।
- (६) महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर से पूर्व श्रीमद्भागवत् पुराण में श्रास्था रखने वाला एक महानुभाव नामक संप्रदाय मिलता है। मराठी भाषा में विरचित 'वत्सहरण' 'रुक्मिणी स्वयंवर' श्रादि ग्रंथ वैष्णव धर्म के परिचायक हैं। इनके श्रातिरिक्त महाराष्ट्र मे वारकरी नामक वैष्णव धर्म प्रचलित हो रहा था, जिसका केंद्र पंढरपुर था, जहाँ रिक्मणी की मूर्चि का बड़ा ही मान था। दोनों पंथों में श्रीमद्भागवत् को प्रमाण माना जाता था। श्रीचक्रधर को महानुभाव पंथी कृष्ण का श्रवतार मानते हैं।
- (१०) महाराष्ट्र में समर्थरामदास जैसे महात्मा भी मनमोहन कृष्ण के प्रेमरंग में ऐसे रम जाते कि श्रौर सब नीरस दिखाई पड़ता।

माई रे मोरे नैन शाम सुरंग ॥

खग सृग कीट पतंग।
गगन सघन घरती सु संग।
जीन दिखत मोहन रग
रामदास प्रसु रंग जागा।
( ग्रोर) सब भये विरंग ॥

- (११) त्रांघ्र प्रदेश में तंजोर के महाराजा का 'राधावंशी विलास' नामक ऐसा दृश्य काव्य मिला है, जिसकी रचना सत्रहवीं शताब्दी में हुई। त्रीर तेलगू लिपि में त्रजभाषा मे भगवान् कृष्ण की शृंगारमय लीलाग्रो का वर्णन पाया जाता है। इस प्रकार माधुर्य उपासना का प्रभाव त्रांघ्र के नाटकों पर भी दिखाई पड़ता है।
- (१२) पंजाब में सिक्ख जैसी युद्धिय जाति श्रौर गुरुगोविंद सिंह जैसे योद्धा महात्मा ने कृष्णावतार में रास का विस्तार पूर्वक काव्यमय वर्णन किया। गुरुमुखी लिपि में त्रजभाषा की यह रचना श्रभी तक प्रकाश में नहीं

१--नागरी प्रचारिखी पत्रिका वर्ष ६३ अक १

न्त्राई थी । गुरु गोविंदिसिंह वजभाषा के सफल कि त्रौर देश के त्राग्रगराय नेता थे । उनकी रचना का गान पंजाब में त्रावश्य ही व्यापक रूप से होता -रहा होगा । उनके रास के दो एक उदाहरण देखिए—

''जब श्राई है कातक की रुत सीतल कान्ह तबै श्रित ही रिसया। सँग गोपिन खेल विचार करों जु हुतो भगवान महा जिस श्रा॥ श्रपवित्रन लोगन के जिह के पग लागत पाप सबै निस शा। तिह को सुनि तीयन के सँग खेल निवारहु काम इहै बिस शा॥ सुख जाहि निसापित के सम है बन मैं तिन गीत रिक्स शे श्रह गायो। तासुर को धुन स्वडनन मैं ब्रिज हूँ की त्रिया सम ही सुन पायो॥ धाइ चली हिर के मिलबे कहु तो सम के मन भै जब भायो। कान्ह मनो श्रिगनी जुवती छलबे कहु घटक हेर बनायो।॥''

(१३) हम पूर्व कह त्राए हैं कि उड़ीसा ने प्रेमाभक्ति के प्रचार में -बड़ी सहायता दी। जगन्नाथ पुरी दीर्घकाल तक बौद्धो का केंद्र था किंतु सन् १००० ई० के उपरात वहाँ पर वैष्णुव धर्म का प्रचार बढ़ने गया। किंतु इससे पूर्व उत्कल महायान, वज्रयान श्रौर सहजयान श्रादि का गढ़ माना जाता था। त्राज मयूरभंज के नाना स्थानो पर बौद्ध देवता वज्रपाणि, श्रार्यतारा, श्रवलोकितेश्वर श्रादि के दर्शन होते हैं। किसी समय उत्कल सहजयान का प्रधान धर्म मानता था। कुछ विद्वान् तो जगन्नाथपुरी को वैष्णव श्रीर सहजयान के साथ-साथ शबर संस्कृति का भी केंद्र मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि पुरी में भेदभाव बिना महाप्रसाद का ग्रहण शबर सम्पता का द्योतक है। इतिहास से प्रमाण मिलता है कि सन् १०७८ ई० में गंगवंश का राज्य उत्कल में स्थापित हो जाने पर त्रालवारों की मधुर भाव की उपासना का यहाँ की साधनापद्धति पर बड़ा प्रभाव पड़ा। सहिंचया श्रौर त्रालवार दोनो वैष्णव धर्म की मधुर उपासना के प्रेरक माने जा सकते हैं। उत्कल विशेपकर जगन्नाथपुरी चैतन्य समकालीन राय रामानंद के द्वारा वैष्ण्व धर्म से परिचित हो चुका था। चैतन्य देव के निवास के कारण यह स्थान माधुर्य उपासना के लिए उत्तरोत्तर प्रसिद्ध होता गया। उनके प्रभाव से उत्कल साहित्य के पाँच प्रसिद्ध वैष्णव कवि (१) वलराम दास (२) श्रनंतदास (३) यशोवंत दास (४) जगन्नाथ दास (५) श्रन्युतानंद दास,

१--दसम ग्रथ-गुरु गोविंद सिंह ४४१, ४४६ [ डा॰ श्रष्ठा के थीसिस से उद्धृत ]

पंद्रहवीं शताब्दी में माधुर्य भक्ति के प्रचारक प्रमाणित हुए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि उत्कल और विशेषकर जगन्नाथपुरी शबर संस्कृति, बौद्ध धर्म, ज्ञालवार और प्राचीन वैष्ण्य धर्म के संमिलन से नवीन वैष्ण्य धर्म का प्रवर्तक सिद्ध हुन्ना।

(१४) गुजरात स्थित द्वारका नगरी वैष्णव धर्म की पोषक रही है। सन् १२६२ ई० का एक शिलालेख इस तथ्य का प्रमाण है कि यहाँ मदिर में निरंतर कृष्णपूजा होती थी। वल्लभाचार्य के समकालीन नरसी मेहता ने माधुर्य भक्ति का यहाँ प्रचार किया था। द्वारका जी के मंदिर में मीराबाई के पदो का गान उस युग की माधुर्य उपासना के प्रचार में बड़ा सहायक सिद्ध एदो का गान उस युग की माधुर्य उपासना गुजरात में घर घर फैल गई। हुग्रा। विद्वलदास के द्वारा भी माधुर्य उपासना गुजरात में घर घर फैल गई। यहाँ वैष्णव रास के ग्रनेक ग्रंथ मिलते हैं जिनमें वैकुंठदास की रासलीला काव्य ग्रौर दर्शन की दृष्टि से उच्चकोटि की रचना मानी जाती है। स्थाना-भाव से इस संकलन में उसे संमिलित नहीं किया जा सका।

(१४) ऐसी स्थिति में जहाँ काम श्रीर रित को साधना के द्वेत्र में भी श्रावश्यक माना जा रहा हो, विचारको को ऐसे लोक-नायक का चित्रिं जनता के सामने रखने की श्रावश्यकता प्रतीत हुई जो मानव की कामवासना का उदाचीकरण कर सके श्रीर जिसकी लीलाएँ हृदय को श्राकर्षित कर सकें। ऐसी दशा में श्रीमद्भागवत् की रासकीड़ा की श्रीर मनीषियों का थ्यान गया श्रीर उसी के श्राधार पर प्रेम-दर्शन की नई व्याख्या उपस्थित की गई। साधना की इस पद्धित में भारत में प्रचलित सभी मतो, संप्रदायों को श्रात्मसात् करने की च्मता थी। इसी के द्वारा जीवात्मा का विश्वात्मा के साथ एकीकरण किया जा सकता था। इसमे व्यक्ति के पूर्ण विकास के साथ समृहिक चेतना को जागृत करने की शक्ति थी।

श्रीमद्भागवत् के श्राधार पर प्रेम की नई व्याख्या तत्कालीन जन जीवन के श्रानुक्ल प्रतीत हुई। प्रेम श्रौर सेवा के द्वारा कृष्ण ने वृंदावन में गोलीक को श्रावतित किया। जहाँ श्रान्य साधनाएँ मृत्यु के उपरांत मुक्ति श्रौर स्वर्ग प्राप्ति का पथ वताती हैं वहाँ कृष्ण ने मुक्ति श्रौर स्वर्ग को पृथ्वी पर सुलभ कर दिया। प्रेम के विना जीवन निस्सार माना गया। इस धर्म की बड़ी विशेषता यह रही कि इसमें शुद्ध प्रेम की श्रवस्था को सर्वश्रेष्ठ स्वीकार किया गया।

वैष्णव धर्म में प्रत्येक मनुष्य को उसकी रुचि योग्यता श्रौर शक्ति के श्रनुसार पूर्ण विकास की स्वतंत्रता दी गई। सबको श्रपनी रुचि के श्रनुसार

जीवन बिताने का पूरा श्रिधकार मिला। भगवान् के नाम स्मर्गा को जीवन का लक्ष्य समभा गया। प्रेम की नई परिभाषा की गई। मानव प्रेम में जिसे प्रकार दो प्रेमी मिलने को उत्सुक रहते हैं उसी प्रकार भगवान् में भी भक्त से मिलने की उत्कंठा सिद्ध की गई। पापी से पापी के उद्धार की भी श्राशा घोषित की गई।

प्रेमपूर्ण सेवा की भावना वैष्णवधर्म का प्राण है। कृष्ण ने श्रनेक विपत्तियों से जनता की रच्चा की। जिसमें ये दोनो गुण सेवा श्रौर प्रेम पूर्णता को प्राप्त कर जाएँ वही जीवात्मा को विश्वातमा के साथ मिला देने में सफल होता है। यही मानव के व्यक्तित्व की पूर्णता है श्राज का मनोवैज्ञानिक भी यही मानता है।

मानव जीवन को परिपूर्ण बनाना चाहता है। लौिक व्यक्तियों का भी परस्पर स्वार्थरहित प्रेम धन्य माना जाता है। गोपियो का प्रेम कृष्ण के प्रति ग्रात्मसमर्पण की भावना से प्रेरित तो है ही उसमें कुछ ग्रौर भी विशेषता है जो मानवीय कोटि से ऊपर है। वह विशेषता क्या है ? वह विशेषता है गोपियों की ऐसी स्वाभाविकी ऋजता जिसके कारण वे कृष्ण को ब्रह्माविष्ण शिव ग्रादि का साचात् स्वामी मानती है। ग्रौर उनके साथ तदाकार स्थापित करना चाहती हैं। उनके नेत्रों में कृष्ण के ग्रितिरक्त कोई पुरुष है ही नहीं। कृष्णप्रेम-रहित ज्ञान ग्रौर कर्म उनके लिए निस्सार है। वह ऐकातिक होते-हुए भी एकागी नहीं। उसमें मानव जीवन को परिपूर्ण बनाने की च्यमता है। प्रश्न उठता है कि मानव की परिपूर्णता क्या है ? किस मनुष्य को परिपूर्ण कहा जाय ? ग्राधुनिक युग का मनोवैज्ञानिक जीवन की परिपूर्णता का क्या लच्चण बताता है ? एक मनोविज्ञानवेत्ता का कथन है कि 'किसी के

The final stage in the development of one's personality is reached in that organisation of activities by which an individual adjusts his own life, and so far as he can, the life of society, to the ultimate goal or purpose of the universe. The achievement of this end is what is meant by the realisation of one's universal self. Since human beings are conscious of the universe just as much as they are concious of thier fellowmen, it is possible for them to select as the supreme object of

व्यक्तित्व का चरम विकास उस श्रवस्था को कहते हैं जब वह श्रपने विचारों का समाज श्रौर विश्व के उद्देश्यों के साथ सामंजस्य कर लेता है। इस स्थित में जीवात्मा को विश्वात्मा के साथ एक कर देना पड़ता है। मानव श्रपनी श्रमिलाषाश्रों की श्रंतिम परिधि उस मंडार का साचात्कार मानता है जो सत्य, सौदर्य श्रौर शिवता का स्रोत है। इस स्थिति की उपलिब्ध जगत् से ऊपर श्राध्यात्मक जगत् में ही संभव होती है। उसी जगत् में वैयक्तिक जीवन के सभी श्रवयव संविलत होकर मनुष्य को पूर्णता का भान करा ही सकते हैं। जब तक हम मौतिक जगत में रह कर यहाँ की ही कल्पना करते रहेगे तब तक मानव जीवन श्रपूर्ण ही बना रहेगा। श्रध्यात्मलोंक के पदार्थ सत्य श्रौर सौदर्य को जब भौतिक जगत के पदार्थों, भौतिक सत्यों एवं सुषमा से श्रिधक महत्त्व देंगे तभी मानव जीवन की परिपूर्णता संभव होगी।

गोपीप्रेम की महत्ता का आभास श्रीमद्भागवत् में स्थान-स्थान पर मिलता है। मानव जीवन की परिपूर्णता का यह ऐसा प्रत्यत्त प्रमाण है कि देवता भी इस स्थिति के लिए लालायित रहते हैं। वे अपने देवत्व की गोपियों के व्यक्तित्व के संमुख तुच्छ समभते हैं। देवत्व में तमोगुण श्रीर रजोगुण किसी न किसी श्रंश मे अवशिष्ट रह जाता है, पर प्रेममयी गोपियों में सात्त्विकता की परिपूर्णता दिखाई पड़ती है। इसीलिए उद्धव जैसा ज्ञानी, नारद जैसा मुनि एवं विविध देव समुदाय इनके दर्शन से अपने को कृतार्थ मानता है। यही प्रेम श्रीमद्भागवत् का सार है, यही जीवन का नया दर्शन

their desire a life that is in harmony with the ultimate source of all truth, beauty, and goodness. The attainment of this object carries one into the field of religion, which provides that type of experience that can give unity to all the various phases of an individual's life.

The development of personality takes place through the continuous selection of larger and more inclusive goals which serve as the object of one's desire.

Spiritual goods, truth, beauty in preference to material possession.

<sup>—</sup>Charls H. Patterson, Prof of Philosophy, The University of Nebraska Moral Standard—Page 270

है जो व्यक्तित्व की परिपूर्णता का परिचायक है। गोपियो की साधना देखकर ही धर्म श्रीर दर्शन चिकत रह जाते हैं। वैदिक एवं श्रवैदिक सभी साधना पद्धतियाँ भिन्न भिन्न दिशाश्रो से श्राकर इस साधना पद्धति में एकाकार हो जाती हैं। कहा जाता है—

The practical philosophy of the Bhagavata aims at the development of an all-round personality through a synthesis of various spiritual practices, approved by scriptures, which have to be cultivated with effort by aspirants, but which are found in saints as the natural external expression of their perfection. Due recognition is given to each man's tastes, capacities, and qualifications; and each is allowed to begin practice with whatever he feels to be the most congenial.

The Cultural Heritage of India, Page 289

मानव जीवन की परिपूर्णता का उल्लेख पातंजल योगदर्शन में भी मनोवैज्ञानिक शैली में किया गया है। उसके अनुसार भी जब मानव भुक्ति और मुक्ति से ऊपर उंठ कर अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है तो वह सभी प्राकृतिक गुणों से परे दिखाई पड़ता है। महर्षि पतंजिल उस स्थिति का आभास देते हुए कहते हैं—

# पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः-

श्रर्थात्—गुणो की प्रवृत्ति पुरुष की भुक्ति श्रौर मुक्ति के संपादन के लिए हैं। प्रयोजन से वह इंद्रियाँ, मन, बुद्धि, श्रहंकार मन श्रौर तन्मात्राश्रों के द्वारा कार्य में लगा रहता है। जो पुरुष भुक्ति श्रौर मुक्ति की उपलब्धि कर लेता है उसके लिए कोई कर्त्तव्य शेष नहीं रहता। प्रयोजन को सिद्ध करने वाले गुणो के साथ पुरुष का जो श्रनादि सिद्ध श्रविद्याकृत संयोग होता है उसके श्रभाव होने पर पुरुष श्रपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है।

गोपीकृष्ण प्रेम में हम भक्त श्रौर भगवान् को इसी स्थिति में पाते हैं। इसी कारण हम गोपियों का व्यक्तित्व विकास की पूर्णता का द्योतक मानते हैं।

इस स्थान पर इम श्री मद्भागवत् का रचनाकाल जानने श्रीर उसकी महत्ता का त्राभास पाने के लिए उक्त ग्रंथ के विषय में संकेत देनेवाले पुराणों एवं शिलालेखों का किंचित उल्लेख कर देना त्रावश्यक समकते हैं। इन उल्लेखों से स्पष्ट हो जायगा कि मध्ययुग में इसी नवीन जीवन दर्शन के प्रयोग की क्या त्रावश्यकता त्रा पड़ी थी।

# [ श्रीमद्भागवत् का माहात्म्य और रचनाकाल ]

गरुड़पुराण में श्रीमद्भागवत की महिमा का उल्लेख इस प्रकार मिलता है—

> श्रथौंऽयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थं विनिर्णयः । गायत्री-भाष्यरूपोऽसौ वेदार्थं परिबृहितः ॥ पुराणानां साररूपः साक्षाद् भागवतोदितः । ग्रंथोऽष्टादशसाहस्रः श्रीमद्भागवताभिधः॥

श्रर्थात् यह ब्रह्मसूत्रों का श्रर्थ है, महाभारत का तात्पर्य निर्ण्य है, गायत्री का भाष्य है श्रीर समस्त वेदों के श्रर्थ को धारण करनेवाला है। समस्त पुराणों का सार रूप है, सान्चात् श्री शुकदेवजी के द्वारा कहा हुश्रा है, श्राठारह सहस्र श्लोकों का यह श्रीमद्भागवत् नामक ग्रंथ है।

इसी प्रकार पद्मपुराण भी श्रीमद्भागवत् की प्रशंसा में कहता है— 'पुराणेषु च सर्वेषु श्रीमद्भागवतं परम्।' श्रर्थात् सभी पुराणो में श्रीमद्भागवत्। श्रेष्ठ है।

इस ग्रंथ का इतना महत्त्व बढ गया कि जो दाता श्रीमद्भागवत् ग्रंथ की लिखी प्रति को हेमसिंहासन सहित पूर्णिमा या श्रमावस्या को दान देता है वह परम गति को प्राप्त करता माना जाता था।

उक्त पुराणों का मत इतना स्पष्ट है और ब्रह्मसूत्र और भागवत् की भाषा में इतना साम्य है कि कई स्थान पर तो सूत्र के सूत्र तद्वत् भागवत् में मिलते हैं। कहा जाता है कि एक बार चैतन्य महाप्रभु से किसी ने ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखने का आग्रह किया तो महाप्रभु ने कहा—"ब्रह्मसूत्र का भाष्य श्रीमद्भागवत् तो है ही। श्रव दूसरा भाष्य क्या लिखा जाय।" तात्पर्य यह है कि मध्ययुग में श्रीमद्भागवत् का माहात्म्य ब्रह्मसूत्र के समान हो गया था। मध्याचार्य ने भागवत् तात्पर्य निर्णय' नामक ग्रंथ भागवत् की टीका के रूप

में लिखा और उन्होंने गीता की टीका में श्रीमद्भागवत् को पंचमवेद घोषित किया।

ं श्री रामानुजाचार्य ने अपने वेदांतसार में श्रीमद्भागवत् का आदर पूर्वक उल्लेख किया है। इससे पूर्व प्रत्यिभज्ञा नामक संप्रदाय के प्रधान आचार्य अभिनव गुप्त ने गीता पर टीका लिखते समय चौदहवें अन्याय के आठवें श्लोक की व्याख्या करते हुए श्री मद्भागवत् का नाम लेकर कई श्लोक उद्धृत किया है। अभिनवगुप्त का समय दसवीं शताब्दी है अतः श्रीमद्भागवत् की प्रतिष्ठा दसवीं शताब्दी से पूर्व श्रवश्य स्थापित हो गई होगी।

इससे भी प्राचीन प्रमाण श्रीगौड़पादाचार्य—शंकर के गुरु गोविंदपाद थे स्रौर उनके भी गुंरु थे श्रीगौड़पादाचार्य—के प्रंथ उत्तरगीता की टीका में मिलता है। उन्होंने 'तदुक्त भागवते' लिखकर श्री मद्भागवत् का निम्न-लिखित श्लोक उद्धृत किया है—

> श्रेय: सुति मक्तिमुद्स्य ते विभो क्षित्रयम्ति ये केवल बोधलब्धये। तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद् यथा स्थूलतुषावद्यातिनाम्॥

इससे भी प्राचीन प्रमाण चीनी भाषा में अन्दित ईश्वरकृष्ण विरचित साल्य कारिका पर माठराचार्य की टीका से प्राप्त होता है। उक्त प्रंथ का अनुवाद सन् ५५७ ई० के आसपास हुआ माना जाता है। इस प्रंथ में श्रीमद्भागवत् के दो श्लोक मिलते हैं।

यदि पहाइपुर ग्राम के भूमिगर्भ में दबी श्रीराधाकृष्ण की युगल मूर्चि पॉचवीं शताब्दी की मान ली जाय तो श्रीमद्भागवत् की रचना उससे भी पूर्व की माननी होगी क्योंकि उस समय तक राधा तत्त्व श्रीमद्भागवत् में स्वीकृत नहीं हुन्ना था।

श्रीमद्भागवत् की रचना चाहे जिस काल में भी हुई हो उसके जीवन दर्शन तथा साधना पद्धति का प्रचारकाल जयदेव के श्रासपास ही मानना होगा। इससे पूर्व साहित्य के श्रंतर्गत कहीं उल्लेख भले ही श्राया हो पर

१—प्रथम स्कन्ध के छठें अध्याय का पैतीसवाँ श्लोक और आठवें अध्याय का वावनवाँ श्लोक।

त्राचुर्ग रूप से इसकी धारा जयदेव के उपरांत ही प्रवाहित होती दिखाई पड़ती है। संभव है कि गुप्त-साम्राज्य के विध्वंस के बाद शताब्दियों तक देश के विद्युब्ध वातावरण, हिंदू राजात्रों के नित्य के पारस्परिक विरोध में इस बीज को पल्लवित होने का श्रवसर न मिला हो। मध्ययुग की विविध साधनात्रों को श्रंतर्भूत करनेवाले इस धार्मिक ग्रंथ का प्रचार देशकाल के वातावरण के श्रनुकूल होने से बढ़ गया होगा। इस उपस्थापन को हम यहाँ स्पष्ट कर देना चाहते हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार महाभारत-काल में श्रीकृष्ण ने पूर्ववर्ती सभी सिद्धातों का समन्वय गीता में किया था उसी प्रकार मध्ययुग के सभी धार्मिक मतों का सामंजस्य करनेवाला श्रीमद्भागवत् ग्रंथ समाज का प्रिय वन गया और घर घर में उसका प्रचार होने लगा। ब्रह्मसूत्र के ब्रह्म और गीता के पुरुषोत्तम को श्रीमद्भागवत् में श्रीकृष्ण रूप से स्वीकार किया गया है। श्रीमद्भागवत में कहा गया है—

वदन्ति तत्तस्वविदः तस्वं यज्ज्ञानमद्वयस् । ब्रम्हेति परमात्मेति भगवानिति शब्धते ॥

मध्यकाल में एक समय ऐसा आया कि उपनिषद्, भगवद्गीता तथा व्रह्मस्त्र जैसे प्रस्थानत्रयी के समान ही श्रीमद्भागवत भी विभिन्न संप्रदायों का उपजीव्य प्रमाण ग्रथ बन गया। वल्लभाचार्य ने प्रस्थानत्रयी के स्थान पर प्रमाण चतुष्टय का उल्लेख करते हुए लिखा—

वेदाः श्रीकृष्णवाक्यानि व्यासस्त्राणि चैव हि । समाधिभाषा व्यासस्य प्रमाणं तत् चतुष्ट्यम् ॥ ७९ ॥

प्रश्न है कि ब्राचार्य वल्लभ का ब्रिमिप्राय समाधिभाषा से क्या हो सकता है ? इसका एकमात्र उत्तर यह है कि व्यास देव को समाधि दशा में जिस जीवनदर्शन की ब्रिनुभूति हुई थी उसी का सरस वर्णन श्रीमद्भागवत्में पाया जाता है। इस प्रकार इस नए जीवन दर्शन का ब्रानाविल उपस्थापन श्रीमद्भागवत् के ब्राधार पर हुब्रा यही इसका माहात्म्य है।

जिस प्रकार मध्ययुग में कृष्णागोपीप्रेम को प्रधान मानकर हिंदू समाज ने विश्व को एक नया जीवन दर्शन दिया था उसी प्रकार आधुनिक काल में वालगंगाधर तिलक ने कृष्ण के कर्म योग और महात्मा गांधी ने उनके

१—वल्लभाचार्य—मुद्धाद्वेतमार्तंड, ६० ४६

अनासक्ति योगपर बल देकर इस युग के अनुसार कृष्ण जीवन की नई व्याख्या उपस्थित की । उक्त दोनों राजनैतिक पुरुषो की कृष्ण जीवन की व्याख्या के साथ कृष्णगोपीप्रेम को संयुक्त किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद ने उस पावन प्रेम का दिग्गदर्शन कराते हुए लिखा है—

"Krishna is the first great teacher in the history of the world to discover and proclaim the grand truth of love for love's sake and duty for duty's sake. Born in a prison, brought-up by cowherds, subjected to all kinds of tyranny by the most despotic monarchy of the day, and derided by the orthodox, 'Krishna still rose to be the greatest saints, philosopher, and reformer of his age. ... In him we find the ideal householder, and the ideal sanyasin, the hero of a thousand battles who knew no defeat. He was a friend of the poor, the weak, and the distressed, the champion of the rights of women and of the Social and spiritual enfranchisement of the Sudra and even of the untouchables, and the perfect ideal of detachment.

And the Bhagwata which records and illustrates his teachings is, in the words of Sri Ramkrishna, 'sweet as cake fried in the butter of wisdom and Soaked in the honey of love.'

Philosophy of the Bhagwat

# जैन रास का जीवन दर्शन

हम पूर्व कह आए हैं कि ब्राह्मणों के आडंबरमय यशो के विरद्ध दो रूप में आदोलन उठ खड़े हुए थे। एक ओर वैदिक आचारों ने वृहदा-रएयक में यशो का अध्यातमपरक अर्थ किया और दूसरी ओर महावीर और बुद्ध ने सचरित्र को श्रेष्ठ यश घोषित किया। जैनागम में उद्धरण मिलता है कि श्री महावीर स्वामी एक बार विहार करते हुए पावापुरी पहुँचे। वहाँ धमिल नामक ब्राह्मण विशालयश कर रहा था। उसकाल के धुरंधर विद्वान् इंद्रभूति और अग्निभूत उस यश्याला में उपस्थित थे। विद्वान् ब्राह्मणो और याशिको से यश्याला जनाकीण बनी थी।

भगवान् महावीर उसी यज्ञशाला के समीप होकर विहार करने निकले। उनके तपोमय जीवन श्रौर तेजोपुझ श्राकृति से प्रभावित होकर यज्ञ की दर्शक-मंडली यज्ञशाला त्यागकर मुनिवर का श्रनुसरण करने लगी।

श्रपने पाडित्य से उन्मत्त इन्द्रभूति इर्ष्या श्रौर कुत्हल से प्रेरित होकर महावीर जी से शास्त्रार्थ करने चला। उसने श्रात्मा के श्रस्तित्व के विषय में श्रनेक श्राशंकाऍ उठाई जिनका समुचित उत्तर देकर भगवान ने उसका समाधान किया। भगवान महावीर के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर इंद्रभूति श्रौर उसके साथी ब्राह्मण भगवान के शिष्य बन गए।

इंद्रभूति श्रादि विद्वान् व्राह्मणों की श्रात्मा-परमात्मा, देवता, यज्ञविषयक शंकाश्रों से यह प्रतीत होता है कि यज्ञ संचालकों के हृदय में भी
यज्ञ की उपादेयता के प्रति संदेह उठने लगा था। श्राज भी गंगा स्नान,
प्रहण्यस्नान, गोदान श्रादि संस्कार करने वाले ब्राह्मणों के मन में क्रियाकाड
की उपादेयता के विषय में संदेह उठता है पर वे श्राजीवका के साधन के रूप
में उसे चलाते जाते हैं। संभवतः इसी प्रकार स्थिति उस समय यज्ञकर्ता
ब्राह्मणों की रही होगी श्रीर यज्ञ के नवीन श्रर्थ से प्रमावित होकर ईमानदार
व्यक्तियों ने महावीर के नवीन सिद्धांत को स्वीकार किया होगा।
भगवान् महावीर कहते हैं कि श्रिहंसा श्रादि पाँच यमों से संवृत्त, वैषयिक
जीवन की श्राकात्ता एवं शरीरगत मोह-ममता से रहित तथा कल्याण्डम

-सत्कर्मों में शरीर का समर्पण करनेवाले चरित्रवान् व्यक्ति सचरितरूप विजय कारक श्रेष्ठ यज्ञ करते हैं।

तपोमय जीवन की यज्ञ से उपमा देते हुए श्री महावीर जी कहते हैं—
"तप ज्योति (श्राग्न) है, जीवात्मा श्राग्निकुंड है, मन वचन, कार्य की
प्रवृत्ति कलछुल (दर्गी) है, जो पवित्र संयम रूप होने से शक्तिदायक तथा
सुखकारक है श्रीर जिसकी ऋषियों ने प्रशंसा की है। ""

जैन रासों में इस नवीन जीवन दर्शन की व्याख्या, स्थान स्थान पर मिलती है। वृहदार्यययक उपनिषद् में यज्ञ की नई परिभाषां प्रतीक के रूप में संस्कृत के माध्यम से की गई थी ब्रातः उसका प्रचार केवल संस्कृतज्ञ विद्वानों तक ही सीमित रहा किंतु जैन रास जन भाषा में विरचित एवं गेय होने के कारण सर्वसाधारण तक पहुँच सके।

भगवान् महावीर ने संयमश्री पर बड़ा बल दिया। इसका विवेचन हमें गौतमरास में उस स्थल पर मिलता है जहाँ भगवान् पावापुरी पधार कर -इंद्रभृतिको उपदेश देते हैं—

चरण जिणेसर केवल नाणी, चडिवह संघ पइट्ठा जाणी; पावापुर सामी संपत्तो, चडिवह देव निकायि जत्तो॥ उपसम रसभर भिर वरसंता, योजनावाणि बखाण करंता; जाणिश्र वर्धमान जिन पाया, सुरनर किंनर श्रावे राया॥ कांति समूहे मलभलकंता, गयण विमाण रणरणकंता; पेखिव इंद्र भूई मन चिंते, सुर श्रावे श्रम्ह यज्ञ होवंते॥ तीर तरंडक जिमते वहता, समवसरण पहुता गहगहता; तो श्रिममाने गोयम जंपे, तिणे श्रवसरे कोपे तण्ज कपे॥ मूदा लोक श्रजाण्यो वोले, सुर जाणंता इम कांइ डोले; मू श्रागल को जाण भणीजे, मेरू श्रवर किम श्रोपम दीले॥

त्रर्थात् भगवान् महावीर से वेद के पदो द्वारा उसका संशय मिटा दिया वाया । फिर उसने मान को छोड़कर मद को दूर करके भक्ति से मस्तक नवाया

१—सुसबुडा पचिह सचरेहि इह जीविश्र श्रणवक्षक्षमाणा। वो सहकाया सुरचत्तदेहा महाजय जयह जएणसिंह॥ २—तवो जोई जीवो जोहठाण जोगा सुत्रा सरोर करिसग। कम्मे इहा संजमजोगसती होम हुणामि इसिणं पसत्थं॥

श्रीर पॉच सौ छात्रो सहित प्रभु के पास व्रत (चरित्र) स्वीकार किया। गौतम (सव में) पहला शिष्य था।

मेरे बांधव इंद्रभृति ने संयम की बात स्वीकार की यह जानकर श्रानिभृति, महावीर के पास श्राया। प्रभु ने नाम लेकर बुलाया। उसके मन में जो संशय था उसका श्रम्यास कराया श्रर्थात् वेदपद का खरा श्रर्थ समक्ताकर संशय दूर किया, इस प्रमाण से श्रनुक्रम से ग्यारह गण्डाधर रूपी रतों की प्रभु ने स्थापना की श्रीर इस प्रसंग से भुवन-गुरू ने संयम (पांच महावत रूप) सहित श्रावको के बारह वत का उपदेश किया। गौतम स्वामी निरंतर ही दो-दो उपवास पर पारण करते हुए विचरण करते रहे। गौतम स्वामी के संयम का सारे संसार में जयजयकार होने लगा।

इसी प्रकार भगवान् महावीर ने स्नान, दान, विजय त्रादि की नई व्याख्या साधारण जनता के संमुख उपस्थित की जिसका विश्लेषण हम रास प्रंथों में स्थान स्थान पर पाते हैं। स्नान, दान युद्ध के विषय में वे कहते हैं—

धर्म जलाशय है श्रौर ब्रह्मचर्य निर्मल एवं प्रसन्न शातितीर्थ है। उसमें स्नान करने से श्रात्मा शांत निर्मल श्रौर शुद्ध होता है।

प्रतिमास दस लाख गायों के दान से भी, किसी (बाह्य) वस्तु का दान करने वाले संयमी मनुष्य का संयम श्रेष्ठ है ।

हजारो दुर्जय संग्रामो को जीतने वाले की अपेद्धा एक अपने आत्मा को जीतने वाला वड़ा है। सब प्रकार के बाह्य विजयों की अपेद्धा आत्मजय श्रेष्ठ है ।

इन जैन सिद्धातों का स्पष्टीकरण हमें रास ग्रंथो में स्थान स्थान पर मिलता है। 'भरतेश्वर बाहुबली रास' में भरत श्रीर बाहुबली के घोर युद्ध के उपरात रासकार ने शस्त्रबल श्रीर बाहुबल से श्रिधिक शक्ति श्रात्मजय में दिखलाई है। उदाहरण के लिए देखिए—

१—धन्मे इरए वंभे सितातित्थे अणाइले अत्तपसन्नले से । जिल्ला पहाओं विमली विसुद्धों सुसीति भूओं पजहामि दोस ॥

२--जो सहस्स सहस्ताण मासे गव दए। तस्मावि सजमो सेश्रो श्रदितस्सावि किंचन॥

३--जो सहरस सहरसाय संगामे दुज्जप जियो । एग जियाज अप्पाय एस से परमो जश्री ॥

बलवंत बाहुबली ( भरत से ) बोला कि तुम लौह खंड (चक्र) पर गविंत हो रहे हो । चक्र के सहित तुमको चूर्ण कर डालूँ । तुम्हारे सभी गोत्रवालो का शल्य द्वारा संहार कर दूँ ।

भरतेश्वर श्रपने चित्त में विचार करने लगे। मैंने भाई की रीति का लोप कर दिया। मैं जानता हूँ, चक्र परिवार का हनन नहीं करता। (भ्रातृवध के) मेरे विचार को धिकार है। हमने श्रपने हृदय में क्या सोचा था ! श्रथवा मेरी समता किस गिनती में है।

तब वाहुबली राजा बोले—हे भाई, श्राप श्रपने मन में विषाद न कीजिए । श्राप जीत गए श्रोर मै हार गया । मैं ऋषमेश्वर के चरणो की शरण में हूं।

उस समय भरतेश्वर ऋपने मन मे विचार करने लगे कि बाहुबली के (मन में) ऊपर वैराग्यमुमुक्ता चढ़ गई है। मै बड़ा भाई दुखी हूँ जो ऋविवेकवान् होकर ऋविमर्श में पड़ गया।

भरतेश्वर कहने लगे—इस संसार को धिकार है, धिकार है। रानी त्रौर राजऋदि का धिकार है। इतनी मात्रा में जीवसंहार विरोध के कारण किसके लिए किया ?

जिससे भाई पुनः विपत्ति में आ जाय ऐसे कार्य को कौन करे ? इस राज्य, घर, पुर, नगर और मंदिर (विशाल महल ) से काम नहीं । अथवा कल कौन ऐसा कार्य किया जाय कि भाई बाहुबली पुनः (हमारा) आदर करे । इस प्रकार बाहुबली के आत्मविजय का गौरव युद्धविजय की अपेन्ना अधिक महत्त्वमय सिद्ध हुआ ।

जैन धर्म में संयम-श्री की उपलब्धि पर बड़ा बल दिया जाता है। जिसने वासनाश्रो पर विजय प्राप्त कर ली वही सबसे बड़ा वीर हैं। जैन रासो में मनोबल को पृष्ट करने के लिए विविध प्रकार के

संयम श्री धार्मिक कथानको का सहारा लेकर रसमय रास और काम का का का सहारा लेकर रसमय रास और काम का का का मही है। स्थूलमद्र नाम के एक मुनि जैन साहित्य में विलक्ष्ण प्रतिभावाले व्यक्ति हुए है। वे

वैष्ण्य के कृष्ण के समान ही आत्मविजयी माने जाते हैं। जैन आगमों में

१---भरतेश्वर वाहुवली रास-छद १८७ से १६२ तक।

उनका बड़ा माहातम्य है। जैन धर्म में मंगला चरण के लिए यह श्लोक प्रसिद्ध है—

> मंगलं भगवान वीरो, मंगलं गौतमः प्रसुः। मंगलं स्थूल भद्राद्या, जैन धर्मीस्तु मंगलम्॥

स्थूलभद्र के संयममय जीवन का अवलंब लेकर अनेक रास-फाग निर्मित हुए। प्राचीन कथा है कि पाटलिपुत्र नगर में नंद नाम का राजा था। शकटाल के स्थूलभद्र और श्रीपथ दो पुत्र थे। स्थूलभद्र नगर की प्रसिद्ध वेश्या कोशा में इतना अनुरक्त हो गया कि शकटाल की मृत्यु के उपरांत उसने राजा के प्रधान सचिव पद के आमंत्रण को भी अस्वीकार कर दिया। कालातर में स्थूलभद्र ने विलासमय जीवन को निस्सार समस्तकर संभूतिविजय के पास दीचा ले ली।

चातुर्मास त्राने पर मुनियो ने त्राचार्य संभूतिविजय से वर्षावास के लिए त्रानुशा मागी। त्रान्य मुनियो की भॉति स्थूलभद्र ने कोशा वेश्या की चित्रशाला में चातुर्मास बिताने की त्रानुमित मागी। त्रानुमित मिलने पर स्थूलभद्र कोशा के यहाँ जाकर संयमपूर्वक रहने लगा। धीरे धीरे कोशा को विश्वास हो गया कि त्रब उन्हें कोई शक्ति विचलित नहीं कर सकती। त्रानुराग का स्थान भक्ति ने ले लिया त्रीर वह त्रापने पतित जीवन पर त्रानुताप करने लगी।

चातुर्मास के पूरा होने पर सब मुनि वापस आए। गुरु ने प्रत्येक का अभिवादन किया। जब स्थूलभद्र आए तो वे खड़े हो गए और 'दुष्कर से भी दुष्कर तप करनेवाले महात्मा' कहकर उनका सत्कार किया। इससे दूसरे शिष्य ईर्ष्या करने लगे।

दूसरे वर्ष जब चातुर्मास का समय आया तो सिंह की गुका में चातुर्मास वितानेवाले एक मुनि ने कोशा की चित्रशाला में रहने की अनुमित मॉगी। और गुरु के मना करने पर भी वह कोशा की चित्रशाला में चला गया और पहले दिन ही विचलित हो गया। उसे त्रतमंग से बचाने के लिए कोशा ने कहा, 'मुक्ते रत्नसंबल की आवश्यकता है। नेपाल के राजा के पास जाकर उसे ला दो तो में तुम्हारी इच्छा पूरी कर वूँगी', साधु कामवश चातुर्मास की परवाह किए विना नेपाल पहुँचा और वहाँ से रत्नकंबल लाया। मार्ग में अनेक संकटों, का सामना करता हुआ वह किसी प्रकार कोशा के पास पहुँचा। कोशा ने

न्तनकंत्रल लेकर गदे पानी में डाल दिया। साधु उसे देखकर कहने लगा, 'इतने परिश्रम से मैं इस रत कंत्रल को लाया श्रौर तुमने नाली में डाल दिया।'

कोशा ने उत्तर दिया—'इतने वर्ष कठोर तपस्या करके तुमने इस संयम रूपी रस को प्राप्त किया है। अब वासना से प्रेरित होकर च्रिक तृप्ति के लिए इसे नष्ट करने जा रहे हो, यह क्या नाली में डालना नहीं है? इसपर साधु के ज्ञानचन्नु खुल गए और वह प्रायश्चित करने लगा।

कुछ दिनो उपरात राजा की श्राज्ञा से कोशा का विवाह एक रथकार के -साथ हो गया। परंतु वह सर्वथा जीवन से विरक्त हो चुकी थी श्रीर उसने दीचा ले ली।

इस आख्यायिका ने अनेक किवयों को रास एवं फाग रचना की प्रेरणा दी। प्रस्तुत संग्रह के 'स्थूलमद्र फाग' में संयम श्री का आनंद लेनेवाले स्थूलमद्र कोशा के आग्रह पर कहते हैं—

त्रर्थात् चिंतामि को त्यागकर कौन प्रस्तर खंड (सीकटी) ग्रहण करना चाहेगा। उसी प्रकार धर्मसमुज्ज्वल संयम श्री को त्यागकर कौन तेरा श्रालिंगन करेगा भें, तात्पर्य यह है कि 'उत्तराध्ययन' में कोशा गौतमसंवाद को रासग्रंथों में श्रत्यन्त सरस वनाकर सामान्य जनता के उपयुक्त प्रदर्शित किया गया है।

हम पूर्व कह आये हैं कि जैन रास एवं फाग ग्रंथ जैनागमो की व्याख्या उपस्थित करके सामान्य जनता को धर्मपालन की ओर प्रेरित करते हैं।

सिरिथूलिभइ फागु ५० १४१-४२

१—कोशा के रूपलावएय और शृगार का वर्णन कवि रसमय शैली में करता हुआ स्थित की गर्भारता इस प्रकार दिखाता है—

जिनके नखपल्लव कामदेव के अजुश को तरह विराजान हैं। जिनके पादकमल में घूं घरी रुमभुम रुमभुम बोलती है। नवयौवन से विलसित देहवाली श्राभिनव से (पागल) गहीं हुई, परिमल लहरी से मगमगती (मॅहकती), पहली रितकेलि के समान प्रवाल-खड-सम श्रथर विववाली, उत्तम चपक के वर्णावली, हावभाव श्रीर वहुत रस से पूर्ण नेनसलीनी शोमा देती है।

जैनागमों में स्थान स्थान पर धर्म की व्याख्या के रूप में भगवान् महावीर के साथ इन्द्रभूति ग्रीर गौतम का संवाद मिलता है। उववाई रायपसेणाइस, जंबूदीप पश्चात्ति, सूरपल्लिचि ग्रादि ग्रंथ इसके प्रमाण हैं। प्रसिद्ध श्राकर ग्रंथ 'भगवती' के श्रिधकांश भाग में गौतम एवं महावीर के प्रश्नोत्तर मिलते हैं। 'परायवसासूत्र' एवं 'गौतम प्रपृच्छा' नामक ग्रंथ इसी शैली के परिचायक हैं।

जैन परंपरा में श्राध्यात्मिक विभूतियों के लिए गौतम स्वामी, बुद्धिप्रकर्ष के लिए श्रभयकुमार श्रीर धनवैभव के लिए शालिभद्र श्रत्यंत प्रसिद्ध माने जाते हैं। इन व्यक्तियों के चरित्र के श्राधार पर

चित्तशुद्धि विविध रासो की रचना हुई जिनमें जैनदर्शन के सिद्धांत स्पष्ट किए गए। जैन परंपरा में चित्तशुद्धि

का सिद्धांत श्रत्यंत महत्त्वपूर्ण समभा जाता है। यह कठिन-तपस्या-साध्य है। जब तक चित्त में किसी प्रकार का राग विद्यमान है तब तक चित्त पूर्णतया शुद्ध नहीं होता श्रौर जब तक चित्त में श्रशुद्धि है तब तक केवल- ज्ञान संभव नहीं।

राग को परम शत्रु मानकर उसके त्याग की बारबार घोषणा की गई है। इस राग परित्याग का यहाँ तक विधान है कि अपने पूज्य गुरु एवं आचार्य में भी राग बुद्धि का लेश अवस्य है। इस सिद्धात को हम 'गौतमस्वामी रास' में स्पष्ट देख पाते हैं। गौतम ने अपने माता पिता गह-परिवार आदि को त्यागकर मन में विराग धारण कर लिया। विरागी बनकर उसने घोर तपस्या की। भगवान महावीर की कृपा से उन्हें शास्त्रों का विधियत् ज्ञान हो गया, किंतु उनके मन में गुरु के प्रति राग बना रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि वे, जिनको दीचा देते थे उन्हें तो 'केवल ज्ञान' हो जाता था किंतु वे स्वयं 'केवल ज्ञान' से विश्चित रहे।

वलता गोयम सामि, सवि तापस प्रतिबोध करे; लेइ श्रापणे साथ चाले, जिम जुयाधिपति।

श्रध्यातम रह्रय श्लोक ३६।

अर्थात —रागादि अति उम्र रामुत्रों की अनुत्वित और विनाश के लिए नित्य ही उद्यमी होकर शुद्ध-चिद्रूष स्वात्मा को भावना करनी चाहिए।

१— भावयेच्छुद्धचिद्र्प स्वात्मान नित्यमुद्यतः । रागाद्युदम रात्र्णामनुत्पत्त्ये त्त्याय च ॥

खीर खांड घृत त्राण, श्रमिश्रवूठ श्रंगुठं ठवि, गोयम एक्स पात्र, करावे पारणो पंचसयां ग्रुभ भावि, उजव भरिश्रो खीरमसि; साचा गुरु संयोगे, कवल ते केवल रूप हुग्रा॥<sup>9</sup>

श्रर्थात्—गौतम स्वामी श्रपने ५०० शिष्यों को दी ह्या देकर श्रपने साथ लेकर यूथाधिपति की भॉति चल पडे। दूध, चीनी ग्रौर घी एक ही पात्र में मिलाकर उसमें ग्रमृतवर्पीय ग्रंगूठा रखकर गौतम स्वामी ने सभी तापसों को चीरान्न का पान कराया। सच्चे गुरु के संयोग से वे सभी चीर चखकर केवल ज्ञानरूप हो गए। फिंतु गौतम स्वामी स्वयं केवल ज्ञानी नहीं बन सके। इसका कारण यह था कि श्री महावीर जी में उनका राग बना हुन्रा था। जिस समय वे गुरु के त्रादेशानुसार देवशर्मा ब्राह्मण को दीचा देकर लौटे उस समय श्री महावीर जी का निर्वाण हो चुका था। गौतम स्वामी सोचने लगे कि ''स्वामी जी ने जानबूभकर कैसे समय में मुभे त्रपने से दूर किया। लोक व्यवहार को जानते हुए भी उस त्रिलोकीनाथ ने उसे पाला नहीं । स्वामिन् ! ग्रापने बहुत ग्रन्छा किया । ग्रापने सोचा कि वह मेरे पास 'केवल ज्ञान' मॉगेगा।""<sup>२</sup>

"इस प्रकार सोच विचार कर गौतम ने अपना रागासक्त चिच विराग में लगा दिया। राग के कारण जो केवल ज्ञान दूर रहता था वह राग के दूर होते ही सहज में ही प्राप्त हो गया।"3

यहाँ जैन ग्रौर वैष्णाव रास सिद्धातों में स्पष्ट ग्रांतर दिखाई पड़ता है। कृष्ण रास मे भगवान् के प्रति राग श्रौर संसार से विराग श्रपेचित है किंतु जैन रास में भगवान् महावीर के प्रति भी राग वर्जित है। विरागिता की चरम सीमा जैन रासो का मूलमंत्र है।

जैन रासकार जगत् को प्रपंचमय जानकर गुरु के प्रति भी विरागिता का उपदेश देता है। इंद्रियरस से दूर रहकर एकमात्र श्रात्मशुद्धि करना ही जैन रास का उद्देश्य रहता है किंतु वैष्णाव रास में कृष्णरास श्रीर जैनरास मन को कृष्ण प्रेम रस से श्राप्लावित करना श्रनि--में राग का दृष्टिकोण वार्य माना जाता है। केवल ज्ञान के द्वारा जहाँ मुक्तिपाप्ति जैनरासकारो ने ऋपने जीवन का ध्येय

१--गोतम स्वामा रास--पृ० १८६-छद ३६-४१

२<del>---</del> ३---" " व॰ १६० छद ४६

ईश्वरत्व की प्राप्ति है।' ईश्वर शब्द का ऋर्य है समर्थ। ऋतः ऋपने ज्ञानादि पूर्ण शुद्ध स्वरूप में पूर्ण समर्थ होने वाले के लिए 'ईश्वर' शब्द बरावर लागू हो सकता है।

जैन शास्त्र का मत है कि मोत्त प्राप्ति के साधन सम्यक् ज्ञान श्रीर सम्यक् चारित्र का श्रम्यास जब पूर्ण स्थिति पर पहुँच जाता है तब संपूर्ण श्रावरण का वंधन दूर हट जाता है श्रीर श्रात्मा का ज्ञान पूर्ण रूप से प्रकाशित होता है। इसी स्थिति का नाम ईश्वरत्व है।

ईश्वर एक ही व्यक्ति नहीं। पूर्ण त्रात्म-स्थित पर पहुँचने वाले सभी सिद्ध भगवान् या ईश्वर वनने के त्रिधिकारी हैं। कहा जाता कि 'जिस प्रकार भिन्न-भिन्न निदयों त्र्रथवा कूपों का एकत्रित किया हुत्रा जल एक में भिल जाता हैं तो उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता उसी प्रकार प्रकृति में भी भिन्न भिन्न जलो की भाँति एक दूसरे में भिले हुए सिद्धों के विषय में एक ईश्वर या एक भगवान का व्यवहार होना भी त्र्रसंगत त्र्रथवा त्र्रवित्र नहीं है ।'

हमें इसी सिद्धात का प्रतिपादन जैन रासों में मिलता है। गौतम स्वामी से दीचित ५०० शिष्य जब केवली बन गए तो उन्होंने भगवान् महावीर के सामने मस्तक मुकाने की आवश्यकता नहीं समभी क्योंकि वे स्वतः ईश्वर बन गए थे। इसो कारण जैन परंपरा में भगवान् महावीर और उनसे पूर्व होने वाले २३ तीर्थंकर अभगवान् पद के आधिकारी माने जाते हैं। जैन धर्म के अनुसार कलियुग मे भगवान् बनने का अधिकार अब किसी को नहीं है।

किंतु वैप्णाव रास में एकमात्र कृष्ण त्रथवा राम। ही ईश्वर त्रथवा भगवान पद के त्रधिकारी हैं। गोपियों को कृष्ण के त्रतिरिक्त त्रौर कोई भगवान् सुभता ही नहीं। उद्धव-गोपी-संवाद में श्रीमद्भागवद्कार ने इस तथ्य को

१—मुनि श्रो न्यायविजय जी, जैनदर्शन, पृ० ४७।

र—मुनि श्री न्यायविजय जी, जैनदर्शन, पृ० ४८।

३—२४ तीर्यंकर-१. ऋपभ, २. ऋजित, ३. समव, ४. ऋभिनदन, ५. सुमति, ६ परम, ७. सुपार्ख, ८. चद्र, ६. सुविधि, १०. शीतल, ११. श्रेयांस, १२. वासुपूज्य, १३. विमल, १४, अनत, १५. धर्म, १६. शाति, १७. कुंथु, १८. ऋर, १६. मिल, २०. सुनि सुत्रत, २१. निम, २२. ऋरिष्टनेमि, २३. पार्ख, २४. भगवान् महावीर।

श्रीर भी स्पष्ट कर दिया है। इस प्रकार जैन रास (गौतम स्वामी रास) में गौतम की रागवृत्ति श्रीर गोपियों की रागवृत्ति में श्रंतर पाया जाना स्वाभाविक है। जैन रास पुत्र-कलत्र श्रादि के राग त्याग के साथ साथ गुरु में भी राग निपिद्ध मानता है किंतु वैष्ण्य रास में भगवान् कृष्ण के प्रति राग श्रानिवार्य माना जाता है। उस राग के बिना भगवद्-भक्ति की पूर्णता संभव नहीं।

'उत्तराध्ययन सूत्र' में स्थान स्थान पर यह प्रश्न उठाया गया है कि

युवावस्था में काम भोगो का आनंद लेकर वृद्धावस्था मे विराग धारण करना

श्रेयस्कर है अथवा भोगों से दूर रहकर प्रारंभ से ही

मोग कामना तृक्षि वैराग्य अपेचित है। यशा ने अपने पित भगु पुरोहित

से कहा था—'आपके कामभोग अच्छे संस्कार युक्त,
इकट्ठे मिले हुए, प्रधान रसवाले और पर्याप्त हैं। इसलिए हम लोग इन
काम भोगो का आनंद लेकर तत्पश्चात् दीचारूप प्रधान मार्ग का अनुसरण
करेंगे ।' भृगुपुरोहित प्रारंभ से वैराग्य के पच्च में था।

ठीक इसी प्रकार का प्रश्न सती राजमती के भी जीवन मे उठ खड़ा होता है। रथनेमि नामक राजपुत्र उस सती से कहता है—'तुम इधर आश्रो। प्रथम हम दोनो भोगो को भोगें क्योंकि यह मनुष्य जन्म निश्चय ही मिलना श्रित कठिन है। श्रतः भुक्त भोगी होकर पीछे से हम दोनो जिन मार्ग को ग्रहगा कर लेंगे। किंतु राजमती ने इस समस्या का उत्तर दिया है। वह सती रथनेमि को फटकारते हुए कहती है—

'हे स्रयश की कामना करने वाले! तुके धिकार हो जो कि त् श्रसंयत जीवन के कारण से वमन किये हुए को पीने की इच्छा करता है। इससे तो तुम्हारा मर जाना ही श्रच्छा है 3।'

१— मुसिभया काम गुणा इमे ते,
संपिण्डिश्रा श्रग्गरसप्पभूया।
मुजामु ता कामगुणो पगाम,
पञ्जा गमिस्सामु पहाणमग्ग॥ उत्तराध्ययन—१४।३१
२—पहि ता भुजिमो भोप, माणुस्स खु सुदुल्लह।

य---पाह ता भाजमा माप, माणुस्स खु खुदुहाह । मुक्त भोगा तश्रो पच्छा, जिल्लामग्ग चरिस्समो ॥उत्तराध्ययन---रर।३८ ३---उत्तराध्ययन ।

इस फटकार का वड़ा ही सुखद परिगाम हुन्ना। राजनेमि ने क्रोध, मान, माया त्रौर लोभ को जीतकर पॉचों इंद्रियों को वश में करके प्रमाद की त्रोर बढ़े हुए त्रात्मा को पीछे हटाकर धर्म में स्थित किया। इस प्रकार राज-मती त्रौर रथनेमि ने उग्रतप के द्वारा कर्मों का च्य करके मोच्चगि प्राप्त की। नेमिनाथ जैन मुनियों में प्रमुख़ स्थान रखते हैं। कदाचित् सबसे श्रिषक रास काव्य त्रौर स्तोत्र इन्हीं के जीवन का त्र्यवलंब लेकर लिखे गए हैं। नेमिनाथ त्रौर श्रीकृष्ण का संबंध जैन रास (नेमिनाथ रास) में स्पष्ट किया गया है। नेमिनाथ को श्रीकृष्ण का चचेरा भाई कहा गया है। नेमिनाय वाल्यकाल से ही विरक्त थे। संसार के सुखविलास में इनकी तनिक भी स्पृहा न थी। वे कहा करते थे।

> "विषय सुक्खु किह निष्यदुवारू किह अनंत सुहुसजमारू। भलउ बुरष्ठ काण्तु विचारइ, काणिणि कारणि-कोडि कु हारइ॥ पुरण भण्ड हरिगाह करवी, नेभिकुमारह पय लगोवी। सामिय इक्कु पसाड करिजड, वालिय काविसरूव परणिज्जड॥"

त्रर्थात् विषय सुख नरक का द्वार है श्रौर संयम श्रनंत सुख का मार्ग है।

नेमकुमार के विरोध करने पर भी उनका विवाह उग्रसेन की लावएयमयी कन्या राजमती के साथ निश्चित किया गया। जब वरात उग्रसेन के द्वार पर पहुँची तो नेमिनाथ को पशु-पित्तयो वा क्रंदन सुनाई पड़ा। उनका हृदय दयाई हो त्राया श्रीर वे विवाह-मंडप में जाने के स्थान पर गिरनार पर्वत पर पहुँच गए।

श्रद्ध श्रवसोयिषा देवी देविहि देविदु । मेरु गिरिम्म रम्मी गठ गहिय जिगांदु ॥ १७ ॥

इससे सिद्ध होता है कि युवावस्था में ही विराग की प्रवृत्ति जैन धर्म में महत्त्वमय मानी जाती है। नेमिकुमार के वैराग्य लेने पर उनकी वाग्दत्ता पत्नी राजमती भी संयमश्री धारण करके त्राजन्म श्रविवाहित रह जाती है। इससे सिद्ध होता है कि जैन रास सासारिक भोगो को तुच्छ सममकर युवा- वस्था में ही पूर्ण संयम का परिपालन त्रावश्यक मानता है।

१—रास श्रोर रासान्वयी काच्य पृष्ठ १०२।

श्रिहंसा का सिद्धांत भी इस रास के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। उत्सवों में भी जीव हिंसा के द्वारा श्रातिथ्य को घृिण्यत माना गया है। इस प्रकार रास ग्रंथ श्रिहंसा श्रीर ब्रह्मचर्य के सिद्धातों का स्पष्टीकरण करने में समर्थ हुए हैं।

## मुक्ति मार्ग

श्रन्य भारतीय दर्शनों के समान ही जैन जीवन-दर्शन में भी मुक्ति प्राप्ति ही मानव का परम लक्ष्य है। इस लच्य तक पहुँचने के भिन्न र मार्गी का निर्देश विभिन्न दर्शन शास्त्रों का प्रयोजन रहा है। जैन धर्म में एक स्थान पर कहा गया है—

''श्रद्धा को नगर बनाकर, तप संवर रूप श्रर्गला, त्वमा रूप कोट, मन बचन तथा काया के क्रमशः बुर्ज, खाई तथा शतिध्नयों की सुरद्धापंक्ति से श्रजेय दुर्ग बनाश्रो श्रौर पराक्रम के धनुष पर, इर्या समिति रूपी प्रत्यंचा चढ़ाकर; धृति रूपी मूठ से पकड़, सत्य रूपी चाप द्वारा खींचकर, तप रूपी बाण से, कर्म रूपी कंचुक कवच को मेदन कर दो, जिससे संग्राम में पूर्ण विजय प्राप्त कर, मुक्ति के परमधाम को प्राप्त करो।"

न केवल पुरुषो श्रिपित स्त्रियों को भी नायिका बनाकर रासकारों ने मानव जीवन की सर्वोच्च स्थिति मोच्-प्राप्ति को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। विषयासक्ति के पंक में फॅसे हुए व्यक्ति रास की नायिका को किस प्रकार श्रध्यात्म-रत्न की प्राप्ति कराई जा सकती है? यही इन रासकारों का उद्देश्य रहा है। चंदनवाला, शीलवती, श्रंजना सुंदरी, कमलावती, चंद्रलेखा, द्रौपदी, मलय सुंदरी, लीलावती, सुरसुंदरी श्रादि स्त्रियों के नाम पर श्रनेक रास ग्रंथों की रचना हुई। इस स्थान पर केवल चंदनवाला श्रोर शीलवती रास के श्राधार पर जीवन दर्शन का विश्लेषण करने का प्रयास किया जायगा।

#### चंदनवाला रास

चंदनवाला रास की ऋनेक इस्तलिखित प्रतियाँ जैनपुस्तक भंडारी में मिलती हैं। कदाचित् यह रास मध्ययुग का ऋतिप्रसिद्ध रास रहा होगा।

१--जैन धर्म १ष्ट ४६

इसकी कथा भी मर्भस्पर्शिनी श्रौर त्रिकाल सत्य है। कथानक इस प्रकार है।

राजकुमारी चंदनवाला ने युवावस्था में जैसे ही प्रवेश किया और विवाह के लिये योग्य वर की चिंता ज्यों ही राजा को होने लगी कि सहसा शत्रु ने राज्य पर आक्रमण कर दिया और सैन्यशक्ति में निर्वल होने के कारण राजा पराजित हो गया। विजेता शत्रु ने राज्यासाद को रौद डाला और राजपितार मयभीत होकर इतस्ततः पलायन करते हुए शत्रु औ के हाथ आ गया। चंदनवाला एक गुल्म नायक के अधिकार में आ गई और उसके रिनवास में रहने को वाध्य हुई। गुल्मनायक की विवाहिता पत्नी ने उस राजकुमारी का रिनवास में रहने को योजना बनाई। राजकुमारी पशु के समान श्रंखला में आबद्ध चौहट्टे में विक्रयार्थ लाई गई और विक्रेता उसका मूल्याकन करने लगे। अंत में एक विश्या ने उसे खरीद लिया और अपने घर में उसका विधिवत् श्रंगार करके वेश्यावृत्ति के लिये बाध्य करने का प्रयत्न करने लगी।

राजकुमारी चंदनबाला उसकी घोर प्रतारणा पर भी शीलधर्म का त्याग करने को प्रस्तुत न हुई श्रीर सत्याग्रह के द्वारा प्राणार्पण को सन्नद्ध हो गई। श्रंत में वेश्या ने भी उसे श्रपने घर से विहिष्कृत कर दिया श्रीर एक सेठ के हाथ उसे वेंच दिया। सेठ संतानरिहत था श्रीर उसकी श्रवस्था भी श्रधेड़ हो चुकी थी। उसने चंदनवाला को श्रप्नी कन्या मानकर श्रपने घर में रखा किंतु उसकी पत्नी को इससे संतोध न हुश्रा वह पित के श्राचरण के प्रति सशंक रहने लगी।

एक दिन सेठ की माल से लदी गाड़ी कीचड़ में फॅस गई। सेठ के कर्मचारियों के विविध प्रयास के उपरांत भी गाड़ी कीचड़ से बाहर न निकल सकी। सेठ ने धनहानि की आशंका और कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कीचड़ में धुसकर गाड़ी को बाहर निकाल लिया और उन्हीं पैरों से सारी घटना सुनाने के लिए अपने भवन में प्रवेश किया। पितृस्तेह से उमड़कर चंदनवाला पिता का पाद प्रचालन करने लगी। उसी समय उसकी केश राशि मुख के संमुख आ गई और सेठ ने वात्सल्यवश उसको सिर के ऊपर टाल दिया। सेठानी यह कृत्य देखकर चुमित हो उठी और वह अपने पित को उसे निकाल देने के लिए विवश करने लगी।

1

: ;

3

यह रास शताब्दियों से भारतीय समाज-विशेपकर जैन वर्ग का श्रित प्रिय श्रिमनेय कान्य रहा है। पिवत्र पर्वों पर इसका श्रिमनय श्रव भी होता है। गत वर्ष इसी दिल्ली नगरी के नये बाजार मुहल्ले में कई दिन तक इसके श्रिमनय से जनता का मनोरंजन होता रहा। इसके इतिवृत्त मे ऐसा श्राकर्पण है श्रीर कदण रस के परिपाक की इतनी प्रचुर सामग्री है कि सामाजिक सहज ही कदणार्म हो उठता है। नारी की निर्वलता से श्रवृचित लाभ उठानेवाले वेश्यावृत्ति के संचालकों के हृदयकालुष्य श्रीर शील प्रतिपालकों की घोर यंत्रणा का दृश्य देखकर किस सहृदय का कलेजा न कॉप उठेगा।

विजेता की बर्बरता, समाज की क्रूरता, वेश्या की विवशता, कामुक की रूपिलप्ता मानव की शाश्वत समस्या है। धर्मिनिष्ठा का माहात्म्य दिखाकर ग्रापित्त में धेर्य की च्रमता उत्पन्न करना ग्रौर शीलरच्या के यज्ञ में सर्वस्व होम देने की भावना को बलवती बनाना इस रास्त का उद्दश्य है। वृत्यसंगीत के ग्राधार पर इसका श्रिमिनय शताब्दियों से स्पृह्णीय रहा है ग्रौर किसी न किसी रूप में भविष्य में भी इसका ग्रस्तित्व श्रच्युण्ण बना ही रहेगा। इस रास के ग्राधार पर जैन ग्रागमों के कई सिद्धात प्रतिपादिन किए जा सकते हैं—प्रथम सिद्धांत तो यह है कि राज्यशक्ति परिमित है ग्रातः इसका गर्व मिथ्या है। जिनमें केवल पार्थिव बल है ग्रौर जो ग्रध्यात्म बल की उपेच्या करते हैं उन्हें सहसा ग्रापित्त ग्राप्त ग्राप्त ग्राप्त करना पड़ता है ग्रौर धेर्य के ग्रभाव में धर्म तो क्या जीवन से भी हाथ धोना पड़ता है।

दूसरा सिद्धात सत्याग्रह का है। सत्याग्रह में पराजय कभी है ही नहीं। सत्य-पालन के लिए प्राण विसर्जन को प्रस्तुत रहनेवाले ग्रध्यात्मिचंतक को कभी पराजय हो ही नहीं सकती। पर इस स्थिति मे पहुँचना हॅसी खेल नहीं। साधक को वहाँ तक पहुँचने के लिए १४ मानसिक भूमियो को पार करना पड़ता है। दार्शनिकों ने इसे ग्रात्मा की उत्क्राति की पथरेखा माना है। मोच्हपी प्रासाद तक पहुँचने के लिए इन्हें १४ सोपान भी कहा गया है। उन १४ सोपानों के नाम इस प्रकार हैं—

(१) मिथ्यादृष्टि (२) सासादन (३) मिश्र (४) श्रविरितसम्यग-दृष्टि, (५) देशविरित, (६) प्रमत्त, (७) श्रप्रमत्त (८) श्रपूर्वकरण (६) ग्रानिवृत्तिकरण (१०) सूक्ष्मसम्पराय (११) उपशातमोह, (१२) ज्ञीण-मोह, (१३) संयोग केवली श्रौर (१४) श्रयोगिकेवली। इनका विवेचन हम पूर्व कर श्राए हैं।

### शीववतीनो रास

पातित्रत धर्म की श्रपार महिमा का ज्ञान कराने के लिए कितपय नायिकाप्रधान रासग्रंथों की रचना हुई जिनमें 'शीलवती रास' जनता में विशेष
रूप से प्रचलित बना। इस रास में पितृत्रता शीलवती को निरपराध ही
श्रुनेक किं का सामना करना पड़ा। किंतु श्रंत में शील-पालन के कारण
उसे पित सुख की प्राप्ति हुई। इस रास में देवदानवों का रोमाचकारी वर्णन
श्रौर श्रुनेक नारियों की विपदामय कथा का उल्लेख मिलता है। इस रास के
श्रंत में जीवन दर्शन की व्याख्या इस प्रकार संचित रूप से की हुई है—'जो
व्यक्ति शमदमशील रूपी कवच धारण करता है, साधुसंग में विचरण करता
है, जिन वचनों का पालन करता है, कोधादिक मान को त्याग कर कामागि
से बचा रहता है, सम्यक्त्वरूपी जल में श्रवगाहन करता है, धर्मध्यान रूपी
लता के मूल में श्रावद्ध रहता है, मन, वचन श्रौर शरीर से योग साधन
करता है, किन विरचित ग्रंथों का श्रनुशीलन करता है वह चिरत्र बल से
श्रवश्य ही मुक्ति प्राप्ति कर लेता है। किं कहता है।

चरित्र पाली सुक्तिए पो त्या, हुवा द्वय गुणयुक्ता हे; धन्य धन्य नारी जे गुण युक्ता, पवित्र थई नाम कवता हे।

इस रास में विभिन्न स्वभाव वाली स्त्रियों की प्रवृत्ति का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण मिलता है। राजकुमारी से वेश्या तक, पष्टमहिषी से दासी तक श्रनेक स्तर में जीवन व्यतीत करनेवाली स्त्रियों की उत्कृष्ट एवं निकृष्ट प्रवृत्तियों का व्यष्टि जीवन एवं समष्टि जीवन पर प्रभाव दिखाकर सदाचरण की श्रोर मन को प्रेरित करने का प्रयास किया गया है।

जैन रासकारों ने सांसारिक व्यक्तियों के उद्घार के लिए तीर्थकारों एवं प्रमुख साधकों के संपूर्ण हीवन की प्रमुख घटनाश्रों को गेय पदों के रूप में श्रामिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है। तीर्थकरों के जीवन में शास्त्रोक्त १४ सोपानों को किसी न किसी रूप में देखा जा सकता है। किंतु श्रन्य साधकों में प्रायः सात ही सोपान देखने को मिलते हैं।

प्रथम सोपान मिथ्यात्वगुण स्थान कहलाता है। इस गुणस्थान में कल्याणकारक सद्गुणों का प्रारंभिक प्रकटीकरण होता है। इस भूमिका में यथार्थ सम्यक् दर्शन की भूमि पर

१-- नेमिव नय---शां लवताना रास-- १० २७२

पहुँचानेवाले सद्गुणो की कुछ कुछ प्राप्ति होने लगती है। इस स्थिति में मिथ्यात्व भी विद्यमान रहता है किंतु मोच्चमार्ग के प्रदर्शन करनेवाले कित-पय गुणो का त्राभास मिलने लगता है इसलिए इसे मिथ्यात्वगुणस्थान कहा गया है। भरतेश्वर बाहुबलि रास' में युद्ध से वितृष्णा श्रौर नेमिनाथ रास में विवाह के समय भोज्य पशुश्रो का करुणकंदन सुनकर वैराग्य इसका प्रमाण है।

सासादनगुणस्थान दूसरा सोपान माना जाता है। इस स्थान पर पहुँचने पर क्रोधाधि कषायों के वेग के कारण सम्यक् दर्शन से गिरने की संभावना बनी रहती है। प्रमाण के लिए कोशा वेश्या के यहाँ चातुर्मास बितानेवाले आचार हीन जैनमुनि का जीवन देखा जा सकता है।

मिश्रगुण्स्थान यह तीसरां सोपान है। इस स्थित में सम्यक्त एवं मिथ्यात्व का मिश्रण पाया जाता है। इस स्थित में पहुँचानेवाला साधक डोलायमान स्थित में पड़ा रहता है। कभी तो वह मिथ्यात्व की श्रोर भुकता है श्रीर कभी सम्यक्त्व की श्रोर साधक की यह स्थित साधना के चित्र में सबसे श्रिधिक महत्वमय मानी जाती है। इस स्थित में उसकी चित्त हित कभी विकासोन्मुखी कभी कभी पतनोन्मुखी बनी रहती है। इस गुण्स्थान में डोलायमान श्रवस्था श्रल्पकाल तक ही बनी रहती है। इस स्थित में श्रमंतानुवंधी कथाय न होने के कारण यह उपर्युक्त दोनों गुण्स्थानो की श्रपेचा श्रेष्ठ माना जाता है।

चौथे सोपान का नाम अविरितसम्यक् दृष्टि है। यह गुण्स्थान आत्म-विकास की मूल आधारमूमि माना जाता है। यहाँ मिथ्या दृष्टि और सम्यक् दृष्टि का अंतर समक्तना आवश्यक है। मिथ्यादृष्टि में स्वार्थ एवं प्रति-शोध की भावना प्रबल रहती है किंतु सम्यक्दृष्टि में साधक सबकी आत्मा को समान समक्तता है। मिथ्या दृष्टिवाला व्यक्ति पाप मार्ग को अपावन न समक्तर 'इसमें क्या है?'' ऐसी स्वाभाविकता से प्रहण करता है किंतु सम्यक् दृष्टिवाला व्यक्ति परिहत साधन में अपना समस्त समर्पण करने को तैयार रहता है।

पॉचवॉ सोपान देशविरित नाम से प्रख्यात है। सम्यक् दृष्टि पूर्वक गृहस्थ धर्म के नियमो के यथोचित पालन की स्थिति देशविरित कहलाती है। इसमें -सम्यक् विराग नहीं श्रापितु श्रंशतः विराग श्रपेच्चणीय है। श्रर्थात् गाईस्थ्य जीवन के विधि विधानों का नियमित पालन देशविरति ग्रथवा मर्यादितः विरतिं कहलाता है।

प्रमत्तगुण स्थान नामक छठा सोपान साधु जीवन की भूमिका है। यहाँ सर्व विरित होने पर भी प्रमाद की संभावना वनी रहती है। विरक्त व्यक्ति में भी कभी कर्तव्य कार्य की उपेद्धा देखी जाती है। इसका कारण प्रमाद माना जाता है। प्रमाद नामक कषाय दसवें सोपान तक किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है किंतु सातवें गुणस्थान के उपरात उसकी शक्ति इतनी द्धीण हो जाती है कि वह साधक पर श्राक्रमण करने में श्रसमर्थ हो जाता है। किंतु छठे स्थान में कर्चव्य कर्म के प्रति श्रालस्य के कारण श्रनादर बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। इसी कारण प्रमत्त गुणस्थान कहा जाता है।

सातवाँ सोपान अप्रमत्त गुग्रस्थान है। कर्चव्य के प्रति सदा उत्साह रखनेवाले जागरूक व्यक्ति की यह अवस्था मानी जाती है।

श्राठवाँ सोपान श्रपूर्वकरण कहलाता है। इस स्थिति में पहुँचनेवाला साधक या तो चारित्रमोहनीय कर्म का उपशम करता है श्रथवा च्य । उपशम [का श्रर्थ है दमन कर देना श्रौर च्य का श्रर्थ है क्रमशः चीण करते हुए विलुप्त कर देना।

ग्रनिवृत्ति करण नवाँ सोपान है। त्रात्मिक भाव की निर्मलता का यह स्थल त्राठवें स्थल से उच्चतर है। यहाँ पहुँचा हुन्ना साधक त्रागामी सोपानो पर चढ़ने में प्राय: समर्थ होता है।

सूदमसंपराय नामक दसवाँ सोपान साधक के अन्य कषायों को मिटा देता है किंतु एक मात्र लोभ का सूक्ष्म अंश अविशिष्ट रहता है। संपराय का अर्थ है कषाय। यहाँ कषाय का अभिप्राय केवल लोभ समफना चाहिए। इस स्थिति में लोभ के अतिरिक्त सभी कषाय सपरिवार या तो उपशात हो जाते हैं, अथवा चीण।

उपशात मोह नामक एकादश सोपान है। इस स्थिति में साधक कषाय रूप चारित्रमोहनीय कर्म का च्य नहीं कर पाता केवल उपशम ही कर सकता है। संपूर्ण मोह का उपशमन होने से इसे उपशात मोह गुण्स्थान कहा जाता है।

इसके उपरात चीगा मोह की स्थिति त्राती है। यह बारहवॉ सोपान साधक को केवल ज्ञान प्राप्त कराने में समर्थ होता है। इस गुग्रस्थान में त्रात्मा संपूर्ण मोहावरण, ज्ञानावरण, दर्शनावरण एवं ऋंतराय चक्र का विध्वंस कर देती है।

एकादश और द्वादश सोपान के अंतर को स्पष्ट कर देना आवश्यक है। पानी के द्वारा अग्नि शात कर देने का नाम च्वय है और राख से उसे दक देने का नाम उपशम है। उपशमन की हुई अग्नि के पुनः उद्दीत होने की संभावना बनी रहती है किंतु जल-निमग्न अग्नि सर्वथा शात हो जाती है। इसी प्रकार उपशात मोह का साधक पुनः कथाय का शिकार बन सकता है। किंतु चीगा मोह की स्थिति में साधक कथाय से सर्वथा विमुक्त हो जाता है।

संयोग-केवली नामक तेरहवाँ सोपान है। देहादि की क्रिया की विद्यमानता में साधक संयोगकेवली कहलाता है। केवल ज्ञान होने के उपरात भी शरीर के अवयव अपने स्वाभाविक व्यापार से विरत नहीं होते। इसी कारण केवल ज्ञान प्राप्त करनेवाले ऐसे साधक को संयोगकेवली कहते हैं।

त्रयोगिकेवली साधना की सर्वोच त्रवस्था है। इस त्रवस्था में देह के समस्त व्यापार शिथिल ही नहीं समाप्त हो जाते हैं। साधक परमात्म-ज्योतिः स्वरूप परम कैवल्य धाम को प्राप्त कर लेता है।

कतिपय रासो में साधु-साध्वी श्रावकादि सभी प्रकार के व्यक्तियों के उपयुक्त श्राचार-विचार की व्याख्या मिलती है पर कई ऐसे भी रास हैं जिनमें केवल श्रावक धर्म या केवल मुनि-श्राचरण का विवरण मिलता है।

गुणाकर सूरि कृत 'श्रावकविधिरास' संवत् १३७१ वि० की रचना में श्रावक धर्म का विधिवत् विवेचन मिलता है। इस रास में प्रातःकाल उठने का त्रादेश देते हुए रासकार कहते हैं—

'तिहिं नर ब्राह न ब्रोह जिहिं सूता रिव जगाइ ए ११। 'जिस आवक की शयनावस्था में सूर्योदय हो गया उसे न इस जीवन में सुख है ब्रौर न उस जीवन में !' इसी प्रकार प्रातःकाल के जागरण से लेकर रात्रि शयन तक के आवक धर्म का ५० पदो में विवेचन मिलता है। सभी जातियों के सामान्य धर्म का व्याख्यान रासकार का उद्देश्य है। वह लिखते हैं—

१---गुणाकर सूरि श्रावक विधि रास, छद ४

लोहकार सानार ढंढार, भाडमुंज ग्रनइ छुंभार।

× × ×
संडण पीसण दलण जु कीजई, वणकीविया कंमसु कहीजई।

× × ×

कृव सरोवर वावि खणंते श्रन्तुवि उड्डह कम्म करंते। सिला कुट कम्म हल एडण फमेडि बक्किन भूमिह फोडण। इंत केस नह रोमइ चम्मइ, संख कवड्डह पोसय सुम्मइ। सोनर सावय धम्म विसाहइ ॥

तात्पर्ये यह है कि जीविका के लिए किसी भी व्यवसाय में तल्लीन श्रावक यदि पर-पीड़ा-निवारण के लिए सन्नद्ध रहता है तो वह पापकर्म से मुक्त है वही सुजन है—

## जेब पीढा परिहरइ सुजाण।

इसी प्रकार व्यवहार में सरलता प्रत्येक श्रावक का धर्म है— जाणवि सूधउ करिव ववहारू।

कुत्ता, बिल्ली, मोर, तोता-मैना ऋादि षशु-पित्तयों को बंधन में रखना भी श्रावक धर्म के विरुद्ध बताया गया है। इस प्रकार न्यायपूर्वक ऋर्जित धन का चतुर्याश धर्म में, शेष ऋपने व्यवहार में व्यय करने की शिद्धा रासकार ने मधुर शब्दों में दी है। संपूर्ण दिन ऋपने व्यवसाय में विताकर रात्रि का प्रथम प्रहर धर्म चर्ची में व्यतीत करना श्रावक का कर्त्तव्य है—

रयणिहि वीतइ पढम पहरि नवकार भणेविण। श्रिरहंत सिद्ध सुसाध धम्म सरणाइ पहसेविण् ॥

यदि कुगुर से कोसों दूर रहने की शिद्धा दी जाती है तो सद्गुर की नित्य वदना का भी उपदेश है—

'नितु नितु सहगुर पाय वंदिजए, संभलउ साविया सीख तुम दिजए।' कुम्हार, लोहार, सोनार स्रादि स्रशिच्तित वर्ग के वे श्रावकजन जिन्हें

१--गुणाकर सूरि-श्रावक विधि रास, छंद २६।

**२— " ं "** इंद २२-४२

धर्म के गृढ सिद्धातों के अध्ययन का कभी अवसर नहीं मिलता आवक धर्म के सामान्य विचारों को रासगायकों के मुख से अवसा कर जीवन को सफल बनाने की प्रेरणा पाते रहे हैं। रासकार किवयों और रास के अभिनेता एवं गायक समाज को सुव्यवस्थित एवं धर्मपरायण बनाने में इस प्रकार महत् योगदान देते चले आ रहे हैं। इन्हीं के प्रयास से भारतीय जनता आपित्तकाल में भी अपने कर्त्वय से विचलित न होने पायी। रास काव्य की यह बड़ी महिमा है।

# पौराणिक धाख्यान पर धाद्धृत रासों में जैन दर्शन

रासकर्ता जैन कवियो ने कतिपय हिंदू पौराणिक गाथात्रो का त्रवलंबन लेकर रासो की रचना की है। उदाहरण के लिए नल-दवदंती रास, पंच पाडव चरित रास, हरिश्चंद्रराजानुरास ब्रादि।

उक्त रासो में पौराणिक गाथाएँ कहीं कही परवर्तित रूप में पाई जातीं हैं। यद्यपि मूलिभित्त पुराणों में प्रचलित श्राख्यान ही होते हैं किंतु घटना-क्रम के विकास में जहाँ भी जैन दर्शन के विवेचन एवं विश्लेषण का किन को श्रवकाश मिला है वहीं वह दार्शनिकता का पुट देने के लिए घटना को नया मोड़ देकर उसमें स्वरचित लघु (प्रकरी) घटनाएँ सम्मिश्रित करता हुआ पुनः मूल घटना की छोर आ जाता है। इस प्रकार अति प्रचलित पौराणिक घटनाओं के माध्यम से रासकार अपने पाठकों और प्रेचकों के द्धदय पर अहिंसा, सत्य, अपरिप्रह आदि सद्गुणों का प्रभाव डालने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए 'नल दवदंती' रास लीजिए। इस रास में किन ने मूल कथा के स्वरूप को तो अविकृत ही रखा है किंतु उसमें एक नई घटना इस प्रकार सम्मिश्रित कर दी है—

एक बार सागरपुर के मम्मण राजा श्रपनी राजमहिषी वीरमती के साथ श्राखेट करते हुए नगर से दूर एक निर्जन स्थान में पहुँच गया। वहाँ उसे एक ऋषि तीर्थाटन करते हुए दिखाई पडे। राजा ने श्रकारण ही उस ऋषि की मर्त्यना की, किंतु उदारचेता ऋषि ने श्रपने मन में किसी भी प्रकार का मनोमालिन्य न श्राने दिया। इसका राजा पर बड़ा प्रभाव पड़ा श्रौर राजा ने ऋषि से च्मा याचना के साथ साथ उपदेश की याचना की।

रासकार को जैन दर्शन के विश्लेषण का यहाँ सुंदर श्रवसर मिल गया श्रौर उस मुनि के माध्यम से उन्होंने राजा को इस प्रकार उपदेश दिलाया—? सुपात्रिह् दान दीजीह, गृही तणु घरम । यती वर्ती निव साचवह, ये जागेवु अधमें ॥ चुमासूं मुनि राषीया, श्राद्धभमें कहिंड तेह । समकित शुद्ध प्रतिपालह, वार वत छह जेह ॥

इसी प्रकार 'पंचपांडवचरितरास' में पांडवों की मूल कथा का अवलंब लेकर रासकर्ता ने जैन धर्म के अनुरूप यत्र तत्र प्रकरी के रूप में लघु कथा श्रों को समन्वित कर दिया है। इस रास की प्रथम ठवनि में जह कन्या गंगा का शातनु के साथ विवाह दिखलाया गया है। शातनु की इसमें जीव-। हिंसक ऐसे श्राखेटक के रूप में प्रदर्शित किया गया है कि उसकी हिंसक प्रवृत्ति से वितृष्णा होने के कारण गंगा को अपने गागेय के साथ पितृगृह में २४ वर्ष विताना पड़ा । इस स्थल पर रासकार को ऋहिंसा के दोषप्रदर्शन का सुंदर अवसर प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार ठवनि आठ में जैन सिद्धात के ब्रानुसार भाग्यवाद का विवेचन किया गया है। वारणावत नगर में लाचागृह के भस्म होने श्रौर विदुर के संकेत द्वारा कुंती एवं द्रोपदी सहित पांडवों के सुरंग से निकल जाने के उपरात रासकार को जैन दर्शन के भाग्य-वाद सिद्धात के विश्लेषण का सुत्रवसर प्राप्त हो गया है। ठवनि १५ में नेममुनि के उपदेश से पाडवों के जैन धर्म स्वीकार की कथा रासकार की कल्पना है जो हिंदू पुरागों में अनुपलब्ध है। इस रास के अनुसार पाडव जैन धर्म में दी चित हो मुनि बन जाते हैं और जैनाचार्य धर्मधोष उन्हें पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि वे पूर्व जन्म में सुरति, शंतनु, देव, सुमति श्रौर सुमद्र नाम से विद्यमान थे।

राजा हरिश्चंद्र का कथानक काव्य श्रौर नाटक के श्रित उपयुक्त माना जाता है। इसी पुर्यश्लोक महाराज के पुराग्य-प्रचलित कथानक को लेकर जैन किन कनक सुंदर ने श्री 'हरिश्चंद्र राजानु रास' निरचित किया। इसमें राजा हरिश्चंद्र का सत्य की रचा के लिए चांडाल के घर बिकना, महारानी शैव्या का श्रपने मृतक पुत्र का शव लेकर श्मशान पर श्राना, पुत्र का नाम ले लेकर माता का निलाप करना, राजा का रानी से कर के रूप में कफन मॉगना श्रादि बड़े ही मार्मिक शब्दों में दिखलाया गया है। श्रंत में एक जैन सुनिवर उपस्थित होकर हरिश्चंद्र श्रौर शैव्या को उनके पूर्व जन्म की घटना सुनाकर दुख का कारण समकाते हैं। उद्धरण के लिए देखिए—

साधु कहे निज जीवने साँभल मन वीर।
भोगब पूर्व भमे किया ए दुल जंजीर॥
करम कमाई श्रापनी छूटे नहिं कोय।
सुर नरकर में विडंबिवा चीत बीचरी जोय॥
करम कमाई प्रमाण ते केहनो नहिं दोष।

मुनिवर के इस आश्वस्त वचन को सुनकर—

राजा हरिश्चंद्र के ऊपर मुनि के उपदेश का इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने श्रपने पुत्र को राज्य समर्पित कर धन का दान देकर चारित्रवत ले लिया। किन श्रंत में कहता है—

'बड़ो रे वैरागी हरिइचंद्र बन्दिए धन धन करणी रे तास सत्यवन्त संजमधारी निर्मेलु चारित्र पवित्र प्रकाश पंचमहात्रत सुध श्रादरे थयो साधु निर्यथ'

इस प्रकार पौराणिक कथानको के आधार पर जैनधर्म के सिद्धांतोंकी ओर पाठक का मन प्रेरित करना रासकारों का उद्देश्य रहा है।

हम पूर्व कह श्राए हैं कि राम श्रीर कृष्ण की पौराणिक श्राख्यायिकाश्रों, रामायण श्रीर महाभारत की कथाश्रो का श्रवलंबन लेकर जैन रासकारों ने श्रनेक काव्यों की रचना की है। ऐसे रास ग्रंथो में 'रामयशोरसायन रास' प्रसिद्ध माना जाता है, जिसका गान श्राज तक धार्मिक जनता में पाया जाता है। जैन श्रीर वैष्णव दोनो धर्मों को एकता के सूत्र में ग्रंथित करने वाला यह रास साहित्य का श्रंगार है। इसमें 'राम' नाम की महिमा के विषय में एक स्थान पर मिलता है कि जब 'रा' का उचारण करने के लिए मुख खुलता है तो पाप का मंडार शरीर के वाहर मुख के मार्ग से निकल जाता है श्रीर 'म' का उचारण करते ही जब मुख बंद होता है तो पाप को पुनः शरीर में प्रवेश करने का श्रवसर नहीं मिलता। इस रास की १२ वीं ढाल में श्रयोध्या के राजाश्रों का नामोल्लेख किया गया है किंद्ध यह

केशराज मुनि-श्रानद कान्य महोदिध, ए० ५६

वर्णन संभवतः किसी जैन पुराण से लिया गया है। इसमें श्रादीश्वर स्वामी, भरतेश्वर बाहुबलि श्रादि का वर्णन मिलता है। इस 'ढाल' में राजाश्रो के संयमब्रत का वर्णन इस प्रकार मिलता है—

> समता रस साथे चित्तधरी, राय बरी तबसंजम श्री ॥ ऐ बारस भी ढाल श्रनूप, संयम वत पाले भल भूप। केशराज ऋषिराज बखाण, कर्ता थाए जनम प्रमाण ॥

काव्य के मध्य में स्थान स्थान पर चरित्र - निर्माण के लिए उपदेश मिलता है। २४ वीं ढाल में कथा के ऋंत में किव पितत्रता नारी का वर्णन करते हुए कहता है—

पतित्रता व्रत सा चवी पतिसुं प्रेम श्रपार।
ते सुंदरी संसार में दीसे छै दो चार॥
खावे पीवे पहिरवे करिवे भोग विलास।
सुन्दर नो मन साध वो जब लग पूरे श्रास॥
सुख में श्रावे श्रासनी दुःख में श्रलगी जाय।
स्वारथणी सा सुन्दरी सखरियाँ में निगणाय॥

ढाल के प्रारंभ में टेक भी प्रायः उपदेशप्रद है। जैसे २० वीं ढाल के त्र्यारंभ में है—

> धन धन शीलवन्त नर-नारी। रे भाई सेवो साधु सयाणा हेतु जुगति भला भाव बतावे तारे जीव ग्रयाणा रे भाई, सेवो साधु"

रामकथा के मध्य में तुलसी के समान ही स्थान स्थान पर इस रास में सूक्तियाँ श्रौर उपदेश मिलते हैं। एक स्थान पर देखिए—

पर उपदेशी जग घणो आप न सममे कोय। राम महे मोहि रहा ताम कहे सुर सोय॥ हुँगर बल तो देखिये पग तिल निव पेखनत। छिद्र पराया पेखिये पोते निव देखन्त॥

श्रंत में राम की स्तुति नितांत वैष्णव स्तुति के समान प्रतीत होती है । उदाहरण के लिए देखिए—

१—केशराज मुनि—श्रानद काव्य महोदधि, ढाल ६० ५० ३६०

धन प्रभु रामजु धन परिणाम जु
पृथ्वीमाहि प्रशंसबे धन तुक्त भातु जो
धन तुक्त तात जो धन तेरा कुल वंश वे ॥
मुनि सुब्रत ने तीरथ वरते सुव्रत जु गण धार बे।
श्ररह दास बताबियो सतगुरु भव जल तारण हार वे॥

प्रशस्ति से पूर्व इस रास का ग्रांत इस प्रकार है कि राम को केवली ज्ञान हो जाता है ग्रीर वे भक्तो का कल्याण करने में समर्थ होते हैं। ग्रांत में ऋपीश्वर बनकर जरा-मृत्यु से मुक्त हो मोच्न प्राप्त करते हैं।

पौराणिक कथानक को लेकर एक प्रसिद्ध रास 'देवकी जीना षट्पुत्रनी' मिलता है। इसमें देवकी के छः पुत्रो की पूर्वकथा का वर्णन किया गया है।

हनुमान की माता ऋंजना का कथानक लेकर 'ऋंजना सतीनुरास' की रचना की गई है। यह कुल १० लघु ढालों में विरचित है ऋौर संभवतः ऋभिनय की दृष्टि से लिखा गया है। इसमें हनुमान जन्म की कथा इस प्रकार है—

प्राक्रम पूर्ण प्रकटियो किप के लाखण माम । दुति राशि सम दीपती थयो बजरंगी नाम ॥ <sup>3</sup>

इनुमान के प्रति जैनमुनि की इतनी श्रद्धा वैष्ण्यव श्रीर जैन धर्म को समीप लाने में बड़ी ही सहायक हुई होगी।

नायिका प्रधान श्रनेक रासों की उपलिध भी खोज करने पर हो सकती है। मुनिराज श्री चतुर्विजय द्वारा संपादित 'लींबड़ी जैन ज्ञान भंडारनी हस्त-लिखित प्रतिश्रोनुं सूचीपत्र' में निम्नािकत रास ग्रंथों का उल्लेख मिलता है—

र— पद्मीसिंह वरसां लिंग पालो प्रभु केवल पर्याय।
भविक जनाना काज समन्या मिथ्या मित मेटाय॥
पन्द्रह हजार वरसनों श्रायो पूरोहि प्रतिपान।
राम ऋषिश्वर मोच सिथाया जन्म जरा भयटार॥
नमीं नमीं श्रीराम ऋषीश्वर श्रचर श्रमर किंदवाय।
तीन लोक ने माथे वैठा सासता सुख लहाय॥

३--- ५० ३१ ढाल ११ अंजनास तीनु रास

श्रंजना सुंदरी रास, कमलावती रास, चन्द्रलेखा रास, द्रौपदीरास, मलय-सुंदरीरास, शील वतीनो रास, लीलावती रास, सुरसुंदरी चतुष्पदी रास। इन रासो में द्रौपदी रास पौरांखिक कथानक के श्राधार पर विरचित है जिसके माध्यम से जैनधर्म के सिद्धांतों का निरुपण करना किन को श्राभीष्ट प्रतीत होता है। इससे प्रमाणित होता है कि जैन सुनियों ने श्रपनी दृष्टि व्यापक रखी श्रीर उन्होंने वैष्णव श्रीर जैनधर्म को समीप लाने का प्रयास किया।

कतिपय जैन रास ऐसे भी उपलब्ध है जिनमें कथा-वस्तु का सर्वथा स्रमाव पाया जाता है। ये रास केवल धार्मिक सिद्धांतों के विवेचन के निमित्त विरचित हुए जिनमें रासकार का उद्देश्य जैन-मत की मूल मान्यतास्रों को गेयपदों के द्वारा जनसामान्य को हृदयंगम कराना प्रतीत होता है। ऐसे रासों में 'उपदेश रसायन रास', ('सप्तच्चित्रय रास' 'द्रव्य गुण पर्यायन रास') 'कर्म विपाकनो रास' 'कर्म रेख स्रनेभावनी रास' 'गुणावली रास' 'मोह विवेकनो रास' 'हित शिच्चारास' स्त्रादि प्रसिद्ध हैं। उपदेश रसायन रास का उद्देश्य बताते हुए वृत्तकार लिखते हैं—''कुगुरु-सुपथ-कुपथ-विवेचकं लोक प्रवाह-चैत्य-विधिनिरोधकं विधि चैत्य-विधि धर्म स्वरूपाव बोधकं श्रावक श्राविकाऽऽदिशिच्चाप्रदं धर्मोपदेशपरं द्वादशशताब्द्या उत्तरार्ध प्रणीतं संभाव्यते।''

इससे प्रमाणित होता है कि जिनिदत्त सूरि का उद्देश्य गेयपदों में जैन धर्मतत्त्व विवेचन है। इस रास में भगवान् महावीर के आचार - विचार संबंधी वचनों को जानना आवश्यक बतलाया गया है। साधक के लिए द्रव्य, चेत्र और काल का ज्ञान अनिवार्य माना गया है। और उस ज्ञान के अनुकूल आचरण भी धर्म का अंग बतलाया गया है। जिनिदत्त सूरि एक स्थान पर कहते हैं जो ऋचाओं के वास्तविक अर्थ को जानता है वह ईर्ष्या नहीं करता। इसके विपरीत प्रतिनिविष्ठ चित्तवाला व्यक्ति जब तक जीवित रहता है ईर्ष्या नहीं छोड़ता।

परस्पर स्नेह भाव की शिद्धा देते हुए रासकार कहते हैं—"जो धार्मिक धन सहित अपने बंधु बांधवो का ही भक्त रहकर अन्य सद्दृष्टि प्रधान आवको से विरक्त रहता है वह उपयुक्त कार्य नहीं करता क्यों कि जैन शासन में प्रतिपन्न व्यक्ति को परस्पर स्नेह भाव से रहना उचित है।" धार्मिक सहिष्णुता का उपदेश देते हुए मुनि जिनिदत्त सूरि कहते हैं कि भिन्न धर्मावलंबियों को भी

१—जिनिदत्त स्रि-उपदेश रसायन रास, छद २१

प्रयत्न पूर्वक भोजन वस्त्र स्रादि देकर संतुष्ट करना चाहिए। दुष्ट वचन बोल वालो पर भी रोष करना स्रनुचित है स्रोर उनके साथ विवाद में न पड़कर चमाशील होना ही उचित है। १

इसी प्रकार 'सप्त चेत्रिय रास' में जिनवर कथित ६ तस्वों पर सम्यक्त्व के लिए बड़ा बल दिया गया है। वे नौ तत्त्व हैं १—ग्रहिंसा २, सत्य ३, श्रास्तेय, ४, शील, ५, श्रापरिग्रह, ६, दिक्पमाण, ७, भोगउपमोगत्रत ८, श्रामर्थदंड का त्याग, ६, सामयक व्रत।

प्राणातिपातवतु पहिलडँ होई बीजर सत्यवचनु जीव जोई।
त्रीजह वित परधनपरिहरो चरुथह शीलतण्ड सचारो॥
परिग्रहतण्डँ प्रमाणु वृतु पाचमइ कीजह।
इण्परि भवह समुद्दो जीव निश्चय तरीजई॥
छटुउँ वृतु दिसितण्ड प्रमाणु भोगुवभोगवत सातमइ जाणु।
ग्रानस्थ वृत दंड श्राठमडँ होइ नवमडँ वृत सामायकु तोइ॥

# द्रव्यगुण पर्यायनो रास

उत्तराध्ययन नामक दार्शनिक ग्रंथ में जैन धर्म संबंधी प्रायः सभी तथ्यो का विवरण पाया जाता है। 'द्रव्य गुण पर्यायनो रास' में उक्त दर्शन ग्रंथ के सूद्रम विवेचन को रास के गेय पदों के माध्यम से समकाने का प्रयास पाया जाता है। यह संसार जड़ श्लीर चेतन का समवाय है। जैन दर्शनों में ये दोनो जीव श्लीर श्रजीव के नाम से प्रख्यात हैं। जीव की व्याख्या श्लागे चलकर प्रथक रूप से विस्तार के साथ की जायगी। श्लजीव के ५ मेद किये जाते हैं। धर्म, श्लघर्म, श्लाकाश, पुद्गल श्लीर काल का शास्त्रीय नाम देने के लिए इनमें प्रत्येक के साथ श्लास्तिकाय जोड़ दिया जाता है जैसे धर्मास्तिकाय, श्लामास्तिकाय, श्लामासिकाय, श्लामासिकाय,

धर्म श्रधर्म ह गगन समय वर्ती,

पुद्गल जीव ज एह। षद् द्रव्य कहियाँ रेश्री जिनशासनी,

नास न त्रादि न छेह ॥<sup>२</sup>

१—जिनिदत्त सूरि—उपदेश रसायन रास, छद स० ७६ । २—यशोविजय गणि विरचित 'द्रव्य गुण पर्यायनो रास' पृष्ठ १०४ छद १६३

धर्म वह पदार्थ कहलाता है जो गमन करनेवाले प्राणियों को तथा गति करनेवाली जड़ वस्तुत्रों को उनकी गित में सहायता पहुँचाये। जिस प्रकार पानी मछिलियों को तैरने में सहायता पहुँचाता है, जिस प्रकार अवकाश प्राप्त करने में आकाश सहायक माना जाता है उसी प्रकार गित में सहायक धर्म तत्त्व माना जाता है। शास्त्रकार कहते हैं—"स्थले भविक्रया व्याकुलतया चेष्टाहेत्विच्छाभावादेव न भवित, न तु जलाभावादिति गत्यपेक्षाकारणे माना-भावः।" इति चेत्-रासकार इसी सिद्धात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं—

गति परिणामे रे पुद्गत जीवनई स्व नई जल जिम होइ। तास श्रपेक्षा रे कारण लोकमां, धरम दृष्य गई रे सोय॥ २

जैन शास्त्रों में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि जब मनुष्य के संपूर्ण कर्म जीश हो जाते हैं तो वह मुक्त बनकर ऊर्ध्व गमन करता है। जिस प्रकार मिट्टी से आञ्छादित तूँबा जल के वेग से मिट्टी धुल जाने पर नीचे से ऊपर स्वतः श्रा जाता है, उसी प्रकार कर्म रूपी मल से श्राञ्छादित यह श्रात्मा मैल निवारण होते ही स्वभावतः मुक्त होकर ऊर्ध्वगामी होता है।

धर्मास्तिकाय के द्वारा वह मुक्त आतमा गतिशील जगत् के अग्र भाग तक पहुँच जाता है। अधर्मास्तिकाय अब उसको लोक से ऊपर ले जा सकता है। अधर्मास्तिकाय की गति भी एक सीमा तक होती है। उस सीमा के ऊपर पुद्गल माना जाता है। पुद्गल का अर्थ है पुद् और गल। पुर् का अर्थ है संश्लेष (मिलन) और गल का अर्थ है विश्लेष (बिछुड़न)। प्रत्येक शरीर में इसका प्रत्यच्च अनुभव किया जा सकता है। अगुसंघातरूप प्रत्येक छोटे बड़े पदार्थ में परमागुओं का हास विकास हुआ करता है। एक परमागु दूसरे से संयुक्त अयवा वियुक्त होता रहता है। इसी कारण पुद्गल का मूल तत्त्व परमागु माना जाता है। शब्द, प्रकाश, धूप, छाया, अंथकार पुद्गल के अंतर्गत हैं। मुक्त जीव पुद्गल

१—काल श्रस्तिकाय नहीं कहलाता क्योंकि श्रतीत विनष्ट हो गया भविष्य श्रसत् है केवल वर्तमान चण हो सद्भूत काल है। श्रतः काल चणमात्रा का होने सं श्रस्तिकाय नहीं हैं।

र-थशोविजयगणि-द्रव्यगुण पर्यायनो रास, छद सख्या १६४

की सीमा को भी पार करता है। श्रब वह काल के चेत्र में प्रवेश करता है। बालक का युवा होना, युवक का वृद्ध होना श्रोर वृद्ध का मृत्यु को प्राप्त करना काल की महिमा से होता है। रूपांतर, वर्तन परिवर्तन श्रोर नाना प्रकार के परिणाम काल पर ही श्रवलंबित रहते हैं। मुक्त प्राणी पुद्गल के उपरात इस काल चेत्र को भी उचीर्ण कर उच्चप्रदेश में प्रविष्ट होता है। धर्मास्तिकाय, श्राकाशास्तिकाय श्रोर पुद्गलास्तिकाय श्रजीव पदार्थ माने जाते हैं। मुक्त जीव इन चारो के बंधन से छूटकर परम सूदम श्रविमाज्य सबसे श्रंतिम प्रदेश में प्रविष्ट होता है। 'द्रव्यगुग्पपर्यायनोरास' में इसका सम्यक् विवेचन मिलता है।

#### आत्मा

जैन शास्त्रों के अनुसार आतमा में राग-द्वेष का परिणाम अनादि काल से चला आ रहा है। जिस प्रकार मलीन दर्पण मलविहीन होने पर निर्मल एवं उज्ज्वल होकर चमकने लगता है उसी प्रकार कर्म मल से स्राच्छादित स्रात्मा निर्विकार एवं विशुद्ध होने पर प्रकाशमान हो उठती है। स्रात्मा स्रौर कर्म का संबंध कराने वाला कारण आसव कहलाता है। जिन प्रवृत्तियों से कर्म के पुद्गल ग्रात्मा की ग्रोर श्राकृष्ट होते हैं वे प्रवृत्तियाँ श्रासव कहलाती हैं श्रर्थात् ऐसा कार्य जिससे आत्मा कर्मों से आबद्ध हो जाय आसव कहलाता है। कार्य के तीन साधन-मन, वचन श्रौर शरीर हैं। मन दुष्ट चिंतन श्रथवा शुभ चिंतन करता रहता है। वाणी दुष्ट भाषण ऋथवा शुभ भाषण में तल्लीन रहती है श्रौर शरीर श्रसत्य, हिंसा, स्तेय श्रादि दुष्कर्मी तथा जीव रचा, ईश्वर-पूजन, दान श्रादि सत्कार्यों में व्यस्त रहता है। इस प्रकार कर्म श्रीर श्रात्मा का नीर-चीर के समान संबंध हो गया है। इसी संबंध का नाम बंध भी हैं। इन दोनो को पृथक् करने के लिए हंस के समान विवेक बुद्धि की आवश्यकता होती है। त्रातमा रूपी शुद्ध जल से जब राग द्वेष रूपी कल्मष पृथक् कर लिया जाता है तो शुद्ध स्वरूप श्रात्मा प्रोद्धासित हो उठता है। उस पर श्रावरण डालने वाले कर्म आठ प्रकार के माने जाते हैं। ज्ञानावरण कर्म आतमा की ज्ञान-शक्ति को त्रावृत करता है और दर्शनावरण दर्शन शक्ति को । सुख दुख का अनुभव कराने वाले वेदनीय कर्म कहलाते हैं और स्त्री-पुत्र आदि में मोह उत्पन्न कराने वाले मोहनीय कर्म कहलाते हैं। आयुष्य कर्म चार प्रकार के हैं—देवता का त्रायुष्य, मनुष्य का त्रायुष्य, तिर्येच का त्रायुष्य श्रौर नारकीय जीवो का आयुष्य।

नामकर्म के अनेक प्रकार हैं। जिस प्रकार चित्रकार विविध चित्रों की रचना करता है उसी प्रकार नाम-कर्म नाना प्रकार के देहाकार और रूपाकार की रचना करते हैं। शुभ नामकर्म से बलिष्ठ और मनोरम कलेवर मिलता है और अशुभ कर्म से दुर्बल और विकृत।

गोत्र कर्म के द्वारा यह जीव उत्कृष्ट श्रौर निकृष्ट स्थान में जन्म ग्रहण करता है। श्रंतराय कर्म सत्कर्मों में विष्न उपस्थित करते हैं। विविध प्रकार से प्रयास करने पर श्रौर बुद्धि का पूरा उपयोग करने पर भी कार्य में श्रासफलता दिलाने वाले ये ही श्रंतराय कर्म होते हैं। जैन शास्त्र का कहना है कि जिस प्रकार बीज बपन करने पर उसका फल सद्यः नहीं मिलता; समय श्राने पर ही प्राप्त होता है उसी प्रकार ये श्राठो प्रकार के कर्म नियत समय श्राने पर फलदायी होते हैं। यही जैन-धर्म का कर्म सिद्धांत कहलाता है।

#### संवर

संवर (सम्+ह) शब्द का अर्थ है रोकना, अटकाना। 'जिस उज्ज्वल आतम परिणाम से कर्म बॅधना रुक जाय, वह उज्ज्वल परिणाम संवर है।' जैसे जैसे आतम-दशा उन्नत होती जाती है वैसे वैसे कर्म बंध कम होते जाते हैं। आसव का निरोध जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे गुण्स्थान की भूमिका भी उन्नत से उन्नततर होती जाती है। जिस समय साधक की आतमा उक्त आठ प्रकार के कर्मों के मलदोध से शुद्ध हो जाती है उस समय वह शुद्धातमा बन जाती है।

रास के द्वारा श्रध्यात्म जीवन की शिक्षा जनसामान्य को हृदयंगम कराना रासकार कवियो एवं महात्माश्रो का लक्ष्य रहा है। श्रध्यात्म जीवन का तात्पर्य है श्रात्मा के शुद्ध स्वरूप को लक्ष्य में रखकर श्रात्मा परमात्मा तदनुसार जीवन यापन करना। श्रीर उस पावन जीवन के द्वारा श्रंत में केवल ज्ञान तथा मोक्ष की उपलब्धि करना। इस प्रकार श्रध्यात्म तत्त्व के परिचय एवं उपयोग से संसार के बंधन से मुक्त होकर जीव मोक्ष प्राप्ति कर लेता है। रासकारों ने काव्य की सरस शैली में जीवन के इसी श्रंतिम लक्ष्य तक पहुँचने का सुगम मार्ग वताया है।

वैदिक साहित्य में आत्मा को सर्वगत, शुद्ध, अशरीरी, अन्तत, स्नायु से रहित, निर्मल, अपापहत, सर्वद्रष्टा, सर्वज्ञ, सर्वोत्कृष्ट, स्वयंभू माना गया है।

उसी ने नित्यसिद्ध संवत्सर नामक प्रजापतियों के लिए यथायोग्य रीति से अर्थों (कर्तव्यो अथवा पदार्थों ) का विभाग किया है।

'स पर्यंगाच्छुकमकायमव्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्यम् । कविर्मंनीपी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थानव्यद्धाच्दाश्वतीभ्यः समाभ्यः॥'

ईशावास्योपनिषद्-मन्न ८

उपनिषदों ने आत्मा का खरूप समकाने का अनेक प्रकार से प्रयत्न किया है। कहीं कहीं सिद्धात-निरूपण की तर्क शैली का अनुसरण किया गया है और कही कही संवाद - शैली का। वृहदारण्यक मे याज्ञवल्क्य ऋषि आरुणि उदालक को आत्मा का स्वरूप समकाते हुए कहते हैं—जो पृथ्वी, जल, अग्नि, अंतरिच्च, वायु, दिशा, चंद्रमा, सूर्य, अंधकार, तेज, सर्वभूत, प्राण, वाणी, चच्चु, ओत, मन, वाणी, ज्ञान, बीज सब में विद्यमान है, पर उसे कोई नहीं जानता। जो सबका अंतर्यामी एवं अमृत तत्त्व है वही आत्मा है। वह आत्मा अदृष्ट का दृष्टा, अश्रुत का ओता, अमृत का मंता, अविज्ञात का विज्ञाता है। उसके अतिरिक्त देखने सुनने मनन करने वाला अन्य कोई नहीं।

जैन दर्शन आत्मा का उक्त स्वरूप नहीं मानते। उनके अनुसार प्रत्येक शरीर की मिन्न मिन्न आत्मा उसी शरीर में व्याप्त रहती है। शरीर से बाहर

श्रातमा का श्रस्तित्व कहाँ। उनका तर्क है कि जिस

कैन दर्शन श्रीर वस्तु के गुगा जहाँ दृश्यमान हो वही उस वस्तु का श्रातमा श्रास्तित्व है। हेमचंद्राचार्य का कथन है कि 'यत्रैव

यो दृष्ट गुणः स तत्र कुंभादिवन्निष्प्रतिपच्चमेतत्'

त्रर्थात् जिस स्थान पर घट का रूप दिखाई पड़ रहा हो उस स्थान से भिन्न स्थान पर उस रूप वाला घट कैसे हो सकता है ? त्राचार्य का मत है कि 'ज्ञान, इच्छा त्रादि गुगों का त्रानुभव केवल शरीर में ही होने कारण उन गुगो का ऋधिष्ठाता त्रात्मा भी केवल शरीर में ही होना चाहिए।'

१—अदृष्टो द्रष्टाऽश्रुत. श्रोताऽमतोमन्ताऽविज्ञातो विज्ञाता नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति श्रोता नान्योऽतोऽस्ति मन्ता नान्योऽतोऽस्ति विज्ञातेष त श्रात्मान्तर्या-म्यमृतोऽतोऽन्यदार्तं ततो होदालक श्रारुणिरुपरराम-वृद्दारययक उपनिषद्, तृतीय श्रध्याय, सप्तम ब्राह्मण ।

जहाँ उपनिषद् श्रात्मा को केवल साची मानते है उसे कर्चा श्रीर भोक्ता नहीं मानते वहाँ जैन दार्शनिक का कथन है—

'चैतन्यस्वरूपः, परिणामी, कर्ता साचाद्भोक्ता, स्वदेह परिमाणः, प्रतिचेत्रं भिन्नः, पौद्गलिकादृष्टवांश्चाऽयम्<sup>२</sup>।'

साख्य जहाँ आत्मा को कमलपत्र की भाँति निर्लेप—परिणाम रहित, किया रहित, बताता है वहाँ जैन दर्शन उसे कर्ता, भोक्ता और परिणामी मानता है। सांख्य, वैशेषिक और न्याय आत्मा को सर्वव्यापी इंगित करते हैं वहाँ जैन दर्शन उसे 'स्वदेह परिमाण' सिद्ध करता है। जैन रासकारों ने जैन दार्शनिक सिद्धांतों का अनुसरण तो किया है पर इन पर बहुत बल नहीं दिया है। जैन रासकारों को 'द्रव्यानुयोग' पर बल न देकर 'चरणकरणानुयोग' को महत्व देना अभीष्ट रहा है। वे लोग आवको, साधु साध्वयों के उत्तम चरित्र का रसमय वर्णान करते हुए ओताओ, दर्शकों एवं पाठकों का चरित्र-निर्माण करना चाहते हैं। अतएव धार्मिक विभिन्नता की उपेद्धा करते हुए एकता को ही स्पष्ट किया गया है।

भगवान् महावीर ने मानव जीवन के सुख-दुख का कारण श्रात्मा को वताया है। उनका कथन है कि जब श्रात्मा पवित्र श्रात्मा सुख दुख कर्तव्य कार्यों के साथ सहयोग करती है तो का कारण मनुष्य सुखी होता है श्रीर जब दुष्कर्मों के साथ सहयोग देती है तो मनुष्य दुखी बनता है। उनका कथन है कि श्रात्मा के नियंत्रण से मनुष्य का विकास होता है।

जैन दार्शनिकों की यह विशेषता है कि वे एक ही पदार्थ का अनेक दृष्टियों से परी व्या आवश्यक समकते हैं। वहाँ एक स्थल पर आतमा को देह तक सीमित एवं विनाशी मानते हैं वहाँ दूसरे स्थल 'भगवती सूत्र' में उसे शाश्वत, अमृत, अविकृत एवं सदा स्थायी माना गया है है। तीसरे स्थल पर भगवान महावीर ने आतमा को नश्वर और अनश्वर दोनो बताया है। एक बार गौतम ने महावीर स्वामी से पूछा—'भगवन् , आतमा अमर है या मरगाशील ?

महावीर बोले-गौतम, श्रात्मा मर्त्य श्रीर श्रमर्त्य दोनों है। इन दोनों

१---प्रमाणनयतत्वालोक-७, ५६।

२--भागवत शतक ७-४

विरोधी मतो की संगित विठानेवाले आचार्यों का मत है कि चेतना की दृष्टि -से आतमा स्थायी एवं अमर्त्य है क्यों कि अतीत में चेतना थी, वर्तमान में है और भविष्य में भी इसकी स्थिति है। किंतु शरीर की दृष्टि से वह परिवर्तन-शील एवं मर्त्य है। वाल्यकाल से युवावस्था और युवावस्था से वृद्धावस्था की प्राप्त होनेवाले शरीर के साथ आतमा भी परिवर्तित होने के कारण वह परिवर्तनशील एवं मर्त्य है। जैनाचार्यों के अनुसार आतमा का लद्य है जनममरण के आवर्त से पार अभरत्व को प्राप्त करना। आतमा को मुक्ति तभी प्राप्त होती है जब वह पूर्णरीति से शुद्ध हो जाती है। "

त्राधुनिक जैन दार्शनिकों ने विभिन्न त्राचार्यों के मत की त्रान्वित करते हुए त्रात्मा का जो स्वरूप स्थिर किया है वह विभिन्न धर्मी को समीप लाने -वाला सिद्ध होता है। उदाहरण के लिए देखिए—

The form of soul according to jain philosophy can be summed up as 'The soul is an independent, eternal Substance. In the absence of a material and imminent causes it cannot be said to have been originated, One which is not originated cannot be destroyed. Its main characteristic is knowledge'?

जैनधर्म की अनेक विशेषताओं में एक विशेषता यह भी है कि वह सामयिक भाषा के साथ समय के अनुसार नवीन दार्शनिक सिद्धातों का प्राचीन सिद्धांतों के साथ समन्वय करता चलता है। जब जब समाज में नवीन वातावरण के अनुसार नवीन विचारों की आवश्यकता प्रतीत हुई है तब तब जैन मुनियों ने जीवन के उस नवीन प्रवाह को प्राचीन विचार धारा के साथ संयुक्त कर दिया है। इस संग्रह में १७ वीं शताब्दी तक के रास संमिलित किए गए हैं किंतु रास की धारा आज भी अन्तुगण है। जैनधर्म में साधुओं के आचार विचार पर बड़ा बल दिया जाता है। १७ वीं शताब्दी के उपरात जैन मुनियों के आचार विचार में शैथिल्य आने लगा। स्थानक वासी जैन मुनि परंपरागत आचार विचारों की उपेन्ना करते हुए एक आसन

<sup>1-</sup>दशवैकालिक ४, १६

R Muni shri Nagrag ji Jain philosophy and Modern Science.

पर स्त्री के साथ बैठने लगे। स्त्रियों के निवास स्थान पर रात्रि व्यतीत करने लगे। सरस भोजनों में रस लेने लगे। रात्रि में कल् का द्वार बंद करके शयन करने लगे। श्रावश्यकता से श्रिधिक वस्त्रों का उपयोग होने लगा। नारी रूप को काम दृष्टि से देखने को जैनमुनि लालायित रहने लगे। इन कारगों से मुनिसमाज का चरित्र शैथिल्य देखकर जनता को होभ हो रहा था। श्रावकों ने जैनमुनियों की वंदना भी त्याग दी थी।

ऐसी स्थित में जैनाचार्यों श्रीर जनता के बोच मनोमालिन्य की खाई बढ़ती जा रही थी। जैन मुनि श्रपनी त्रुटि स्वीकार करने को प्रस्तुत न थे। उधर जनता ने भी स्थानक वासी मुनियों की उपेचा ही नहीं श्रवमानना श्रारंम कर दी थी। किसी भी धार्मिक समाज में जब ऐसी श्रराजकता चरम-सीमा को पहुँचने लगती है तो कोई न कोई तपस्वी सुधारक उत्पन्न होकर श्रव्यवस्था निवारण के लिए कटिबद्ध हो जाता है। खेताबरों में एक वर्ग का विश्वास है कि इस सुधार का श्रेय भीषण स्वामी को है जिन्होंने जनता की पुकार पर ध्यान देकर स्थानक वासी जैन मुनियों की श्रोर सबका ध्यान श्राक्षित किया श्रोर संघ से पृथक होकर केवल श्रपने तपोबल से उन्होंने १३ मुनियों को साथ लेकर गाँव गाँव भ्रमण करते हुए चारित्र शैथिल्य के निवारण का प्राणपण से प्रयत्न किया। उन्होंने प्रवचनों श्रौर रचनाश्रों से एक नवीन धार्मिक श्रादोलन का संचालन किया जिसका परिणाम मंगलकारी हुश्रा श्रौर जैन समाज में एक नई शक्त का संचार हो गया।

मीलण स्वामी जन्मजात किव थे ही उन्होंने संस्कृत प्राकृत श्रीर भाषा का श्रध्ययन भी जमकर किया। परिणाम स्वरूप उनकी काव्य प्रतिमा प्रखर हो उठी श्रीर उन्होंने ६१ ग्रंथों की रचना की। उन ग्रंथों में काव्यमय उपदेश की दृष्टि से 'शील की नौ बाड़' 'सुदर्शण सेठ का बाखांण' 'उदाई राजा को बखाण' श्रीर 'ब्यावलो' प्रमुख रासान्वयी काव्य हैं। उनके जीवन को श्राधार मान कर श्रागे चलकर श्रीजयाचार्य ने 'मिलु जस रसायन' की रचना उन्नीसवीं शताब्दी में की जिनसे सिद्ध होता है कि भीखण स्वामी ने ३ म सहस्र गाथाश्रों की रचना की थी।

१—वत्तीस श्रचरों के सक्लन को एक गाथा गिना जाता है।
श्राचार्य सत भीखण जी—श्रीचद्र रामपुरिया प्रकाशक—हर्मीरमल पुनमचद, सुजानगढ़

इस ग्रंथ में ब्रह्मचारी को अपने ब्रत की रक्षा के लिए शील की नौ बाड़ बनाने का आदेश है। जिस प्रकार गाँव में गो-समूह से खेत की रक्षा के शील की नौ बाड़ लिए बाड़ बनाने की आवश्यकता होती है उसी प्रकार ब्रह्मचर्य रूपी चेत्र को गो (इंद्रिय) प्रहार से सुरक्षित रखने के लिए शील की ६ बाड़ बनानी पड़ती है। उदाहरण के लिए देखिए—

खेत गाँव ने गौरवें, न रहे न की बां बाड़ । रहसी तो खेत इया विधे, दोली की बां बाड़ । पहली बाड़ में इम कहा, नारि रहे तिहाँ रात । तिम ठामे रहयों नहीं, रह्याँ वत ताली हवे घात ॥

इसी प्रकार शील दुर्ग की रक्षा के लिए रूप-रस, गंध-स्पर्श आदि इंद्रिय सुख से विरत रहना आवश्यक बताया गया है। स्वामीजी कवित्व शैली में तीसरी बाड़ का वर्णन करते हुए कहते हैं—

> श्रगन कुड पासे रहे, तो पिघतौ घृतनो कुंम। ज्युं नारी संगत पुरुष नों, रहे किसी पर ब्रह्म॥ पावक गाते लोह ने, जो रहे पावक संग। ज्युं एकण सिज्या बैसतां, न रहे व्रत स्युं रंग॥

श्रति श्रहार की निंदा करते हुए स्वामी कहते हैं—''जैसे हाडी में शक्ति उपरात श्रन्न डालने से श्रन्न के उवाल श्राने पर हाडी फूट जाती है उसी तरह श्रिधक श्राहार से पेट फटने लगता है श्रीर विकार, प्रमाद, रोग, निद्रा, श्रालस श्रीर विषय विकार की वृद्धि होकर ब्रह्मचर्य का नाश हो जाता है।''' शील की महिमा संत भीखण जी ने मुक्त कंठ से गाई है। उन्होंने षट्दर्शन का सार शील को माना है—

ऐसो शील निधान रे, भवजीवाँ हितकर श्राद्रों। ते निशचै जासी निर्वाण रे, देवलोक में सांसो नहीं॥ षट् दर्शण रे माँह रे, शील श्रधिको बखाणियो। तप जप ए सहु जाय रे, शील बिना एक पलक में॥

१—संत भीखण जी—शील की नौ वाड़—श्राठवीं वाड़ । २—श्राधुनिक किन ने शील का वर्णन करते हुए कहा है— 'सव धर्मीं का एक शोल है छिपा खजाना ।' भाषा भाव की दृष्टिन्से, दोनों की तुलना की जा सकती है। २१

जब समाज में जैन साधुत्रों की श्रवमानना होने लगी श्रौर सामान्य जनता धर्म से परांगमुख होने लगी तो इस संत भीखगा को सुगुरु श्रौर कुगुरु का 'लज्ञ्या वताकर सुगुरु की सेवा श्रौर कुगुरु की उपेद्धा का रहस्य सममाना श्रावश्यक हो गया। श्रतः उन्होंने श्रावकों को सावधान करते हुए कहां कि रुपये की परीद्धा श्रावाज से होती है श्रौर साधु की परीद्धा चाल से। जिसकी वुद्धि निर्मल होती है वह रुपये की श्रावाज से उनकी परख करता है। श्रागे चलकर एक स्थान पर वे कहते हैं—"खोटा श्रौर खरा सिक्का एक भोली में डालकर मूर्ल के हाथ मे देने से वह उन्हें पृथक् पृथक् कैसे कर सकता है। ऐसे ही एक देश मे रहनेवाले साधु-श्रसाधु की परीद्धा श्रज्ञानी से नहीं हो सकती।

खोटो नाणो न सांतरो, एकण नोली मांय ते भोलां रे हाथे दियों जुदो कियो किम जाय

कुगुर की संगति त्याग का उपदेश देते हुए भीखण जी कहते हैं—सोने की छुरी सुंदर होने पर भी उसे कोई अपने पेट में नहीं खोपता। इसी प्रकार दुर्गित प्राप्त करानेवाले वेशधारी गुरु का आदर किस प्रकार किया जा सकता है! गुरु भवसागर से पार होने के लिये किया जाता है। पर कुगुरु तो दुर्गित में ले जाता है। जो अष्ट गुरु होते हैं उन्हें तुरंत दूर कर देना चाहिए—

सोना री छुरी चोखी घणी जी पिण पेट न मारे कीय।

ए जीकिक दृष्टांत सां भजोजी तूं हृद्य विमासी जोय॥

चतुर नर छोड़ी कुगुरु संग।

उयु गुरु किया तिरवा भणी जी ते जे जासी दुर्गति मांय।

जे भागल टूटल गुरु हुवे त्यां ने ऊमा दीजे छिटकाव॥

चतुर नर छोड़ी कुगुरु संग।

भीखरा जी ने गुरारहित कुसाधु के त्याग का उपदेश देते हुर कहा है—लाखो कुंड जल से भरे रहते हैं श्रीर सब में चंद्रमा का प्रतिबिंब रहता है। मूर्ल सोचता है कि मैं चंद्रमा को पकड़ लूं परंतु वह तो श्राकाश में रहता है। जो प्रतिबिंब को चंद्रमा मानता है वह पागल नहीं तो क्या है। इसी प्रकार गुर्ग रहित केवल वेश मात्र से व्यक्ति को साधु समभने वाला -श्रज्ञानी नहीं तो श्रौर, क्या है ? •

धार्मिक जीवन में अद्धा की ऋावश्यकता का उल्लेख करते हुए भीखण जी कहते हैं—

सिद्धान्त भणायो श्रमन्ता जीवने रे, श्रमन्ता श्रागे भणीयो सिधंत रे। गुरु ने चेजो हुवो सर्व जीवनो रे, साची सरधा बिग्र न सिटी आंत रे॥

इसी प्रकार क्रियाहीन जैनसूत्रवाचक साधु की निंदा करते हुए भीखणजी कहते हैं—जैसे गधे पर वावना चंदन लाद देने पर भी वह केवल भार को ढोने वाला ही रहता है उसी प्रकार क्रिया हीन सूत्र पाठक सम्यक्त्व के विना मृढ ग्रौर श्रज्ञानी ही रहता है।

साधु श्रीर श्रावक प्रत्येक मे श्रद्धा का होना श्रावश्यक माना गया है। साधु को यदि श्रपने श्राचार मे श्रद्धा नहीं है श्रीर श्रावक में सच्चे साधु के प्रति श्रद्धा नहीं है तो भ्राति नहीं मिट सकती। वार बार भीखगाजी इसकी पुनरावृत्ति करते हुए कहते हैं— 2

#### 'साचो सरधा विगा न मिटी आंत रे।'

उन्होंने 'सुदर्शन सेठ का बलागा' नामक ग्रंथ में श्रद्धा श्रौर शील की विधिवत् महिमा गाई है। इस रास का कथानक संदोप में इस प्रकार है— सुदर्शन सेठ श्रपने मित्र मंत्री किपल के घर जाता है। किपल की स्त्री कुलटा किपला सुदर्शन के सौदर्थ पर मोहित हो जाती है श्रौर वह श्रपनी दासी के द्वारा सेठ सुदर्शन को श्रपने प्रासाद में श्रामंत्रित करती है। सुदर्शन के सौदर्थ से काम के वशीभूत हो वह बार बार सेठ को धर्मच्युत करने का प्रयास करती रही। पर सेठ मेर पर्वत के समान सुदृढ बना रहा। किव ने दोनो का वार्तालाप बड़े ही मार्मिक शब्दों में इस प्रकार वर्णन किया है 3—

कपिला—म्हारो मिनवज मारोरे ते मुक्ते श्राप सुधारोरे म्हारें श्रासाने बंछा लागी धणां दिनां तणीरे।

१--श्रांचर्यं सत भिखण जी-शो चद्र रामपुरिया ५० २२१

र—सुदर्शन सेठ का बाखाय-ढाल ४, २७-२८

३--- ,, दाल ४, ६ श्रीर १२

मोस्युं लाजमुकोरे ए श्रवसर मत चुकोरे मिनषज मारा रोला हो लीजियरे।

सेठ—सेठ कहै किपला भणि तुं तो मूद गिवार।

पुरव पणों निह सोभणि ते निह तोने खबर लिगार।

इंद्रादिक सुर नर बड़ा नार तंणा हुवा दास।

तीणा मैं पुरुष प्राक्म हुवै ते खलटी करें अरदास।

कवि ने कुनारी चरित्र का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण बड़ी ही स्पष्ट र्रीति से इस प्रकार किया है—

भवियंग चरित्र सुर्णो नारी तगा, छोड़ो संसार नों फन्द ।

कुसती मैं श्रोगण घणां, भाष्या श्री जिनराय।
नारि कुइ कपट निं कोयजी श्रोगणां नों भंडार।
कहह करवा नें सांतरि भेद पडावंण हार।
देहजी चढती ढिगपडै चढ़ ज्यावै डुंगर श्रसमान।
घर में बैठीं डर करें राते जाय मसाण।
देख बिजाइ श्रोदकें सिंघ नें सन्मुख जाय।
साप उसींसै दे सोवै उन्दर स्युं भिडकाय।

कुनारी की विशेषतात्रों का उल्लेख करते हुए भीखगाजी कहते हैं कि वह ऊपर से कोयल और मोर की तरह मीठी बोली बोलती है पर भीतर कुटक के समान विषाक्त रहती है। बंदर के समान अपने पित को गुलाम बना कर नचाती है। वह नाम को तो अबला है पर इस संसार में वह सबसे सबल है—

नाम छै श्रवला नार नों पण सविल छै ईग्र संसार।
सुर नर किनर देवता त्यानें पिण वस कीया नार॥
नारी को प्रवल शक्ति देने वाले उसके श्रस्त्रों का वर्णन करते हुए कवि कहता है—

नेंगा बेंगा नारी तणां बचनज तीखा सैज। श्रंग तीखो तरवार ज्युं ईगा मार्यो सकज संकेज॥

सुदर्शन किसी प्रकार किपला से पिंड छुड़ा कर उसकी ऋटालिका से बाहर श्राया। पर कुछ काल के उपरात ही उसे चंपा नगरी के महाराजा दिधवाहन की महारानी श्रमया से उलक्षना पड़ा। वह भी सुदर्शन के रूप-लावग्य पर मोहित हो गई पर वह श्रपनी राजसत्ता से भी सुदर्शन को पथच्युत न कर सकी। श्रंत में विवश होकर रानी श्रभया ने उस पर बलात्कार का दोषा-रोपण कर राजा से उसे प्राण-दंड दिलवा दिया। सूली पर चढ़ाने के लिए सुदर्शन जब नगर के मध्य से निकला तो सारा नगर हाहाकार करने लगा। रानी के श्रत्याचार की कहानी सर्वत्र फैल गई। सेठ सुदर्शन को श्रंतिम बार उसकी स्त्री से मिलने की श्रनुमित दी गई। सुदर्शन का श्रपनी स्त्री से श्रंतिम विदा लेने का हश्य बड़ा ही मामिक है।

तात्पर्य यह है कि सुदर्शन की धर्मनिष्ठा और चिरत्र-हढ़ता का दिग्दर्शन कराते हुए भीखणाजी ने इंद्रिय निग्रह का महत्त्व दिखाने का प्रयत्न किया है। इस प्रकार रास के द्वारा चिरत्र निर्माण की प्रक्रिया १८ वीं शताब्दी तक पाई जाती है। सरहपा, गोरखनाथ, कबीरदास, तुलसी, रहीम, बृंद आदि किवयों की नीति धर्म पदावली की शैली पर चिरत्र निर्माण के उपयुक्त काव्य रचना १८ वीं शताब्दी तक होती रही है।

उन्नीसवी शताब्दी में भीखणाजी के चरित्र का स्रवलंब लेकर 'भिन्तु यश रसायण' की रचना हुई जिसका भी वही उद्देश्य है जो भीखणाजी का था।

रास, फाग त्रौर व्याहुला का त्र्यध्यात्मपरक त्रर्थं करने का भी विविध कवि मुनियो ने प्रयास किया है। त्राठारहवीं शताब्दी में श्री लद्दमीवल्लभ ने 'त्राध्यात्म फाग' त्रौर श्री भीखणु ने 'व्याहुला'

श्रध्यात्म परक श्रर्थं की रचना की । दोनो ने क्रमशः फाग श्रौर न्याह-कृत्यो का श्रध्यात्म-परक श्रर्थ किया है । 'श्रध्यात्म

फाग' में दिखाया गया है कि सुखरूपी कल्पवृत्त की मंत्ररी को मनरूपी राजाराम (बलराम) ने हाथ में लेकर कृष्ण के साथ अध्यातम प्रेम का फाग खेलने की तैयारी की। कृष्ण की शशिकला से मोह का तुषार फट गया। और सोलह प्रमुदल विकसित हो गए। सत्य रूपी समीर त्रिगुण संपन्न होकर बहने लगा। समता रूपी सूर्य का प्रकाश बढ़ने से ममता रूपी रात की पीड़ा जाती रही। शील का पीतांबर रचा गया और उर पर संवेग की माला धारण की गई। विचित्र तप का मोरमुकुट धारण किया गया। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना की त्रिवेणी प्रवाहित होने लगी। मुनियो का उदार मन रूपी उज्ज्वल हंस उसमें विचरण करने लगा। सुरत की मुरली से अनाहत की ध्वनि उठी जिससे तीनो लोक विमोहित हो उठे और इंद्र-विषाद दूर हो

गया। प्रेम की भोली में भक्ति रूपी गुलाल लेकर होली खेली गई। पुण्य-रूपी अवीर के सौरम से पाप विनष्ट हो गए। सुमति रूपी नारी अत्यंत उल्लिसित होकर पित के शरीर का आलिंगन करने लगो। त्रिकुटी रूपी त्रिवेशी के तट पर गुप्त ब्रह्मरंत्र रूपी कुंज में दंपित आनंद-विमोर होकर फाग खेलने लगे। कृष्ण-राधा के वश में इस प्रकार विभोर हो उठे कि उन्होंने अन्य रसरीति त्याग दी। इस अध्यातम फाग को जो उत्तम रागों में गाता है वह जिनवर का पद प्राप्त करता है।

विवाह संबंधी परंपरागत विश्वासों, ग्रंधविश्वासों, मनोरंजनों, वाद्य संगीतों का भी अध्यातम परक अर्थ करने का प्रयास आचार्य कवि श्री भीखरा जी में पाया जाता है। तत्कालीन लोक-जीवन की मान्यताश्रो के अध्ययन की दृष्टि से तो इस रासान्वयी काव्य 'व्याहला' का महत्त्व है ही, स्त्राध्यात्मिक चिंतन की दृष्टि से भी इसका प्रभाव विगत दो शताब्दियों से श्रद्धारा माना जाता है। इस अभिनेय काव्य ने अनेक अध्यात्म प्रेमियों को विरक्ति की श्रोर प्रेरित किया। इसी कार्या जैनसमाज में यह काव्य ऋत्यंत समाहत हुआ। इस काव्य में विवाह के छोटे मोटे समूचे कृत्यों का श्रध्यात्म परक अर्थ समभाया गया है। कन्या पच्च के द्वार पर गले में माला पड़ना मानो मायाजाल का फंदा स्वीकार करना है। घर के श्रंदर प्रवेश करने पर उसके सामने गाडी का जुन्ना रखना इस तथ्य का द्योतक है कि वर महाराज, घर गृहस्थो की गाड़ी में तुम्हें वैल की तरह जुत कर पारिवारिक भार वहन करना होगा। यदि कभी प्रमाद करोगे तो मार्मिक वचनों का प्रहार सहना पडेगा। गठबंधन क्या है मानो विवाह के बंधन में आबद्ध हो जाना। हाथ में मेंहदी उस चिह्न का द्योतक है जिसके द्वारा श्रपनी स्त्री के भरणपोषण के दायित्व में शैथिल्य के कारण तुम गिरफ्तार कर लिए जाश्रोगे। चौक के कोने में तीन वॉस के सहारे मिट्टी के नवघड़े स्थापित किए जाते हैं—उनका श्रर्थ यह है कि कुदेव, कुगुरु श्रौर कुधर्म ये तीनों थोथे वॉस हैं; पॉच स्थावर श्रौर चार त्रस रूपी नव मिट्टी के घडे हैं-इनसे सावधान रहो। वर के संमुख हवन का ऋर्थ है कि तुम भी इसी तरह सासारिक ज्वाला में भुने जान्त्रोगे। फेरे के समय तीन प्रदशिच्या में स्त्री त्रागे त्रौर पुरुष पीछे रहता है चौथे फेरे से वर को ग्रागे कर दिया जाता है ग्रौर सातवे फेरे तक वह त्रागे त्रागे चलता है जिसका त्रर्थ है कि त्ररे पुरुष ! सातवें नरकः

१-- प्राचीन फाग समह--संपादक भोगालाल ज. साडेसरा-पृष्ठ २१८-१६।

में तुभे ही जाना पड़ेगा। श्रंत में कंकण श्रौर दोरड़े के खेल के समय वर को एक हाथ द्वारा कंकण खोलना पड़ता है श्रौर वधू दोनों हाथो से खोल सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि श्ररे पुरुष ! तुभे श्रकेले ही द्रव्यादि का श्रजंन करना होगा। यह विवाह बूरे का लड्डू हैं; जो खाएगा वह भी पञ्चताएगा श्रौर न खाएगा वह भी पश्चाताप करेगा। कारण यह है कि वैवाहिक कृत्यों में मन-संपत्ति का श्रपव्यय कर मनुष्य चोरी, हिसा, श्रमत्य श्रादि दुत्कर्मों के द्वारा मानव जीवन को नष्ट कर देता है। स्त्रीप्रेम के कारण उसे श्रनंतकाल तक यह यातना सहनी पड़ती है। इसी कारण श्री नेमिनाथ मगवान् विवाह से भागकर तप करने में संलग्न हो गए। भरत चक्रवर्ची ने ६४ हजार रानियों श्रौर २४ करोड़ सेना कोएक च्या में छोड़ दिया। स्त्री के कारण ही महाभारत का युद्ध हुश्रा। सीता के कारण लंका जैसी नगरी नष्ट हुई। सती पद्मिनी के कारण चित्तौड़ पर श्राक्रमण हुश्रा। इन सब प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि पाश का फंदा तो मनुष्य को शीघ्र ही मार देता है परंतु वैवाहिक पाश उसे धुला धुलाकर मारता है।

विवाह के उपरांत स्त्री घर त्राते ही जन्म देनेवाली माता, पोषण करने-वाले पिता, चिर सहचर भाई त्रौर बहिन से संबंध विच्छेद करा देती है। पुत्र-पौत्रादिकों के मोह में पड़कर मनुष्य ऋग लेता है, न्यायालय में भागता है, त्रहिनंश त्र्र्थ की चिंता में चिंतित होकर त्र्रपना जीवन विनष्ट कर देता है। यदि दुर्भाग्य से .कहीं कर्कशा नारी मिली तो मृत्यु के उपरात तो क्या, इसी संसार में उसे घोर नरक की यंत्रणा सहनी पड़ती है। इस प्रकार वैवाहिक बंधन के दोषों को इंगित करते हुए श्री मीखण जी ने ब्रह्मचर्यमय तपस्वी जीवन व्यतीत करते हुए मोच्नप्राप्ति के लिए मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास किया है।

## **चपसं**हार

वैध्याव श्रौर जैन दोनों रास रचनाश्रो का उद्देश्य है पाठक, स्रोता एवं प्रेच्क को मानव जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य की श्रोर प्रेरित करना। मानव मन बड़ा चंचल है। वह सासारिक भोगिवलासो की श्रोर श्रनायास दौडता है किंतु तपमय पावन जीवन की श्रोर उसे बलपूर्वक प्रेरित करना पडता है। जब तक इसे कोई बलवती प्रेर्या खींच कर ले जानेवाली नहीं मिलती तवतक यह श्रध्यात्म के पथ पर जाने से भागता है। रासकार का उद्देश्य मन को प्रेरित करनेवाली हढ़ प्रेर्याश्रों का निर्माण है। रासकार उस बलवती प्रेरणा

का निर्माण सदाचरण के मूलतत्वों के श्राधार पर कर पाता है। जो मूलतत्व जैन श्रीर वैष्णव दोनों रासों में समान रूप से पाए जाते हैं, उन्हें श्रिहंसा, सत्य, शौच, दया श्रौर श्रास्तिक्य नाम से पुकारा जा सकता है। श्रध्यात्म रथ के यही चार पिहेंथे हैं। दोनों की साधना पद्धित में मन को सांसारिक मोगविलासों से विरक्त बनाना श्रावश्यक माना जाता है। रोगी - मन का उपचार करनेवाले ये दोनों चिकित्सक दो भिन्न भिन्न पद्धितयों से चिकित्स करते हैं। वैष्णव वियासक्त मन के विष को राधा-कृष्ण की पावन कामकेलि की सूई लगाकर निर्मल श्रीर नीरोग बनाता है किंतु जैन रासकार विषय सुख की श्रसारता सिद्ध करते हुए मन को वैराग्य की श्रोर प्रेरित करना चाहता है। वैष्णव रास का श्रालंबन श्रौर श्राश्रय केवल राधाकृष्ण हैं, उन्हीं की रासलीलाश्रों का वर्णन संपूर्ण उत्तर भारत के वैष्णव किवयों ने किया किंतु जैन रास के श्रालंबन तीर्थंकर एवं विरत संत महात्मा हैं, उन्हीं के माध्यम से विलासी जीवन की निस्सारता सिद्ध करते हुए जैन रासकार केवल ज्ञान की ग्राप्ति के लिए मन में प्रेरणा भरना चाहते हैं।

इससे सिद्ध होता है कि दोनो का उद्देश्य एक है; दोनो रुग्ण मानव-मन को स्वस्थ करने की दो विभिन्न चिकित्सा - प्रणाली का त्रमुसरण करते हैं। यही रास का जीवन दर्शन है।

# रास का काव्य-सोंदर्थ

٦

रास-साहित्य का विशाल मंडार है। इसमें लौकिक प्रेम से लेकर उज्ज्वल पारलौकिक प्रेम तक का वर्णन मिलता है। केवल लौकिक प्रेम पर आधृत रासो का प्रतिनिधि 'संदेश रासक' को माना जा सकता है। डा॰ हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इस ग्रंथ की भूमिका में काव्य-सौदर्थ के संबंध में विस्तार के साथ विवेचन किया है। सच पूछिए तो इस रासक में इतना रस भरा है कि पाठक बारबार इसका अनुशीलन करते हुए नया-नया चमत्कार अनायास प्राप्त करके आनंदित हो उठता है। अलंकार, गुण, रस, ध्वनि, शब्द शक्ति आदि किसी भी दृष्टि से इसकी समीचा कीजिए इसे उत्तम काव्य की कोटि में रखना पढ़ेगा। डा॰ भायाणी और डा॰ हजारीप्रसाद ने अपनी भूमिकाओं में इस पर भली प्रकार प्रकाश डाला है अतः इसके संबंध में अधिक कहना पिष्टपेषण होगा।

ऐतिहासिक रासो के काव्य सौदर्य के विपय में पूर्व विवेचन किया जा चुका है। श्रतः यहाँ केवल वैष्ण्व एवं जैन रासो की काव्यगत विशेषताश्रो पर विचार किया जायगा।

वैष्ण्व, जैन एवं ऐतिहासिक रासों में क्रमशः प्रेम, वैराग्य श्रौर राजमहिमा की प्रधानता दिखाई पड़ती है। वैष्ण्यों ने राग तत्त्व की शास्त्रीय
व्याख्या उपस्थित की है तो जैन किवयों ने वैराग्य का विश्लेषण किया है।
जैन कृत ऐतिहासिक रासों में ऐतिहासिक व्यक्तियों के चारित्र्य की महानता
दिखाते हुए विरागिता पर बल दिया गया है तो जैनेतर रासों में चरितनायक
के शौर्य एवं ऐहिक प्रेम की प्रशंसा की गई है। इस प्रकार उक्त तीनो प्रकार
के रासों के प्रतिपाद्य विषय में विभिन्नता होने के कारण उनकी गृहीत काव्य
शौली में भी श्रंतर श्रा गया है। इस प्रसंग में उन तीनो काव्य शैलियों का
संद्येप में विवेचन कर लेना चाहिए।

सर्वप्रथम हम वैष्णाव रासो की काव्य शैली पर विचार करेंगे। हम पूर्व कह आए हैं कि १२वीं शताब्दी के महामेधावी राजकवि जयदेव के गीत-

गोविंद की रचना के द्वारा सभी भारतीय साहित्य संगीतोनमुख हो उठा। शब्द संगीत का राग रागिनियों से इस प्रकार गठवंधन होते देख किवसमां में नवचेतना जगी। वैष्णुव मक्त किवयों को मानो एक वरदान मिला। नृत्य-संगीत के आधार पर सुसंस्कृत सरल मिक्तिकाव्य के रसास्वादन से जनता की प्यास और भी उद्दीस हो उठी। देशी भाषाओं में राशि-राशि वैष्णुव साहित्य उसी गीतगोविंद की शैली पर विरचित होने लगे। समस्त उत्तर भारत के मक्त किव उस रसधारा में निमजित हो उठे। इस प्रचुर साहित्य का एक और परिगाम हुआ। कितपय कि काव्यशास्त्रियों ने वैष्णुव साहित्य का प्यविच्या कर एक नए रस का आविष्कार किया जो आगे चलकर उज्ज्वल रस के नाम से विख्यात हुआ।

## उज्ज्वल रस का अधिकारी

ध्रुवदास जी कहते हैं कि उज्ज्वल रस की श्रिधकारिगी एक मात्र सखियों हैं श्रथवा जिन भक्तों में सखी भाव है । जिस भक्त के मन में भगवान् के प्रित वैसी ही श्रासिक हो जाती है जैसी गोपियों की कृष्ण के प्रेम में हो गई थी तो वह उज्ज्वल रस का श्रिधकारी बनता है। उज्ज्वलरस प्रतिपादित करनेवाले श्राचार्यों का मत है कि जब तक भक्त का मन भगवान् के ऐश्वर्य का चिंतन करता है तब तक वह उज्ज्वल रस का श्रिधकारी नहीं बनता। ध्रुवदास कहते हैं—

'ईश्वर्जता ज्ञान महातम विषे या रस माधुरी को आवर्न है'। जब मक्त ग्रपने चित्त से इस आवरण को उतार फेंकता है तब वह माधुर्य रसास्वादन का अधिकारी बनता है। माधुर्य रस के लिए चित्त में आसक्ति की स्थिति लाना अनिवार्य है। आस्रांक्त का लच्च्या देते हुए अवदास कहते हैं—

'तन मन की वृत्ति जब प्रेम रस में थके तब त्र्यासक्त किहिये।' उस त्र्यासक्ति की स्थिति का वर्णन करते हुए श्रुवदास कहते हिं—

'नित्य छिन छिन प्रीति रस सिंधु ते तरंग रुचि के उठत रहत है नये नये।'

हम पूर्व कह त्राए हैं कि वैध्यावरास में भक्तिरस, जैन रास में शांतरस

१-या रस की अपकारिन सथा है कि जिन भक्तन के सिषयन की भाव है। धन्य तेई भक्तरिंक तामें प्रेम ही की नेम नित्य है एक रस है कबहू न छूटें इहा प्रेम में कछू भेद नाहीं। -वैयालीस लीला, इस्तलिखित प्रति, पन्ना ३५

श्रीर जैनेतर ऐतिहासिक रासों में वीर रस की प्रधानता रही है। स्वभावतः प्रश्न उठता है कि क्या भक्ति को रसकोटि में भक्तिरस या भाव परिगिषात किया जा सकता है। विभिन्न ग्राचार्यों ने इस पर विभिन्न मत दिया है। संस्कृत के ग्रंतिम काव्यशास्त्री कविराज जगन्नाथ भक्ति को देवविपयक रित के कारण रस की कोटि में नहीं रखना चाहते। इसके विपरीत रूपगोस्वामी एवं जीव-गोस्वामी ने भक्तिरस को ही रस मानकर ग्रन्य रमों को इसका ग्रनुवर्ची सिद्ध किया है। जीव गोस्वामी ने प्रीतिसंदर्भ में रस विवेचन करते हुए लिखा है कि पूर्व ग्राचार्यों ने जिस देवादि विपयक रित को भाव के ग्रंतर्गत परिगिषात किया है वह सामान्य देवतान्रों की रित का प्रसंग था। देवाधिदेव रासरिक कृष्ण की रित भाव के ग्रंतर्गन कैसे ग्रा सकती है। वे लिखते हैं—

यत्तु प्राकृतरिसकै: रससामग्रीविरहाद् भक्तां रसत्व नेष्टम् तत् खलु प्राकृतदेवादि विषयमेव सम्भवेत् त्या तत्र कारणादयः स्वत एवालीकि-काद्भुत् रूपत्वेन दर्शिता दर्शनीयइच ।

त्रर्थात् प्राकृत रिसको के लिए भक्ति में रससामग्री के त्रभाव के कारण रसत्व इप्र नहीं । वह तो प्राकृत देव में ही संभव है।

मधुसूदन सरस्वती ने त्रपने 'भगवद्भक्ति रसायन' ग्रंथ में इस समस्या को सुलभाने का प्रयास करते हुए कहा है कि भक्तिरस एकमात्र स्वानुभव-सिद्ध है। इसे प्रत्यच्च प्रमाणों द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता।

इसके विपरीत, भक्त किय एवं का व्यशास्त्री रूप गोस्वामी ने स्वरचित का व्यो, नाटको एवं अन्य किव-विरचित कृष्णलीला पदो के संग्रहो से यह प्रमाणित करने का सफल प्रयास किया कि भक्ति रस ही रस है। डा॰ सुशील कुमार डे इस प्रयास की विवेचना करते हुए लिखते हैं

"But the attitude is a curious mixture of the literary, the erotic and the religious and the entire scheme as such is an extremely complicated one. There is an enthusiasm, natural to the analytic scholastic mind, for elaborate and subtle psychologising, as well as for developing and refining the inherited rhetorical traditions, but the attempt is also inspired very largely by an antecedent and

still living poetic experience (Jayadeva and Lelasuka), which found expression also in vernacular poetry (Vidyapati and Chandidasa), as well as by the simple piety of popular religions which reflected itself in the conceptions of such Puranas as the श्रीमद्भागवत, the fountain source of mediaeval Vaishnava Bhakti. But it goes further and rests ultimately on the transcendental in personal religious experience of an emotional character, which does not indeed deny the senses but goes beyond their pale.

मिक्त रस का सार उज्ज्वलरस कहलाता है। इस रस से अभिप्राय है कि कृष्ण भिक्त का श्रुंगार रस। आचार्य ने भरत मुनि के उज्ज्वल शब्द से इस रस का नामकरण किया होगा और भिक्त के चेत्र में श्रुंगार को स्थान देकर एक नवीन भिक्तपद्धित का आविष्कार हुआ होगा।

'भिक्तरसामृत सिंधु' में भिक्त के ४ प्रकार किए गए हैं—(१) सामान्य भिक्त (२) साधन भिक्त (३) भावभिक्त (४) प्रेमा भिक्त । रूप गोस्वामी ने साधनभिक्त, भाव भिक्त श्रीर प्रेमाभिक्त को उत्तम भिक्त के भेद कोटि में परिगणित किया है। कारण यह है कि . इन तीनों में भक्त भोग वासना श्रीर मोद्य वासना से विनिर्नुक्त होकर एकमात्र कृष्णानुशीलन में तत्पर रहता है। वह श्रन्याभि-लाषाशून्य हो जाता है। इस भिक्त में भक्त कोशुचिता, यम-नियम श्रादि सभी वंधनों से मुक्त होकर निम्नलिखित केवल ६ विशिष्टताश्रों को श्रपनाना पड़ता है—(१) क्लेशक्तव (२) शुभदत्व (३) मोद्यलघुताकारित्व (४) सुदुर्लभत्व (५) सान्द्रानन्दिवशेषात्मता (६) वशीकरण (कृष्ण को स्ववश करना)

उपर्युक्त ६ विशिष्टतात्रों में प्रथम दो की साधना भक्ति के लिए तृतीय

१—नाट्यशास्त्र में शृगारस का उल्लेख करते हुए भरत मुनि कहते हैं— यरिंकचिल्लोके शुचि मेध्यमुज्ज्वल दर्शनीय वा तत् शृगारेखोपमीयते।

चतुर्थं की भावभक्ति के लिए पंचम श्रौर षष्ठ की प्रेमाभक्ति के लिए श्रावश्यकता पड़ती है।

सामान्यतया साधन भक्ति की उपलिय के उपरांत भाव भक्ति की प्राप्ति होती है किंतु कभी कभी ऋधिकारी विशेष को पूर्व संचित पुण्य ऋथवा गुरु-कृपा ऋथवा दोनों के योग से साधना भक्ति विना ही भाव भक्ति की स्थिति प्राप्त हो जाती है।

भाव भक्ति त्रांतरिक भाव-भावना पर निर्भर है त्रौर प्रेम या शृंगार-रसस्यिति तक नहीं पहुँच पाती । इसका लच्चण देते हुए रूप गोस्वामी कहते

हैं कि जब जन्मजात भावना पावन वनकर शुद्ध सत्व भावभक्ति विशेष का रूप धारण कर लेती है श्रौर उसे प्रेमसूर्य की प्रथम किरण का दर्शन होने लगता है तो उसे

एक प्रकार का समबुद्ध भाव प्राप्त हो जाता है। यही स्थित कुछ दिन तक वनी रहती है। तदुपरांत उसमें भगवद्पाप्ति की ग्रामिलाषा जागृत होती है। इस ग्रामिलापा के जागृत होने पर वह भगवान् कृष्ण का सौहार्दामिलापीं वन जाता है। ऐसे भक्त के ग्रानुभवों का विवेचन करते हुए रूपगोस्वामी लिखते हैं कि उसमें शाति, श्रव्यर्थकालता, विरक्ति, मानशून्यता, ग्राशावंध, समुत्कंठा, नामगानक्चि, तद्गुण व्याख्यान ग्रासिक्त, 'तद्वस्तिस्थले प्रीतिः' ग्राने लगती है। ऐसी स्थिति मे भक्त को रत्याभास हो जाता है। कृष्णरित की स्थित इसके उपरात ग्राती है।

प्रत्येक मनुष्य की मनःस्थिति समान नहीं होती। शास्त्रों ने मनस्तत्त्व का विधिवत् विवेचन किया है। उनका मत है कि मन के विकास - क्रम की मुख्यतया ४ सीढ़ियाँ होती हैं—(१) इन्द्रियमन

भक्त की मन-स्थित (२) सर्वेद्रिय मन (३) सत्त्वमन (४) श्वोव-सीयस् मन। ज्ञानशक्तिमय तत्त्व को मन फहते हैं।

इन चारों का संबंध चिदंश से है। उसी के कारण ये प्रज्ञात्मक बनते हैं। जबतक मन इंद्रियों का अनुगामी बना रहता है, तब तक वह इंद्रियमन कहलाता है। जब यह विकासों नमुख होकर स्वयं इंद्रियप्रवर्तक बन जाता है तब अशनाया रूप सर्वेद्रिय मन कहलाता है। जब उससे भी अधिक इसका विकास होने लगता है और पाँचो

१--प्रेम्ण. प्रथमच्छविरूप:---

इंद्रियों का श्रनुकूल-प्रतिकृल वेदनात्मक व्यापार जब सब इंद्रियों में समान रूप से होने लगे तो मन सर्वेद्रिय मन कहलाता है। इसे ही श्रनिंद्रिय मन भी कहते हैं। जब चलते हुए किसी एक इंद्रिय विषय का श्रनुभव नहीं होता, तब भी सर्वेद्रिय मन श्रपना कार्य करता ही रहता है। भोग-प्रसक्ति के विना भी विषयों का चिंतन यही मन करता है।

तीसरी श्रवस्था है 'संत्वगुण्एंपन सत्त्वैकवन महान् मन की। यह मन की सुष्ति दशा है। उस सत्त्व मन से भी उच्चतर चौथी श्रवस्था है जिसे श्रव्यय मन, श्रोवसीयस्मन श्रयवा चिदंश पुरुष मन कहा जाता है। इस मन का "संवंधं परात्पर पुरुष की सृष्ट्युन्मुखी कामना से है। वही श्रयणु से श्रयणु श्रीर महतो महीयान् है। केंद्रस्थ भाव मन है। वही उक्थ है। जब उसी से श्रक्षं या रिश्मयाँ चारो श्रोर उत्थित होती हैं तो वही परिधि या महिमा के रूप में मनु कहलाता है। यही मन श्रीर मनु का संबंध है। यद्यपि श्रंततोगत्वा दोनो श्रिमन्न है।" वास्तव में मन की इसी चतुर्थं श्रवस्था में उज्ज्वल रस का भाव संभव है।

#### उठउवल रस

रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल रस का प्रतिपादन संस्कृत काव्यशास्त्रियों की ही रस शैली पर किया है, पर ध्रुवदास स्त्रादि हिंदी कवियों ने काव्य शास्त्र का स्त्रवलंव न लेकर स्वानुभूति को ही प्रमाण माना है। ध्रुवदास पिद्धातविचार' नामक ग्रंथ में लिखते हैं—

"प्रेम की बात कछुह्छ लाहिलीलाजजी जैसी उर में उपजाई तैसी कही।"

श्वदासजी कहते हैं कि मेरे मन में अनुभूति का सागर उमड़ रहा है पर मेरी वाणी तो ''जैसे सिंधुतें सीप मिर लीजै।"

रूप गोस्वामी उज्ज्वल रस का स्थायी भाव मधुरा रित मानते हैं। कृष्ण-रित का नाम मधुरा रित है। यह रित कृष्ण विग्रह ऋथवा कृष्ण के

<sup>?--</sup>वासुदेवरारण अयवाल--'भारतीय हिंदू मानव और उसकी भावकता' ---भूमिका पृ० १३

२—वयालीस लीला—( इस्तलिखित प्रति ) का० ना० प्र० सभा पत्रा २६-३० ३—स्थायमावोऽत्र श्रगारे कथ्यते मधुरा रतिः।

<sup>---</sup> उज्ज्वल नील मिए पृ० १८८

श्रानुकर्ता के प्रति भी हो सकती है। श्रुवदास इसी रित का नाम प्रेम देकर इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं—िक प्रेम में "उज्ज्वलता, कोमलता हिनग्वता, सरसता, नौतनता। सदा एक रस रचत सहज स्वच्छंद भधुरिता मादिकता जाको श्रादि श्रंत नहीं। छिन छिन नौतन स्वाद।"

ऐसी कुन्ण रित स्थायी भाव है जो अनुभाव विभाव एवं संचारी के योग से उज्ज्वल रस वनकर भक्तों की रसमय कर देता है। काव्यशास्त्र कहता है कि काव्य रस का ज्ञानंद रिसक को होता है। कृष्ण भक्त मे रिसकता का लक्षण देते हुए श्रुवदास कहते हैं—

"रितकता को किह्ये जो रस को सार ग्रहे श्रोर जहाँ ताई भक्त उद्धव जनक सनकादिक श्रह लीला द्वारिका मथुरा श्रादि तिन सविन पर श्रित गिरिष्ट सर्वोपर बनदेवीन को प्रेम है। ब्रह्मादिक जिनकी पहरज वांछित है। तिनके रस पर महारस श्रित हुलैंभ श्रीवृंदावन चंद श्रानंद्धन उन्नत नित्य 'किशोर सबके चूडामिन तिन प्रेम मई निक्रुज माधुरी वितास लिखता विशापा श्रादि हन सपियन को सुप सर्वोपर जानहु।"

उस प्रेम की विशेषता बताते हुए श्रुवदास कहते हैं कि वह प्रेम 'सदा - नौतन ते नौतन एक रस रहै। इनको प्रेम समुक्तनों श्राति कठिन है।'

किंतु यह कृष्ण रित भगवान की कृपा से त्राति सुगम भी है। ''जिनपर उनकी कृपा होइ तवही उर में त्रावै।'

जब भक्त के मन में लाडिली (राधिका) श्रोर लाल (कृष्ण) का प्रेमभाव भर जाता है तभी इस रस की उपलिध होती है। उस भाव के कथन में वाणी श्रसमर्थ हो जाती है। श्रुवदास कहते हैं—'इनको भाव धरिया ही रस की उपासना में कपट छाड़ि भ्रम छाड़ि निस दिन मन में रहै। श्रवन्य होइ ताको भाग कहिवे कों कोई समर्थ नाहीं।'

इस कृष्ण प्रेम की विलच्चणता यह है कि भक्त निजदेह मुख को भूल जाता है। प्रेमी के ही रंग में रंगा रहता है। "श्रीर ताके श्रंग संग की जितनी बात है ते सब प्यारी लागै ताके नाते।"

प्रेम का स्थान नेम से ऊँचा वताते हुए ध्रुवदास कहते हैं 'जाको ग्रादि

१---स्वायता हृदि भक्तानाम्

ग्रंत होइ सो नेम जानियों जाकों ग्रंत नहीं सो प्रेम सर्वदा एक रस रहें सो श्रद्भुत प्रेम है। प्रेम में नेम वहीं तक मान्य हैं प्रेम श्रोर नेम जहाँ तक वह प्रेम से नियंत्रित है। जब नेम प्रेम पर नियंत्रण करने का श्रामिलाषी बनता है तो वह त्याज्य समभा जाता है। श्रुवदास कहते हैं कि वस्र को उज्ज्वल, श्वेत करने के लिये श्रन्य उपादान की श्रावश्यकता है पर लाल रंग में रंगे वस्त्र को उन्हीं उपादानों से फिर सफेद बनाने की श्रावश्यकता नहीं रहती। यह दशा नेम की है। "जा प्रेम के एक निमेष पर सुख कोटिकलपन के वारि डारियै। स्वाद विशेष के लिये भयो सुद्ध प्रेम है। जैसें घाड श्रीर जल एकत्र कियो तब षांड न जल सरवत भयो षांड जल वा वाही में हैं। श्रैसें महामधुर रस स्वाद को सुद्ध प्रेम है प्रगट कियो।"

ध्रुवदास जी ने इस कृष्ण रित (प्रेम) का सासारिक प्रेम से पार्थक्य दिखाते हुए सप्ट कहा है कि भौतिक प्रेम में नायक और नायिका को स्वार्थ की भावना बनी रहती है। एक दूसरे का सुख चाहते हुए भी स्वसुख का सर्वथा समर्पण नहीं देखा जाता। अंतर्भन में स्वसुख की भावना अवश्य विद्यमान रहती है, पर कृष्ण रित की यही महानता है कि गोपियों ने कृष्ण के प्रेम में पित पुत्र सबकी तिलाजिल दे दी थी। 'ध्रुवदास' गोपीप्रेम का वर्णन करते हुए कहते हैं—

"नायक अपनों सुष चाहै नायका अपनों सुष चाहै सो यह प्रेम न होक साधारन सुख मोग है। जबताई अपनों अपनों सुष चिह्नये तब ताई प्रेम कहा पाइये। दोइ सुष दोइ मन दोइ विच जवताई एक न होय तबताइ प्रेम कहाँ! कामादिक सुख जहाँ स्वारथ भए हैं तो और सुषन की कीन चलावै। निमित्त रहत नित्य प्रेम सहज एक रस श्री किशोर जिशोर जू के है श्रीर कहूँ नाही।"

इस प्रकार भक्त कवियों ने ऐसे नायिका-नायक का प्रेम वर्णान किया है जिसमें काम वासना का लेश नहीं—

''यह अप्राकृत प्रेम है श्री कृष्ण काम के वस नाही।'

ऐसे ग्रद्भुत प्रेम से उत्पन्न उज्ज्वल रस की व्याख्या करते हुए घ्रुवदास कहते हैं कि नायिका नायक के रूप में इस प्रेम के वर्णन का उद्देश्य यह है कि 'पहलै स्थूल प्रेम समुभै तव मन श्रागैं चलैं। जैसें श्री भागवत की वानी पहलै नवंधा भक्ति करैं तब प्रेम लछना आवै। और महापुरुपन अनेक भाँति के रस कहे। औ पर इतनी समुक्त नीकै उनकी हियौ कहाँ ठहरानों सोई गहनी।"

इन उद्धरणों का एकमात्र ग्राशय यह है कि प्रेमभक्ति के ग्रानेक किवियो एवं ग्राठ प्रमुख श्राचार्यों ने केवल स्वानुभूति के वल पर एक नए रस का ग्राविष्कार किया, जिसका उल्लेख पूर्वाचार्यों के ग्रंथों में कही नहीं मिलता। उज्ज्वलरस का शास्त्रीय विवेचन रूपगोस्वामी, जीवगोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ची प्रभृति भक्त श्राचार्यों ने जिस शास्त्रीय पद्धति से किया है उसका परिचय रास साहित्य के माध्यम से इस प्रकार दिया जा सकता है—

उज्ज्वल रस का ग्रालंबन—विभाव कृष्ण हैं। उन्हें पति एवं उपपित दो रूपो में दिखाया गया है। प्राकृत जीवन में उपपित हेय एवं त्याज्य है पर पारमार्थिक जीवन में उपपित कृष्ण उज्ज्वलरस को

नायक नायिका सद्यः प्रदान करने से सर्वश्रेष्ठ नायक स्वीकार किये गये हैं। 'उज्ज्वल नीलमिण' ने काव्यशास्त्र के

श्राधार पर कृष्ण को धीरोदात्त, धीर ललित श्रादि रूपो में प्रदर्शित किया है श्रीर ब्रह्म ही को रसास्वाद के लिए कृष्ण रूप में श्रवतरित माना है—

### 'रसनिर्यास स्वादार्थमवतारिणी'

त्रातः कृष्ण का उपपितत्व परमार्थ दृष्टि से सर्वोत्तम माना गया है। कृष्ण के तीन स्वरूप-पूर्णात्म, पूर्णतर एवं पूर्ण क्रमशः व्रज, मथुरा एवं द्वारका में प्रदर्शित किए गए हैं। कहीं उन्हें धृष्ट, कहीं शठ ग्रौर कहीं दिस्ण

१--भ्रुवदास--वयालीस लीला ( इस्तलिखित प्रति ) ५० ३१

र—क-रूप गोस्वामी, नज्जवलनीलमणि
ख-शिवचरण मित्र, उज्ज्वल चिद्रका
ग-रूपगोस्वामी, भक्ति रसामृत सिंधु
धृ-विकर्णंपूर, श्रलंकार कौरतुभ
च-गोपालदास, श्री राधा कृष्ण रसकल्पवल्लरी
छ-पीतावरदास, रसमन्जरो
ज-नरहरि चद्र, भक्ति रलाकर
भ-नित्यानददास, प्रेमविलास

नायक के रूप में सिद्ध किया गया है। पर इस विलच्चण नायक की विशेषता बताते हुए कहा गया है—

सत्यंज्ञानमनन्तं यद् ब्रह्मज्योतिः सनातनम्। यद्धि पश्यन्ति सुनयो गुणापाये समाद्दित॥ ते तु ब्रह्मपदं नीता मग्नाः कृष्णेन चोद्धृताः। ददृशुर्वद्मणो लोकं यात्राकृरोऽध्यगात्पुरा॥

इस नायक की दूसरी विशेषता यह है कि उसने अपने प्रियजनों को निरामय स्वपद प्रदान किया। प्राकृत नायक में यह शक्ति कहाँ संभव है। अतः इस नायक का पितत्व एवं उपपितत्व अध्यात्म दृष्टि से एक है। उसने अपने भक्तों की किच के अनुरूप अपना स्वरूप बनाया था। वह स्वतः पाप-पुग्य, सुख-दुंख से परे ब्रह्मतत्व है।

नायिका के रूप में राधा श्रौर गोपियों को दिखाया गया है। राधा तो कृष्ण से श्रिमित्र है—

राधा कृष्ण एक श्रात्मा दुइ देह धरि। श्रम्योन्य वित्रसे रस - श्रास्वादन करि॥

राधा कृष्ण एक ही परमतत्त्व ग्रात्मा है जो रसास्वादन के लिए दो शरीर धारण किए हुए हैं। कृष्ण ने ही रासमंडल में ग्रनेक रूप धारण किया है—

"श्री रास मंडले तेमनई श्रापनाकेंड वहू रूपे प्रकाशित करियाछेन"

भक्त त्राचार्यों ने काव्यशास्त्रीय-पद्धति पर ही नायिका भेद का विवेचन किया है। कितु उनके विवेचन में भक्ति का पुट होने से वह पूर्वाचार्यों की मान्य पद्धति से कुछ भिन्न दिखाई पड़ता है। कृष्ण नायिकाभेद पति श्रीर उपपति दोनों रूपो में विवेच्य हैं श्रतः नायिकाश्रों के स्वभावतः दो भेद—(१) स्वकीया

(२) परकीया—किए गए हैं। हम पूर्व कह आए हैं कि कृष्ण की सोलह सहस्र नायिकाएँ त्रज में थीं और १०८ द्वारका में। कहीं-कहीं ऐसा भी उल्लेख िलता है कि उनकी प्रेयसियों की संख्या अनंत थी।

यद्यपि कृष्ण के साथ सभी नायिकात्रों का गंधर्व विवाह हो गया था कितु उसे गुप्त रखने के कारण वे परकीया रूप में ही सामने आती हैं। विश्वनाथ

<sup>(</sup>१) श्री सुधीरचन्द्रराय-कार्तन पदावली-पदावलीर द्वादशतस्व

चक्रवर्त्ती ने इस प्रसंग को श्रिधिक स्पष्ट करते हुए कहा है—'िकयन्तः गोकुले स्वीयाऽपिह्यपित्रादिशकया परकीया एव' श्रिथीत् कितनी स्वीया नायिकाएँ श्रिभिभावकों के भय से परकीया भाव धारण किए हुए थी। जीवगोस्वामी ने इस रहस्य को श्रीर भी स्पष्ट करते हुए लिखा है—

''वम्तुतः परम स्वीयाऽपि प्रकट लीलायाम् परकीयमानाः श्रीवजदेव्यः''

श्रर्थात् गोपियो का स्वकीया होते हुए भी परकीया भाव लीलामात्र के 'लिए है, वास्तविक नहीं।

इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि गोपियों के पित देव के साथ उनका शारीरिक संसर्ग कभी न होने पर गोपों को कभी कृष्ण के प्रति ईर्ष्यांदि की भावना नहीं होती। श्रीमन्द्रागवत् का तो कथन है कि एक ही काल में गोपियाँ अपने पित -एवं आराध्यदेव कृष्ण दोनों के साथ विराजमान हैं। इसके अर्थ की इस प्रकार संगति विठाई जा सकती है कि जो नारी अपने पित की सेवा करते हुए विषय वासना से मुक्त हो निरंतर भगविच्चतन करती है वह दोनों के साथ एक रूप में विद्यमान है और उस पर भगवान् का परम अनुग्रह होता है।

स्वकीया और परकीया के भी मुग्धा, मध्या और प्रगलमा भेद किए गए हैं। मध्या और प्रगलमा के भी धीरा, अधीरा, धीराधीरा भेद माने गए हैं। रूप गोस्वामी ने काव्यशास्त्रियों की पद्धति पर इनके अभिसारिका, वासक-सजा, उत्कंठिता, विप्रलंभा, खंडिता, कलहांतरिता, प्रोपितपितका, स्वाधीन-भर्तृका आठ भेद किये हैं। प्रत्येक वर्ग की गोपी के पुनः तीन भेद—उत्तमा, मध्यमा और कनिष्ठा—किए गए हैं।

रूप गोस्वामी ने कृष्ण वल्लभात्रों का एक नवीन वर्गीकरण भी उपस्थित किया है। वे साधन सिद्धा, नित्यसिद्धा त्राथवा देवी के रूप में संमुख क्राती है। जिन्हें प्रयत्न द्वारा भगवत्प्रेम मिला है वे साधन सिद्धा है। किंतु राधा-चंद्रावली ऐसी हैं जिन्हें त्रानायास कृष्णप्रेम प्राप्त है। वे नित्यसिद्धा कहलाती हैं। तीसरी श्रेणी उन गोपियों की है जो कृष्ण त्रवतार के साथ देव योनि से मानव रूप में त्रावतरित हुई हैं।

इन गोपियों में कृष्ण की प्रधान नायिका राधा है जिसे तंत्र की हादिनी महाशक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। यही रासेश्वरी सबसे अधिक सौभाग्यवती है। शेष गोपियों के तीन वर्ग हैं—अधिका, समा श्रौर

लच्वी । गोपियो का एक ग्रौर वर्गीकरण उनके स्वभाव के श्रनुसार किया गया है । वे प्रखरा, मध्या ग्रौर मृद्धी भी हैं । गोपियों की प्रवृत्ति के श्रनुसार वे स्वपन्ना, सुहृद्पन्ना, तटस्था एवं विपन्ना भी होती है । इनमें सुहृद्पन्ना एवं तटस्था उज्ज्वल रस की श्रिधकारिणी नहीं बन सकतीं । केवल राधा के ही भाग्य में रस की सान्नात् उपभोगात्मकता है किंतु ग्रन्य गोपियों में तदनुक्ष्मोदनात्मकता की ही उपलिध होती है ।

श्रन्य काव्य-शास्त्रियों की शैली पर उद्दीपन विभाव, संचारी श्रौर सात्त्विक भावों का भी विवेचन उज्ज्वल रस के प्रसंग में विधिवत् मिलता है। नायक के सहायक रूप में त्रज में मंगुर श्रौर भृंगार को, विट रूप में कदार श्रौर भारतीबंधु को, पीठमर्द के रूप में श्रीदामन को, श्रौर विदूषक के लिए मधुमंगल को चुना गया है। नायिका पत्त में दूतियों एवं श्रन्य गोपियों का बड़ा महत्त्व माना गया है। उन्हीं की सहायता से राधिका को उज्ज्वल रस की उप-लिंध होती है।

#### स्थायी भाव

प्रत्येक व्यक्ति की कृष्ण-रित एक समान नहीं हो सकती, अतः तारतम्यः के श्रनुसार रूप गोस्वामी ने इसके ६ विभाग किए हैं—(१) अभियोग (२) विषय (३) संबंध (४) अभिमान (५) उपमा (६) स्वभाव। अभियोग —जब कृष्णरित की श्रमिव्यक्ति स्वतः अथवा किसी अन्य की प्रेरणा से हो।

विषय<sup>२</sup>—शब्द, स्पर्श, गंधादि के द्वारा रितमाव की श्रिमिव्यक्ति हो। संबंध<sup>3</sup>—कुल श्रीर रूप श्रादि में गौरव-मावना के द्वारा कृष्ण रित की श्रिमिव्यक्ति।

श्रिमिमान - किसी विशेष पदार्थ में श्रिमिक्चि के द्वारा । उपमा - किसी प्रकार के सादृश्य द्वारा कृष्ण रित की श्रिमिव्यक्ति ।

१-- अभियोगो भवेद्भावव्यक्तिः स्वेन परेण च।

२--शब्दस्पर्शादयः पञ्च विषयाः किल विश्रुताः ।

३—सम्बन्धः कुलरूपादिसामग्रीगौरव भवेत् ।

४—सन्तु भूरोणि रम्याणि प्रार्थं स्यादिदमेव मे । इति यो निर्णयो धीरैरिभमानः स उच्यते ।

५—यथा कथंचिदप्यस्य सादृश्यमुपमोदिता।

स्वभाव<sup>द</sup>—वाह्य वस्तु की सहायता विना ही श्रकारण जिसमें कृष्ण रितः प्रगट होती है।

रूप गोस्वामी का कथन है कि उक्त प्रकार की कृष्ण रित को उत्तरोत्तर उत्तम श्रेणी में परिगणित करना चाहिए।

स्वभाव रित के दो भेद हैं-(१) निसर्ग (२) स्वरूप।

निसर्गरित सुदृढ़ ग्रभ्यासजन्य संस्कार वश उत्पन्न होती है ग्रीर स्वरूप रित भी ग्रकारण ही होती है पर यह कृष्ण-निष्ठा ग्रथवा ललना-निष्ठा जन्य होती है। स्वभावना रित केवल गोकुल की ललनाग्रो में ही संभव है।

# ''रित: स्वमावजैव स्याध्यायो गोकुत्रसुश्रुवाम्'' भ

मधुरारित नायिका के श्रनुसार तीन प्रकार की होती है—(१) साया-रणी (२) समंजसा (३) समर्था।

कुन्नादि में साधारणी मधुरा रित पाई नाती है और रिक्मणी आदि कृष्ण मिहिपियों में समंजसा। समर्थामधुरारित की अधिकारिणी एकमात्र गोकुल की देवियाँ हैं। रूप गोस्वामी ने साधारणी मधुरारित की मिण से, समंजसा की चिंतामिण से किंतु समर्था की कौस्तुम मिण से उपमा दी है। यही समर्था मधुरारित, जिसका उद्देश्य एक मात्र कृष्ण की प्रसन्नता है, उज्ज्वल रस में परिणत हो नाती है। क्योंकि महाभाव की दशा तक पहुँचने की सामर्थ्य इसी मद्युरारित में पाई नाती है। उद्धव इसी महाभाव दशा में पहुँची हुई गोपियों का स्तवन करते हैं।

समर्थामधुरारित प्रगाढ़ता की दृष्टि से ६ स्तरों से पार होती हुई उज्ज्वल रस तक पहुँचती है। रूप गोस्वामी ने उनको प्रेम, स्नेह, मान, प्रण्य, राग तथा श्रनुराग नाम से श्रिभिहित किया है। जिस प्रकार इच्चु से रस, गुड़, खंड, शर्करा, सिता, श्रीर सितोपला उत्तरोत्तर श्रेष्ठतर होता जाता है

१—हप गोस्वामी—उज्ज्वन नीलमिण, १० ४०३ (निर्णयसागर प्रेस)

२--- इयमेव रितः श्रीहा महाभाव दशा त्रजेत । या भृग्या स्यादिमुक्ताना भक्तानां च वरीयसाम् । उज्ज्वलनीलमणि, ५० ८१५

र्डसी प्रकार मधुरारित प्रेम, स्नेह, मान, प्रग्राय, राग श्रीर श्रनुराग का रूप धारण कर उज्ज्वल रस में परिणत हो जाती है। रूप गोस्वामी ने उक्त स्थितियों का बड़ा सूक्ष्म विवेचन करके उनके भेद-प्रभेद की व्याख्या की है। राग की स्थिति तक पहुँचते-पहुँचते कृष्णप्राप्ति में मिलने वाली दुःखद बाधाएँ सुखद बन जाती हैं। राग के दो प्रकार हैं—(१) नीलिमा राग (२) रक्तिमा राग। नीलिमा राग दो प्रकार का है—नीली राग श्रीर श्यामा राग। नीली राग अपरिवर्त्तनीय और बाहर से अहश्य पर श्यामा राग, क्रमशः सान्द्र होता हुन्रा कुछ कुछ दृश्य बन जाता है। रक्तिमा राग भी दो प्रकार का है-(१) कुसुम्भ (२) मंनिष्ट । कुसुम्भ राग तो कुसुम्भी रंग के समान कालांतर में हल्का पड़ जाता है पर मंजिष्ठ राग ऋपरिवर्त्तनीय रहता है। उस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता है। मंनिष्ठ राग की मधुरा रित का विवेचन करते हुए जीवगोस्वामी कहते हैं कि जिस प्रकार मंजिष्ठ रंग जल के कारण अथवा कालक्रम से अपरिवर्त्तनीय बना रहता है उसी प्रकार माजिष्ठ राग की मधुरारित संचारि स्त्रादि भावों के विचलित होने पर भी कभी न्यून नहीं होती। यह स्वतः सिद्ध रित श्रपने प्रियतम के प्रति उत्तरोत्तर उत्कर्ष की स्रोर जाती है

जब भक्त की माजिष्ठराग की स्थिति परिपक बन जाती है तो श्रनुराग उत्पन्न होता है। श्रनुराग का लच्च्या देते हुए रूप गोस्वामी कहते हैं—

सदानुभृतमि यः कुर्याववनवं त्रियम्। रागो भवववनवः सोऽनुराग इतीर्यते॥

जत्र प्रियतम के प्रति सर्वदा ब्रास्वादित होता हुन्ना राग नित्य नया वनता जाता है तो अनुराग की स्थिति आती है। अनुराग की परिपक्षावस्था भाव अथवा महाभाव कहलाती है। इसके भी दो सोपान है—(१) रूढ़ (२) अधिरूढ़। अधिरूढ़ में प्रियतम का एक च्राण का वियोग भी असहा हो जाता है और वह एक च्राण कल्प के सदृश दीर्घकालीन प्रतीत होता है। इस स्थिति में असहा वेदना भी सुख का कारण जान पड़ती है। रासलीला की नायिकाओं की यही स्थित है।

<sup>ं</sup> १--रूप गोस्वामी--उर्ज्वलनीलमणि, १० ४४४

वैष्णव राससाहित्य में कृष्ण ग्रौर गोपियो का स्वच्छन्द विहार देखकर कतिपय त्रालोचक नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं। इसका मूल कारण है स्थापत्य कला श्रीर साहित्य में भारतीय दर्शन के उपस्थापन पद्धति से श्रानभिज्ञता । जो लोग जगन्नाथ रास साहित्य श्रीर श्रौर को णार्क के देवालयों पर मिथुन मूर्चियों को सदाचार देखकर मन्दिरों को घृणित मानते हैं उनका दोष नहीं, क्योंकि वे भारतीय संस्कृति श्रीर भारतीय मंदिर - निर्माण - प्रणाली से श्रनभिज्ञ होने के कारण ही ऐसा कहते हैं।

तथ्य तो यह है कि हमारे देश की मूर्ति कला, चित्रकला श्रौर साहित्य में प्रतीक योजना का बड़ा हाथ रहा है। जो हमारी प्रतीक योजना से श्रनभिज्ञ रहेंगे वे हमारी संस्कृति के मर्म समक्त नहीं सकेंगे। हमारी सम्यता एवं संस्कृति के त्रानेक उपकरणो पर मिथुन विद्या का प्रभाव परिलक्षित होता है। जिस प्रकार मंदिरो पर उत्कीर्ग मिथुन मूर्चियाँ गंभीर दार्शनिक तत्त्व की परिचायक हैं उसी प्रकार रासलीला में कृष्ण के साथ राधा श्रौर गोपियो का रमगा भी गंभीर दार्शनिकता का सूचक है। इस मर्भ को समके बिना वास्तविक काव्य रस ( उज्ज्वल रस ) की उपलब्धि संभव नहीं।

जगनाथ के मंदिर के दर्शक चार प्रकार के होते हैं। कुछ दर्शन वाह्य प्रदेश में स्थित मिथुन मूचियों को श्रश्लीलता एवं श्रसभ्यता का चिह्न मान कर उसे देखना श्रमभ्यता का लच्चा समभते हैं। दूसरे कलाविद् कलाकार की कला पर मुग्ध होकर उसकी सराहना करते हैं ? तीसरे सामान्य भक्त दर्शक उसकी त्रोर विना ध्यान दिए ही मंदिर में भगवान् का वास समभ कर दूर से दंडवत करते हुए ब्रानंदित होते हैं किंतु चैतन्य महाप्रभु सदृश दर्शक मंदिर का वास्तविक रहस्य समभ कर त्रानंद - विभोर हो उठते हैं स्त्रीर समाधिस्थ बन जाते हैं। उसी प्रकार राससाहित्य के पाठक एवं रासलीला के प्रेचको की चार कोटियाँ होती है। कतिपय ग्रश्रद्धालु इसमें ग्रश्लीलता ग्रारोपित कर पढना त्रथवा देखना नहीं चाहते। काव्य-रसिक कवि की काव्य कला

१---एक युग के मदिरों पर अष्ठ मिथुन युग्म का विधान आवश्यक माना जाता था। इनके श्रभाव में "मदिर प्रतीक से सबद्ध सृष्टि के सभी सकेत पूर्ण न होगे श्रीर प्रासाद प्रतीक का निर्माण अपूर्ण रह जायगा। इसलिए मदिरों पर अष्ट मिशुन का बनाना अनिवायं सा है।" मिथुन मूत्तियों की संख्या एक, आठ अथवा पचास रखी जाती है।

की सराहना करते हुए इसके अलंकार, गुण, रीति एवं शृगार रस की प्रशंसा करते हैं। श्रद्धालु जनता गूढ़ार्थ समभने की सामर्थ्य न होने से राधा-कृष्ण प्रेम के पठन और दर्शन से आत्म - कल्याण मानकर उससे आनंदित होती है, पर मूल रहस्य को समभने वाले पहुँचे हुए प्रभु - भक्तसाहित्यिक को इसमें शंकरदेव, चैतन्य, वल्लभ, हरिवंश, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, पोताना, विद्वलदास, तुरंज की मनः स्थिति का अनुभव होने से एक विलच्चण प्रकार के रस की अनुभूति होती है, जिसे आचार्यों ने उज्ज्वलरस के नाम से अभिहित किया है।

जिस प्रकार लोल्लट, शंकु, महनायक एवं श्रिमनवगुप्त ने रसानुभूति तक पहुँचने की मनःस्थिति की व्याख्याये की हैं उसी प्रकार रूप गोस्वामी, जीव-गोस्वामी, शिवचरण मित्र, किव कर्णपूर, गोपालदास, पीतांबरदास, नित्यानंद प्रभृति भक्त श्राचार्यों ने उज्ज्वल रस के श्रनुभूति-क्रम की व्याख्या प्रस्तुत की है। रास साहित्य की यह बड़ी विशेषता है कि इसने काव्य के चेत्र में एक नए रस का श्रनाविल उपस्थापन किया, ६ काव्य रसों के समान इसके भी श्रनुभाव, विभाव एवं संचारी भावों की व्याख्या प्रस्तुत हुई।

रासलीला का मुख्य स्थल देवालय होते हैं। हमारे देवालयो के प्रागण और नाट्यग्रह विशाल होते हैं। इन्हीं स्थलों पर भारत के कोने कोने से समवेत यात्री भगवान् की लीला देखने को उत्सुक रहते हैं। हमारे देवालयों की रच्ना में कलाकार का शास्त्रीय उद्देश्य होता है। देवालय में एक अमृत कलश होता है जिसके ऊपर "कमल कलिका का ऊर्ध्व माग विंदुस्थान है, जो नाद विदु के रूप में साकार सृष्टि का आरंभ है। बंद कमल अविकसित सृष्टि का संकेत है। यहाँ से आनंद स्वरूप परमात्मा आकार प्रहण करने लगता है। इस भावना को आनंदामृत के घट में स्वर्णमयी पुरुष प्रतिमा की स्थापना कर व्यक्त किया जाता है। यह वेदातियों का आनंदघट, वैदिकों का सोमघट, शाक्तों और वैष्णवों की कामकला वा समरसघट, जैनो का केवलत्व, और वौद्धों की शून्यता और करणा है। बिंदु आनंद को लेकर आत्मविस्तार करने लगता है, और आमलक वृत्त अर्थात् त्रिगुणात्मिका प्रकृति का रूप प्रहण करता है। इस प्रकार आमलक की संख्या तीन भी हो सकती है। प्रकृति का आमलक-वृत फैलता हुआ सृष्टि का विस्तार करता चलता है। इसमें देवलोक, मर्स्थलोक, पाताल, देव, दानव, कित्रर, यद्ध, पशु-पद्धी,

मानव, मिथुनादि की सृष्टि करता हुत्रा यह वृत्त भूचक के चतुष्कोण में इक कर स्थिरता प्राप्त करता है श्रौर श्राकार ग्रहण करता है।"

"जपर श्रमृत कलरा से नीचे प्रासाद के चतुष्कोगा तक श्रष्ट - भिन्ना प्रकृति का विकास लतागुल्म, पशु-पत्ती, मिथुन, देव-दानव श्रादि के रूप में दिखाया जाता है। यही श्रष्ट प्रकृति (पञ्च तत्त्व, मन, बुद्धि, श्रहंकार) श्रप्टकोगा के रूप में दिखाई जाती है। यही श्रष्ट-प्रकृति श्रप्ट दल कमल के रूप में श्रंकित की जाती है।"

"भित्तियों पर हंस की प्रतिकृति दिखाई जाती है। हंस प्राचीन काल से जीव का प्रतीक माना जाता है। मुख्यप्रासाद के समीप खिचत मंजिरयों और शृंग के ऊपर धातु विनिर्मित कॅगूरों और कलशों पर पड़ कर चमकते हुए सूर्य, चंद्र और प्रह नक्त्रों के प्रकाश अनंत आकाश में चमकने वाले तारों के रूप में लोकों के प्रतीक हैं और ऊपर उठता हुआ प्रासाद अनंत व्योम में वर्चमान परम पुरुष का प्रत्यक्त रूप है।"

देवालयो पर खचित देव, गंधर्व, ग्रम्सरा, यद्वादि मूर्चियो के हाथों में ढाल, तलवार, वाद्य यंत्र दिखाई पड़ते हैं। ये नर्चन करते हुए गगनगामी रूप में प्रतीत होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि ग्रन्नमय कोप वाले प्राणी के समान ये केवल घरा पर रहने वाले नहीं। प्राणमय शरीरी होने से इनकी ग्रव्याहत गित ग्रंतिर में भी है। वाद्य यंत्र बजाते ग्रौर नाचते गाते हुए ये जगत् स्रष्टा परम पुष्ठप की ग्राराधना में तखलीन ग्रमृतत्व की ग्रोर उड़ते जा रहे हैं। यह मानो 'परम पद की प्राप्ति के लिए जीव मात्र के उद्यम का प्रतीक है।"

इसी प्रकार मिथुन मूर्चियाँ वेद के द्यौ श्रौर पृथिवी हैं। 'मंदिरो पर श्रष्ट मिथुन का बनाना श्रानिवार्य सा है।' इन मिथुन मूर्चियो का तात्पर्य श्रष्ट प्रकृति के साथ चैतन्य का मिलन है। चेतन के विना श्रप्ट प्रकृति निष्क्रिय है। उसमें सिक्रयता लाने वाला चेतन पुरुप ब्रह्म है। ब्रह्म के इन मिथुन रूपो की पूजा का विधान है। इस मिथुन प्रतीक मे परमानंद के उल्लास से सृष्टि के श्रारंभ की, ब्रह्म-जीव की लीला की श्रौर जीव के मोच्च की किया श्रंकित की जाती है।

जनता इस सिद्धांत को विस्मृत न कर दे, इस कारण शिलालेखों पर मनीपियों ने मंदिर-दर्शकों को ब्रादेश दिया है कि जिस शुद्ध बुद्धि से ये

मिश्रुन मूर्चियाँ उत्कीर्ण की नई हैं उसी पावन भावना से इनका दर्शन एवं पूजन विहित है। व

यद्यपि इन मिधुन मूर्चियों के निर्माण का श्रत्यधिक प्रचार मध्ययुग में हु श्रा तथापि ईसा से पूर्व निर्मित सॉची के देवालयों में भी इन मिधुन मूर्चियों का दर्शन होता है। र

उपनिषद् में भी ब्रह्म-जीव एवं पुरुष-प्रकृति, की मिथुन भावना का वर्णन इस प्रकार मिलता है—'ब्रह्म को जब एकाकीपन खलने लगा तो उसने अपना स्त्री पुरुष मिश्रित रूप निर्मित किया। उससे पित-पत्नी का आविर्माव हुआ। उस युग्म से मानव सृष्टि हुई—3

स वै नैव रेमे। तस्मादेकाकी न रमते। स द्वितीयमैञ्छत् स ह एतावान् श्रास, श्रथा स्त्री पुमांसौ संपरिष्वक्तौ। स इमम् एव श्राःसान द्वेधा श्रपातयत्। ततः पितइच पत्नी च श्रभवताम्। तस्मादिदमर्थवृगक्तमिव स्वः इति ह सम श्राह याज्ञवल्क्यः। तस्माद्यम् श्राकाशः ख्रिया पूर्यंत एव 'तां समभवत्' ततो मनुष्या श्रजायन्त।

ऐसे वातावरण में रासलीला का विधान है। जिस प्रकार मिथुन मूर्चियों का निर्माण गृहस्थों के भवनों पर वर्जित है, उसी प्रकार रासलीला का अभिनय केवल देव स्थानों पर विहित है। रासलीला धारियों का वय आजि तक आठ वर्ष से अधिक गहिंत माना जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस गृह पावन भावना से सिद्ध मक्तों ने रास की रचना की उसी भावना से इस काव्य का पठन-पाठन एवं प्रदर्शन होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि रास का शृंगार रस उज्ज्वलरस के रूप में तभी आस्वाद अथवा आस्वाद बनेगा जब रचियता की मनः स्थिति तक पहुँचने का प्रयास किया जायगा।

<sup>1-</sup>Sirpar Inscription, Epigraphic Indica. Vol. XI Page 190.

<sup>2—</sup>The earliest Mithuna yet known is carved on one of the earliest monuments. Yet Known, ie of about the Cen. B. C. in Sanchi Stupa II." Marshall foucher.

३---वृहदारएवक-१. ४. ३

### जैन रासों में काव्य-तत्त्व

जैन रासो के रचियता प्रायः जैनाचार्य ही रहे हैं। यद्यपि उन महात्मात्रो के दर्शनार्थ राजे महाराजे, श्रेष्ठी एवं सामंत भी ग्राया करते थे तथापि उनका संपर्क विशेपकर ग्रामीण जनता से ही रहता था। ग्रशिवित एवं ग्रर्ड-शिच्चित ग्रामवासियो के जीवन को धार्मिकता की ग्रोर उन्मुख करके उन्हें सुख-शाति प्रदान करना इन मुनियो का लक्ष्य था। श्रतएव जैन कवियो ने सर्वदा जनभापा और प्रचलित मुहावरों के माध्यम से अपनी धार्मिक अनु-भूतियों को कलात्मक शैली में जनता तक पहुँचाने का प्रयास किया। उनकी कलात्मक शैली मे तीन कलात्रों — संगीत कला, नृत्य कला एवं काव्य कला — का योग था। लोकगीतो मे व्यवहृत राग-रागिनियों का ब्राश्रय लेकर नृत्य के उपयुक्त काव्यसुनन उनका ध्येय था। उन कवि जैनाचार्यों से जन-सामान्य की दर्शन एवं काव्य-संबंधी योग्यता छिपी नहीं थी। ग्रतएव उन्होने इस तथ्य को सदा ध्यान मे रखा कि दर्शन एवं कान्य का गृढातिगृढ़ भाव भी सहज वोधगम्य बनाकर पाठको के संमुख रखा जाय ताकि उन्हें दुर्बोध न प्रतीत हो। इसी कारण अलंकार-नियोजन एवं रसध्वान के प्रयोग मे वे सदा सतर्क रहा करते थे। इसका परिगाम यह हुआ कि सहज बोधगम्य होने से उनके काव्य त्राज भी ग्रामी ग जनता के प्राण त्रौर धर्म पथ के प्रदर्शक बने हुए हैं।

यद्यपि जैन रासो में प्रायः सभी मुख्य त्रालंकारो की छटा दिखाई पड़ती है तथापि उपमा के प्रति इनकी विशेष रुचि प्रतीत होती है। जैनाचार्य प्रायः

श्रलंकार

त्रपनी त्रानुभूति को सरल-सुबोध किंतु सरस पदा-वली में कहने के त्राभ्यासी होते हैं। सभी प्रकार के

त्रानुपास द्वारा इनकी वाणी में मनोरमता त्राती

जाती है। किंतु जहाँ किसी सक्ष्म विषय का चित्र सामान्य जनता के मस्तिष्क में उतारना पड़ता है वहाँ ग्राम्य जीवन में व्यवद्धत स्थूल पदार्थों के माध्यम से एक के पश्चात् दूसरी तत्पश्चात् तीसरी उपमा की भड़ी लगाकर वे ग्रपने विपय को रोचक एवं सहज बोधगम्य बना देने का प्रयास करते हैं। प्रमाण के लिए देखिए। तपस्वी गौतम स्वामी के सौभाग्य गुण ग्रादि का वर्णन करते हुए कि विनयप्रभ कहते हैं—जैसे ग्राम्रवृत्त पर कोयल पंचम स्वर में गाती है, जैसे सुमन-वन में सुरिम महक उठती है, जैसे चंदन सुगंध की निधि है, जैसे गंगा के पानी में लहरे लहराती हैं, जैसे कनकाचल सुमेर पर्वत ग्रपने

तेज से जगमगाता है उसी भॉति गौतम स्वामी का सौभाग्य समूह शोभाय-

जिस सहकारे कोडल टहुके, जिस कुसुमहवने परिमल बहके, जिस चंदन सीगंध निधि; जिसि गंगाजल लहरे लहके, जिस कण्याचल तेजे अलके, तिस गोतम सोभाग निधि॥

उक्त छंद में आम के लिए सहकार, सुमेर पर्वत के लिए कनकाचल शब्द का प्रयोग कितना सरस और अवसर के अनुकूल है। उसी प्रकार को किल काकली के लिए टहुकना (बार बार एक शब्द की पुनरावृत्ति), परिमल की चतुर्दिक् व्याप्ति के लिए बहकना, गंगा की लहरियों के लिए लहरना और स्वर्ण पर्वत का प्रकाश में भलकना कितना उपयुक्त प्रतीत होता है। अनेक उपमाओं के द्वारा गौतम के सौभाग्य भंडार का बोध पाठक के मन में सहज ही हो जाता है और यह पदावली नृत्य की थिरकन के समय नूपर-भंकार के भी सर्वथा अनुकूल प्रतीत होती है।

दूसरा उदाहरण देखिए---

गौतम स्वामी को उपयुक्त स्थल पाकर विविध सद्गुण इस प्रकार कीड़ा करते हुए शोभा देते हैं जिस प्रकार मानसरोवर में हंस, सुरवर के मस्तक पर स्वर्ण मुकुट, राजीव-वन में सुंदर मधुकर, रत्नाकर में रत्न, गगन में तारागण—

जिन मानस सर निवसे हंसा, जिम सुरवर शिरे कण्यवतंसा, जिम महुयर राजीव वने; जिम रयणायर रयणे विजसे, जिम श्रंवर तारागण विकसे, तिम गोयम गुण केलि रवनि।

किन की प्रतिमा का परिचय उपयुक्त शब्द-चयन में देखते ही बनता है। निवसे, विलसे, विकसे—में कितना माधुर्य है। मानसरोवर के लिए मानसर, इंद्र के लिए सुरवर, समुद्र के लिए रलाकर, श्राकाश के लिए श्रंबर को रखकर किन ने काव्य को कितना सरस श्रीर समयानुकूल बना दिया है। इससे

र-रास और रासान्वयी कान्य-ए० १४३, ढाल छट्टी

२—रास श्रौर रासान्वयी कान्य--१ण्ठ १४३ छद ५२

मानससर, सुरवर, महुवर, रयगायर, श्रंवर की श्रनुपास छ्टा कितनी मनो-हारी वन गई है। जिस प्रकार हंस को ग्रापने मानस के ग्रानुकूल सर (जला शय ) प्राप्त हो गया, स्वर्ण मुकुट को साधारण पार्थिव राजा नहीं ऋषितु सुर वर का शिर स्थान मिल गया, मधुकर को सामान्य वन नहीं कमल वन की उपलिव हो गई, तारागण को विकसित होने के लिए मुक्त अवर मिल गया; उसी प्रकार सद्गुणो का निवास के लिए गौतम स्वामी का चरित्र मिल गया। काव्य की सरसता के साथ चरित्र-चित्रण की कला का सुंदर सामंजस्य देखकर किस सहृदय का मन उल्लसित न हो उठेगा। नृत्य एवं संगीत के श्रनुकूल ऐसा सरस ग्रिमनेय काव्य हमारे साहित्य का शृंगार होने योग्य है। ग्रागं चलकर कवि कहता है कि गौतम स्वामी का नाम श्रपनी लिब्धियों के कारण चारो श्रोर इस प्रकार गूँच रहा है जिस प्रकार शाखात्रों से कल्पवृत्त, मधुर वाणी से उत्तम पुरुष का मुख, केतकी पुष्प से वन प्रदेश, भुजवल से प्रतापी सम्राट् श्रौर घंटारव से जिन मन्दिर। कवि उपमा देते समय किस प्रकार श्रदृश्य से स्थूल दृश्य पदार्थी की श्रोर श्राता गया है। फल्पवृद्ध की उपमा गातम के देवसुलम गुणो की श्रोर ध्यान दिलाने के लिए श्रावश्कक थी। मधुर वागी के द्वारा उत्तम पुरुष की महिमा का गूँजना उसकी श्रपेद्धा श्रधिक वोधगम्य बना। इससे एक तथ्य का उद्घाटन भी हो गया कि उत्तम पुरुप को कटुभापी नहीं हाना चाहिए। इसके उपरात तीसरी उपमा में कतकी पुष्प से बन प्रदेश का सुरिभ-परिपूर्ण होना श्रौर भी विषय को स्पष्ट कर देता है। प्रत्येक ग्रामीण जन इस स्थिति से पूर्ण परिचित होता है। तदुपरांत चौथी उपमा देशकाल के लिए कितनी उपयुक्त है। यदि राजा प्रतापी बनना चाहता है तो केवल अपने सैन्य वल पर ही निर्भर न रहे। उसमें ऋपना बाहुवल भी होना चाहिए। जिस राजा में अपना पुरुवार्थ होगा, संकटो से (विदेशी शासकों के अत्या-चार से ) जूरमने की सामर्थ्य होगी वहीं, यशस्वी वन सकता है। उसके यश से देश का कोना कोना गुँ जरित हो उठता है। इसका अनुभव काव्य के रचनाकाल चौदहवीं-पंद्रह्वीं शताब्दी में प्रत्येक भारतवासी को हो रहा था।

ग्रंतिम उपमा कितनी स्पष्ट है। जिनवर के मंदिर का घंटारव से गुंजरित होने का ग्रनुभव नित प्रति प्रत्येक व्यक्ति को होता रहता है। इस प्रकार सूक्ष्म से स्थूल की ग्रोर उपमा की गति को वढ़ाते हुए कवि पाठक के मन में प्रस्तुत विषय को स्पष्ट कराते समय श्रानेक नए तथ्यों का उद्घाटन भी करता चलता है।

जिसं सुर तरुवर सोहे साखा, जिस उत्तम सुखे मधुरी भाषा, जिस वन केतकी महमहे ए; जिस सूमिपति भूय बल चमके, जिस जिण-मंदिर घंटा रणके, गोयम लब्धे गहगहे ए॥

इस छंद में सोहे, महमहे, गहगहे, चमके, रणके श्रादि शब्दों की श्रनु-प्रास छटा के साथ साथ श्रवसर के उपयुक्त शब्दों का चयन किन की प्रतिभा का द्योतक है। सुरतक्वर श्रीर उत्तम पुरुष का मुख सुशोभित होता है, केतकी से बन महमह करता है। भुजबल से भूमिपति चमकता है श्रीर घंटा से जिण मंदिर रणक उठता है। इसे काव्य नहीं तो श्रीर क्या कहा जा सकता है।

गौतमस्वामी रास में उपलब्ध उपमा की शैली श्रठारहवीं शताब्दी के कि भीखन में भी दिखाई पड़ती है। एक स्थान पर किव कहते हैं—

सर सर कमल न नीपजै, वन वन अगर न होय वर वर संपत्ति न पामिए, जन जन पंडित न होय, गिरिवर गिरिवर गज नहीं, फल फल मधुर न स्वाद सबही खान हीरा नहीं, चंदन नहीं सब बाग, रलशिश जिहाँ तिहूँ नहीं, मिणधर नहीं सब नाग, सबही पुरुष सूरा नहीं, सब ही नहीं ब्रह्मचार। सबही सीप मोती नहीं, केशर नहि गामोगाम, सगला गिरि में स्वर्ण नहीं, नहि कस्त्री नो ठाम॥

ब्रह्मचर्य श्रीर ब्रह्मचारी की विशेषता श्रीर दुर्लभता का ज्ञान कराने के लिए किन ने कितनी ही उपमायें एकत्रित 'कर दी हैं।

इसी युग के पंजाब के योद्धा किव गुरु गोविंद सिंह के वैष्ण्य रास का काव्य सौंदर्य देखिए-

शारदीय ज्योत्स्ना में यमुना-पुलिन पर रास मंडल की धूम मची है। गोपियाँ उस रासमंडल के अमृत सागर में किस प्रकार कलोल कर रही हैं—

जल में सफरी जिम केलि करें तिम ग्वारनियाँ हरि के सँग डोलें। अयों जन फाग को खेलत हैं तिहि माँतिहि कान्द के साथ कलोलें॥ कोकिलका जिम बोलत है तिम गावत ताकी वरावर बोलें। स्याम कहें सभ ग्वारनियाँ इह भाँतन सो रस कान्द निचोलें॥

कविवर की दृष्टि में इस रास मंडल का प्रभाव गोपीजन एवं पृथ्वी-मंडल तक ही परिसीमित नहीं, इसके लिए सुरवधुएँ एवं देवमंडल भी लालायित है।

खेलत ग्वारन मिस् सोऊ किव स्थाम कहें हिर जू छिव वारो। खेलत है सोउ मैन भरी इनहूँ पर मानहु चेटक हारो॥ तीर नदी विज भूमि विखे श्रति होत है सुंदर भाँत ग्रखारो॥ शिक रहे प्रियवी के सभै जन रीक रही सुर मंडल सारो।

रास मंडल में नर्चन करते समय तृत्य श्रौर संगीत की ध्विन से गंधवंगण -श्रौर तृत्य सौंदर्य से देववधुऍ भी•लजित हो जाती हं—र

गावत एक नचै इक ग्वारिन तारिन किंकिन की धुनि याजै। ज्यों म्रिग राजत बीच म्रिगी हरि त्यों गन ग्वारिन बीच बिराजे॥ नाचत सोड महाहित सो किंव स्थाम प्रभा तिनकी इम छाजै। गाइव पेखि रिसे गन गध्रव नाचव देख वधू सुर लाजै॥

पंजावकेसरी एवं भारतीयता के पुजारी गुरु गोयिन्द सिंह की रास रचना में भापा का माधुर्य श्रोर भावो की छटा देखते ही बनती है। किंतु रास रचना का यह कम पंजाव में कदाचित् समाप्तवाय हो गया। किंतु श्रासाम में शंकर देव से श्राज तक इसकी धारा निरंतर प्रवाहित होती जा रही है। जैनरास की यह विशेषता है कि इसकी परंपरा एक सहस्र वर्ष से श्राविन्छन वनी हुई है। जैनाचार्य श्रद्यापि लोकगीतों में व्यवद्धत राग-रागिनियों का श्राव्य लेकर रास श्रीर रासान्वयी काव्य की रचना करते चले जा रहे हैं।

तेरा पंथी के नवें श्राचार्य श्री तुलसी ने संवत् २००० वि० के समीप 'उदाई राजा' के जीवन पर उपदेशपद रास की रचना की है। जिसका साराश इस प्रकार है—

१---गुरु गोविंद सिंह-कृष्णावतार-छद ५३०

२— " " ,, ५३१

राजा उदाई सिंघ देश का सम्राट था। मगध—सम्राट उदयन से यह भिन्न था। जब भगवान् महावीर उसके राज्य में पधारे तो उसने भगवान् की वड़ी भक्ति की श्रौर स्वयं दीच्चित होने का विचार करने लगा। दीचा से पूर्व, राज्य की व्यवस्था करते समय उसने श्रपने पुत्र श्रमीचकुमार को राज्यशासन के कारण होने वाले श्रनेक पाप कर्मों से बचाने के लिए राज्य भार न देकर, श्रपने भानजे केशी कुमार को राज्याधिकारी बनाया। पिता का पवित्र उद्देश्य न समभने के कारण श्रमीचकुमार दुखी होकर श्रपने ननिहाल चला गया।

कालांतर में उदाई एक दिन साधु-ग्रवस्था में केशी की राजधानी में पहुँचे। केशी सशंक हुन्रा कि कहीं यह षड्यंत्र करके मुक्त से राज्य छीन कर त्रापने पुत्र को देने तो नहीं त्राये हैं ? उसने नगर में घोषणा कर दी कि कोई नगर-निवासी किसी साधु को त्राश्रय न दे; कितु त्रापने प्राणों को संकट में डालकर भी एक कुम्हार ने साधु उदाई को स्थान दिया। इतना ही नहीं, उस श्रावक ने साधु के रोग का उपचार भी एक वैद्य के द्वारा कराना प्रारंभ किया। राजा केशी ने वैद्य से बलात्कार श्रोषधि में विष दिला दिया श्रोर उदाई मुनि का देहावसान हो गया। इस घटना से कुपित होकर एक देव ने त्रापनी देवशक्ति से सारे शहर को ध्वस्त कर दिया। केवल उस कुम्हार का घर ही श्रवशिष्ट रहा।

श्रमीचकुमार भी संयमी बना, पर पिता के प्रति उसका रोष शांत न हो सका। श्रंत समय में भी उसने श्रपने पिता उदाई के प्रति द्वेष भाव ही व्यक्त किया। श्रतः मृत्यु के उपरात वह निम्न श्रेगी का देव बना।

जैन रासों की दूसरी काव्यगत विशेषता है—लोकसंगीत के साथ इनकी पूर्ण ब्रान्वित । जैनाचार्यों ने लोकगीतों विशेषकर स्त्रियों में प्रचलित राग

रागिनियों के माध्यम से ऋपने काव्य को गेय ऋथवा जैन रास श्रीर ऋभिनेय बनाने का सदा ध्यान रखा। यह क्रम लोक संगीत आज तक निरंतर चला जा रहा है। दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानक वासी, मूर्चिपूजक, तेरापंथी सभी

श्राचार्य श्रपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए लोक गीतों की सहायता लेते रहे हैं। इसी कारण जिन जैन रासो में काव्य छटा धूमिल पड़ती दिखाई पड़ती है उनमें लोकगीत के द्वारा संगीत की सरसता श्रनायास ही श्रा जाती है श्रीर काव्य सप्राण हो उठता है। इसी कम में श्राचार्य तलसी का 'उदाई

राजा' का रास मिलता है। यह रास आज दिन राजस्थान में स्थान स्थान पर निम्नलिखित लोकगीतों के आधार पर गाया जाता है। इस रास के बोल है—

डाल ११—राग—भैंवर रो मन ले गई सोनारी। श्रंतरा डाल—राग—म्हाँरी रस सेलिड्याँ॥ डाल मूल—राग—भैंवर रो मन ले गई सोनारी॥ डाल ८—राग—म्हाँरे निबुवा ले दो। डाल ७—राग—सुद्दाग माँगण चाली॥ डाल ६—राग—बना गहरो रंग रंग लाज्यो॥

कथावस्तु की दृष्टि से इस रास में कान्य-सौदर्य तो है ही, संगीत की सरसता आ जाने से सामाजिक पर इसका प्रभाव और भी गंभीर बन जाता है। इस रास की भाषा आधुनिक बोलचाल की जनभाषा है। उदाहरण के लिए देखिए। अभीच का हृदय केशी को राज्य देने पर पिता के प्रति आकोश के कारण अशांत बना है—

उर बिच करुण कष्ट उमदायो। वज्राहतवत् मूर्छा पायो। सबय मिली शिर सलिल सिंचायो। चेतनता लिह दुदं दिखायो। 'तुलसी' धन्य सुगुरु पथ पायो॥

इस रास की रचना-शैली से प्राचीन परंपरा का श्रनुमान लगाते हुए यह निर्भ्रोत रूप से कहा जा सकता है कि जनभापा श्रीर लोकसंगीत के माध्यम के बल पर जनकचि को परिमार्जित करने के पावन उद्देश्य से एक सहस्र वर्ष तक जैन रास की श्रजस्र धारा प्रवाहित होती चली जा रही है।

रास की शैली पर जैन श्रौर वैष्णव कवियों ने 'व्याहुलो' की भी रचना की है। जैनाचार्य भीखण स्वामी श्रौर प्रायः उनके समकालीन ध्रुवदासजी के 'व्याहुले' का विवेचन करने से यह प्रतीत होता है

'व्याहुलं' का विवचन करन सं यह प्रतात हाता ह व्याहुलों कि जहाँ जैनाचार्य व्याह को बंधन समभ कर उससे मुक्ति पाने का उपदेश दिया करते थे, वहाँ वैष्णव भक्त राधा-कृष्ण के व्याह का सुग्रवसर ढूँढ़ा करते थे। भीखण स्वामी समाज में प्रचलित वैवाहिक रीतियों के श्राधार पर विवाह-बंधन से मुक्त होने की शिद्धा देते हुए कहते हैं—

"श्रव दूल्हा विचारा मायाजाल में पूर्णतया फॅस जाता है। उसे कन्या पत्त के सामने हाथ जोड़कर चाकर की तरह खड़ा रहना पड़ता है। विषयांघ दूल्हे को यह विस्मृत हो जाता है कि इस मायाजाल का दुष्परिशाम उसे कितना भोगना पड़ेगा। उसे परिवार का संचालन करने को चोरी, हत्या, भूठ, दासता श्रोर चाटुकारिता के लिए वाध्य होकर श्रपना जीवन विनष्ट करना होगा ।—

घर चिन्ता लागी घणी, दिन सूरता जाय। श्रक्ठते छते तिरकतो, तरफे फाँसी मांथ। चोर कसाई ऋण दगो, सूठ गुलामी बेठ। इतरा बाना श्रादरे, तोइ नीठ मरीजै पेट ॥

विवाह के ऋगु से उऋगु होने के लिए नाना कष्टों का सामना करते हुए वर की दुर्दशा का चित्र खींचा गया है। व्याह-ऋगु समाप्त होता ही नहीं तब तक पुत्र-पुत्रियों की रंग्णावस्था के कारण ऋगु-चिंता, उनकी शिद्धा श्रीर दीद्धा, उनके विवाह का भार, उत्सव के समय मित्रो एवं कुटुंबियों को भोज देने का व्यय सर पर श्रा पड़ता है श्रीर सारा जीवन दुखदायी बन जाता है। श्रतएव घर की सपित्त गॅवाकर मायाजाल मोल लेने वाले की मूर्खता को क्या कहा जाय।

परण्यो जब उजम हुतो, श्रब गयो तन सोख। गले बॉधी कलेषणी, श्ररु रुपिया लीधा खोस॥

इंसके विपरीत धुवदास जी का 'व्याहुला' सिखयों के विनोद का परिगाम है। वे राधाकृष्ण के सेवारस में ऐसी पगी हुई हैं कि इनके अतिरिक्त उन्हें और कुछ रचता ही नहीं। राधा और कृष्ण मौर-मौरी पहन कर विवाह-वेदी पर आसीन हैं। उनकी शोमा का वर्णन करते हुए अवदास कहते हैं—

> नवसत सिंगारे श्रंग श्रंगिन भत्तक तन की श्रित बढ़ी। मौर मौरी सीस सोहै मैन पानिप सुष चढी॥ जलज सुमनिन सेहरे रचि रतन हीरे जगमगै। देखि श्रद्सुत रूप मनमथ कोटि रित पाइन लगे।

१--भीखण स्वामी, न्याहुला, छद ६व

जहाँ भीखण स्वामी ने मौर-मौरी, मेंहदी श्रादि को दुख का कारण विताया है वहाँ श्रुवदास जी ने राधा कृष्ण के संपर्क से इन पदार्थी का श्रानंद-दायक होना सिद्ध किया है—

सुरँग महदी रंग राचे चरन कर श्रति राजही। विविध रागनि किंकिनी श्रह मधुर नृपुर बाजही॥

उस शोभा को देखकर-

'तिहिं समै सिष लिलतादि हित सों हेर प्रानन वारही। एक वैस सुभाव एकै सहज जोरी सोहनी।'

भक्त श्रुवदास प्रभुप्रेम की डोरी को मुक्ति से श्रुधिक श्रेयस्कर मान कर कहते हैं—

'एक डोरी प्रेम की 'ध्रुव' बँधे मोहन मोहनी'

यद्यपि स्थूल दृष्टि से देखने पर वैष्णाव श्रौर जैन कवियो की साधना-पद्धति श्रौर काव्य-शैली में भेद दिखाई पड़ता है कितु सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर दोनों को हम एक ही भूमिका पर पाते हैं।

श्रात्मानुभूति को श्रजस्र धारा में देशकाल, जातिधर्म, स्व-पर का मेदभाव विलीन हो जाता है। जब श्रनुभूति श्रात्मिक न्यापार का सहज परिणाम
वन जाती है तो उसकी परिधि में प्रवेश पाने को सत्य, शिव श्रौर सौंदर्य
लालायित हो उठते हैं। श्रलंकार, छंद, रस श्रादि कान्यगुण हाथ जोड़े उस
दिन्य दृष्टि की प्रतीचा करते हैं। भक्त किव की श्रनुभूति के श्रखंड राज्य में
उन सबके उपयुक्त स्थान निर्द्धारित रहता है। वे स्वतः श्रपने श्रपने स्थान
पर विराजमान हो जाते हैं, भक्त किव उन्हें श्रामंत्रित करने नहीं जाते। इसी
कारण कहा जाता है कि 'समस्त कान्य शैलियों श्रौर कान्य स्वरूपों में श्रनुभूति
की श्रखंड एकरूपता का श्रनवरत प्रवाह दिखाकर भारतीयों ने कान्य की
सार्वजनीनता श्रौर सार्व भौमिकता सिद्ध की'।

यह संभव है कि कोई उपासक किव अपनी अनुभूति और अभिन्यक्ति में पूर्णतः एकरूपता स्थापित न कर पाए, पर यदि उसकी अनुभूति परिपक्क है तो उसकी अभिन्यक्ति में आदर्शमय साधन का अभाव भी उसकी रचना को कान्यदोत्र से वहिष्कृत करने में समर्थ नहीं हो सकता। तथ्य तो यह है कि

१ श्रुवदास, न्याहलो, इस्तलिखित प्रति (का० ना० प्र० स०) १८ र

'भी श्रमुभूति में श्रमिन्यक्ति की स्मता नहीं होती वह श्रमुभूति न होकर कोरी इंद्रियता या मानसिक जमुहाई मात्र है।'

जीवन के परमतत्त्व का संदेश विरले ही किव सुन पाते हैं श्रौर उन्हें काव्यरस में संपृक्त करके वितरित करनेवाले तो श्रौर भी दुर्लभ हैं। रास के कितपय मेघावी किव उन्हीं किवयों में परिगणित होने योग्य हैं जिनकी लेखनी से काव्यकला धन्य बन गई।

### रास साहित्य की डपयोगिता

१—समान के ऐसे वर्ग का स्वामाविक चिरत्रचित्रण जिसने जीवन के मोगो का सामना करते हुए गुक्दी ज्ञा श्रौर तपसाधना के बल पर आमुिष्म-कता की आर अपने मन को उन्मुख किया। उन तपस्वी मनीिषयों को जिन-जिन बाधाओं एवं प्रलोभनों से युद्ध करना पड़ा, उनका मनोहारी आख्यान इन ग्रंथों में आंकित मिलता है। सांसारिकता के पंक से पंकिल सूक्ष्म मानस, काया अध्यात्म-गंगा में स्नान करने पर जिस प्रक्रिया द्वारा दिव्य एवं जगमंगलकारी बन सकती है उसकी व्याख्या हमें इन रासकाव्यों में मिलती है। आतः चरित्रविकास का क्रम समक्तने में ये रासकाव्य सहायक सिद्ध होते हैं।

२—भारतीय इतिहास-निर्माण मे राजा महाराजाश्रो के विजय-विलासो, श्रस्त्रास्त्रो एवं सैन्यशक्तियों का ही योग माना जाता था किंतु जब से विद्वानों का ध्यान श्रपनी सम्यता श्रौर संस्कृति के उथल-पुथल, सामाजिक गतिविधियो, धामिक श्रादोलनों के उत्थान-पतन की श्रोर जाने लगा है तब से रास एवं रासान्वयी काव्यों के श्रनुशीशन की श्रोर शोध कर्त्ताश्रों का ध्यान श्राकर्षित हुश्रा है। श्रतः भारतीय चिंता-धारा की सम्यक् ज्ञानोपलिंध में इन रास काव्यों की उपादेयता मुक्तकंठ से स्वोकार को जाने लगी है।

३—ऐतिहासिकों ने शस्त्र-युद्ध के विजेता श्रौर विजित का विवरण तो इतिहास ग्रंथों में सुरिच्चित रखा किंतु उन श्रध्यात्म विजेताश्रों के जीवन की उपेचा की जिन्होंने स्वेच्छा से बड़ी से बड़ी विभूति को ठुकरा दिया श्रौर जिन्हें जगत् का भीषण से भीषण शत्रु कभी एक च्या के लिए पराजित न कर सका। ऐसे योद्धाश्रों में भरतेश्वर बाहुबली जैसे सामंत, कुमारपाल वस्तु-पाल जैसे राजा, श्रंजनासती जैसी नारी, नेमिकुमार जैसे मुनि, वृद्धिविजय

नाणि जैसे पंडित ग्रादि विख्यात है। इन लोगों की जीवनगाथा का सत्य परिचय हमें इन रास ग्रंथों में उपलब्ब है जिन्हें उनकी शिष्य-परंपरा ने सुरिच्चत रखा है। कुपारपाल, वस्तुपाल, जगड़ु ग्रादि रास काव्यों में इस प्रकार के इतिहास की प्रचुर सामग्री उपलब्ध है।

४—हमारे देश के इतिहास में जिस प्रकार राजवंशों की कार्याविलयों को ग्राखंड रखने की परिपारी थी उसी प्रकार रासकाव्यों में जैनाचार्यों की शिष्य परंपरा द्वारा उनके कृत्यों एवं विचारों को सुरिच्चित रखने की दीर्घ परंपरा चली ग्रा रही है। इन ग्राचार्यों के विविध गच्छ थे जिनमें ग्रागम गच्छ, उपकेश गच्छ, खरतर गच्छ, तपा गच्छ, रलाकर गच्छ, ग्रांचल गच्छ, दृद्धतपा गच्छ, सागर गच्छ प्रश्वित प्रमुख गच्छों के ग्रानेक ग्राचार्यों के जीवन का कमवद्ध इतिहास प्राप्त होता है। इन ग्राचार्यों ने समाज के सदाचार-रच्ण एवं ग्राथ्यात्म-चिंतन में ग्रापना तपोमय जीवन समर्पित कर दिया। ग्रातः उनका जीवन-काव्य समाज के एक उपयोगी ग्रंग का परिचय देने में सहायक सिद्ध होता है।

५—जिस प्रकार टा॰ फ्लीट ग्रादि विद्वानों ने पौराणिक उपाख्यानों के ग्राधार पर पौराणिक काल की सम्यता एवं संस्कृति, राजनैतिक एवं सामाजिक स्थितियों का विवरण प्रस्तुत किया है उसी प्रकार कई विद्वानों ने रासमाला के ग्राधार पर पश्चिमीं भारत के सास्कृतिक एवं राजनैतिक इतिहास का निर्माण किया है। पट्टाविलयों में जैनाचार्यों के काल का यथातथ्य रूप में वर्णन मिलता है। पट्टावीश ग्राचार्यों की जन्मतिथि, शिच्चा-दीच्चा ग्रादि का संकेत प्रत्येक रास की प्रशस्ति ग्रथवा कलश में विद्यमान है। ग्रातः इनके द्वारा मध्ययुगीन सांस्कृतिक चेतना का विकास समक्तने में सहायता मिलती है।

६—जन सामान्य की बोधगम्यभाषा एवं काव्य-शैली में मानवोषयोगी नीति नियमो, धार्मिक सिद्धांतों के उपदेश का स्तुत्य प्रयास रास काव्य में प्राय: सर्वत्र परिलक्तित होता है। इस प्रयास से जन साधारण का मंगलमय इतिहास निर्मित हुन्ना है। उस इतिहास की भाँकी देखकर जीवन को विकसित करने का सुन्नवसर प्राप्त होता है। रास काव्य की यह विलक्त्याता कि इसमें काव्य, इतिहास एवं धर्म-साधना की त्रिवेशी का एकत्र दर्शन होता है। ७—रास काव्यों में किवयों के बुद्धि वैभव, काव्य चमत्कार, श्रलंकार-छटा, एवं कल्पनाविलास का जो निखरा सौंदर्य दिखाई पड़ता है वह श्रति रमणीय एवं हृद्य है। श्रतः काव्यरस की उपलब्धि के लिए यह साहित्य पठनीय है।

= श्रालोचको का एक वर्ग धार्मिक साहित्य को रस-साहित्य में परिगिशात न कर कोरी उपदेशात्मक पद्यरचना मानना चाहता है। किंतु ऐसे श्रालोचक रास साहित्य के उस प्रवल पच् की अवहेलना कर जाते हैं जिसका प्रभाव परवर्ची भारतीय साहित्य पर स्पष्ट भलकता है। रास की छंद-शैली कथावस्तु, प्रकृति-निरूपण्, दार्शनिक सिद्धात स्रादि विविध उपादानीं एवं विधानों का मध्यकालीन साहित्य पर प्रभाव स्पष्ट भलकता है। यदि रास काव्यों में काव्य सौष्ठव नितात उपेचित भी होता तो भी यह साहित्य प्रभाव की दृष्टि से भी श्रध्येय होता कितु रास-साहित्य में रस की उपेचा कहाँ। उपदेशपद सिद्धांतो को हृदयंगम कराने की नवीन पद्धति का त्रानुसरण करते हुए काव्यरस श्रीर श्रध्यात्मरस का जैसा मिश्रण रास साहित्य में देखने को मिलता है वैसा कबोर, सूर, तुलसी के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं दिखाई पड़ता। इसी कारण डा॰ हजारी प्रसाद चंदवरदाई, कबीर एवं सूर को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ किव स्वीकार करते हैं। उनका मत है: कि "इधर जैन-ग्रपभ्रंश-चरित-काव्यों की जो विपुल सामग्री उपलब्ध हुई है. वह सिर्फ धार्मिक संप्रदाय के मुहर लगने मात्र से त्रालग कर दी जाने थोग्य-नहीं है। "धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से श्रलग नहीं की जा सकती। "केवल नैतिक श्रौर धार्मिक या श्राध्यात्मिक उपदेशों को देखकर यदि हम ग्रंथों को साहित्य-सीमा से बाहर निकालने लगेंगे तो हमें श्रादि कान्य से भी हाथ धोना पडेगा।

६—रास काव्य के रचियता प्रायः विरक्त साधु-महात्मा होते थे। उनके समस्त जीवन का उद्देश्य आत्म-समर्पण एवं परिहत-चितन हुआ करता था। जन सामान्य के जीवन को विकासोन्मुख बनाने के विविध साधनों का वे निरंतर चिंतन करते थे। रास की गेय एवं अभिनेय पद्धति का आविष्कार उनके इसी चिंतन का परिणाम है। अतः रास काव्यों के अध्ययन से उनम

१--हिंदी साहित्य का श्रादिकाल--डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० ११

मनीिषयों की मौलिक उद्भावना का ज्ञान प्राप्त होता है, जिन्होंने श्रनिकेतन रहकर ग्रहस्थों का मंगलमय पथ हूँ निकाला था।

१०—हिंदी साहित्य के श्रादिकाल की जिस विच्छिन्न शृंखला की श्रोर शुक्त जी बारवार ध्यान दिलाते थे उसकी कड़ी का ज्ञान इन रास काव्यों के द्वारा सरलता से हो जाता है। कबीर, तुलसी, सूर श्रादि महाकवियों ने पुरानी हिंदी का जो साहित्य पैतृक-संपत्ति के रूप में प्राप्त किया था उसका श्रनु-संघान इन रास काव्यों के श्राघार पर किया जा रहा है। श्रतः इस दृष्टि से भी रास काव्यों का महत्त्व है।

११—रास काव्यों का सबसे श्रिधिक महत्त्व भाषाविज्ञान की दृष्टि से सिद्ध हुन्ना है। परवर्ती श्रपभंश एवं मध्यकालीन हिंदी भाषा के मध्य जन सामान्य की व्यावहारिक भाषा क्या थी इसका सबसे श्रिधिक प्रामाणिक रूप रास काव्यों में विद्यमान है। ग्रतः न्यूनाधिक चार शताब्दियों तक समस्त उत्तर भारत के कोटि कोटि कंठों से गुंजरित होने वाली श्रीर उनके सुख-दुख, मिलन-विरह के च्यां को रसिक्त करने वाली भाषा के लावयय का मूल्याकन क्या कम महत्त्व का विषय है! तात्पर्य यह है कि भाषा-विज्ञान की दृष्टि से भी रास काव्यों का श्रनुशीलन साहित्य-शास्त्रियों के लिए श्रनिवार्य है।

१२—मध्ययुग के सिद्धसंतो श्रौर प्राणों की श्राहुति देनेवाले सामंतों ने मानव में निहित देवत्व को जगाने का जो सामूहिक प्रयास किया उसकी श्रिमेक्यिक्त इस रास साहित्य में विद्यमान है। श्रतः उस काल की धर्मसाधना की सामूहिक श्रिमेक्यंजना होने के कारण राससाहित्य का श्रध्ययन साहित्यक दृष्टि से वाछनीय ही नहीं श्रिपित श्रिनिवार्य है। श्रन्यथा साहित्य केवल शिच्चित जनता की मनोवृच्यिंग का दर्पण रह जायगा, 'मानवसमाज के सामूहिक चित्त की श्रिभेक्यक्ति' उसमें न हो पाएगी।

# कवि परिचय

# जिनदत्तासूरि

भारतीय साहित्य-शास्त्रियों में श्राचार्य हेमचंद्र का विशिष्ठ स्थान है। उनके प्रभाव से श्रपभ्रंश साहित्य भी प्रभावित हुआ। संस्कृत श्रीर प्राकृत भाषा के विद्वान् श्राचार्य जनभाषा श्रपभ्रंश में रचना जनहित के लिए श्रावश्यक समम्भने लगे थे। ऐसे ही समय सं० ११३२ वि० में वाच्छिग नामक श्रावक की पत्नी बाहड़ (देवी) के गर्भ से घोलका नामक स्थान में एक शिशु उत्पन्न हुआ। जिसका जन्मजात नाम सोमचंद्र था। सं० ११४१ वि० में इसने धर्मदेवोपाध्याय से दीचा ग्रहण की श्रीर तत्कालीन प्रसिद्ध जैनाचार्य जिनवल्लभ सूरि के देहावसान होने पर चित्रकृट में संवत् ११६६ वैशाख वदी छुट्ठ को देवमद्राचार्य से सूरि मंत्र लिया। श्रीर जिनदत्त सूरि के नाम से प्रख्यात हुए।

वागड़ देश में भ्रमण करते हुए श्रापने श्राचार्य जिनवल्लभ सूरि की स्तुति में २१ मात्रावाले कुंद छंद में ४७ कड़ियो की रचना की। तदुपरांत इन्होंने 'उपदेश रसायन रास' की रचना की जिसका परिचय रास के प्रारंभ में दिया गया है।

इनके जन्मस्थान के विध्वंस के विषय में उल्लेख मिलता है कि सं० १२०० में राजा कुमारपाल के राज्य में एक बार दस्युदल का प्रवल प्रकीप फैला और संभवतः उसी कोपामि में इनकी जन्मभूमि भस्मीभूत हो गई। ऐसा प्रतीत होता है कि तदुपरांत उन्होंने अपने जन्मस्थान से सर्वथा संबंध-विच्छेद कर लिया। सं० ११७० वि० में उनके एक शिष्य जिनरित्त ने पल्ह कि विरिचित एक संस्तुति की प्रतिलिपि घारा नगरी में प्रस्तुत की जिससे इस आचार्य जिनदत्त सूरि की महत्ता का अनुमान लगाया जा सकता है—

व्याख्यायते तत् परमतत्त्वं येन पापं प्रण्ड्यति । श्राराष्यते सः वीरनाथः कविपव्हः प्रकाशयति ॥ धर्मः स दयासंयुक्तः येन वरगतिः प्राप्यते । चापः स श्रखंडितकः यः वन्दित्वा सुक्रभ्यते । संवत् १२११ की त्रापाढ़ सुदी एकादशी को अजयमेच में त्राप का देहावसान हो गया।

### श्रव्दुल रहमान

संदेश रासक के रचियता श्रद्दरहमाण (श्रव्दुल रहमान) की जन्म-तिथि श्रमी तक श्रनिणींत है। किंद्र संदेशरासक के श्रंतःसाक्ष्य के श्राधार पर मुनि जिन विजय ने किंव श्रव्दुल रहमान को श्रमीर खुसरों से पूर्ववर्ती सिद्ध किया है श्रीर इनका जन्म १२ वीं शताब्दी में माना है।

एक दूसरे इतिहास लेखक केशवराम काशीराम शास्त्री का अनुमान है कि अव्दुल रहमान का जन्म १५ वी शताव्दी में हुआ होगा। शास्त्री जी ने अपने मत का कोई प्रमाण नहीं दिया है। 'संदेश रासक' के छुंद तीन और चार के आधार पर इतना निभ्रोत कहा जा सकता है कि भारत के पश्चिमी भाग में स्थित म्लेच्छ देश के श्रंतर्गत मीरहुसेन के पुत्र के रूप में अव्दुल रहमान का जन्म हुआ जा प्राकृत काव्य में निपुण था। के० का० शास्त्री का अनुमान है कि पश्चिमी देश में भक्च के समीप चैमूर नामक एक नगर था जहाँ मुसलमानी राज्य स्थापित होने पर अव्दुल रहमान के पूर्व ने किसी हिंदू कन्या से विवाह कर लिया और उसी वंश में अव्दुल रहमान का जन्म हुआ जिसने प्राकृत एवं अपभ्रंश का अध्ययन किया और अपने अंथ की रचना साहित्यिक अपभ्रंश के स्थान पर प्राम्य अपभ्रंश में की।

इस कि की अन्य कोई कृति उपलब्ध नहीं है। 'संदेश रासक' की हस्तिलिखत प्रति पाटण के जैन मंडार में मिली है। इससे ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि किन्हीं कारणों से किन पाटण में आकर वस गया होगा और हिंदुओं तथा जैनों के संपर्क में आने से उसने संस्कृत-प्राकृत-अपभ्रंश का अभ्यास कर लिया होगा। इससे अधिक इस किन का और कोई परिचय संभव नहीं।

### सुमतिगणि का परिचय

'नेमिनाथ रास' में रासकार सुमितगिए। ने श्रपने को जिनपित स्रि का शिष्य वतलाया है। श्रापके जीवन का विशेष परिचय श्रज्ञात है। श्री भॅवरलाल नाहटा का श्रनुमान है कि श्राप राजस्थानी थे श्रीर श्रापकी दीचा

१---केशवराम काशीरामशास्त्री-कविचरित, भाग १-ए० १६-१७

सं० १२६० ग्राषाढ़ शुक्क ६ को हुई थी। संभवतः श्रापका दीचा-संस्कार लवणखेटक ग्रर्थात् खेड़पुर में हुन्ना था। गुर्वाविल से यह ज्ञात होता है किः संवत् १२७३ में जिनपित सूरि श्रपने शिष्य वर्ग के साथ हरिद्वार में पधारे थे ग्रीर वहाँ नगरकोट के महाराज पृथ्वी जंद के साथ काश्मीरी राजपंडित मनोदानंद भी विद्यमान थे। पंडित मनोदानंद ने सूरिजी को शास्त्रार्थ के लिए ग्रामंत्रित किया। सूरि जी की श्राज्ञा से श्री जिनपालोपाध्याय ग्रीर श्री सुमतिगिण शास्त्रार्थ में संमिलित हुए। इन लोगों ने काश्मीरी पंडित को शास्त्रार्थ में पराजित किया।

# [ रचनाएँ—

इनकी कई रचनाएँ उपलब्ध हैं जिनमें प्रमुख रचना 'गण्धरसार्धशतक-वृत्ति' सं० १२६५ में विरचित हुई। १२१०५ श्लोक की टीका भी जो १५० गाथा के मूल पर लिखी गई है आपके रचना-कौशल की परिचायक है। नेमिनाथ रास आपकी प्रारंभिक रचना प्रतीत होती है। आपकी विद्वचा के संबंध में गुर्वाविल में इस प्रकार उद्धरण मिलता है, "तथा वाचनाचार्य स्रप्रभकीर्तिचन्द्रवीर प्रभगणि—सुमतिगणि नामानश्चत्वारः शिष्याः महा-प्रधानाविष्यन्नावर्तन्ते। येषामेकैकोऽप्याकाशस्य पततो धरणे च्नमः।"

### प्रज्ञातिलक

कच्छूली रास के रचियता प्रज्ञातिलक सूरि का जीवन वृत्तात विशेष रूप से उपलब्ध नहीं है। इन्होंने कोरंटा नामक स्थान पर सं० १३६३ वि० में कच्छूली रास की रचना की। कच्छूली आबू के समीप एक प्राम है जिसका वर्णन इस रास में किया गया है। किंतु चौदहवीं शताब्दी में ऐतिहासिकता को दृष्टि में रखकर रास की रचना इसकी विशेषता है। 'धर्मविधिप्रकरण' के कर्चा विधि मार्गी श्रीप्रमसूरि के शिष्य माणिक्यप्रमसूरि ने कच्छूली ग्राम में पार्श्वजिन भुवन की प्रतिष्ठा की थी। माणिक्यप्रमसूरि ने अपने स्थान पर उदयसिंह सूरि को स्थापित किया था। इसी उदयसिंह सूरि ने चड्डाविल (चंद्रावती) के रावल धंघल देव के समज्ञ मंत्रवाद से मंत्रवादी को पराजित किया था। उन्होंने 'पिंड विशुद्धि विवरण', 'धर्म विधि' (वृत्ति) श्रीर 'चैत्यवंदन की रचना की थी। संवत् १३१३ वि० में उनका स्वर्गवास हो गया था। तदुपरात उनके शिष्य कमल सूरि, प्रज्ञा सूरि, प्रज्ञातिलक सूरि विख्यात हुए । उसी शिष्य संप्रदाय में प्रज्ञातिलक सूरि ने कच्छूली रास की रचना की ।

# जिनपद्म सूरि

जिनपद्म सूरि कृत 'स्थृलि मद्र फागु' भाषा-साहित्य में उपलब्ध समस्त फागु काव्यो में द्वितीय रचना है! (समय की दृष्टि से) इस कृति के रचियता जिनपद्म सूरि जैन श्वेतांबर संप्रदाय के अंतर्गत आये 'खरतरगच्छ' के आचार्य थें! इस खरतर गच्छ की अनुक्रमणिका के अनुसार जिनपद्म सूरि को सं० १३६० में आचार्य पद प्राप्त हुआ था। और सं० १४०० में इनकी मृत्यु हुई थी। इससे ज्ञात होता है कि इस 'फाग' की रचना सं० १३६० से १४०० के बीच में हुई होगी।

इनकी रन्वना 'स्थूिल भद्र फागु' एक लघुकाय काव्य है जिसमे २७ कड़ियाँ है। इसकी कथावस्तु जैन इतिहास में प्रसिद्ध है।

# राजशेखरसूरि

'नेमिनाथ फागु' के रचियता 'राजशेखर सूरि' हर्षपुरीय गच्छ या मलबार गच्छ के त्राचार्य त्रोर श्रपने समय के एक प्रसिद्ध विद्वान् थे। इनका संस्कृत 'प्रबंध कोश' एवं 'चतुर्विशति प्रबंध' गुजरात के मध्यकालीन इतिहास को जानने के लिए प्रमुख साधन ग्रंथ है। 'प्रबंध कोश' की रचना सं० १४०५ में हुई थी। इसके श्रतिरिक्त कई श्रन्य संस्कृत ग्रंथो की भी रचनायें इन्होंने की है जिनमें 'न्याय कंदली' 'विनोद-कथा-संग्रह' श्रादि है। विद्वानों के मतानुसार नेमिनाथ फागु की रचना भी 'प्रबंध कोश' की रचना के काल में ही हुई होगी।

नेमिनाथ फागु के नायक नेमिनाथ एक महान् यादव थे जो विवाह नहीं करना चाहते थे।

#### श्रीधर कवि

'रणमल्ल छंद' के रचियता श्रीघर किन श्रवहट भाषा के प्रमुख किनयों में परिगणित होते हैं। इन्होंने श्रपने ग्रंथ रणमल्ल छंद के प्रारंभिक ११ छंदों में राजा रणमल्ल का परिचय दिया है किंतु श्रपने जीवन के निषय में कुछ उल्लेख नहीं किया। इनकी तीन प्रमुख रचनायें 'रणमल्ल छंद' 'भागवत दशम स्कंघ' श्रोर 'सप्तशती' (श्रीघर छंद ) मिलती हैं जिनमें छंद-वैनिध्य पाया जाता है। इस ग्रंथ की श्रवहट्ट भाषा में श्ररबी-फारसी शब्दों का भी प्रायः प्रयोग दिखाई पड़ता है। शब्दों को द्वित्त करने की प्रवृत्ति इसमें पृथ्वीराज रासो श्रौर कीर्त्तिलता की शैली की स्मृति दिलाती है। रणमल्ल की वीरता का वर्णन किवने जिस श्रोजपूर्ण शैली में किया है वह वीररस साहित्य में विशेष सम्मान के योग्य है। ऐसे मेधावी किव के जीवन वृत्तांत का श्रमाव खटकता है। संभव है कि भविष्य में इनके जीवन के विषय में कुछ सामग्री उपलब्ध हो सके। किंतु श्रपनी रचनाश्रो में वे श्रपने जीवन वृत्तांत के विषय में सर्वथा मौन हैं।

### जिनचंद सूरि

'श्रकबर प्रतिबोध रास' के रचियता जिनचंद स्रि श्रकबर कालीन साधु-समाज में प्रमुख माने जाते थे। एक बार श्रकबर बादशाह को जैन समाज के सर्वश्रेष्ठ मुनि के दर्शन की श्रिमिलाणा हुई। उन्हें खरतर गच्छ, के श्राचार्य जिनचंद स्रि का नाम बताया गया। सम्राट् ने उनको श्रागरे श्रामंत्रित किया किंतु उस समय वे स्तंभ तीर्थ (खंभात) में थे। ग्रीष्म ऋतु में संदेश पाकर वे चल पडे श्रीर स्वर्णिगिरि (जालौर) में चतुर्मासा व्यतीत किया। दूसरा चतुर्मांसा लाहौर मे व्यतीत कर वे श्रकबर के राज-प्रासाद में विराजमान हुए। उन्होंने मुसलमान शासको द्वारा द्वारका श्रीर शत्रुंजय तीर्थ में स्थित जैन मंदिरों के विध्वंस की कर्णाभरी घटना सुनाई श्रीर सम्राट् ने उक्त तीर्थों की रच्चों के लिए श्राजमखाँ को नियुक्त किया।

श्रुकबर इनकी साधुता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने जिनचंद सूरि को युगप्रधान और इनके शिष्य मानिसंह को श्राचार्य पद की उपाधि प्रदान की। एकबार जहाँगीर ने संवत् १६६६ में जैनदर्शन साधुश्रों को देश निर्वासित करने की श्राज्ञा प्रदान की थी। किंतु युग-प्रधान मुनि जिनचंद सूरि पाटण से श्रागरे श्राए श्रीर जहाँगीर को समक्ता कर उक्त श्राज्ञा रह करा दी। इस मुनि ने 'श्रुकवर प्रतिबोध' नामक रास लिखकर तत्कालीन सामाजिक, राज नैतिक एवं धार्मिक स्थितियो पर प्रयात प्रकाश डाला।

# नरसिंह महेवो

नरिंह महेतो का जन्म सं० १४६६ या १४७० वि० के ऋासपास हुऋा होगा। उन्होंने ऋपने जन्मस्थान के विषय में स्वतः लिखा है—

"गाम तलाजा मां जन्म मारोथयो, माभी श्रे मूरख कही मेहेगुं दीधुं वचन वाग्युं श्रेक श्रपूज शिव लिंगनु, वनमाहे जह पूजन कीधुं"। नरसिंह महेतो वड़नगर के नागर ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुए। इनके पिता का नाम कृष्णदास ख्रौर पितामह का पुरुषोत्तम दास था। माता दयाकोर के नाम से विख्यात थी।

नरसिंह के माता-पिता की मृत्यु उनके शैशव में ही हो गई ऋतः उनके भाई मंगल जी के॰ जीवग्राम ने इनका पालन-पोपण किया। नरसिंह का मन विद्याध्ययन में नहीं लगता था द्यार वे वाल्यकाल से ही साधुद्रों की संगति में रहा करते थे। जनश्रुति है कि ११ वे वर्ष में इनका विवाह संबंध होनेवाला या किंतु इनको द्राक्मंग्य समभकर कन्या के पिता ने इनके साथ विवाह करना उचित नहीं समभा। द्रागे चलकर संवत् १४८८ वि॰ में रघुनाथ-राम ने द्रपनी पुत्री माणेक वाई के साथ इनका विवाह कर दिया। विवाहो-परांत ये भाई के परिवार के साथ रहते थे किंतु धनोपार्जन न करने के कारण इनकी भाभी इन्हें ताने दिया करती थी। एक दिन इनके भाई भी इनपर कृद्ध हुए द्रातः इन्होंने जैतसुदी सप्तमी सोमवार को वन में तपस्या प्रारम कर दी। शिवपूजन से महादेव प्रसन्त हुए, जिसका उल्लेख उन्होंने स्वतः इस प्रकार किया है—

भोला चक्रवाय प्रसन्न हुम्रा नि म्रावी मस्तक्य दीजि हाथ; सोल सहस्र गोपी चृंद रमतां रास देखाड्यो वैकुंद्रनाय, हित जाणी पोताना माटि महादेव बोल्या वचन ते वारि; नरसिंघा, तुं लीला गाजे, ये कीधी कृष्ण स्रवतार ॥

भगवान् की कृपा से नरिं के जीवन में श्रपूर्व परिवर्चन श्राया श्रौर उनमें कवित्व शक्ति का स्फुरण हुत्रा। उनका विश्वास था कि—

थ्रनाथ हुंने सनाथ कीधो पार्वती ने नाथ, दिव्यचक्षु ग्राप्यां मुजने, मस्तक मेल्यो हाथ।

1

श्रव प्रभुमक्ति में मस्त रहनेवाले नरिं जूनागढ में श्राकर बस गए श्रीर साधु सगित श्रीर हरिमजन में तल्लीन रहने लगे। जाति-पॉति का भेदभाव विलीन हो गया श्रीर प्रेम के साम्राज्य में उन्होंने सबको स्वीकार किया। इनके जीवन की श्रनेक चमत्कारपूर्ण घटनाश्रो का उल्लेख मिलता है।

काव्यक्तेत्र में इनके ऊपर जयदेव का प्रभाव परिलक्षित होता है। के॰ का॰ शास्त्री ने प्रमाणी के द्वारा सिद्ध किया है कि—

"नरसिंहे श्रंगाररस पराकोटिश्रे गायो छे। तेना ऊपर तेमां 'जयदेव' नी उँडी छाप छे। पोते कृष्णनी क्रीडाश्रों मां साथे होवानुं कवि प्रतिमा थी चीतरे छे, तेमां ते जयदेव ने पण सामेज राखे छे। श्रेने श्रे विशिष्टिनो दूत जनावे छे।"

हम पूर्व कह त्राए हैं कि वल्लभाचार्य के समकालीन होने पर भी इनपर उस त्राचार्य का प्रभाव नहीं था। उस काल में गुजरात-काठियावाड़ में एक भक्ति संप्रदाय प्रचलित था जिससे इनके काका प्रभावित थे और उनका ही प्रभाव इनके ऊपर बचपन में पड़ा। सं० १३७१ में विरचित 'समरा रासु' में जूनागढ़ में दामोदर मंदिर की चर्चा है। इससे सिद्ध होता है कि उस स्थान पर विष्णुस्वामी के त्रातिरिक्त अन्य किसी प्रभाव से वैष्णुव धर्म प्रचलित था। संभवतः १५३६ के आस पास इनका गोलोकवास हन्ना।

## श्रनंतदास

श्रनंत नामक दो किवयों का उल्लेख मिलता है—एक हैं श्रनंत श्राचार्य श्रोर दूसरे श्रनंतदास । श्रनंत श्राचार्य गदाधर पंडित के शिष्य थे श्रोर श्रनंतदास नैतन्य चिरतामृत में श्रद्धेत श्राचार्य की शिष्य परंपरा में थे। श्रनंतदास का नाम कानु पंडित श्रीर दासनारायण के साथ नैतन्य चिरतामृत की श्रादि लीला में मिलता है। श्रनंत श्राचार्य गौरांग देव के समकालीन थे। ऐसा श्रनुमान किया जाता है कि इनका जन्म संवत् १५५० से १५८२ वि० के मध्य हुश्रा होगा।

### कवि शेखर

किव शेखर का जन्मजात नाम देवकी नंदन सिंह था। इन्होंने संस्कृत में 'गोपाल चित्त' महाकाव्य और 'गोपीनाथ विजय' नाटक लिखा है। 'गोपाल विजय' नामक पाचाली काव्य भी इनकी प्रमुख कृति है। इनके जीवन के विषय में विशेष सामग्री नहीं उपलब्ध होती।

### गोविंद दास

गोविंददास नामक कई किन हो गए हैं। श्राचार्य गोविंददास श्री जैतन्यदेव के शिष्य थे श्रीर सं० १६६० में विद्यमान थे। दूसरे गोविंददास कर्मकार जैतन्य देव के सेवक के रूप में साथ रहते थे। तीसरे गोविंददास किवराज उत्तम कोटि के किन हो गए हैं। श्रनुमानतः इनका जन्म सं० १५८७ वि० श्रीर मृत्युकाल सं० १६७० वि० माना जाता है। भक्तमाल के श्रनुसार श्रपने विरक्त भाई रामचद्र कविराज की प्रेरणा से गोविंद दास भी शाक्त से वैष्णव धर्म में दीिचत हुए। कतिपय विद्वानों का मत है कि इनका जन्म तेिलयाबुधरी ग्राम में हुश्रा था श्रौर इनके पिता का नाम चिरंजीव सेन था।

प्रारंभ में यह विचार था कि 'रास ग्रौर रासान्वयी काव्य' के सभी कियों का परिचय दे दिया जाय किंतु ग्रंथ का कलेवर श्रनुमान से श्रत्यिक वढ़ जाने के कारण चारों प्रकार की रास शैलियों के केवल दो-एक प्रमुख कियों का संचित्र जीवन-परिचय देकर संतोष करना पड़ा। उस काल के साधु कि प्रायः श्रपना जीवन - वृचांत नहीं लिखा करते थे। ग्रतः सभी कियों के जन्मकाल ग्रौर शिचा-दीचा के संबंध में ग्रनुमान लगाना पड़ता है। इन महात्मा कियों का उद्देश्य था—ग्राबाल वृद्ध बनिताके हृदय को ग्रपनी रचना की सुगंधि से सुरमित करना तथा काव्य सुधा-प्रवाह से मन को परिपुष्ट बनाना। ग्रतः वे ग्रपने जीवन-चरित्र की श्रपेचा उच्च चरित्ररूपी मलयागिरि के वास्तविक श्रीखंड का सौरम विकीर्ण करना तथा काव्यामृत से पाठक को ग्रमरत्व प्रदान करना ग्रधिक उपयोगी समभते थे। इसीलिए ग्रमयदेव सूरि ने लिखा है—

नयंति ते सत्कवयो यदुक्त्या बाला ग्रापि स्युः कविताप्रवीगाः। श्रीखंडवांसेन कृताधिवासाः श्रीखंडतां यान्त्यपरेऽपि वृक्षाः॥ जयन्तु सर्वेऽपि कवीश्वरास्ते यदीयसत्काव्य सुधाप्रवाहः। विकृणिताक्षेण सुहुज्जनेन निपीयमानोऽप्यतिपुष्यतीव॥

गंगादशहरा, सं० २०१६ वि० } नागरीप्रचारिग्णी समा, वाराग्णसी ऽ विनीत — दशरथ स्रोक्ता

|  |  | t |   |
|--|--|---|---|
|  |  |   | ~ |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |

# उपदेशरसायनरास

#### परिचय--

ग्रपभ्रंश भाषा में विरचित इस रासग्रंथ का विशेष महत्त्व है। उपलब्ध राससाहित्य में इसकी गणना प्राचीनतम रासों में की जाती है। श्रपभ्रंशमिश्रित देशी भाषा में जो रासग्रंथ वारहवी शताब्दी के उपरांत लिखे गए, उनकी काब्य-शैली पर इस ग्रंथ का प्रत्यच्च प्रभाव परिलक्षित होता है। रास-रचिता कवियों ने प्रारम्भ में वण्ये विषय श्रौर छंदयोजना दोनों में इस रास की शैली का श्रनुसरण किया। बुद्धिरास पर तो इसका प्रभाव स्पट भलकता है।

इस रास के रचियता जिनदत्त सूरि हैं जो परमिथतामह (वड़ा दादा) नाम से क्वेतावर जैनानुयायियों में (खरतर गच्छीय में विशेषकर) प्रसिद्ध हैं। इनका व्यक्तिगत परिचय हम भूमिका में दे चुके हैं, ख्रतः यहाँ प्रस्तुत रास का ही संचित्त विवर्ण देना ख्रावश्यक प्रतीत होता है।

इस रास में विशेष रूप से श्रावकों को सदाचरण को उपदेश दिया गया है। त्रिभुवन स्वामी जिनेश्वर श्रौर युगप्रवर श्रनेक शास्त्रवेत्तां निज गुरु जिन-वल्लम सूरि की वंदना के उपरांत श्राचार्य जिनदत्त सूरि श्री गुरुवर को किव माव , कालिदास , मारिव श्रादि संस्कृत के महाकवियों से भी श्रेष्ठ किव स्वीकार करते हैं।

गुरु-महिमा-वर्णन के उपरान्त ग्रस्थिर एवं कुपथगामी पतित व्यक्तियों की दुर्दशा का विवरण<sup>3</sup> मिलता है। किव ने जिस प्रकार संस्कारहीन व्यक्तियों की दुर्दशा का काव्यमय विवेचन किया है उसी प्रकार सुपथगामी धर्मपरायण व्यक्तियों का लच्चण, ग्रौर महत्त्व भी सुचार रूप से प्रदर्शित किया है।

इस स्थल पर जिनदत्त सूरि ने तत्कालीन प्रचलित धार्मिक नाटको पर श्रमिनव प्रक्राश डाला है। उन्होने कहा कि धार्मिक पुरुप भरत-सगर वलराजदेव

१. उपदेश रसायन रास, छंद ४

z. ., ., ½

३ ,, ,, १४ से १६

४. ,, ,, रूप से ३४

दशार्णभद्र स्रादि के चरित्र के स्राधार पर गायन, नर्चन एवं नाटक भ का स्रिमनय वाछनीय ही नहीं स्रावश्यक है।

श्रव किव युगप्रधान गुरुष एवं संघ के लक्ष्णों का विवेचन करता है। विवाह श्रौर घनव्यय के संबंध में ज्ञातव्य विषयों का वर्णन करके किव विधिपथ-श्रनुगामी साधु -साध्वयों के सत्कार की चर्चा करता है। इसके उपरात धार्मिक श्रवसरों पर कृपणता करने वाले कृपणों की सम्यक्त्वहीनता का वर्णन है।

किव की दृष्टि में लौकिक श्रशौचिनवारण का भी महत्त्व कम नहीं है। श्रीचार्य का मत है कि जो लोग लौकिक श्रशौचिनवारण की उपेचा करते हैं वे सम्यक्त्व-प्राप्ति नहीं कर सकते।

श्रव श्राचार्य जिनदत्त सूरि उन पापप्रसक्त व्यक्तियो के दुराचरण का संक्षेप मे विवेचन करते हैं, जिन्हे सद्दृष्टि १° (सम्यक्त्व) सदा दुर्लभ रहेगी। उनकी दृढ धारणा है कि श्रावक के छिद्रान्वेषण, विकृत वचन एव श्रसत्य भापण, परधन या परस्रो के श्रपहूरण से मानव को कभी सम्यक्त्व प्राप्ति नहीं हो सकती।

इसके उपरात गृह १९-कुटुंब-निर्वाह की समुचित पद्धित का श्रत्यंत संक्षेप में वर्णन है। श्रंत मे इस रास ग्रंथ का उपसंहार करते हुए किव श्राशीर्वाद देता है कि जो भी धार्मिक जन कर्ण रूपी श्रंजिल से इस रास का रसपान करेंगे वे सभी श्रजर एवं श्रमर हो जायेंगे।

५. उपदेश रसायन रास छद -- ३७ से ३६ तक

६. ,, ,,—४१ से ५० तक

<sup>&</sup>lt;. ,, ,,—६३ से ६६ तक

६. ,, "—६६ से ७१ तक

११. ., ,—७५ से ७६ तक

<sup>&</sup>lt;sup>१२.</sup> "—ः

# उपदेश रसायन रासः

# जिनदत्त सूरि (संवत् ११७१ वि०)

पणमह पास—वीरिजण भाविण तुम्हि सव्वि जिव मुच्हु पाविण । घरववहारि म लग्गा श्रच्छह खणि खणि श्राउ गलंतउ पिच्छह ॥ १ ॥

लद्धउ माणुसजंन्मु म हारहु अप्पा भव-समुद्दि गडतारहु। अप्पु म अप्पहु रायह रोसह करहु निहागु म सन्वह दोसह॥२॥

दुलहर मगुयजम्मु जो पत्तर सहलर करहु तुम्हि सुनिरुत्तर। सुहगुरु—दंसग् विगु सो सहलर होइ न कीवइ वहलर वहलर।। ३॥

सुगुरु सु वुचइ सचउ भासइ
परपरिवायि—नियरु जसु नासइ।
सिव्य जीव जिव अप्पर रक्खइ ।
सुक्ख—मग्गु पुच्छियर जु अक्खइ॥४॥

जो जिग्ग-वयगु जहिंड जाग्गइ दृव्यु खित्तु कालु वि पश्यिग्गइ। जो उस्सग्गववाय वि कारइ उम्मग्गिग् जगु जंतउ वारइ॥४॥ इह विसमी गुरुगिरिहि समुहिय . लोयपवाह—सरिय कुपइहिय। जसु गुरुपोउ नित्थि सो निज्जइ तसु पवाहि पडियउ परिखिज्जइ॥६॥

सा घण्जड परिपूरिय दुत्तर किव तंरति जे हुंति निरुत्तर ? विरला किवि तरंति जि सदुत्तर ते लहन्ति सुक्खइ उत्तरुत्तर ॥ ७ ॥

गुरु-पवहराषु निष्पुन्नि न लञ्भइ तिरिष पवाहि जराषु पिडये वुञ्भइ। सा संसार-समुद्दि पद्दृष्टी जहि सुक्खह वत्ता वि पराष्ट्री॥ ५॥

तिहं गय जण कुम्गाहिहं खज्जिहं
मयर-गज्ञयदाढिगिहि भिज्जिहि।
अप्पु न मुग्गिहं न परु परियाणिहं
सुखलिंछ सुमिणे वि न माणिहि॥ ६॥

गुरु-पवहगु जइ किर कु वि याग्रह परजवयाररिसय मङ्घाग्रह । ता गयचेयग् ते जग्र पिच्छइ किचि सजीउ सो वि तं निच्छइ ॥ १० ॥

कहिए। कु वि जइ श्रारोविज्ञइ तु वि तिए। नीसत्तिए। रोविज्ञइ। कच्छ ,ज दिज्जइ किर रोवंतह सा श्रसुइहि भरियइ पिच्छंतह॥११॥

धम्मु सु धरणु कु सक्कइ कायरु ? तिह गुणु कवणु चडावइ सायरु ? । तसु सुहत्थु निन्वाणु कि संधइ ? मुक्ख कि करइ राह किं सु विधइ ? ॥ २२॥ तसु किव होइ सुनिव्वुइ-संगमु ? अथिर जु जिव किक्कागु तुरंगमु । कुप्पहि पडइ न मग्गि विलग्गइ वायह भरिउ जहिच्छइ वग्गइ ॥ १३ ॥

खज्जह सावएहि सुबहुत्तिहि भिज्जह सामएहिं गुरुगित्तिहि। वग्घसंघ-भय पडइ सु खडुह पडियउ होइ सु कूडउ हडुह॥१४॥

तेण जम्मे इहु नियउ निरत्थउ नियमत्थइ देविणु पुरुहत्थउ। जइ किर तिण कुलि जम्मु वि पाविउ जाइजुत्तु तु वि गुण न सु दाविउ॥ १४॥

जइ किर वरिससयाउ वि होई
पाउ इक्कु परिसंचइ सोई।
कह वि सो वि जिर्णादिक्ख पवज्जइ
तह वि न सावज्जइ परिवज्जइ॥ १६॥

गज्जइ मुद्धह लोग्रह श्रग्गइ लक्खण तक्क वियारण लग्गइ।
भणइ जिणागमु सहु वक्खाणउं तं पि वियारमि जं लुक्काणउं।। १७॥

श्रद्धमास चउमासह पारइ मलु श्रव्भितरु बाहिरि धारइ। कहइ उस्मुत्त—उम्मग्गपयाइ पड्डिक्कमणय—त्रंद्णयगयाइं ॥ १८॥

पर न मुगाइ तयत्थु जो श्रच्छइ लोयपवाहि पडिउ सु वि गच्छइ। जइ गीयत्थु को वि तं वारइ ता तं उद्विवि लउडइ मारइ॥१६॥ धम्मिय जगु सत्थेगा वियारइ सु वि ते धम्मिय सित्थ वियारइ। तिवहलोइहि सो परियरियड तउ गीयत्थिहि सो परिहरियड॥२०॥

जो गीयत्थु सु करइ न मच्छर सु वि जीवंतु न मिल्लइ मच्छर। सुद्धइ धम्मि जु लग्गइ विरलउ संघि सु बज्मु कहिज्जइ जवलउ॥२१॥

पइ पइ पाणिउ तसु वाहिज्जइ उवसमि थक्कु सो वि वाहिज्जइ। तस्सावय सावय जिव लग्गहिं धम्मिय लोयह च्छिड्डइ मग्गहि॥ २२॥

विहिचेईहरिं श्रविह्यिकरेवइ करिह उवाय वहुत्ति ति लेवइ। जइ विहिजिणहरि श्रविहि पयट्टइ ता घिउ सत्तुयमज्भि पलुट्टइ॥२३॥

जइ किर नरवइ कि वि दूसमवस ताहि वि अप्पिह विहिचेइय दस। तह वि न धम्मिय विहि विग्यु भगडिंह जइ ते सिव्व वि उट्टहि लगुडिहि॥ २४॥

निचु वि सुगुरु—देवपयभतह पणपरमिट्टि सरंतह संतह। सासणसुर पसन्न ते भव्वइं धम्मिय कज्ज पसाहहि सव्वइं॥ २४॥

धम्मिउ धम्मुकड्जु साहंतउ परु मारइ कीवइ जुड्मंतउ। तु वि तसु धम्मु श्रत्थि न हु नासइ परमपइ निवसइ सो सासइ॥ २६॥ सावय विहिधम्मह ग्रहिगारिय जिज्ञ न हुंति दीहसंसारिय। ग्रविहि करिंति न सुहगुरुवारिय जिग्गसंवंधिय धरिह न दारियः॥ २७॥

जइ किर फुज़इ लब्भइ मुल्लिण तो वाडिय न करिह सहु कूविण । थावर घर-हट्टइ न कराविह जिण्धणुः संगहु करि न वद्घारिह ।। २८ ।।

जइ किर कु वि मरंतु घर-हट्टइ देइ त लिज्जहि लहणावट्टइं। यह कु वि भत्तिहि देइ त लिज्जहि तन्भाडयधिण जिर्ण पूइज्जहिं॥ २६॥

दिंत न सावय ते वारिज्जिहिं धम्मिकज्जि ते उच्छाहिज्जिहि । घरवावार सव्वु जिव मिल्लिहि जिव न कसाइहि ते पिल्लिज्जिहिं ॥ ३० ॥

तिव तिव धम्मु किहति सयाणा जिव ते मरिवि हुंति सुरराणा। चित्तासोय करंत हाहिय जण तहि कय हवंति नहाहिय॥३१॥

जिव कल्लाणय पुटिहि किज्जहिं तिव करिंति सावय जहसत्तिहि। जा लहुडी सा नचाविज्जइ वड्डी सुगुरु-वयिण त्राणिज्जइ॥ ३२॥

जोव्वग्रत्थ जा नच्चइ दारी सा लग्गइ सावयह वियारी। तिहि निमित्तु सावयसुय फट्टहिं जंतिहिं दिवसिहिं धम्मह फिट्टहिं॥ ३३॥ बहुय लोय रायंध स पिन्छिहि जिगामुह-पंकड विरता वंछिहि । जगु जिगाभविग सुहत्थु जु आयड भरइ सु तिकखकडिक्खिहिं घायड ॥ ३४॥

राग विरुद्धा नवि गाइज्जहिं हियइ धरंतिहि जिएगुए। गिर्ज्जहि । पाड वि न हु अजुत्त वाइजहि लइवुडिडडंडि-पमुह वारिज्जहि ॥ ३४॥

उचिय थुत्ति-थुयपाढ पढिज्ञहिं जे सिद्धंतिहि सहु संधिज्ञहि तालारासु वि दिति न रयणिहि दिवसि वि लउडारसु सहुं पुरिसिहि ॥ ३६॥

धिन्मिय नाडय पर निच्चिहि भरह—सगरिनक्खमण कहिज्जिहि। चक्कविट्ट-वल-रायह चरियइं निचिवि अंति हुंति पव्वइयइं॥ ३७॥

हास खिडु हुडु वि वजिजाहिं सहु पुरिसेहि वि केलि न किजाहिं। रत्तिहि जुवइपवेसु निवारहि न्हवग्रु नंदि न पइड करावहि॥३८॥

माहमाल-जलकीलंदोलय ति वि श्रजुत्त न करंति गुणालय। बलि श्रत्थमियइ दिणयरि न घरहिं घरकज्जइं पुण जिणहरि न करहिं॥ ३६॥

सूरि ति विहिजिग्रहिर वक्खाग्रहि तिह जे अविहि उस्सुत्तु न आग्रहि। नंदि-पइडह ते अहिगारिय सूरि वि जे तद्विर ते वारिय॥ ४०॥ एगु जुगप्पहाग्रु गुरु मन्नहिं जो जिग्र गिर्णिगुरु पवयिण वन्नहि। तासु सीसि गुणसिगु समुद्वह पवयग्रु-कज्जु जु साहइ लट्टइ॥ ४१॥

सो छडमत्थु वि जाग्रइ सव्वइ जिग्र-गुरु-समइपसाइग्र अव्वइ। चलइ न पाइग्र तेग्र जु दिट्टड जं जि निकाइउत परि विग्रट्टड ।। ४२॥

जिग्गपवयग्गभत्तउ जो सक्कु वि तसु पयचित करइ वहु [व] क्कु वि जसु। न कसाइहिं मग्रु पीडिज्जइ तेग्र सु देविहि वि ईडिज्जइ॥ ४३॥

सुगुम-त्र्याण मिण सइ जसु निवसइ जसु तत्तिथ चित्त पुणु पविसइ। जो नाइण कु वि जिणिव न सकइ जो परवाइ-भइण नोसकइ॥ ४४॥

जसु .चरिइए गुिएचित्तु चमक्कइ तसु जु न सहइ सु दृिर निलुक्कइ जसु परिचिंत करिह जे देवय तसु समचित्त ति थोवा सेवय॥ ४४॥

तसु निसि दिवसि चित इह ( य ) वट्टइ
किंहं वि ठावि जिणपवयसु फिट्टइ।
भूरि भवंता दीसिह बोडा
जे सु पसंसिह ते परि थोडा।। ४६॥

पिच्छिहि ते तसु पइ पह पाणिउ तसु श्रसंतु दुहु ढोयिहं श्राणिउं। घम्मपसाइण सो परि छुट्टइ । सन्वत्थ वि सुहकिज पयट्टइ॥४७॥ तह वि हु ताहि वि सो नवि रूसइ खमं न सु भिल्लइ नवि ते दूसइ। जइ ति वि याविह तो संभासइ जुत्तु तदुत्तु वि निसुणिवि तूसइ॥ ४५॥

श्रप्पु श्रणप्पु वि न सु वहु मन्नइ थोवगुगु वि परु पिच्छवि वन्नइ। एइ वि जइ तरंति भवसायरु ता श्रगुवत्तउ निच्चु वि सायरु॥ ४६॥

जुगुपहाणु गुरु इउ परि चिंतइ तं-पूर्ति वि तं-मण सु निकिंतइ। लोउ लोयवत्ताणइ भग्गउ तासु न दंसणु पिन्छइ नग्गउ॥ ४०॥

इह गुरु केहि वि लोइहि वन्निउ तु वि श्रम्हारइ संघि न मन्निउ। श्रम्हि केम इसु पुट्टिहि लग्गह? श्रन्निहि जिव किव नियगुरु मिल्लह?॥ ४१॥

पारतंत-विहिविसइ-विमुक्कड जग्रु इड बुज्जइ मग्गह चुक्कड। र तिणि जग्रु विहिधम्मिहि सह भगडइ इह परलोइ वि अप्पा रगडइ॥ ४२॥

तु वि अविलक्खु विवाउ करंतउ किवइ न धक्कइ विहि असहंतउ। जो जिग्गभासिउ विहि सु कि तुट्टइ? सो भगडंतु लोउ परिफिट्टइ॥ ४३॥

दुप्पसहंतु चरगु जं वुत्तउ तं विहि विगाु किव होइ निरुत्ताउ ?। इक सूरि इका वि स श्रज्जी इक्कु देस जि इक वि देसज्जी।। ४४।। तह वीरह तु वि तित्थु पयट्टइ तं दस-वीसह अञ्जु कि तुट्टइ ?। नाण-चरण-दंसणगुणसंठिउ संघु सु वुच्च जिणिहि जहट्टिउ।। ४४।।

दृग्व-सित्ता-काल - टिइ वट्टइ गुणि-मच्छरु करंतु न निहट्टइ। गुणविहूणु संघाउ कहिज्जइ लोख्यपबाहनईए जो निज्जइ॥ ४६॥

जुत्ताजुत्तं वियार न रुचइ जसु जं भावइ तं तिगा वुचइ। त्रविवेइहिं सु वि संघु भिश्जिजइ परं गीयत्थिहि किव मन्निज्जइ १॥ ४७॥

विणु कारणि सिद्धंति निसिद्धंड वंदणाइकरणु वि जु पसिद्धंड। तसु गीयत्थ केम कारण विणु पद्दिशु मिलहिं करहिं पयवंदणु॥ ४८॥

जो श्रसंघु सो संघु पयासइ जु जि संघु तसु दूरिण नासइ। जिव रायंध जुवइदेहंगिहि चंद कुंद श्रणहुंति वि तक्खहिं॥ ४९॥

तिव दंसग्रायंघ निरिक्खहि जं न श्रस्थि तं वत्थु विवक्खहि। ते विवरीयदिष्टि सिवसुक्खइ पाविहि सुमिणि वि कह पच्चक्छइ॥६०॥

दम्म लिंति साहम्मिय—संतिय अवरूपर भगडंति न दिंति य। ते विहिधम्मह खिंस महंति य लोयमिक्स भगडंति करंति य॥ ६१॥ जिग्गपवयग्—श्रपभावग् वड्डी तउ सम्मत्तह वत्ता वि बुड्डी। जुत्तिहि देवदव्बु तं भज्जइ हुंतउं मग्गइ तो वि न दिज्जइ॥ ६२॥

वेट्टा वेट्टी परिग्णाविज्जिहिं ते वि समाग्रधम्म-घरि दिज्जिहि । विसमधम्म-घरि जइ वीवाहइ तो सम (म्म ) तु सु निच्छइ वाहइ ॥ ६३ ॥

सावय वसिं जेहि किर ठाविह साहुणि साहु तित्थु जइ आविह । भत्ता वत्थ फासुय जल आसण वसिंह वि दिंति य पावपणासण् ॥ ६४॥

जइ ति वि कालुच्चिय-गुणि वदृहिं श्रप्पा परु वि धरिह विहिवदृहि । जिण गुरुवेयावचु करेवउ इउ सिद्धंतिउ वयणु सरेवउ ॥ ६६ ॥

घणमाणुसु कुडुंबु निव्वाहइ धम्मवार पर हिट्टउ वाहइ। तिणि सम्मत्त-जलंजिल दिन्नी तप्त भवभमणि न मइ निव्विन्नी॥ ६७॥

सधगु सजाइ जु ज्जि तसु भत्तउ श्रन्नह सिंहिहि वि विरत्तउ। जे जिग्गसासिंग हुंति पवन्ना ते सिंव बंधव नेहपवन्ना॥६८॥ नसु संमत्तु होइ किव मुद्धह जा निव वयिण चिक्तगाइ वुद्धह। तिन्नि चयारि छुत्तिदिण रक्खइ स ज्जि सरावी लगाइ लिक्खइ॥ ६९॥

हुंति य च्छुति जल (पक) दृइ सेच्छइ सा घर-धम्मह त्रावइ निच्छइ। छुत्तिभग्ग घर छड्डइं देवय सासणसुर मिर्लाह विहिसेवय॥ ७०॥

पडिकमणइ वंदणइ ग्राउल्ली चित्ता धरंति करेइ श्रमुल्ली। मणह मज्भि नवकारु वि ज्भायइ तासु सुद्धु सम्मत्तु वि रायइ॥ ७१॥

सावउ सावयछिदइं मग्गइ तिणि सहु जुज्मइ धण्वित वग्गइ। त्रिलेड वि त्रप्पाण्डं सच्चावइ सो समनु न केमइ पावइ॥ ७२॥

विकियवयगु वुङ्गइ निव मिङ्गइ पर पभगंतु वि सच्चडं पिङ्गइ। ग्रष्ट मयहागिहिं वट्टंतड सो सदिष्टि न होइ न सन्तड॥ ७३॥

पर त्र्रणित्थ घह्नंतु न संकइ परधण-धणिय जु लेयण धंद्वइ । श्रहियपरिग्गह-पावपसत्ताड सो संमत्तिण दूरिण चत्तड ।। ७४ ।।

जो सिद्धंत्तियजुत्तिहि नियघह वाहि न जाणइ करइ विसंवह। कु वि केणइ कसायपूरियमगु वसइ कुडुंवि जं मागुसघण॥ ७५॥ तसु सरूवु मुणि श्रणुवित्ताज्जइ कु वि दाणिण कुवि वयणिण लिज्जइ। कुवि भएण करि पाणु धरिज्जइ सगुगु जिंहु सो पइ ठाविज्जइ॥ ७६॥

जुद्दह धिद्वह न य पत्तिज्जइ जो श्रसत्तु तसुवरि दइ किज्जइ। श्रप्पा परह न लक्खाविज्जइ नप्पा विग्रु कारगि खाविज्जइ॥ ७७॥

माय-पियर जे धम्मि विभिन्ना ति वि त्रग्णुवित्तिय हुंति ति धन्ना । जे किर हुंति दीहरांसारिय ते बुद्धंत न ठंति निवारिय ॥ ७८॥

ताहि वि कीरइ इह ऋगुवत्ताण भोयण—वत्थ-पयाणपयत्तिण । तह बुद्धंतह नवि रूसिज्जइ तेहि समागु विवाउ न किज्जइ ॥ ७६ ॥

इय जिण्दत्तु वएसरसायगु इह-परलोयह सुक्खह भायगु । करण्ंजलिहि पियंतिजि भव्वइ' ते हवंति श्रजरामर सव्वइ' ॥ ५० ॥

उपदेशरसायन समाप्तम् ॥

# चर्चरी

#### परिचय—

नृत्य-संगीत-सिहत एक लोक-नाट्य चर्चरी कहलाता था, जिसका स्थानिनय प्रायः वसन्तोत्सव के अवसर पर होता। ऐसा प्रतीत होता है कि चर्चरी रासक के समान प्रारंभ में एक नृत्यप्रकार था जो विकसित होकर हश्य काव्य की स्थिति तक पहुँच गया। एक आचार्य का मत है कि नटों का वह नर्चन, जिसमें 'तेति गिंध' शब्दों का उच्चारण करते हुए ताल सहित चार आवर्चन (चक्कर) लगाया जाय, चर्चरी कहलाता है।

चर्चरी-नृत्य कालातर में शृंगाररस की कथावस्तु के श्राधार पर श्रिभनेय गीति-नाट्य वन गया जिसका प्रमाण भूमिका मे विस्तार के साथ दिया जा चुका है।

प्रस्तुत चर्चरी इस वात का प्रमाण है कि कुछ जैन-चैत्यगृह भी शृंगार-रसपूर्ण रास ग्रौर चर्चरियों से इतने ग्रधिक गुंजरित होने लगे थे कि धर्म-समाज-सुधारकों को इस प्रचलित प्रथा के विरुद्ध ग्रादोलन करना पड़ा। यह तथ्य इस चर्चरी के साराश से स्पष्ट हो जायगा।

इस चर्चरी के रचियता श्राचार्य जिनदत्तसूरि हैं जिनकी कृतियों के विषय में पूर्व पाठ में संकेत किया जा चुका है। इस चर्चरी के प्रारम्भ में धर्मजिन-स्तुति श्रोर जिनवल्लभसूरि की स्तुति के उपरांत ७ पदों में श्राचार्यवर के पाडित्य का निरूपण मिलता है। दसवे पद में दुः संव श्रोर सुसंव का श्रंतर दिखाया गया है। तदुपरांत उत्सूत्र-भाषियों के त्याग एवं लोकप्रवाह में पडे हुए कुत्हल-प्रिय प्राणियों द्वारा चैत्यग्रह के श्रपमानद्योतक गीत, वाद्य, कीड़ा, कौतुक का निपेध मिलित है।

तेति गिथ इति सब्देन नर्त्तन रास तालतः।
 अथवा चर्नरी तालाचतुरावर्तनैर्नटेः।
 क्रियते नर्त्तन तत्स्याचर्चरी नर्त्तन वरम्॥ वेदः।

२. चर्चरी छद ११-१३

३. जिनवल्लभसूरि को काव्य-रचना-चातुरी मे कालिदास माव प्रसृति कवियों से श्रेष्ठ पद प्रदान किया गया है।

श्रव श्राचार्य प्रवर जिनवल्ल भस्रि प्रदर्शित चैत्यग्रह के विधि-विधान का विवरण देते हैं। उनका कथन है कि रात्रि में चैत्यग्रह में साध्वियों का प्रवेश, धार्मिक जनपीड़ा एवं निदित कर्म, एवं विलासिनी-नृत्य निपिद्ध है। निपिद्ध कर्मों की विस्तृत सूची में रात्रि में रथभ्रमण, लकुट-रास-प्रदर्शन जिनगुरु के श्रनुपयुक्त गायन, तांवूल-भन्नण, उपानह-धारण, प्रहरण-दुष्ट-जल्पन, शिरोवेष्टन धारण, ग्रह-चिंता-प्रहण, मिलन वस्त्र-धारण कर जिनवर पूजन, श्राविका का मूल प्रतिमा-स्पर्श, श्रात्मप्रशंसा एवं परदूपण-कथन भी समिनित है।

श्रागे चलकर चैत्यगृह के प्रवधकों की श्रपन्ययता का दुध्परिशाम श्रोर श्रागम के श्रनुसार श्राचरण करनेवाले १०य व्यक्तियों के सम्मान का वर्णन है। श्रंत के सात पदों में जिनवछभसूरि की महिमा का उल्लेख है।

उपर्युक्त विवरण इस तथ्य का द्योतक प्रतीत होता है कि चैत्यगृहों में लकुट-रास खेला जाता था, तभी तो उसके निपेध की त्यावश्यकता पड़ी।

# चर्चरी

## जिनदत्त स्रि

निभवि जिणेसरधम्मह तिहुयणसामियह पायकमलु सिसिनिम्मलु सिवगयगामियह। करिमि जहिंद्रयगुण्थुइ सिरिजिण्वल्लहह जुगपवरागमसूरिहि गुणिगण्डुल्लहह॥१॥

जो अपमाणु पमाण्ड छहरिसण तण्ड जाण्ड जिव नियनामु न तिण जिव कुवि घण्ड । परपरिवाइगइंदवियारणपंचमुहु तसु गुणवन्नगु करण कु सक्कइ इक्कमुहु? ॥ २॥

जो वायरगु वियागइ सुहलक्ख्रग्निलड सद् असद् वियारइ सुवियक्ख्य्णतिलड। सु च्छंदिग्ण वक्खागइ छंदु जु सुजइमड गुरु लहु लहि पइटावइ नरहिड विजयमड।। ३॥

कव्वु श्रउव्वु जु विरयइ नवरसभरसिंड लद्धपितिद्धिहिं सुकइहिं सायरु जो महिड। सुकइ माहु ति पसंसिंह जे तसु सुहगुरुहु साहु न मुणिहि श्रयागुय मइजियसुरगुरुहु॥ ४॥

कालियासु कइ श्रासि जु लोइहिं विन्नयइ ताव जाव जिग्गवल्लहु कइ नाश्रन्नियइ। श्रप्पु चित्तु परियागाहि तं पि विसुद्ध न य ते वि चित्तकइराय भगिज्जिहि सुद्धनय॥ ४॥

सुकइविसेसियवयगु जु वप्पइराउकइ सुवि जिग्गवज्ञहपुरउन पावइ कित्ति कइ। त्रवरि त्राणेयविणेयहि सुकइ पसंसियहि तक्कव्वामयलुद्धिहिं निच्चु नमंसियहि॥६॥

जिगा कय नाणा चित्ताइं चित्तु हरन्ति लहु
तसु दंसगु विगा पुनिहि कउ लब्भइ दुलहु।
सारइं वहु थुइ-थुत्ताइ चित्ताइं जेगा कय
तसु पयकमलु जि पगमिहि ते जगा कयसुकय।। ७।।

जो सिद्धंतु वियाणइ जिण्वयगुट्भविड तसु नामु वि सुणि तूसइ होइ जु इहु भविड। पारतंतु जिणि पयडिड विहिविसइहिं कलिड सहि! जसु जसु पसरंतु न केण्ड पडिखलिड॥=॥

जो किर सुनु वियाणइ कहइ जु कारवइ करइ जिणेहि जु भासिउ सिवपहु दक्खवइ। खबइ पाबु पुञ्चिजिड पर—अप्पह तणडं तासु श्रदंसीणे सगुणहिं ज्मूरिज्जइ वणाउं॥ १॥

परिहरि लोयपवाहु पयट्टिउ विहिविसउ पारतंति सहु जेण निहोडि कुमग्गसउ। दंसिउ जेण दुसंघ-सुसंघह त्र्यंतरउ वद्धमाणजिणतित्थह कियउ निरंतरउ॥१०॥

जे उस्सुत् पयंपिह दूरि ति परिहरइ जो उ सुनागा-सुदंसगा—िकरिय वि आयरइ। गड्डिर गामपवाहपवित्ति वि संवरिय जिगा गीयत्थायरियइ सठवइ संभरिय॥ ११॥

चेईहरि अगुचियइं जि गीयइं वाइयइ
तह पिच्छण—थुइ—थुत्तइं खिडुइ कोउयइ
विरहंकिण किर तित्थु ति सव्वि निवारियइ
तेहिं कइहिं आसायण तेण न कारियइ॥ १२॥

लोयपवाहपयट्टिहि कोऊहलपिइहि कीरन्तइ फुडदोसइ संसयविरहियहि। ताइं वि समइनिसिद्धइ समइकयत्थियहि। धम्मन्थीहि वि कीरहिं वहुजग्णपत्थियहि।। १३।।

जुगपवरागमु मन्निज सिरिहरिभद्दपहु पिंड्यकुमयसमृहु पयासियमुत्तिपहु। जुगपहाणसिद्धंतिण सिरिजिणवन्नहिण पयडिज पयडपयाविण विहिपहु दुन्नहिण॥ १४॥

विहिचेईहरू कारिज ,कहिज तमाययगु तिमह त्रिणिस्साचेइज कयनिव्वुइनयगु । विहि पुण तत्थ निवेइय सिवपावण पज्ण जं निसुणेविगु रंजिय जिग्णपवयणिनज्ण ॥ १४॥

जिह उस्सुतुजराक्कमु कु वि किर लोयिगिहि कीरंतउ निव दीसइ सुविहिपलोयिगिहिं। निसि न रहाग्रु न पइंड न साहुहि साहुगिहि निसि जुबईहिं न पवेसु न नद्दु विलासिगिहि॥ १६॥

जाइ नाइ न कयगाहु मन्नइ जिएवयसा कुराइ न निदियकंमु न पीडड धस्मियसा । विहिजिसहरि अहिगारिड सो किर सलहियइ सुद्धड धम्मु सुनिम्मलि जसु निवसइ हियइ ॥ १७॥

जित्यु ति-चउरसुसावयदिष्टउ द्व्ववउ निसिहिं न नंदि करावि कुवि किर लेइ वउ विल दिगायरि अत्थिभयइ जिह न हु जिगापुरउ दीसइ धरिउ न सुत्तइ जिह जिगापुरउ।। १८॥

जिह रयिएहि रहभमगु कयाइ न कारियइ लउडारसु जिह पुरिसु वि दिंतउ वारियइ। जिह जलकीडंदोलण हुंति न देवयह माहमाल न निसिद्धी कयश्रहाहियह॥ १६॥ जिह सावय जिण्पिडिमह करिहि पइट न य इच्छाच्छंद न दीसिह जिह मुद्धंगिनय। जिह उस्सुत्तापयदृह वयगु न निसुणियइ जिह अञ्जुत्तु जिण्-गुरुह वि गेउ न गाइयइ॥ २०॥

जिह सावय तंवोलुन भक्खिह लिंति न य जिह पाणिह य धरंति न सावय सुद्धनय । जिह भोयणु न य सयणु न त्राणुचिउ वइसणउ सह पहर्राण न पवेसु न दुट्टउ बुल्लणउ ॥ २१॥

जिह न हासु न वि हुड़ु न खिड़ु न रूसण्ड किचिनिमित्तु न निज्जइ जिहं धग्गु अप्पण्ड । करिह जि वहु आसायण जिहें ति न मेलियहि मिलिय ति केलि करंति समाणु महेलियहिं ॥ २२ ॥

जिहें संकंति न गह्गु न माहि न मंडलउ जिहें सावयसिरि दीसः कियउ न विंटलउ। गह्वणयार जण मिक्षिव जिहे न विभूसणउ। सावयजिणिहि न कीरइ जिहे गिहचिन्तणउ॥ २४॥

जिहं न मिलिणचेलंगिहि जिग्गवर पूइयइ
मूलपिडम सुइभूइ वि छिवइ न सावियइ।
श्रारित्रिड उत्तारिड जं किर जिग्गवरह
तं पि न उत्तारिज्जइ वीयजिगो सरह॥ २४॥

जिह फुल्लइं निम्मलु न अक्खय वग्रहलइ मिडमंडग्राभूसग्राइं न चेलइ निम्मलइ। जित्थु न जइहि ममत्तु न जित्थु वि तव्वसग्रु जिह न अत्थि गुरुदंसियनीइहि पम्हसग्रु॥ २४॥

जिह पुच्छिय सुसावय सहगुरुलक्खण्ड भणिहि गुणन्नुय सचय पचक्खह तण्ड जिह इक्कुत् वि कीरइ निच्छइ सगुगाउ समयजुत्ति विहडंतु न वहुलोयह [त] गाउ॥ २६॥

जिह न त्रप्पु विज्ञिज्ञ । परु वि न दृसियइ जिह सग्गुगु विन्निज्ञइ विगुगु उवेहियइ। जिह किर वत्थु-वियारिण कसुवि न वीहियइ जिह जिण्वयगुत्तिन्नु न कह वि पर्यंपियइ॥ २७॥

इय बहुविह उस्सुत्तइ जेग निसेहियइ विहिजिणहरि सुपसिव्यहि तिहिवि निदंसियइ। जुगपहाणु जिग्पवल्लहु सो किं न मन्नियइ? सुगुरु जासु सन्नागु सुनिउगिहि वन्नियइ॥ २८॥

लविभितु वि उस्सुत्तु जु इत्थु पयंपियइ तसु विवाउ श्रइथोउ वि केविल दंसियइ। ताइं जि जे उस्सुत्तइं कियइ निरंतरइ ताह दुक्ख जे हुंति ति भूरि भवंतरइ॥ २६॥

श्रपिक्खियसुयनिहसिहिं नियमइगव्वियहि लोयपवाहपयद्दिहिं नामिण सुविहियइं। श्रवरूपरमच्छरिण निदंसिय सगुणिहि पूत्राविज्ञइ श्रपंड जिग्रु जिव निग्विणिहिं॥ ३०॥

इह त्रगुप्तोयपयट्टह संख न कु वि करइ भवसायरि ति पडंति न इक्कु वि उत्तर । जे पडिसोय पयट्टहि अप्प वि जिय धरह अवसय सामिय हुंति ति निव्वुइ पुरवरह ॥ ३१॥

जं त्रागम-त्रायरिएहि सहुं न विसंवयइ भणहि त वयणु निरुत्तु न सग्गुणु जं चयइ ते वंसित गिहिगेहि वि होइ तमाययणु गइहि तित्थु लहु लग्भइ मुत्तिउ सुहरयणु॥ ३२॥

पासत्थाइविवोहिय केइ जि सावयइं कारावहि जिणमंदिरु तंमइभावियइं। तं किर निस्साचेइउ अववायिण भिणउ तिहि-पिव्वहि तिह कीरइ वंदणु कारिणउ॥ ३३॥ जहि लिंगिय जिणमंदिरि जिणद्वियण कयइं मिंदि वसन्ति आसायण करिहं महंतियइ! तं पकिष्प परिवन्निउ साहिम्मयथिलय जिंदे गय वंदणकिष्ण न सुदंसण मिलिय॥ ३४॥

श्रोहिनजुत्तावस्सयपयरण्डंसियउ तमणाययणु जु दावइ दुक्ख पसंसियउ। तिहं कारणि वि न जुत्ते सावयजणगमणु तिह वसंति जे लिंगिय ताहि वि पयनमणु॥ ३४॥

जाइज्जइ तिहं वावि(ठािश ति निमयितं इत्थु जइ गय नमंतज्ञा पाविह गुगागावुिह्न जइ। गइिह तत्थु ति नमंतिहिं पाउ जु पावियइ गमणु नमगु तिहं निच्छइ सगुशिहि वारियइ॥ ३६॥

वसहिहिं वसहि वहुत्त उसुत्तपयंपिरइ करिह किरिय जण्रंजण निच्चु वि दुक्करय। परि सम्भत्तविहीण ति हीणिहि सेवियहिं तिहि सहुं दंसगु सग्गुण कुणिह न पावियहिं॥ ३७॥

उस्सिगिण विहिचेइउ पढमु पयासियउ निस्साकडु अववाइण दुइउ निदंसियउ। जहि किर लिगिय निवसहि तिमह अणाययणु तिह निसिद्धु सिद्धंति वि धम्मियजणगमणु॥ ३८॥

विशु कारिश तिह गमगुन कुशिह जि सुविहियइं तिविहु जु चेइउ कहइ सु साहु वि मंनियइ। तं पुर्ण दुविहु कहेइ जु सो अवगन्नियइ तेश लोउ इह सयलु वि भोलउ धुंधियइ॥३६॥

इय निप्पुन्नह दुल्लह सिरिजिणवल्लहिंगा तिविहु निवेइउ चेइउ सिवसिरिवल्लहिंगा। उस्सुत्तइ वारंतिगा सुतु कहंतइगा इह नवं व जिगासासगु दंसिउ सुम्मइगा।। ४ इक्षवयणु जिएवल्लहु पहु वयणइ वर्णाइं किं व जीपेवि जगु सक्षइ सक्कु वि जइ मुण्इ । तसु पयमत्तह सत्तह सत्तह भवभयह होइ अंतु मुनिब्ताउ तव्वयणुज्जयह ॥ ४१ ॥

इक्ककालु जसु विज्ञ असेस वि वयिए ठिय मिच्छदिष्टि वि वंद्हिं किंकरभावद्विय । ठावि ( एि ) विद्पिक्खु वि जिए अप्पडिखलिउ फुडु पयडिड निकक्वडिए पक्र अप्पड कलिउ ॥ ४२ ॥

तमु पयपंकयर पुनिहि पाविर जण्भमरु मुद्रनाण्-महुपाणु करंतर हुइ अमर । सत्थु हुंतु सो जाण्ड् सत्थ सपत्थ सहि कहि अगुवमु रविमाइ केण समाणु सहि! १॥ ४३॥

वद्धमाणमृरिसीमु जिणेसर सृरिवरु तासु सीसु जिणचंदजईसरु जगपवरु। यभयदेउमुणिनाहु नवंगह वित्तिकरु तसु पयपंकय - भसलु सलक्खणुचरणकरु॥ ४४॥

सिरिजिणवल्लहु दुह्नहु निप्पुन्नहं जगहं हउं न अंतु परियाणउं त्रहु जगा ! तग्गुणह । सुद्धधिम्म हउं ठाविट जुगपवरागमिण एउ वि मइं परियाणिट तग्गुण-संकमिण ॥ ४४ ॥

भमिउ भूरिभवसायरि तह वि न पनु मइ मुगुरुरयण्, जिणवज्ञहु दुल्लहु सुद्धमइ। पाविय तेण न निब्बुइ इह पारित्तयइ परिभव पत्ता बहुत्त न हुय पारित्तयइ॥ ४६॥

इय जुगपवरह सृरिहि सिरिजिणवह्नहह नायसमयपरमत्थह वहुजणदुङ्गहह । तसु गुण्धुइ वहुमाणिण सिरिजिणदृत्तगुरु करइ सु निरुवसु पावइ पउ जिण्दृत्तगुरु ॥ ४७ ॥

॥ इति चर्चरी समाप्र॥

# सन्देश-रासक

सन्देश-रासक की इस्तलिखित प्रतियाँ मुनिजिनविजय की पाटन-मंडार में सन् १६१२-१३ में प्राप्त हुई। सर्वप्रथम उन्हें को प्रति प्राप्त हुई उसमें संस्कृत अवचूरिका या टिप्पण का पता नहीं था। सन् १६१८ ई० में पूना के मंडारकर—ओरियंटलिसर्चइस्टिट्यूट में उन्हें एक ऐसी इस्तलिखित प्रति मिली जिसमें संस्कृत भाषा में अवचूरिका विद्यमान थी। मुनि जिनविजय जी ने विविध प्रतियों में पाठमेंद देखकर यह परिणाम निकाला कि इस रासक में देश-काल-भेद के कारण पाठातर होता गया। जनप्रिय होनेके कारण मिन्न-भिन्न स्थानों के विद्वान् स्थानीय शब्दों को इसमें सन्निविध करते गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि इसके पाठमेंद उत्तरीत्तर बढते ही गये।

देशी भाषा-मिश्रित इस द्यपभ्रश प्रन्थ की महत्ता के श्रानेक कारण हैं। इसकी सबसे वड़ी विशेषता यह है कि इतिहास को दृष्टि से यह सबसे प्राचीन धर्मेतर रास रचना द्यवतक उपलब्ध हुई है। इसके पूर्व विरचित रास जैनधर्म सम्बन्धी ग्रंथ हैं, जिनकी रचना जैनावलंबियों को ध्यान में रखकर को गई थी। लोक-प्रचलित प्रेम-कथा के श्राधार पर शुद्ध लौकिक प्रेमकी व्याख्या करनेवाला यह प्रथम प्राप्य रासक ग्रंथ है।

इसकी दूसरी विशेषता यह है कि इसका रचियता श्रब्दुल रहमान ऐसा उदार श्रहिद है, जिसने बड़ी सहानुभूति के साथ विजित हिंदुश्रो की धार्मिक एवं साहित्यिक परम्परा को हृदय से स्वीकार किया श्रीर उनके सुख-दुखकी गाथाका गान उन्हीं के शब्दों श्रीर उन्हीं की शैली में गाकर विजेता श्रीर विजित के मध्य विद्यमान कटुता के निवारण का प्रयास किया।

#### भाषा-शैली

इस ग्रंथ की भाषा मूल पृथ्वीराजरासो की भाषा से प्रायः साम्य रखती है। इस रासक में भी 'य' के स्थान पर 'इ' ऋथवा 'इ' के स्थान पर 'य' प्रयुक्त हुआ है, 'वियोगी' शब्द 'विउयह' हो गया है। इस प्रकार का परिवर्त्तन दोहा-कोश ऋौर प्राचीन वॅगला में भी पाया जाता है।

'व' श्रौर 'व' का भेद प्रायः प्रतियों में नहीं पाया जाता। जैसे— 'वलाहक' का 'वलाहय' 'श्रव्रवीत' का 'वोलंत' 'वहिंगी' का 'वरहिंगी' श्रादि रूप पाये जाते हैं।

इसी प्रकार 'ए' का 'इ' 'श्रो' का 'उ'। जेंसे — 'पेक्लइ' का 'पिक्लइ' 'ज्योत्सना' का 'जुन्ह'।

#### रचनाकाल —

श्राश्चर्य का विषय हे कि इतने मनोहर काव्य का उल्लंख किसी ग्रंथ में नहीं मिलता। सिद्धराज श्रीर कुमार गल के राजत्वकाल में व्यवसाय का प्रसार देखकर श्रीर इस रासक के कथानक से तत्कालीन परिस्थिति की त्लना करने पर यह निष्कर्भ निकला जा सकता है कि यह रासक वारहवी राताव्दी के उत्तरार्थ में रचा गया होगा। श्री मुनिजिनविजय ने श्रपना यहीं मत प्रकट किया है।

### छन्द्-योजना--

इस रासक में श्रपभंश के विविध छंदो का प्रयोग किया गया है। यद्यपि रासा छंदो की संख्या श्रिधक है तथापि गाहा, रड्डा, पद्धडिया, दोहा, चउपइया, वत्थु, श्रिडिल्ला, मिडिल्ला श्रादि श्रपभंश छुदो की संख्या भी कम कहीं है।

#### कथावस्तु---

किया के प्रारम्भ में विश्वरचियता की बंदना के उगरात अपने तंतुवाय ( जुलाहा ) कुल का परिचय दिया है। तदुपरात अपने पूर्ववर्ची उन कियों को, जिन्होंने अवहर्ष्ट, संस्कृत, प्राकृत और पैशाची भाषाओं में काव्यरचना की, श्रद्धां जिल समिषित की। किय अल्पज्ञता के कारण अपनी साधारण कृति के लिए विद्वानों से ज्ञमा-याचना करते हुए कहता है कि यदि गगा की वड़ी महिमा है तो सामान्य नदियों की अपनी उपयोगिता है वह अपने काव्यको विद्वन्मंडली अथवा मूर्खमंडली के अनुपयुक्त समकता है और आशा करता है कि मध्यमवर्ग का पाठक इसे अपनाएगा। द्वितीय कम में मूल कथा इस प्रकार प्रारम्भ होती है। विजयनगर ( विक्रम-पुर ) में राहुंग्रस्त चंद्रमा के समान मुखवाली एक प्रोपित-पितका नाथिका अपने पित के आगमन का मार्ग जोहती हुई नेत्रों से निरंतर अशु वर्षा कर रही है। वियोग-संतप्ता नायिका समीप के ही एक मार्गपर जाते हुए पिथक

से रोते रोते उसके गंतव्य स्थान का नाम पूछती है। पथिक अपना परिचय देते हुए फहता हैं कि मैं मूलस्थान (सामोर) से आ रहा हूँ और अपने स्वामी का तंदेश छेकर स्तंमतीर्थ जा रहा हूँ। स्तंमतीर्थ नगर का नाम सुनते ही वह नायिका विकंपित हो उठी। कारण यह था कि उसका पित चिरकाल से परिणीता की सुधि मूलकर उसे विरहाग्नि में तपा रहा था। पथिक ने उसके पित के लिए जब संदेश माँगा तो उसने कहा कि जो हृदयहीन व्यक्ति धन के अर्जन में अपनी थिया को विस्मृत कर जाता है उसे क्या संदेश दूँ।

इसी प्रकार दोनों में वार्तालाप होता रहा। नायिका ने ग्रीज्म से प्रारम कर वसंत तक आनेवाली अपनी विपदाओं का उल्लेख किया। काम वाण से विद्ध वाला ने अंत में पथिक से विनय की कि यदि पतिदेव के संवध में मुफ्तें अविनय हो गई हो तो आप उन शब्दों का उल्लेख न करें।

पथिक को विदा कर गृह को लौटते हुए ज्यो ही उसने दिल्ला दिशा में देखा उसे प्रवासी पतिदेग पथपर ज्याते दिखाई पडे। वह ज्यानंद से विभोर हो उठी।

# सन्देश-रासक

# **अब्दुर्रहमा**न

## [१२वीं शती का अन्त]

रयराायरधरगिरितरुवराइं गयरांगरांमि रिक्खाइं। जेणऽज्ञ सयल सिरियं सो ब्रुहयण वो सिवं देउ ॥ १॥ माणुस्सदिव्वविज्ञाहरेहिं ण्हमिग सूर-ससि-विवे। श्राएहिं जो ग्रिमज्जइ तं ग्रियरे ग्रमह कत्तारं॥२॥ पञ्चाएसि पहूत्रो पुव्वपसिद्धो य मिच्छदेसो त्थि। तह विसए संभूत्रो त्रारदो मीरसेणस्स ॥ ३ ॥ तह तण्त्रो कुलकमलो पाइयकव्वेसु गीयविसयेसु। संनेहयरासयं **ଅदहमा**ग्गपिसद्धो रइयं ॥ ४ ॥ पुव्वच्छेयाण गामो सुकईगा य सद्दसत्थकुसलागा। तियलोए सुच्छंदं जेहि कयं जेहि शिहिहं॥ ४॥ त्र्यवहट्टय-सक्कय - पाइयंमि पेसाइयंमि भासाए । सुकइत्तं भूसियं जेहिं॥६॥ लक्खण्ळन्दाहर्गो ताग्रऽगु कईग् श्रम्हारिसाण सुइसद्दसत्थरहियाग्। लक्खण्छंदपमुकं कुकवित्तं को पसंसेइ॥७॥ श्रहवा गा इत्थ दोस्रो जइ उइयं ससहरेगा गिसि समए। ता किं ए। हु जोइजइ भुत्रयो रयणीसु जोइक्खं॥ = ॥ जइ परहुएहिं रिडयं सरसं सुमगोहरं च तरुसिहरे। ता किं सुवणारूढ़ा मा काया करकरायन्तु॥६॥ तंतीवायं णिसुयं जइ किरि करपक्षवेहि श्रइमहुरं। ता मदलकरिंडरवं मा सुम्मउ रामरम्गोसु ॥ १०॥ जइ मयगलु मंच भारए कमलद्लव्यह्लगंधदुप्पिच्छो । जइ त्रइरावइ मत्तो ता सेसगया म मचंतु ॥ ११ ॥ जइ ऋत्थि पारिजाश्रो वहुविह गंधडू कुसुम श्रामोश्रो। फुलइ सुरिंद्भुवणे ता सेसतर म फुझंतु॥१२॥ जइ अत्थि गई गंगा तियलोए णिचपयडियपहावा। वचइ सायरसमुहा ता सेससरी म वचंतु॥ १३॥ जइ सरवरंमि विमले सूरे उइयंभि विश्रसित्राणितणी। ता किं वाडिविलगा। मा विश्वसं तुंविणी कहवि॥ १४॥ जइ भरहभावछंदे एचइ एवरंग चंगिमा तम्णी। ता किं गामगहिल्ली तालीसदे एा एचचेई ॥ १४॥ जइ वहुलदुद्धसंमीलिया य उज्जलइ तंदुला खीरी। ता कण्कुकससिहित्रा रव्यिखया मा दुडव्यड उ ॥ १६ ॥ जा जस्स कव्वसत्ती सा तेण अलजिरेण भणियव्या। जइ चहुमुहेरा भिएयं ता सेसा मा भिराजंतु ॥ १७ ॥ ग्रात्थि तिहुयग्रि जं च ग्रहु तुम्हेहि वि जं न सुउ विश्रडगन्धु सुच्छंदु सरसउँ। शिसुगोविणु को रहइ, ललियहीणु मुक्खाह फरसउ। तो दुग्गचिय छेत्रारिहें पत्ताहे त्रलहंतेहि। त्र्यासासिज्जइ कह कह वि सइवत्ती रसिएहिं॥ १८॥ **णि**त्र्यकवित्तह विज्ञ माहप्प, पंडितपवित्थरणु मगुजणंमि कोलियपयासिंड। कोऊहलि आसित्राउ सरलभाइ सनेहरासउ॥ तं जाणिवि णिमिसिद्धु खगु वुहयण करवि सणेहु। पामरजण्यूलक्खरहि जं रइयउ णिसुणेहु॥ १६॥

[ रड्डच्छन्दः ]

संपडिउ जु सिक्खइ कुइ समत्थु, तसु कहउ विबुह संगहवि हत्थु। पंडित्ताह मुक्खह मुणहि भेउ, तिह पुरउ पिटव्वउ ण हु वि एउ॥ २०॥ गहु रहइ बुहा कुकवित्तारेसि, श्रबुहत्ताणि श्रबुहह गहु पवेसि। जि ण मुक्ख ण पंडिय मज्भयार, तिह पुरउ पिट्विवउ सव्ववार॥ २१॥

[पद्धडी छंद]

त्रगुराइयरयहरु कामियमणहरु, मयणमण्ह पहदीवयरो । विरहणिमइरद्धे सुणहु विसुद्धेड, रसियह रससंजीवयरो ॥ २२ ॥ अइऐोहिए भासिउ रइमइ वासिउ, सवए सकुलियह अमियसरो। लइ लिहइ वियक्खगु, अत्यह लक्खगु, सुरइ संगि जु विश्रड़ नरो॥२३॥ [इमिला छंद]

### द्वितीयः प्रक्रमः

विजयनयरहु कावि वररमिए

उत्तांगथिरथोरथिए, विरुडलक धयरहुपउहर । दीणाण्ण पहु णिहइ, जलपवाह पवहंति दीहर ॥ विरहिगहि कण्यंगितणु तह सामलिमपवन्तु । णज्जइ राहि विडंविश्रड ताराहिवइ सडन्तु ॥ २४॥

फुलइ लोयण रुवइ दुक्खत्ता,
धिम्मिल्लउमुक्तमुह, विजंभइ श्ररु श्रंगु मोडइ।
विरहानिल संतिविश्र, ससइ दीह करसाह तोडइ।
इम मुद्धह विलवंतियह मिह चलेणेहि छिहंतु।
श्रद्धभुद्धीणेड तिणि पहिड पिह जोयड पवहंतु॥ २४॥(रड्ड०)
तं जि पिहय पिक्खेविग्णु पिश्रडकंखिरिय,
मंथरगय सरलाइवि उत्ताविल चिलय।
तह मणहर चल्लंतिय चंचलरमणभिर,
छुडिव खिसिय रसणाविल किंकिणिरवपसिरे॥ २६॥
तं जं मेहल ठवइ गंठि णिट्डुर सुहय,
तुडिय ताव थूलाविल णवसरहारलय।
सा तिवि किवि संवरिव चइवि किवि संचरिय,
णेवर चरण विलिगिव तह पिह पंखुडिय॥ २५॥

पिंड उद्दिय सविलक्ख सलज्जिर संभासिय,

तड सिय सच्छ णियंसण मुद्धह विवलसिय।

तं संवरि श्रणुसरिय पहियपावयणमणः फुडवि णित्त कुप्पास विलिग्गिय दर सिहणः ॥ २५॥ छायंती कह कह व सलिक्चर णियकरिः कण्यकलस झंपंती णं इंदीवरिह । तो श्रासन्न पहुत्ता सगिगरिगर वयणिः कियउ सद्दु सविलासु कहण दीहरनयणि॥ २६॥

ठाठि ठाहि गिमिसिद्धु सुथिरु त्रवहारि मगु, गिसुगि किं पि जं जंपउं हियइ पसिज्जि खगु। एय वयगा त्रायन्नि पहिउ कोऊहलिउ, गोय गित्रतत ता सु कमद्धु वि गहु चलिउ॥ ३०॥

कुरामसराउह रूविणिहि विहि णिम्मिवय गरिष्ठ। तं पिक्लेविणु पहियणिहि गाहा भणिया श्रष्ठ॥ ३१॥

पहिंच भग्रह विवि दोहा तसु सु वियङ्गपरि। इकु मणि विंभंड थियंड कि रूबिणि पिक्षि करि।। कि नु पयावइ अंधलंड अहबि वियङ्गलु आहि। जिणि एरिसि तिय णिम्मविय ठविय न अप्पह पाहि॥ अइकुडिलमाइपिहुणा विविहतरंगिणिसु सलिलकङ्गोला। किसण्त्राणंमि अलया अलिडलमालव्व रेहंति॥ ३२॥

रयणीतमविद्दवणो श्रिभियंमरणो सपुरणसोमो य। श्रकलंक माइ वयणं वासरणाहस्स पिडविंबं॥३३॥

लोयणजुयं च णज्ञः रविंददल दीहरं च राइल्लं ! पिंडीरकुसुमपुंजं तरुणिकवोला कलिज्ञंति ॥ ३४ ॥

कोमल मुणालणलयं श्रमरसरुपन्न बाहुजुयलं से। तार्याते करकमलं एज्जइ दोहाइयं पडमं॥ ३४॥

सिह्णा सुयण्-खला इव थड्ढा निच्चुन्नया य मुह्रहिया। संगमि सुयणसिरच्छा श्रासासिह वे वि श्रंगाइं॥ ३६॥

गिरिगाइ समत्रावत्तं जोइज्जइ गाहिमंडलं गुहिरं। मज्मं मचसुहं मिव तुच्छं तरलगगईहरणं॥३७॥ जालंधरिशंमजियां ऊक् रेहंति तामु श्रइरम्मा। वट्टा य णाइदीहा सरसा सुमणोहरा जंघा॥३८॥

[ क्षेपक ]

रेहंति पडमराइ व चलएांगुलि फलिहकुट्टि ग्रहपंती। तुच्छं रोमतरंगं उविवन्नं क्रुसुमनलएसु ॥ ३६ ॥ सयलज्ञ सिरंविगु पयडियाइँ अंगाइँ तीय सविसेसं। को कवियणाण दूसइ, सिद्धं विहिणा वि पुण्रुक्तं॥ ४०॥ गाहा तं निमुखेविगु रायमरालगइ। चलगांगुद्धि धरिता सलज्जिर उक्लिहइ॥ पंथिड कण्यंगि तत्थ वोलावियड। तउ कहिजाइसि हिव पहिय कह व तुह त्राइयउ ॥ ४१ ॥ ग्यरणामु सामोरू सरोरुहद्लनयणि। णायरजण संपुन्नु हरिम ससिहरवयणि॥ धवलतुंगपायारिहि ति इरिहि मंडियड । गाहु दीसइ कुइ मुक्खु सयलु जगु पंडियर॥ ४२॥ विविद्विद्यक्खण सिंथिहि जइ पर्वासइ णिरु। सुम्मइ छंदु मणाहरू पायउ महुरयरः॥ कह व ठाइ चउवेइहि वेउ पयासियइ। कह वहु रूवि ि्यब्हुउ रासउ भासियइ॥ ४३॥ कह व ठाइ सुद्यवच्छ कत्थ व नलचरिउ। कत्थ व विविहविग्गोइहि भारहु उचरिउ। कह व टाइ ब्रासीसिय चाइहि द्यवरिहि, रामायणु श्रंहिण वियश्रइ कत्थ वि कयवरिहिं॥ ४४॥ के ब्राइन्निहि वंसर्वाणकाहलमुरउ। कह पयवराणिवद्धउ सुम्मइ गीयरउ॥ पीण्उन्नयथणिय। श्रायएणहि सुसमत्थ कत्थ वि एट्टिएिय ॥ ४४ ॥ चल्लहि चल्ल करंतिय नर अडग्व विमिधय विविह्नडनाडईहिं, मुच्छिज्ञहि पविसंत य वेसावाडइहि ।

भमहिं का वि भयविंभल गुरुकरिवरगमिण, अस्र रयणताडं किहि परिघोलिरसविण ॥ ४६॥

श्रवर कह व णिवड व्भरघण तुंगत्थणिहिं भिरण मज्मु णहु तुदृइ ता विभिड मिणिहिं। का वि केण सम दर हसइ नियको श्रिणिहि। छित्ततुच्छ तामिच्छ तिरच्छिय लोयणिहि॥ ४७॥

श्रवर का वि सुविश्रक्खण विहसंती विमलि, गां सिससूर णिवेसिय रेहइ गंडयित। मयण वद्दु मिश्रणाहिण कस्स व पंकियड, श्रन्नह भालु तुरिक तिलइ श्रालंकियड॥ ४८॥

हारु कस वि थूलाविल गिडुर रयण भरि, लुलइ मग्गु श्रलहंतउ थणवट्टह सिहरि। गुहिर णाहि विवरंतरु कस्स वि कुंडलिउ, तिवल तरंग पसंगिहि रेहइ मंडलिउ॥४६॥

रमण भार गुरु वियडउ का कहिहि धरइ, श्रद्द मिल्ह रउ चमक्कउ तुरियउ गाहु सरइ। जंपंती महुरक्खर कस्स व काभिणिहि, हीरपंति सारिच्छ डसण भसुरारुणिहि॥ ४०॥

श्रवर कह व वरमुद्ध हंसतिय श्रहरयलु, सोहालड कर कमलु सरलु बाहह जुयलु। श्रन्नह तरुणि करं गुलिणह उज्जल विमल, श्रवर कवोल कलिजाहि दाडिम कुसुम दल॥ ४१॥

भमुह जुयल सन्नद्धउ कस्स व भाइयइ,
गाइ कोइ कोयंडु अगांगि चडाइयइ।
इक्कह गोवर जुयलय सुम्मइ रउ घगाउ,
अन्नह रयग निबद्धउ मेहल रुगमुगाउ॥ ४२॥
चिक्कग्ररु चंबाइहिं लीलंतिय पवरु,
गावसर आगमि गाज्ञइ सारसि रसिड सरु।

पंचमु कह व मुण्ंतिय भीण्ड महुरयर, णायं तुंवरि सज्जिड सुरिक्खण्ड सरु॥ ४३॥

इम इक्किक्ह तत्थ रूबु जोयंतयह, मसुरपिंग पय खलहि पहिय पवहतयह। यह वाहिरि परिभमणि कोइ जइ नीसरइ, पिक्खिय विविह उजाणु भुवणु तहि वीसरइ॥ ५४॥

#### [ श्रथ वनस्पति नामानि--- ]

ढक कुंद्र सयवत्तिय कत्थ व रत्तवल, कह व ठाइ वर मालइ मालिय वह विमल । जूही खट्टण वालू चंवा वउल घण, केवइ तह कंदुट्टय यणुरत्ता सयण ॥ ४४ ॥

माउलिंग मालूर मोय मायंद मुर, दक्ख मंग ईखोड पीए आह सियर। तम्एताल तंमाल तहए तुंवर खयर, संजिय सइवित्तय सिरीस सीसम अयर॥ ४६॥ पिप्पल पाडल पुय पलास वएसारवए, मएहर तुज्ज हिरम्न भुज्ज धय वंसवए। नालिएर निवाय निविजिय निव वड, दक्ष चूय अंविलिय करणयचंद्ए निवड॥ ४०॥ आमहय गुल्लर महूय आमिल अभय, नायवेलि मंजिह पसरि दह दिसह गय॥ ४५॥ मंदार जाड तह सिंदुवार। महमहइ, सु वालड अतिहि फार॥

[रासा छंद]

किंकिल्लि कुंज कुंकुम कवोल, सुरयार सरल सल्लइ सलोल। वायंव निंव निंवू चिनार, सिमि साय सरल सिय देवदार॥ ४९॥

[ पद्धडी ]

भमहिं का वि मयधिंभल गुरुकरिवरगमिण, अन्न रयणताडंकिहि परिघोलिरसविण ॥ ४६॥

श्रवर कह व गिवड व्भरघण तुंगत्थणिहि भिरण मज्मु णहु तुट्टइ ता विभिष्ठ मिणिहिं। का वि केण सम दर हसइ नियको श्रिणिहि। छित्ततुच्छ तामिच्छ तिरच्छिय लोयणिहि॥ ४७॥

श्रवर का वि सुविश्रक्खण विहसंती विमलि, गां ससिसूर णिवेसिय रेहइ गंडयित। मयण वद्दु मिश्रणाहिण कस्स व पंकियड, श्रन्नह भालु तुरिक तिलइ श्राहांकियड॥ ४८॥

हारु कस वि थूलावित गिहुर रयण भरि, लुलइ मग्गु अलहंतउ थणवट्टह सिहरि। गुहिर गाहि विवरंतरु कस्स वि कुंडलिड, तिवल तरंग पसंगिहि रेहइ मंडलिउ॥ ४६॥

रमण भार गुरु वियडउ का कहिहि धरइ, श्रइ मल्हि रउ चमकउ तुरियउ गाहु सरइ। जंपंती महुरक्खर कस्स व काभिणिहि, हीरपंति सारिच्छ डसण भसुरारुणिहि॥ ४०॥

त्रवर कह व वरमुद्ध हंसतिय श्रहरयलु, सोहालड कर कमलु सरलु वाहह जुयलु। श्रन्नह तरुणि करं गुलिणह उज्जल विमल, श्रवर कवोल कलिज्जहि दाडिम कुसुम दल॥ ४१॥

भमुह जुयल सन्नद्ध कस्स व भाइयइ, गाइ कोइ कोयंडु श्रगांगि चडाइयइ। इक्कह गोवर जुयलय सुम्मइ रउ घगाउ, श्रन्नह रयगा निबद्धउ मेहल रुगमुगाउ॥ ४२॥ चिक्कगारउ चंबाइहिं लीलंतिय पवरु, गावसर श्रागमि गाज्जइ सारसि रसिड सरु। पंचमु कह व भुणंतिय भीणः महुरयरः, णायं तुंवरि सज्जिड सुरिक्खणःइ सरु ॥ ४३॥

इम इक्किक्कह तत्थ रूबु 'जोयंतयह, मसुरपिंग पय खलहि पहिय पवहतयह। यह वाहिरि परिभमणि कोइ जइ नीसरइ, पिक्खिव विविह उज्जाणु भुवणु तहि वीसरइ॥ ५४॥

#### [ त्र्रथ वनस्पति नामानि--- ]

ढक कुंद सयवत्तिय कत्थ व रत्तवल, कह व टाइ वर मालइ मालिय तह विमल। जूही खट्टण वालू चंवा वउल घण, केवइ तह कंदुट्टय त्रणुरत्ता सयण॥ ४४॥

माउलिंग माल्र मोय मायंद मुर, दक्ख मंग ईखोड पीण त्रारु सियर। तरुणताल तंमाल तरुण तुंवर खयर, संजिय सइवित्तय सिरीस सीसम त्र्यर॥ ४६॥ पिप्पल पाडल पुय पलास घणसारवण, मणहर तुज्ज हिरन्न भुज्ज धय वंसवण। नालिएर निवाय निवंजिय निव वड, ढक चूय श्रंविलय कणयचंदण निवड॥ ४०॥ श्रामरुय गुङ्गर महूय श्रामिल श्रभय, नायवेलि मंजिह पसरि दह दिसह गय॥ ४५॥ मंदार जाइ तह सिंदुवार। महमहइ सु वालड श्रतिहि फार॥

[ रासा छंद ]

किंकिल्लि कुंज कुंकुम कवोल, सुरयार सरल सल्लइ सलोल। वायंव निंव निंवू चिनार, सिमि साय सरल सिय देवदार॥ ४६॥

[पद्धडी]

लेसूड एल लंबिय लवंग, कण्यार कहर कुरवय खतंग।
श्रंविलिय कयंव विभीय चोय, रतंज्ञण जंवुय गुरु असोय।।६०।।
जंवीर सुहंज्ञण नायरंग, विज्ञजिरय अयरुय पीयरंग।
नंदण जिम सोहइ रत्तसाल, जिह पञ्चव दीसइ जणु पवाल ॥६१॥
आरिहिय दमण्य गिइ चीड, जिह आलइ दीसइ सजिण भीड।
खज्जूरि वेरि भाहण सयाइं, वोहेय हवण तुलसीयलाइं।।६२॥
नाएसरि मोडिम पूगमाल, महमहइ छम्म मरुअई विसाल।।६३॥,
( अर्द्धम )

श्रन्नय सेस महीरुह श्रित्थ जि सिसवयिण, मुण्इ णामु तह कवणु सरोरुहद्तनयिण। श्रह सञ्वद्द संखेविणु निवड निरंतरिण, जोयण दस गंमिज्जद्द तरुद्घायंतरिण।। ६४॥

[ पुरत सुवित्थर वन्नत श्रद्धत जइवि, करि श्रन्जुगमगु महु भगा धू श्रत्थवयि रवि॥ ]

तवण तित्थु चाउदिसि मियच्छि वखाणियइ, मूलत्थाणु सुपसिद्धउ महियलि जाणियइ। तिह हुंतउ हुउं इक्षिण लेहुउ पेसियउ, खंभाइत्तइं वच्चउं पहुत्राएसियहु॥ ६४॥

एय वयण त्रायन्नवि सिंधुटभववयिण, सिंसिवि सासु दीहुन्हेड सिंतिलट्भवनयिण। तोडि करंगुलि करण सगिगर गिरपसर, जालंधरि व समीरिण मुंध थरहरिय चिरु॥ ६६॥

रुइवि खराद्धु फुसवि नयरा पुरा वज्जरिङ, खंभाइत्तह सामि पहिय तरा जज्जरिङ। तह मह अच्छइ साहु विरहङ्हावयरु, अहिय कालु गम्मियङ स श्रायङ सिद्दयरु।। ६७॥

पड मोडिव निमिसिद्ध पहिय जइ दय करिह, कहरं किपि संदेसड पिय तुच्छक्खरिह।

पहिड भण्ड कण्यंगि कहह किं रुन्नयण, भिज्ञंती शिरु दीसहि उविवन्नमियनयश् ॥ ६८ ॥ जसु शिगामि रेशुकरिं, कीय श विरहद्वेश। किम दि़ज्जइ संदेसेंडउ, तसु खिट दुरइ में गोेेेेेें से १।। [पाणी तण्इ विउइ, कादमही फुट्टइ हित्रा। जइ इम माण्सु होइ, नेहु त साचउ जाणीयइ॥ कंतु कहिन्वउ भंति विणु, धू पंथिय जाणाइं। यज्जइ जीविउ कंत विणु, तिणि संदेसइ काइं॥] जसु पवसंत गा पवसिद्या, मुइत्र विद्यों र गास् । लिजज संदेसहर, दिती पहिय पियास्।। ७०॥ लज्जवि पंथिय जइ रहउं, हियउ न धरण्उ जाइ। गाह पढिज्ञस इक पिय, कर लेविग्रु मन्नाइ॥७१॥ तुह विरहपहरसंचूरियाइं विहडंति जं न यंगाइं। तं यज्ञकल्लसंघडण योसहे णाह तगांति ॥ ७२ ॥ ऊसासंडउ न भिल्हवंड, दंन्भण श्रंग भएण्। जिम हउ मुक्की वल्लहइ, तिम सो मुक्क जमेण॥ ७३॥ कहिव इय गाह पंथिय, मन्नाएवि पिउ। दोहा पंच कहिज्ञसु, गुरुविराएरा सउ ॥ ७४ ॥ पित्रविरहानलसंतिवद्य, जइ वच्चउ सुरलोइ। तुत्र छिद्दवि हियत्रहियह, तं परिवाडि ए होइ॥ ७४॥ कंत जु तइ हित्र्ययिहयह, विरह <sup>'</sup>विडंवइ काउ। सप्पुरिसह मर्ग्णात्रहिड, परपरिहव संताउ॥ ७६॥ गरुत्राउ परिह्यु कि न सहउ, पद्द पोरिस निलएए।। जिहि अंगिहि तूं विलसियड, ते दद्धा विरहेण ॥ ७७ ॥ विरह परिगाह छावडइ, पहराविउ निरविक्ख। तुट्टी देह ए। हउ हियउ, तुत्र संमाणिय पिक्खि॥ ७५॥ मह गा समस्थिम विरहं सड, ता श्रच्छ्डं विलवंति। पाली रूत्र पमाण पर, धण सामिहि घुम्मंति॥७६॥

संदेसडउ सवित्थरउ, हउ कहराह त्रसमत्थ। भरा पिय इकत्ति वलियडइ, वे वि समारा। हत्थ॥ ८०॥

संदेसडउ सवित्थरड, पर मइ कहग्रु न जाइ। जो कालंगुलि मूंदडउ, सो वाहडी समाइ॥ ५१॥

तुरिय णियगमगु इच्छंतु तत्तक्खगे, दोहया सुणिव साहेइ सुवियक्खगे। कहसु त्रह त्रहिउ जं किंपि जंपिव्वड, मग्गु त्रइदुग्गु मइ मुंधि जाइव्वड॥ ८२॥

वयण शिसुगोवि मणमत्थसरविद्या, . मयउसरमुक्ष गां हरिणि उत्तिद्धया। मुक्क दीउन्ह नीसास उससंतिया, पिढय इय गाह शियणयणि वरसंतिया।। ५३।।

त्रिश्चित्तवर्णं जलविरहर्णेण लजंति नयण नहु धिहा। खंडववणजलणं विय विरहग्गी तवइ त्रहिययरं॥ ८४॥

पढिव इय गाह भियनयण उव्विन्नया, भणइ पहियस्स श्रइकरूणदुक्खिन्नया। कढिणनीसास रङ्ग्राससुहविग्घिणे, विन्नि चडपङ्य पशिणिज्ञ तसु निग्घिणे॥ ५४॥

तुय समरंत समाहि मोहु विसम हियउ, तह खिं खुवइ कवालु न वामकरहियउ। सिज्ञासगाउ न मिल्हउ खगा खट्टंग लय, कावालिय कावालिणि तुय विरहेण किय॥ =६॥

ल्हसिउ श्रंसु उद्धिस श्रंगु विलुलिय श्रलय, हुय उित्रंबिरवयण खिलय विवरीय गय। कुंकुमकण्यसिरिच्छ कंति किसणाविरय; हुइय मुंघ तुय विरहि णिसायर णिसियरिय॥ ५७॥

तुहु पुणु किज हिस्रावलंड, लिहिवि न सक्कड लेहु। दोहा गाह कहिज पिय, पंथिय करिवि सगोहु॥ ५५॥ पाइय पिय वडवानलहु, विरहिगिहि उप्पत्त । जं सित्त थोरं सुयहि, जलइ पिंड्ली कित ॥ दि ॥ दि ॥ सोसिजंत विवज्जइ सासे दी उन्हिए एस यन्छी । निवडंत वाहभर लोयणाइ यूमइण सिवंति ॥ ६० ॥ पिह अणाइ पिंडिंज जाउ सिसहरवयणि, अवहवा किवि कहिण्ज सु महु कहु मियनयणि । कहुउ पिह्य कि ण कहुउ कि किह्ययण, जिणा किय एह अवस्थ ऐहिरइरिययण ॥ ६१ ॥ जिणा हुउ विरहह छुहरि एव करि विल्लया, अस्थ लोहि अकयिथ इकिल्लय मिल्हिया । संदेसडउ सिवस्थर तुहु उत्तावलउ, किय पिंह्य पिय गाह वस्थु तह डोमिलउ ॥ ६२ ॥ तइया निवडंत णिवेसियाई संगमइ जस्थ णाहु हारो । इन्हि सायर-सरिया-गिरि-तरु-दुग्गाई अंतरिया ॥ ६३ ॥ णियदइयह उक्लेखिरिय किवि विरहाउलिय,

णियदृइयह उक्कंखिरिय किवि विरहाउलिय, पियद्यासंगि पहुतिय तसु संगमि वाउलिय। ते पावहि सुविणंतिर धन्नड पियतगुफरमु, त्यालिंगगु त्रवलोयगु चुंत्रगु चवगु सुरयरसु। इम कहिय पहिय तसु णिहयह जइय कालि पर्वासयउ तुहु। तसु लइ मइ तिश णिद गहु को पुणु सुविणइ संगसुहु॥ ६४॥ ( पट्पदम् )

पियविरहविद्योए, संगमसोए, दिवसरयिए भूरंत मणे, णिरु द्यंगु सुसंतह, वाह फुसंतह द्यप्पह शिहय किं पि भणे तसु सुयण निवेसिय भाइण पेसिय, मोहवसण वोलंत खणे।। मह साइय वक्खरु, हिर गउ तक्खरु, जाऊ सरिए कसु पहिय भणे।।६४॥

> इहु डोमिलड भऐविशा निशा (सि) तमहर वयिश, हुइय शिमिस शिष्फंद सरोरुहदलनयिश। शहु किहु कहइ श पिक्खइ जं पुशा अवरु जशा; चित्ति भित्ति शं लिहिय मुंध सच्चिय खगा॥ ६६॥

श्रोसासंभगरुद्धसास उरुत्रमुह, वम्महसरपिडिभिन्न सरिव पियसंगसुह। दर तिरिच्छ तरलच्छि पहिउ जं जोइयउ, ए। गुणसद उत्तिह कुरंगि पलोइयउ॥ ६७॥

> पहिं भगाइ थिरु होहि 'धीरु श्रासासि खगु, लइवि वरिक्षय सिससउन्नु फंसिह वयगु। तस्स वयगु श्रायन्नि विरहभर भज्जरिय, लइ श्रंचलु मुहु पुंछिउ तह व सलज्जरिय॥ ६५॥

> पहिय ए सिज्मइ किरि वलु मह कंदप्पसंड, रत्तंड जं च विरत्तंड निद्दोसे य पिउ। ऐय सुर्णिय परवेयए निन्नेहह चलह, मालिगिवित्तु कहिञ्बंड इक्कइ तह खलह॥ ६६॥

जइ वि रइविरामे ग्रांहों मुग्ति, सुहय तइय रात्रों उग्गिलंतो सिग्हों। भरिव नवयरंगे इक्कु कुंभो धरंती, हियउ तह पिंडल्लो वोलियंतो विरत्तो॥ १००॥

जइ श्रंबर उग्गिलइ राय पुणि रंगियइ, श्रह निन्नेहउ अंगु होइ श्राभंगियइ। श्रह हारिज्जइ दविण, जिणिवि पुणु भिट्टियइ, पिय विरत्तु हुइ चित्तु पहिय किम वट्टियइ॥ १०१॥

पहिंड भगाइ पसयच्छि धीरि मगु पंथि धरु, संवरि गिरु लोयगह वहंतड नीरु भरु। पावासुय बहुकज्जि गमहि तहि परिभमइ, ऋगाकियइ गियइ पडयगि सुंदरि! गहु वलइ।। १०२॥

ते य विएसि फिरंतय वम्महसरपहय, णियघरणिय सुमरंत विरह सवसेय कय। दिवसरयणि णियदईय सोय असहंत भरु, जिम तुम्हिहि तिम मुंधि पहिय भिज्मति णिरु॥ १०३॥ एय वयण त्रायन्निवि दीहरलोयणिहिं, पढिय त्रडिल वियसेविणु मयणुक्कोयणिहि।

(ग्रर्द्धम।)

जइ मइ एत्थि ऐहु ताकं तहं, पंथिय कज्जु साहि मह कंतहं। जं विरहिगा मज्म एकंतह, हियउ हवेइ मज्म एकंतह ॥ १०४॥ [ ग्रडिल्लच्छन्द: ]

कहि एा सवित्थर सक्कड मयणाउहवहिय, इय व्यवत्थ व्यम्हारिय कंतह सिव कहिय। यंगमंगि शिष्ट यणरइ उज्जगड शिक्षिहि, विह्लंघल गय मग्ग चलंतिहि त्रालसिहि ॥ १०५॥ धिम्मलह संवर्गु न घगु कुसिमिहि रइउ, कज्जलु गलइ कवोलिहि जं नयशिहि धरिउ। जं पियच्याससंगिहि यंगिहिं पलु विरह हुयासि भलक्षिउ, तं पडिलिउ भडइ॥ १०६॥ **ग्रा**सजलसंसित्त विरहउन्हत्त जलंतिय, णहु जीवड णहु मरड पहिय! अच्छड धुक्खंतिय। इत्थंतिर पुरा पुरावि तेंगा पहिय धरेवि मसा, फुज्जड भणियड दीहरच्छि णियणयण फुसेविणु ॥ १०५॥ सुन्नारह जिम मह हियउ, पिय उक्तिख करेइ। विरहहुयासि दहेवि करि, श्रासाजिल सिंचेइ॥ १०८॥ पहिंच भगाइ पहि जंत अमंगलु मह म करि, रुयवि रुयवि पुण्रुत्त, वाह संवरिवि धरि। पहिय ! होउ तुह इच्छ अज्ञ सिन्भउ गमगु, मइ न रुन्नु विरहग्गिधूम लोयणसवसा ॥ १०६॥ पहिं भण्इ पसयच्छि ! तुरियं कि वज्जरिह, रवि दिगासेसि पहुत्त् पडुंजिहि दय करहि।

राव दिणसास पहुत्तु पहुजाह दय कराह । जाहि पहिय ! तुह मंगलु होउ पुणन्नवउ, पियह कहिय हिव इक मिडल यम्नु चूडिलउ ॥ ११० ॥

तगु दीउन्हसासि सोसिज्जइ, श्रंसुजलोहु गोय सो सिज्जइ । हियउ पडकु पडिउ दीवंतरि, गाइ पतंगु पडिउदीवंतरि॥१११ ॥ उत्तरायिण विद्विहि दिवस, िण्सि दिक्खण इहु पुन्व िण्डइ । दुचिय वहुहि जत्थ पिय, इहु तीय विरहायण हो इय ॥ ११२ ॥ गय दिवस थि सेसु पिह्य ! गमु मिल्हिय इ, णिसि अत्थमु वोलेवि दिविस पुणु चिल्लिय । विवाहिर दिण विव जुन्ह गोसिहि वल इ, तो जा इय अ कि मइ अइ यावल इ, जइ न रहिह इणि टाइ पिह्य ! इच्छ हि गमणु, चू डिल्ल खडह उ पियह गाहाइ मणु॥ ११३॥ फलु विरहिण पवासि तुय, पाइ अन्हिहि जाइ पियह मणु। चिरु जीवं ते उत्य वरु, हु य इसे दिणु ॥११४॥

जइ पिम्मवित्रोय विसुंठलयं हिययं, जइ त्रंगु त्रणंगसरेहि हयं िल्हुयं। जइ वाहजलोह कवोलरयं णयणं, जइ िण्च मणंमि वियंभिययं मयणं॥ ११४॥

ता पिह्य ! केम िश्सि समए पाविज्ञइ निवइ य तह िश्ह जीविज्ञइ जं पियविरहर्शीहि दिवसाइ तं चुज्जं ॥ ११६॥

पहिड भगइ कण्यंगि ! सयलु जं तुम्हि कहिड, अन्नइ जं मइ दिंडु पयासिसु तं अहिड। पडमदलच्छि पलट्टिहि इच्छिहि शियभुवणु, हडं पुशि मग्गि पयट्टड भंजि म मह गमगु। पुठ्वदिसिहि तसु पसरिड, रवि अत्थमशि गड। शिसि कट्टिहि गम्मियइ, मग्गु दुग्गमु सभड।। ११७॥

पहियवयण आयन्निवि पिम्मवित्रोइरिय, सिस उसासु दीहुन्हउ पुण खामोयरिय, अंसुकणोहु कवोलि जु किम्मइ कुइ रहइ, णं विद्दुमपुंजोवरि सुत्तिउ सुइ सहइ। कहइ रुवइ विलवंती पियपावासहइ।

भणइ कहिय तह पियह इक्कु खंधहु दुवइ ॥ ११८ ॥ मह हिययं रयणनिही, महियं गुरुमद्रेण तं िण्चं । उम्मूलियं असेसं, सुहरयणं कड्वियं च तुह पिम्मे ॥ ११९ ॥ मयणसमीरविहुय विरहाणल दिहिफुलिगणिट्भरोः दुसह फुरंत तिव्व मह हियइ निरंतर भाल दुद्धरो। यणरइछारुछितु पचिल्लइ तज्जइ ताम दृहुए, इहु यचरिउ तुल्भ उक्षंठि सरोरुह यम्ह वहुए॥ १२०॥

खंधउ दुवइ सुणेवि श्रंगु रोमंचियउ, णेय पिम्म परिवडिउ पहिउ मिण रंजियउ। तह पय जंपइ भियनयणि सुणिहि धीरि खणु, किहु पुच्छउ ससिवयणि पयासहि फुड वयणु ॥ १२१॥

णववणरेहविणग्गय निम्मल फुरइ करू, सरय रयिण पचक्खु करंतउ व्यमियभर । तह चंदह जिण्णत्थु पियह संजिणिय सुहु, कइयलिंग विरहिंगधूमि क्षंपियउ सुहु ॥ १२२॥

वंककडिक्खिह तिक्खिह मयणाकोयिणिहि, भणु वृहहि कइ दियहि भुरंतिहि लोयिणिहिं। जालंधिर व सकोमलु श्रंगु सोसंतियह, हंससरिस सरलयिव गयहि लीलंतियह॥ १२३॥

इम दुक्खह तरलच्छि कांइ तइ श्रप्पियइ, दुस्तह विरहकरवत्तिहि अंगु करप्पियइ। हरिमुयवाणखुरप्पिहि कइ दिण मणु पहउ, भणु कइ कालि पडुत्तउ मुंदरि तुश्र सुहउ॥ १२४॥

पहियवयण त्राइन्निवि दीहरलोयिणिहि । पढियउ गाहचउक्कउ मयणाकोयिणिहि ॥ १२४ ॥

( त्र्रार्डम् कुलकं पञ्चभिः । )

अाएहि पहिंय किं पुच्छिएण मह पियपवासिट्यहेण। हरिऊण जत्थ सुक्खं लद्धं दुक्खाण पडिवट्टं॥ १२६॥

ता कहसु तेगा किं सुमरिएण विच्छेयजालजलणेण। जं गद्यो खणद्धमत्तो गामं मा तस्स दियहस्स ॥ १२७॥ जत्थ गत्रो सो सुहत्रो तिहह दिवसाउ श्रम्ह श्रंि एयत्ती। णिच्छउ हियए पंथिय कालो कालु व्व परिणमइ॥ १२८॥

मुक्काऽहं जत्थ पिए डन्भउ गिम्हानलेख सो गिम्हो। मलयगिरिसोसखेख य सोसिज्जड सोसिया जेख।। १२६॥

### तृतीयः प्रक्रमः

### श्रितो ग्रीष्म वर्णनम्।]

णविगम्हागमि पहिय णाहु जं पविसयि करिव करंजुलि सुहसमूह मह णिविसयि । तसु त्रणुत्रंचि पलुट्टि विरहहवितिवय तणु, विलिव पत्त णियभुयणि विसंदुल विहलमणु ॥ १३०॥

तह त्रण्रइ रण्रण्ड त्रसहु त्रसहंतियहं, दुस्सहु मलयसमीरण मयणाकंतियहं। विसमभाल भलकंत जलंतिय तिन्वयर, महियलि वण्तिण्दह्ण तवंति य तर्राण्कर ॥ १३१ ॥

जमजीहह गां चंचलु ग्रहयलु लहलहइ, तडतडयड धर तिडइ गा तेयह भरु सहइ। श्रइउन्हउ वोमयलि पहंजग्रु जं वहइ, तं भंखरु विरहिगिहि श्रंगु फरिसिड दहइ॥ १३२॥

पिउ चावइहि भिण्जिइ नववण कंखिरिहिं, सिललिनवहु तुच्छच्छउ सरइ तरंगणिहिं। फलहारिण उन्नमियउ अइसच्छयइ सुहि, कुजरसवणसरिच्छ पहिंक्षर गंधवहि । १३३॥

तह पतिहि संसग्गिहि चूयाकंखिरिय, कीरपंति परिवसइ शिवड शिरंतरिय। लइ पज्ञव कुन्नंति समुहिय कहण्कुणि, हउ किय णिस्साहार पहिय साहारवणि॥१३४॥

( युग्मम् )

हरियंद्गु सिसिर्त्थु उवरि जं लेवियउ, तं सिह्ग्ह परितंबइ श्रहिउ श्रहिसेवियउ। ठविय विविह विलवंतिय श्रह तह हारलय, कुसुममाल तिवि मुयइ भाल तउ हुई सभय॥ १३४॥

णिसि सयणिह जं खित्तु सरीरह सुहजणणु, विज्याजं करइ उवेड कमलदलसत्थरणु। इम सिज्जह उद्घंत पडंत सलज्जिरिहि, पढिज वत्थु तह दोहज पहिय सगगिगरिहि॥ १३६॥

वियसाविय रवियरिह तिविहिं अरिवय तविणि, अमियमयूहु ण सुह जणइ दहइ विसजम्मगुणि । दिसे दसिणिहिं भुअंगि अंगु चंदणु खयहि, खिवइ हार खारुटभवु कुसुमसरच्छयहि ।। राईव चंदु चंदणु रयण सिसिर भणिति जिंग संसियहि । उत्हवइ ण केणइ विरहस्मल पुण वि अंगपरीहिसियहि ॥१३०॥

तगु घणसारिण चंदगिण अलिउ जि किवि चचंति । पुण वि पिएग व उल्हवइ पियविरहग्गि निमंति ॥ १३८॥

### [ ग्रथ वर्षा वर्णनम् ]

इम तिवयउ वहु गिंभु कह वि मइ वोलियड, पहिय पत्तु पुण पाउसु धिटठु ए पतु पिउ। चडितिस घोरंधारु पवन्नड गरुयभर, गयिण गुहिरु घुरहुरइ सरोसड श्रंबुहरु॥ १३६॥

पडदंडउ पेसिजाइ भाल भलकंतियइ, भवभेसिय श्रइरावइ गयिश खिवंतियइ। रसिंह सरस वट्वीहिय शिरु तिप्नित जलि, वगृह रेह शिह रेहइ श्वघ्श जंति तिल्नि॥ १४०॥ गिंभ तिवण खर ताविय वहु किरणुक्तरिहिं, पड पडंतु पुक्खरहु ण मावइ पुक्खरिहिं। पयहत्थिण कियं पहिय पयहि पवहंतयह, पइ पइ पेसइ करलंड गयणि खिवंतयह॥ १४१॥

णिवडलहरि घण्त्रंतिर संगिहिं दुत्तिरिहें करि करयलु कञ्जोलिहि गिज्जिउ वरसिरिहें। दिसि पावासुय थिक्कय णियकज्ञागिमिहि, गिमयइ णाविहिं मग्गु पहिय-ण तुरंगिमिहि॥ १४२॥

कदमलुल धवलंग विहाविह सज्मरिहि, तिडनए वि पयमरिण त्रलक्ख सलज्जरिहि । हुउ तारायणु त्रलखु वियंभिड तमपसरु, छन्नउ इंदोएहि निरंतरु धर सिहरु॥ १४३॥

िक्षेपक ? ]

बगु मिल्हिव सिललदहु तरुसिहिरिहि चिडिउ, तंडवु करिवि सिहंडिहि वरिसहिरिहि रिडिउ। सिलिलिहि वर साल्हिरिहि फरिसेड रिसेड सिर, कलयलु कियउ कलयंठिहि चिडि चूयह सिहिरि॥ १४४॥

गाय गिवड पह रुद्ध फिंग्दिहिं दह दिसिहिं, हुइय श्रसंचर मगा महंत महाविसिहि। पाडलदलपरिखंडगु नीरतरंगभिर, उरुन्नड गिरिसिहरिहि हंसिहि करुगसिर।। १४४॥

मच्छरभय संचिडिउ रिन्न गोयंगिएहि, मणहर रिमयइ नाहु रंगि गोयंगिएहि। हरियाउतु धरवलउ कयंबिण महमहिउ, कियउ भंगु श्रंगंगि श्रणांगिण मह श्रहिउ॥ १४६॥

विसमिसज्जवितुलंतिय अइदुक्खित्रयइ, त्रालिउत्तमाल विण्गगय सर पिडिमिन्नियइ। त्राणिमिसनयणुव्विन्निय णिसि जागंतियइ; वत्थु गाह किउ दोहउ णिह त्रालहंतियइ॥ १४७॥ भंपवि तम वद्दलिण दसह दिसि छायउ श्रंवर, उन्नवियउ घुरहुरइ घोरु घणु किसणाडवरु। णहहमग्गि णहविल्लय तरल तडयिड वि तडकइ, दद्दुररडणु रउद्दुसद्दु कुवि सहिव ण सकइ। निवड निरंतर नीरहर दुद्धर धरधारोहभरु, किम सहउ पहिय सिहरिट्टयइ दुसहउ कोइल-रसइ-सरु ॥१४८॥

उल्हवियं गिम्हहवी धारानिवहेण पाउसे पत्ते। अचिरियं मह हियए विरहग्गी तवइ अहिय [ य ] रो ॥ १४६ ॥

गुणिणिहि जलविंदुच्भवहि, ण्-गलित्थय लज्जंति । पहिय जं थोरंसुइहि, थण् थड्ढा डज्मंति ॥ १५० ॥

दोहउ एउ पढेविग्रु, विरहखेत्रालसीइ, उ त्रमाइ त्रइखिन्नी मोहपरावसीइ। सुविगंतिर चिरु पवसिउ जं जोइत्रउ पिउ, संजागिवि कर गहिवि मइ भणिउ इहु॥१४१॥

कि जुत्तं सुकुलग्गयाण सुत्तूण जं च इह समए, तडतडणतिव्य-घणघडणसंकुले दइय वचंति ॥ १४२ ॥

ण्वमेहमालमालिय ण्हम्मि सुरचाव रत्तदिसि पसरो । घण्छन्नछम्म इंदोइएहि पिय पावसं दुसहं ॥ १४३ ॥

रायरुद्ध कंठिगा विउद्धी जं सिवणि, कह हुउं कह पिउ पत्थरंगि जं न मुइय खिण । जइ गाहु गिगाउ जीउ पाववंधिह जडिउ, हियउ न किण किरि फ़ुटुउ गं विज्ञिहि घडिउ ॥ १४४॥

ईसरसरि सालूरिव कुणंती करुणसरि। इहु दोहउ मइ पढियउ निसह पच्छिमपहरि॥ १४६॥

जामिणि जं वयणिज तुत्र, तं तिहुयणि णहु माइ। दुक्खिह होइ चडमाणी, भिज्जइ सुहसंगाइ॥ १४६॥

### [ श्रथ शरद् वर्णनम् ]

इम विलवंती कहव दिए पाइड, गेड गिरंत पढंतह पाइड। पियञ्जणुराइ रयणिश्र रमणीयव, गिज्जइ पहिय मुणिय श्ररमणीयव॥१४७॥

जामिणि गमियइ इम जग्गंतह, पहिय पियार्गाम श्रस तगंतह। गोसुयरंत मिल्हि सिजासणु, मणि सुमरंत विरहणित्रासणु॥ १४८॥

दिक्खण मग्गु णियंतह भित्तिहैं, दिहु अइत्थिरिसिड मइ भित्तिहैं।
मुणियड सुपाउसु परिगमिअड, पिड परएसि रहिड णहु रिमेअड॥१४६॥

गय विद्द्यि वलाह्य गयिएहि, मण्हर रिक्ख पलोइय रयिणहि। हुयउ वासु छम्मयिल फणिंदह, फुरिय जुन्ह निसि निम्मल चंदह ॥ १६०॥

सोहइ सिललु सारिहि सयवितिहि, विविहतरंग तरंगिणि जंतिहि। जं हय हीय गिंभि णवसरयह, तं पुण सोह चडी णव सरयह॥ १६१॥

हंसिहि कदुट्टिहि घुट्टिवि रसु, कियड कलयलु सुमणोहर सुरसु। उच्छिल भुवण भरिय सयवत्तिहि, गय जलरिल्लि पिडिल्लिय तित्थिहि॥१६२॥

धवितय धवतसंखसंकासिहिं,। सोहिह सरह तीर संकासिहिं। ग्रिम्मलणीरसरिहिं पवहंतिहिं, तड रेहंति ' विहंगमपंतिहिं॥ १६३॥

पिंडिवंबर दरसिज्जइ विमिलिहि; कदम भारु पमुिक सिलिलिहिं। स्मिहिम ए कुंजसह सरयागिमि; मरिम मरालागिम एहु तग्गिम ॥ १६४॥

मिज्मउ पहिय जलिहि मिज्मंतिहि, खजोयहिं खजंतिहि। सारस सर्सु रसिंहं कि सारिस, मह चिर जिएएदुक्खु किं सारसि ॥ १६४ ॥ णिट्कुर करुगु सद् मणमहि लव, दड्ढा महिल होइ गयमहिलव। इम इक्किक्ह करुण भणंतह, पहियं ण कुइ धीरवइ खणंतह ॥ १६६॥ अचिछिह जिह सम्निह घर कंतय, रिच्छिह रिमिहि ति रासु रमंतय। करिवि सिंगारु विविह आहरिएहिं, चित्तविचित्तइ त्यापंगुरिएहिं॥१६७॥ तिलड भालयित तुरिक तिलिकिवि, कुंकुमि चंदिण त्या चर्चिकिवि। सोरंडिं करि लियहि फिरंतिहि, दिव्वमणोहरु गेड गिरंतिहि ॥१६८॥ धूव दिंति गुरुमित्ता सइतिहि, गोत्रासिएहि तुरंगचलिथिहि। तं जोइवि हुउं शियय उव्विन्निय, शेय सहिय मह इच्छा पुन्निय ॥ १६९ ॥ तउ पिक्खिय दिसि अहिय विचित्तिय, गाय हुआसिण जगु पिक्खित्य। मिण पज्जिलिय विरह भालावलि, नंदिण गाह भिण्य भमराविल ॥१७०॥ सकसाय ग्विं मस सुद्धगले, धयरह-रहंग रसंति जले। गयदंति चमक्करिगां पवरं, सरयासरि गोवर भीगासरं॥ १७१॥ श्रासोए सरय महासरीए पयखलिर वेयवियडाए। सारसि रसिऊण सरं पुण्रुत्त रुयाविया दुक्खं। १७२॥ ससिजुन्ह निसासु सुसोहिययं धवलं, वरतुंगपयार मणोहरयं श्रमलं। पियवज्ञिय सिज्ज<sup>ं</sup> लुलंत पमुक्तरए, जमकुट्टसरिच्छ वहारगए सरए॥१७३॥ अच्छिहि जिह नारिहिं नर रिमरइ, सोहइ सरह तीरि तिह भिमरइ। वालय वर जुवाण खिल्लंतय, दीसइ घरि घरि पडह वर्ज्जंतय ॥ १७४ ॥ दारय कुंडवाल तंडव कर, भमहि रिच्छ वायंतय सुंदर। सोहहि सिज्ज तरुणि जणसित्थिहि, घरि घरि रिमयइ रेह पलित्थिहि॥१७४॥ दिंतिय णिसि दीवालिय दीवय, णवससिरेहसरिस करि लीश्रय। मंडिय भुवण तरुण जोइक्खिहि, महिलिय दिति सलाइयं अक्खिहि॥१७६॥ कसिगांवरिहिं विहाविह भंगिहिं, कड्टिय कुडिल अगोगतरंगिहि। मयणाहिण मयवट्ट मणोहर, चर्चिय चक्कावट्ट पयोहर॥१७७॥

श्रांगं श्रांग यगु वृसिगु विलत्तड, गं कंदिष्प सिरिह विसु खित्तड । सिज्जिड कुसुमभार सीसोविर, गं चंदहु किसग् घणगोविर ॥ १७८ ॥ मसुरु कपूर बहुलु मुहि छुद्धड, गं पच्चूसिहि दिणपहु बुद्धड । रहसच्छिलि कीरइ पासाहण, वर्रय किंकिणीिहं सिज्जासण्॥ १७६ ॥ इम किवि केलि करिह संपुन्निय, मइ पुगु रयिण गमिय डिविन्निय । श्रच्छइ घरि घरि गींड रवन्नड, एगु इकडु कडू मह दिन्नड ॥ १८० ॥ पुण पिड समिरिड पहिय ! चिरम्गड, णियमिण जािण तह वि सूरम्गड घण जलवाहु वहुन्न मिल्हेविगु, पिडिय श्रिडन मइ वत्थु तहेवि गु ॥१८१॥ गिसि पहरद्धु गोय गांदीयइ, पियकह जंपिरी डगांदीयइ। रयिणिमिसिद्धु श्रद्धु गां दियइ, विद्धी कामतित गां दीयइ॥ १८२॥

किं तिह देसि गाहु फुरइ जुन्ह गिसि गिम्मलचंदह, श्रह कलरं न कुणंति हंस फलसेवि रविंदह। श्रह पायं गाहु पढंइ कोइ सुललिय पुगा राइगा, श्रह पंचं गाहु कुगाइ कोइ कावालिय भाइगा। महमहइ श्रहव पच्चूसि गाहु श्रोसिसं घणु कुसममरु। श्रह मुगिड पहिय! श्राग्रसिड पिड सरइ समइ जु न सरइघरु।। १८३॥

### [ ग्रथ हेमंत वर्णनम् । ]

सुरहिगंधु रमणीं सरं इम वोलियंड, पावासुय अइधिंडि ण खिल घर संभरिंड। इम अच्छड जं करुण मयणपिडिभिन्नसिर, अवलोइय धवलहर सेयतुस्सारभिरे॥ ६८४॥ जिलड पिह्य सव्वंगु विरह्मिणिण तहयडवि, सर पमुक कंदप दिप धणु कडयडवि। तं सिज्जिह दुक्खिज ण त्रायंड चित्तहरु, परमंडलु हिंडलु कवालिंड खलु सवरु॥ १८४॥ तह कंखिरि श्रिणियति णियंती दिसि पसरु, लइ दुक्कड कोसिल्लि हिमतु तुसार भरु। हुइयत्रणायर सीयल मुविणिहि पहिय जल, उसारिय सत्थरहु सयल कंदुटुदल॥ १८६॥ सेरंघिहिं घणसारु ए चंद्गु पीसियइ, त्रहरकत्रोलालंकरणि मयगु संमीसियइ। सीहिडिहिं विज्ञियड घुसिग्गु तिगा लेवियइ, चंपएल मियगाहिए सरिसड सेवियइ ॥ १८७॥ गाहु दलियइ कप्पूरसरिसु जाईहलह, दिज्जइ केवइवासु गा पयडड फोफलह। भुवगुप्पर परिहरवि पसुप्पइ जामिणिहि, उयार्इ पल्लंघ विच्छाइय कामिणिहि ॥ १८८ । धूइज्जइ तह अगरु घुसिएए तिए लाइयइ। गाढउ निवडालिंगगु यंगि सुहाइयइ। श्रन्नह दिवसह सन्निहि श्रंगुलमत हुय, मह इकह परि पहिय णिवेहिय बम्हजुय ॥ १८६ ॥ विलवंती अलहंत निंद निसि दीहरिहि, पढिय वत्थु तह पंथिय इक्क्लिय घरिहि ॥ १६० ॥ दहिउसासिहि दीहरयिश मह गइय शिरक्खर, त्राइ ए। शिद्दय शिंद तुज्म सुयरंतिय तक्खर। श्रंगिहि तुह श्रलहंत धिट्ट करयलफरिसु, संसोसिउ त्या हिमिण हाम हेमह सरिसु। हेमंति कंत विलवंतियह, जइ पलुट्टि नासासिहसि ।

# [ श्रथ शिशिरवर्णनम् । ]

तं तइय मुक्ख खल पाइ मइ, मुइय विज्ज कि श्राविहसि ॥१६१॥

इम किहिं मइ गिमड पहिय हेमंतिरड, सिसिर पहुत्तड धुत्तु गाहु दूरंतिरड। डिड मखडु गयिंग खरफरसु पविंग हय, तिणि सूडिय मिंड किर असेस तिह तरुय गय ॥ १६२॥ छाय फुल फल रिह्य असेविय सडिंगियण, तिमिरंतिरय दिसा य तुहिण धूइण भिरण। मग्ग भग्ग पंथियह ण पविसिह हिमडिरण, डज्जागहं ढंखर इस्र सोसिय कुसुमवण ॥ १६३॥ तरुणिहि कंत पमुक्षिय णिय केलीहरिहि, सिसिर भइणि किउ जलगु सरगु अमीहरिहि, आवाणिय केलीरसु अविमंतरभुयण, उज्जाणह दुम्मिहि वि ण कीरइ किवि सयग्॥ १६४ ॥

मत्तमुक्ष संठविष विवहगंधक्षरिसु, पिष्जइ श्रद्धावट्टउ रिसयहि इक्खरसु । कुंदचडिथ वरच्छिणि पीणुन्नयथिणिय, णियसत्थरि पलुटंति केवि सीमंतिणिय ॥ १९५॥

केवि दिंति रिजणाहह जप्पत्तिहि दिणिहि, ि श्वियवस्तिह कर केति जंति सिज्जासिणिहि। इत्थंतिर पुण पठिय सिज्ज इक्षतियइ॥ १६६॥ मइ जाणिड भिड आणि मज्म संतोसिहइ, याहु मुणिश्रड खलु धिहु सो वि महु मिल्हिहइ। पिड णाविड इहु दूड गहिवि तत्थ वि रहिड॥ सच्चु हियड महु दुक्ख भारि पूरिड श्रहिड॥ १६७॥

ग्रह् मूलु पित्रसंगि लाहु इच्छंतियइ, शिसुशि पहिय ज पढिउ वत्थु विलवंतियइ ॥ १६५ ॥

[ ग्रर्डम् ]

मइ घगु दुक्खु सहिष् मुण्वि मणु पेसिउ दूश्रड, णाहु ण् श्राणिउ तेण् सु पुणु तत्थव रय हूश्रड। एम भमंतह सुन्तिहयय जं रयिण विहाणिय, श्रिणिरइ कीयइ किम श्रवसु मिण् पच्छुत्तािण्य॥ मइ दिन्तु हियड णाहु पत्तु पिड, हुई डवम इहु कहु कवण्। सिंगित्थ गइय जवाडयिण, पिक्ख हरािवय णिश्र सवण्॥ १६६॥

# [ अथ वसन्तवर्गानम् । ]

गयड सिसिरु वणतिण दहंतु, महु मास मणोहरु इत्थ पतु । गिरि मलय समीरण णिरु सरंतु, मयणिंग विडयह विप्कुरंतु ॥२००॥ सं केवइ जण्इ सुहं वित्रासु, वित्रमंतु रवन्नउ दह दिसासु। णवकुसुमपत हुय विविहवेसि, त्रइ रेहइ णवसरइ विसेसि॥२०१॥

वहु विविहराइ वर्ण मण्हेरिह, सियसावरत्तपुष्फंवरेहि । पंगुरिणहिं चिच्च तर्णु विचित्तु, मिलि सहीयहि गेड गिरंति णित्तु॥२०२॥

महमिह श्रंगि बहु गंधमोच, यां तरिए पमुक्कड सिसिर सोउ। तं पिखिवि मइ मञ्मिहि सहीएा, लंकोडड पिटयड नववल्लहीएा ॥ २०३॥

गयहु गिम्हु श्रइदुसहु वरिसु उव्विन्नयइ, सरउ गयउ श्रइकिंह हिमंतु पवन्नियई। सिसिर फरसु वुज्ञीग्रु कहव रोवंतियइ, दुक्कर गभियइ एहु गाहु सुमरंतियइ॥ २०४॥

वाहिज्जइ नविकसलयकरेहिं, महुमास लिच्छ ए तरुवरेहिं। रुण्फुण करेहि विण भमरु छुद्ध, केवयकलीहि रसगंधलुद्ध ॥२०४॥

विज्मंति परुष्पर तरु लिहंति, कंटगा तिक्ख ते गाहु गणंति । तगु दिज्जइ रसियह रसह लोहि, गाहु पाहु गणिज्जइ पिम्ममोहि ॥ २०६॥

महु पिक्खिव विभिन्न मिणिहि हून । सुणि पहिय कहिन स्विणिज्ज रून ॥ २०७ ॥

[ ग्रर्द्धम् ]

पज्जलंत विरहिगा तिव्व मालाउलं, मयरद्धउ वि गज्जंतु लहिर घण भाउलं । सहिव दुसहु दुत्तर विचिरिज्जइ सव्भयं, मह गोहह किवि दुग्गु विणिज्जइ णिव्भयं ॥ २०५॥

किसुयइ कसिण घण्रत्तवास, पच्चक्ख पलासइ धुय पलास । सवि दुसहु हूय पहंज्योण, संजणिड श्रसुहु वि सुहंज्योग ॥ २०६॥ निवडंत रेगु धरपिंजरीहि, श्रहिययर तिवय ग्वमंजरीहि।

मह सियलु वाइ मिह सीयलंतु,

गहु जगइ सीड गां खिवइ तंतु॥ २१०॥

जसु नाम श्रलिकड कहइ लोड, गहु हरइ खग्रद्धु श्रसोड सोड।
कंद्प दिप संतिवय अंगि, साहारइ गाहु ग सहार श्रंगि॥२११॥

लिह छिद्दु वियंभिड विरह घोरु, करि तंड अमुण्ड रडंत मोरु।

सिहि चडिड पिक्खि गायंदसाह,

सुग्रि पंथिय जं मइ पिढय गाहु॥ २१२॥

दुइन्जर दूइय वरहिणीहिं कयहरिस णट्टवरहम्मि । गयणे पसरियणवदुम धणभंती मुणिय पुण दुम्म ॥ २१३ ॥

इय गाह पिढिवि उद्विय खवंत, चिर जुन्न दुक्ख मिए संभरंत । ं विरहिगमाल पञ्जलिश्र श्रंगि, जन्जरिउ वाणिहि त्या श्रयांगि ॥ २१४॥

खगु मुणिउ दुसहु जमकालपासु, वर कुसुभिहि सोहिउ दस दिसासु। गय णिवउ णिरंतर गयणि चूय, णवमंजिर तत्थ वसत हूय ॥२१४॥ तिह सिहरि सुरत्तय किसण काय, उच्चरिह भरहु जगु विविह भाय। श्रद्ध मणहरू पत्तु मणोह रीउ, उच्चरिहं सरसु महुयर भुग्णीउ ॥२१६॥ कारंड करिह तह कीर भाइ, कारुन्न पउक्कउ तह कुणाइ। श्रद्ध एरिस मयणपरव्वसीउ, कह कहव घरंती किंद्र जीउ॥ २१०॥ जलरिहय मेह संतिवश्र काइ, किम कोइल कलरउ सहग् जाइ। रमणीयण रिथिह परिभमित, तूरारिव तिहुयण बहिरयंति॥२१८॥ चचरिंहि गेउ मुणि किश्वि तालु, नचीयइ श्राउट्य वसंतकालु। घण निविड हार परिखिहारीहि,

गज्जंति त्रुणि एवजुव्वर्णाहिं, सुणि पढिय गाह पित्रकंखरीहि ॥ २२०॥

रुण्फुण रउ मेहलिकंकिणीहिं ॥ २१६ ॥

[ श्रर्द्धम् ]

एत्रारिसंमि समए घणदिण्रहसोयरंमि लोयंमि।
त्रिचियं मह हियए कंदणो खिवइ सरजालं॥ २२१॥
जइ अण्वस्वरु कहिउ मइ पहिय।
घणदुक्खाउन्नियह मयण्यमिग विरहिणि पलितिहि,
तं फरसउ मिल्हि तुहु विण्यमिग पर्भाण्ड्ज भितिहि।
तिम भंपिय जिम कुवइ णहु तं पत्रिण्य जं जुतु,
आसिसिवि वरकामिणिहि वहाऊ पिडउत॥ २२२॥
तं पडुंजिवि चिलय दीहिच्छि,
अइ तुरिय, इत्थंतिय दिसि दिक्खण तिणि जाम द्रसिय,
आसन्न पहावरिउ दिहु णाहु तिणि भित्र हरसिय।
जेम अचितिउ कज्जु तसु सिद्धु खण्डि महंतु,
तेम पढंत सुणंतुयह जयउ अण्णइ अणंतु॥ २२३॥

# भरतेश्वर बाहुबलि घोर रास

#### परिचय

'सदेश रासक' के उपरात 'भरतेश्वर बाहुबिल घोर रास' सबसे प्राचीन है। इस रचना को प्रकाश में लाने का श्रेय श्री श्रगरचंद नाहटा को है, जिन्हें सर्वप्रथम इसकी एक प्रति जैसलमेर के खरतरगच्छीय पंचायती भंडार में प्राप्त हुई।

#### नामकरण का कारण

नाहराजी का मत है कि इस रास में भरत श्रौर वाहुविल के घोर युद्ध का वर्णन प्रधान है, श्रतः इस रास का नाम भी 'भरतेश्वर वाहुविल घोर' रास रखा गया।

जैनियों के प्रथम तीर्थं इर ऋषमदेव के भरत, बाहुविल ब्रादि सौ पुत्र थे। ब्रायु के ब्रांतिम दिनों में उन्होंने ब्रापना राज्य श्रापने पुत्रों में बॉट कर स्वयं तपस्वी जीवन विताना प्रारंभ किया। भरत

कथा वस्तु श्रपने भूमाग से श्रसंतुष्ट होकर एक चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने का प्रयास करने लगे। उन्होंने क्रमशः

श्रपने सभी भ्राताश्चों का राज्य श्रपहृत कर लिया, केवल वाहुविल का राज्य श्रविशिष्ट रह गया। बाहुविल के श्रितिरिक्त श्रन्य भ्राता तो पिता के परामर्श से श्रात्म-साधना के पिथक बन गए, किंतु बाहुविल ने मरत का खुला विरोध किया। दोनों भाइयों में मल्ल-युद्ध होने लगा। भरत के मुष्टि प्रहार को सह कर बाहुविल ज्येष्ठ भ्राता (भरत) के ऊपर प्रहार करते समय रक गए। उनके मनमें यह श्रात्मग्लानि हुई कि राज्य के लोभ से मैं सत्यथ से पितत हो रहा हूँ। उन्होंने श्रपने मनमें संकल्प किया कि 'मुझे उसी पर प्रहार करना चाहिए जिसने भाई पर प्रहार करने के लिए मुझे प्रेरित किया।' इस संकल्प-सिद्धि के लिए बाहुबिल ने मुनिब्रत ले लिया श्रीर श्रात्म-शत्रुश्चों को पराजित करने के लिए बन के एक कोने में ध्यानाविश्यत दशा में साधना करने लगे। साधना करते-करते संपूर्ण मनोविकारों पर विजय प्राप्त करने पर भी उनके मन से श्रहंकार नहीं गया। श्रंत में ऋषभदेव के उपदेश से वह भी दोष निकल गया श्रीर उन्हें कैवल्य-पद की प्राप्ति हुई।

इसी कथानक के ग्राधार पर प्राकृत भाषा में ११ हजार ब्लोको का एक विस्तृत ग्रंथ लिखा मिलता है। भरतेश्वर-बाहुबलि-रास की कथा-बस्तु भी यही है। इसके संबंध में ग्रागे विवेचन किया जायगा।

इस रास के पद्याक २६ में ग्रंथकार ने अपना नाम वज्रसेन सूरि अपने गुरु का नाम देवसूरि लिखा है। देवसूरि का स्वर्गवास सं० १२२६ वि० में हुआ। यदि वज्रसेन सूरि ने निज गुरु के जीवनकाल

रचना-काल मे यह प्रंथ लिखा तो इसका रचना-काल सं० १२२५ माना जा सकता है। नाहटाजी का मत है कि 'भरतेश्वर वाहुविल रास' से इसकी भाषा प्राचीनतर प्रतीत होती है, इयत: इसका रचना-काल सं० १२२५ वि० के द्यास-पास संभव जान पड़ता है।

# भरतेश्वर बाहुबलिघोर-रास

## वज्रसेन सूरि रचित [सं० १२२५ के आसपास ]

- पहिलड' रिसह जिएांदु नमिव भवियहु ! निसुएहु रोलु धरेवि॥ बाहूविल केरड विजड॥ १॥
- सयलह पुत्तह राणिव देवि। भरहेसरू निय पाटि ठवे वि॥ रिसहेसरि सिंजमि थियउ॥२॥
- वरिसु जाउ दिणि दिणि उपवासु । मूनिहि थाकउ वरिस सहासु ॥ इव रिसहेसरि तपु कियउ ॥ ३ ॥
- तो जुगाइ-देवह सुपहाणु । उपम्नं वर केवल-नागु ॥ चंक्कु रयगु भर हेसरह ॥ ४ ॥
- भर हेसरू जिए। वंदए। जाइ। रिद्धि नियंती श्रंगि न माइ॥ भरु-देवी केवलु लहइ॥५॥
- तो थक्की दिगु-विजड करेवि। भरहेसरू रागा मेलेवि॥ श्रवमा-नयरिहि श्राइयड॥६॥
- तो सेगावइ कहियं देव ! तज्जड आउह-सालह श्रेव ॥ चक्कु रयगु नड पइसरइ ॥ ७॥
- भरहु भण्रहु कुन मन्नइ श्राण्। देवबन्धु सवि खंध सवाण्॥ बाहुबलि पुग् श्रागलुड ॥ = ॥
- बन्धु बाहु ! तुम्हि त्राजु-इ त्राजु । करउ त्राण् कय छंडउ राजु ॥ भरहि दूय पठावियउ ॥ ६ ॥
- तो बंधव गय तापह पासि। सन्वे केवित हुय गुगा रासि॥ राहू बित संडिड थियड॥१०॥
- पहु भर हेसर श्रेव, बाहु बिलिहि कहा वियत । जइ बहु मन्निह सेव, तो प्रवणित संप्रामि थित ॥ ११ ॥ गरूया श्रेकइ नांव, दूवोलिहिं गंजण विषय । सो बाहुबिल तांव, दूश्रत गलइ लियावियत ॥ १२ ॥

सो वाहुवित वाणि, संभलेवि अवभह गयड। भरह तणइ अत्थाणि पणमेविगु दूअउ भणइ॥ १३॥ पणमेविणु

मइं लाधं तहि ठामि, मउडि महेसरू जं करइ। अवरूइं सांभिल सामि वाहु विलिहिं कहावियउँ ॥१४। खंतह गांगह तीरि दंडउ जेव उच्छालियउ। यां भ हों सरीरि पडत उद्य करिकालियं ॥१४॥ तं वीसरियं त्राजु, भरहेसरू मय भिंमलउ। जइ करि लाध्र राजु तिक अम्ह सेव मना विस्थइ ॥१६। गंग सिंधु दुइ रांड अनु जइ नाहल साहिया। ये ती एइ छइ खांड जीतउं मानइ भाभटेड ॥१७॥ श्रोरिस वयगुसुगोवि विलि-विलि हुँतिन गोहिडिय। अंगूटइ टेरेवि वाहुवलि वाहा-वलिहि ॥१८॥ श्रेत्थं तरि नह गामि श्रावे विशा नार उभण्इ। तिल महियलि ऋरूसागि नड थी वाहुबलि संवड ॥१६॥ कोवानल पज्जलिउ ताव भरहेसरू जंपइ। रेरे दियहु पियागा ठाक जिमु महियलु कंपई ॥२०॥ गुलु गुलंत चालिया हाथि नं गिरवर जंगम। हिंसा-रवि जिह रिय दियंत हिल्लिय तुरंगय॥२१॥ धर डोलइ खलभलइ सेनु दिणियरू छाइज्जइ। भर हेसरू चालियड कटकि कसु ऊपम दीजइ॥२२॥ तं निसुगो विगा वाहुविता सीवह गय गुडिया। रिण्रहिस हिच उरंग दलिहि वेउ पासा जुडिया ॥२३॥ श्रति चाविउं पाडरं होइ श्रति तागिउ त्रूटइ। श्रति मथियं होइ कालकूट श्रति भरियं फूटइ॥२४॥ मंडलियड वाहूवलि मग्रइ मन मर्इ अखूटइ। जो भुयदंडह पडइ पाखि सो किमुइ न छूटइ ॥२४॥ देव-सूरि पणमेवि सयलुतिय-लोय वदीतउ। वयरसेण सूरि अणइ श्रेहु रण रंगुजु बीतड ॥२६॥

तापहिलइ रिगा-रंगि अनलु वेगु तहि भूभियउ। पिडयु भंगो-भंगि श्रागि वाि्ष भरहह ता्इ ॥२७॥ काहं लूया कूच काहं माथा मूंडिया। केवि किया खर छूच विज्ञा हरि विज्ञा वलिहि ॥२८॥ इण परिज भडवाउ म उड वधा ऊतारियउ। तड भरथेसरू राड त्रापिश ऊट विशय, करइ ॥२६॥ ताव्रह विज्जु पथंडु अनलवेगु नह-यलि गयउ। मोडिवि तिराा धय-दंडु भरहेसरू विलखड कियउ ॥३०॥ चिक्कि छिंदइ सीस भरहेसरू विजा हरह। इण रण रंगि जु वीतु देवा हइं नइवीसरइं ॥३१॥ तो बहु जीव संहारू देखेविग्णु वाहु विलण्। भिष्यं पर-वल सारू मुञ्कुवि तुज्कवि लागठइ ॥३२॥ जइ बूमासि तउ वूमि काइं मांडलिये मारिये। पहरण पाखइ कृमु श्रंगो श्रंगिहि कीजिसइ।।३३॥ तउ धुरि जोवंताहं श्राखिहि पागिषं श्राइयउ। बादिह बोलंतांह भरथिह पाडिऊतरू नहि ॥३४॥ भमु वि भुश्र-दंडेहि मञ्ज'मूमुतर्हि निम्मियं। मूठिहिं श्ररू दंडहि भरहु जीतु वाहू वलिहिं॥३४॥ तो चिंतइस-विसाउ जो दाइयहं दूवलउ। तिह किहये राउ चक रयगु तह सुमिरियं।।३६॥ करियलि चक्कु धरेवि जाल-फुलिंगा मेल्हतउं। मूकउं वित अक्खेवि प्रवहइ नाहइं गोत्रियह। ३७॥ तावहं भण्इ हसेवि बाहुवित भरहेसरह। श्रेकह छू मर देवि, चक्क-रयिं। सउं निद्दलउं ॥३८॥ पुण तं भट्ट पयंतु तड मइं मूकड जीवतड। मइ पुरा किंड सामंतु पंचह मूठिहि लोचु किंड ॥३६।। तो पात्रे लागेवि भर हेसरि मन्नावियड। बँधव ! मुज्मु खमेहि तइं जीतउ मइं हारियउ ॥४०॥

ऊतरू ताव न देइ वाहुवलि भरहेसरह। राणे सिरसंड ताव भरहेसरू धरि आइयंड ॥४१॥ पहु मरिहेसरि राइं रिसह जिएसरू पूछियउं। ह वाहूविल भाइं सामिय काइं हरावियड ॥४२॥ तड महुरक्खर वाणि(त्र्ये) रिसहनाहु पहु वज्जरइ। कारणु अवरू म जािें (खें) पुन्व-कियं परि परिणामइ ॥४३॥ पंचपूत अम्ह आसि(अ)वयरसेगा तित्थंकरह। राजु करि वि तिंह पासि(य्रे)तपु किंड य्यम्हि निम्मलंड ॥४४॥ मइं तिहं तित्थयरत्तु(छे) तइं पुगाु वाधउं भोग-फलु। मलेविग्रु गातु(श्रे) ''वाहूवलिहि ॥४४॥ वंभी सुंदरि वेवि(त्रे)मायाकरि हुई जुवई। भवियहु इहु जागोवि(स्रे)माया दूरिं परिहरउ ॥४६॥ वाहूवित हू नाण्(श्रे)माि् पण्डइं तउ हुयउं। व्यवरुम करिसंड माग्गु(ब्रो)वयरसेग् सुरि वज्जरइ ॥४७॥ भावण तिंव भावेड जिंव भावी भरहेसरिहिं। तड केवल पावेहु(श्रे)राजु करंता तेल जिंव ॥४८॥

इति भरहेसर-बाहूवलि घोर समाप्त

# भरतेश्वर बाहु-बलि-रास

परिचय

देशी भाषा के उपलब्ध रास-प्रंथों में 'भरतेश्वर-बाहु-बिल' की गणना प्राचीनतम रास के रूप में की जाती है। इसके रचियता शालिभद्र सूरि राजगच्छ नामक ब्राम्नाय के प्रमुख ब्राचार्य थे।

इसकी रचना सं० १२४१ वि० के फाल्गुन मास की पंचमी तिथि को समाप्त हुई। इस रास को सर्व प्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय श्री मुनिजिन विजय जी को है, जिन्होंने सन् १९१४ ई० में वड़ौदा रचना-काल हेमचंद्रयुग के पाटण जैन-भड़ार का सुव्यवस्थित रूप से निरीक्षण करके श्रानेक दुर्लभ ग्रंथों को प्रकाश में लाने के लिए श्रकथ श्रम किया। उन्होंने सन् १९१५ ई० में गुजराती-साहित्य-परिषद् के निमित्त एक विस्तृत निर्वाध प्रस्तुत किया, जिसमे पाटण-जैन-मंडार से प्राप्त श्रपभंश ग्रन्थों पर श्रीमनव प्रकाश डाला।

मुनिजिन विजय के शोधकार्य से पूर्व विद्वानों की धारणा थी कि महेद्रस्रि के शिष्य धर्म नामक विद्वान् द्वारा विरचित 'जंवू स्वामिरास' प्राचीनतम रासप्रथ है, किन्तु त्र्यव तो सर्व सम्मित से यह वात प्रमाणित हो चुकी है कि इससे भी २५ वर्ष पूर्व भरतेश्वर बाहु-बिल रास की रचना हो चुकी थी।

रासकर्ता त्राचार्य शालिमद्र सूरि ने त्रापने स्थान का कहीं भी संकेत नहीं किया है, किंतु मुनि जिनविजय की ऐसी धारणा है कि वे प्रायः पाटण में ही निवास करते थे। इस ग्रंथ की रचना के दस वर्ष पूर्व प्रसिद्ध त्राचार्य हेमचंद्र का स्वर्गवास हो चुका था। किंतु उनकी प्रभा का त्रालोक वर्षों तक विद्वानों का पथ-प्रदर्शक बना रहा। इसी कारण श्री मुनि जिन विजय इस रास को हेमचंद्र युग की श्रेष्ठ कृतियों में परिगणित करते हैं।

इस रास की एकमात्र प्राचीन प्रति बड़ौदा मे श्रवस्थित श्री कातिविजय जी के शास्त्र संग्रहालय से प्राप्त हुई। इस प्रति मे ११% श्रौर ४३ ई० की साइज के ६ पन्ने हैं। इस प्रति पर कहीं भी प्रति-

सबसे प्राचीन प्रति लिपि-काल का उल्लेख नही मिलता, किंतु अनु-मानतः यह ४०० अथवा ४०० वर्ष पुरानी प्रति होगी। इस प्रति की लेखशैली में एकरूपता का अभाव है। विशेषकर इकार-उकार, इस्व-दीर्घ का कोई नियम नहीं। एक शब्द एक स्थान पर हस्व 'इ' से लिखा मिलता है, िकन्तु वहीं शब्द दूसरे स्थान पर दीर्घ 'ई' से। इसी प्रकार एक ही शब्द में 'उकार' श्रौर 'ऊकार' दोनों पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, 'इकार' श्रौर 'उकार' में भी भेद नहीं पाया जाता। उदाहरण के लिये 'हवे' शब्द लीजिए। इसके श्रनेक रूप हिवं, हिवु, हिवड, हिवि, हिवइ, हिव, हव श्रादि पाए जाते हैं। इस तुटि के कारणों पर भूमिका में प्रकाश डाला जा चुका है।

इस रास की भाषा का वही स्वरूप मिलता है जो १३ वी शताब्दी में विरचित 'जंवूस्वामिरास', 'रेवंत-गिरिरास', तथा 'श्रावू गिरिरास' में पाया जाता है। इसकी छंद-योजना भा प्रायः उस भाषा युग के अन्य रासों के सहश ही है। इसमें दोहा, वस्तु श्रौर चउपइ श्रादि छंद मिलते हैं। (ढालवाला) ढाव्ववाला राग में गाया जाने वाला रासा छद भी पाया जाता है। प्रत्येक ठविश के उपरात छंदवाली पंक्ति (किंड्श्रों) को पृथकू-पृथक् रागों में गाया जाता था। यही रासा छंद की विशेषता थी।

इस रासग्रंथ की कथा-वस्तु जैन-साहित्य की एक ग्रांति प्रचित्त घटना है। युगादि पुरुष भगवान ऋपभ देव के दो पुत्र ये—भरत ग्रोर वाहुवित । इन दोनो में राज्याधिकार के कथा वस्तु निमित्त संघर्ष छिड़ गया। दोनो में घोर युद्ध हुग्रा। उस युद्ध के ग्रांतिम परिणाम का वर्णन वहे ही नाटकीय ढंग से किया गया है।

## शालिभद्रस्रिकृत

# भरतेश्वर-बाहुबली रास

( एक प्राचीनतम-पग्रकृति ) ॥ नमोऽर्हद्भ्यः॥

\*\*

रिसह जिऐसर पय पणमेवी, सरसति सामिणि मनि समरेवी;

| नमवि निरंतर गुरुचलएा।।                                                         | १  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| भरह नरिंदह तगुं चरित्तो, जं जुगी वसहांवलय वदीतोः                               |    |
| वार बरिस विहुं वंधवहं।।                                                        | ર્ |
| हुं हिव पमणिसु रासह छंदिहिं, तं जनमनहर मन श्राणंदिहिं;                         |    |
| भाविहि भवीयण ! संभलेउ ॥                                                        | ३  |
| जंबुदीवि उवमाउरि नयरो, धिए किए कंचिए रयिएहि पवरो;                              |    |
| अवर पवर किरि अमर परो।।                                                         | 8  |
| करइ राज तहि रिसह जिणेसर, पावतिमिर भयहरण दिणेसर;                                |    |
| तेजि तरिए कर तिहं तपइ ए॥                                                       | ¥  |
| नाभि सुनंद सुमंगल देवि, राय रिसहेसर राखी बे विः                                | c  |
| रूव रेहि रित प्रीति जित।।                                                      | ફ  |
| विवि बेटी जनमी सुनंदन, तेह जि तिहूयण मन-त्रानंदन;<br>भरह सुमंगल-देवि त्रागु॥   | હ  |
| न्रें सुनंदन नंदन बाहूबलि, भंजइ भिउड महाभड भूयबलि;                             | J  |
| श्रव क्षुपर्प पर्प पार्र्याला मण्ड प्रमण्ड महामङ मूप्याला अवर कुमर वर वीर धर ॥ | 5  |
| पूरब लाख तेणि तेयासी, राजतणीं परि पुह्वि पयासी;                                |    |
| जुगि जुग मारग दाषीउ ए॥                                                         | 3  |
| उवमापुरि भरहेसर थापीय, तक्षशिला बाहुबलि श्रापीयः                               |    |
| श्रवर श्रठागुं वर नयर॥                                                         | १० |
| दान दियइ जिएवर संवत्सर, विसयविरत्त वहइ संजमभरः                                 |    |
| सुर श्रसुर नरि सेवींड ए॥                                                       | ११ |
| _                                                                              |    |

| परमतालपुरि केवलनाणुं, तस ऊपन्नू प्रगट प्रमार्गाः<br>जाण हवुं भरहेसरह॥ |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| जाण हवुं भरहेसरह॥                                                     | १२  |
| तिणि दिणि अाउधसालहं चक्को, आवीय अरीयण पडिय ध्रसके                     | ों; |
| भरह विमासइ गहगहीउ।।                                                   | १३  |
| धनु धनु हुं धर-मंडलि राउ, त्राज पढम जिएवर मुक्त ताउ;                  |     |
| केवललच्छि अलंकीयउ॥                                                    | १४  |
| पहिलुं ताय-पाय पण्मेसो, राजरिद्धि राणिम-फल लेसो;                      |     |
| चक्करयण तव श्रगुसरडं।।                                                | १४  |
| <b>%</b>                                                              | •   |
| चस्तु—चलीय गयवर, चलीय गयवर, गडीय गज्जंत,                              |     |
| हूं पत्तउ रोसभरि, हिणहिणंत हय थट्ट हङ्कीय।                            |     |
| रह भय भरि टलटलीय मेरु, सेसु मिए मडड खिल्लीय।                          |     |
| सिउं मरुदेविहिं संचरीय, कुंजरी चडिउ नरिंद्।                           |     |
| समोसरिण सुरवरि सहिय, वंदिय पढम जिणंद ॥                                | १६  |
| पढम जिएवर, पढम जिएवर-पाय पर्एमेवि,                                    |     |
| त्रागांदिहिं उच्छ्व करीय, चक्करयण विलवितय पुज्ज <b>इ</b> ।            |     |
| गडयडंत गजकेसरीय, गरुय निंद गजमेह गजइ।                                 |     |
| बहिरीय श्रंबर तूर-रवि, विलड नीसाणे घाउ।                               |     |
| रोमंचिय रिडरायवरि, सिरि भरहेसर राड॥                                   | १७  |
|                                                                       | •   |
| <b>%</b>                                                              |     |
| ठविण १. प्रहि उगिम पूरविदिसिहिं, पहिलउं चालीय चक्क तु।                |     |
| धूर्जीय धरयल थरहर ए, चलीय कुलाचल-चक्क तु ॥                            | १५  |
| पूठि पीयागुं तड दियए, भूयबलि भरह नरिंद तु।                            |     |
| पिडि पंचायण परदलहं, इलियलि अवर सुरिंद तु।।                            | ३१  |
| वज्जीय समहरि संचरीय, सेनापति सामंत तु।                                |     |
| मिलीय महाधर मंडलीय, गाढिम गुण गज्जंत तु।                              | २०  |
| गडयडंतु गयवर गुडीय, जंगम जिम गिरिश्टंग तु।                            |     |
| सुंडा-इंड चिर चालवइं, वेलइं श्रंगिहिं श्रंग तु॥                       | २१  |

| गंजइ' फिरि फिरि गिरि सिहरि, भंजइ' तरुत्रर डालि तु ।   |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| श्रकस-वसि श्रावइं नहीं यं, करइं श्रपार श्रणालि तु॥    | २२         |
| हीसइं हसिमसि हणहणइं ए, तरवर तार तोषार तु।             |            |
| खूंद्र खुरलइं खेडवीय, मन मानइं श्रसुवार तु ॥          | र३         |
| पाखर पंखि कि पंखरू य, ऊडाऊडिहि जाइ तु।                |            |
| हुंफइं तलपइं ससइं घसइं, जडइं जकीरीय धाइं तु ॥         | २४         |
| फिरइं फेकारइं फोरणइं, फुड फेणाउलि फार तु ।            |            |
| तरिण तुरंगम सम तुलई, तेजीय तरल ततार तु॥               | २४         |
| धडहडंत धर द्रमद्रमीय, रह रूंधइं रह्वाट तु ।           |            |
| रव-भरि गण्इं न गिरि गहण, थिर थोभइं रहथाट तु॥          | २६         |
| चमरचिंघ धज लहलहइं ए, मिल्हइं मयगल माग तु।             |            |
| वेगि वहंता तीहं तराइं ए, पायल न ज्ञहः लाग तु।।        | २७         |
| दृडवडंत दृह दिसि दुसह ए, पसरीय पायक-चक्क तु।          |            |
| श्रंगोश्रंगिइं श्रंगमइं, श्ररीयिण श्रसिण श्रणंत तु ।। | २५         |
| ताकई तल्पई तालि मिलिई, हिए हिए हिए पनणंत तु।          |            |
| श्रागिल कोइ न श्रज्इ मलु ए, जे साहमु जूमांत तड ॥      | રદ         |
| दिसि दिसि दारक संचरीय, वेसर वहइं अपार तु।             |            |
| संव न लाभइं सेन-तर्णी, कोइ न लहइं सुधि सार तु ॥       | ३०         |
| बंधव बंधवि नवि भिलइं, न बेटा मिलइं न बाप तु।          |            |
| सामि न सेवक सारवइं, श्रापिहिं श्राप विश्राप तु ॥      | ३१         |
| गयविं चडीं चक्कधरों, पिंडि पयंड भूयदंड तु।            |            |
| चालीय चिहुं दिसि चलचलीय, दिइं देसाहिब दंड तु॥         | ३२         |
| वज्जीय समहरि द्रमद्रमीय, घण्-निनाद नीसाण तु।          |            |
| संकीय सुरवरि सिगा सवे, श्रवरहं कमण प्रमाण तु ॥        | <b>३</b> ३ |
| ढाक दूक त्रंबक तराइं ए, गाजीय गयरा निहारा तु ।        |            |
| षट षंडह षंडाहिवहं, चालतु चमकीय भागा तु ॥              | ३४         |
| भेरीय रव भर तिहुं भूयिण सहित किमइं न माइ तु।          |            |
| कंपिय पय भरि शेष रहिड, विण साहीड न जाइ तु ।।          | 3×         |

| सिर डोलावइ धरिएहिं ए, दूंक टोल शिरिशृंग तु।   |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| सायर सयल वि भलभलीय, गहलीय गंग तुरंग तु ॥      | ३६           |
| खर रवि पूंदीय मेहरवि, महियति मेहंघार तु ।     |              |
| उज्रूत्रालइ त्राउध तराई, चालई रायखंघार तु ॥   | ३७           |
| मंडिय मंडलवइ न मुहे, सिस न कवइं सामंत तु।     |              |
| राउत राउतवट रहीय, मिन मूं भई मितवंत तु ।।     | , <b>३</b> ८ |
| कटक न कविणिहि भर त्यां, भाजइ भेडि भडंत तु।    |              |
| रेलइं रयणायर जमले, राणोराणि नमंत तु ॥         | 38           |
| साठि सहस संवच्छरहं, भरहस भरह खंड तु।          |              |
| समरंगणि साधइ सधर, वरतइ आण अखंड तु ॥           | 80           |
| वार वरिस निम विनिम, भड भिडीय मनावीय श्राण तु। |              |
| श्रावाठी तिंड गंग तण्इ, पामइ नवह निहाण तु ॥   | 83           |
| छत्रीस सहस् मञ्डुध सिउं, चऊद रयण संपत्त तु।   |              |
| त्राविड गंग भोगवीय, एक सहस वरसाड तु ॥         | ४२           |

\*

# ठविण २

| तउ तिहिं श्राउधसाल, श्रावइ श्राउधराउ नवि ।<br>तिणि खिणि मणि भूपाल, भरह भयह लोलावडश्रो ॥     | ४३ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| वाहिरि वहूय अणािल, अल्जारीय अहिनसि करइ ए।<br>अति उतपात अकािल, दाणव दल वरि दापवइ ए॥          | 88 |
| मतिसागर कििए काजि, चक्क त (न) पुरि परवेस करइ।<br>तई जि त्रम्हारइ राजि, घोरीय घर घरींड घरहं॥ | ४४ |
| देव कि थंभीड एय, कविण कि दानव मानविहिं।<br>एड                                               | ४६ |
| वोलइ मंत्रिमयंक, सांभलि सामीय चक्कधरो ।<br>श्रवर नहीं कोइ वंकु, चक्करयण रहवा तण्ड ॥         | ४७ |

| ( ६६ )                                                                                                                               |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| संकीय सुरवर सामि, भरहेसर तूंय भूय भवरो। नासई ति सुणीय नामि, दानव मानव कहि कविण ॥                                                     | 84              |
| निव मानइं तृंय त्राण, वाहूविल विहुं वाहुवले ।<br>वीरह वयर विनागु, विसमा विहडई वीरवरो ॥<br>तीणि कारणि नरदेव, चक्क न त्रावइ नीय नयरे । | 38              |
| विण वंधव तूंय सेव, सहू कोइ सामीय साचवइ ए।।                                                                                           | ሂ၀              |
| तं ति सुणीय तीण्ड तालि, ऊठीउ राउ सरोसभरे। भमइ चडावीय भालि, पभण्ड मोडवि मूं छि सहे।।                                                  | ४१              |
| जु न मानइ मम श्राण, कवण सु कहीइ वाहुवले।<br>लीलहं लेसु ए राण, भंजउं भुज भारिहिं भिडीय॥                                               | ४२              |
| स मतिसागर मंति, विल वसुहाहिव वीनवइ ।<br>निव मिन कीजइ खंति, वंधव सिउं किह कवरण वलो ॥                                                  | ধ্র             |
| दूत पठावीयइ देव, पहिलडं वात जणावीइ ए ।<br>जु नवि त्रावइ देव, तु नरवर कटकई करड ॥                                                      | <b>x</b> 8      |
| तं मिन मानीय राउ, वेगि सुवेगहं श्राइसइ ए ।<br>जईय सुनंदाजाउ, श्राण मनावे श्रापणीय ॥                                                  | ሂሂ              |
| जां रथ जोत्रीय जाइ, सु जि श्राएसिहिं नरवरहं ।<br>फिरि फिरि साहमु थाइ, वाम तुरीय वाहिंग तगुंड ।।                                      | પ્રફ            |
| काजलकाल, बिराल, त्रावीय त्राडिहिं ऊतरइ ए।<br>जिमग्णेड जम विकराल, खरु खु-रव ऊछलीय।।                                                   | ধূত             |
| सूकीय बाउल डालि, देवि  बइठीय  सुर करइ ए ।<br>भंपीय भाल मभालि, घूक पोकारइ दाहिणत्रो ॥                                                 | <b>ፈ</b> ፍ      |
| जिमण्ड' गमइ' विषादि, फिरीय शिव फे करइ ए ।<br>डावीय डगलइ सादि, भयरव भैरव रवु करइ ए॥                                                   | ય્રદ            |
| वड जखनइं कालीयार, एकऊ बेढुं ऊतरइ ए।<br>नींजलीड श्रंगार, संचरतां साहमु हुइ ए॥                                                         | ६०              |
| काल भुयंगम काल, दंतीय दंसण दाखवइ ए ।<br>श्राज श्रखूटड काल, षूटड रहि रहि इम भण्इ ए ॥                                                  | <sub>.</sub> ६१ |

| जाइ जाएी दूत, जीवह जोषि श्रांगमइ ए।                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| जेम भमंतर भूत, गिराइ न गिरि गुह वर्ण गइरा॥                                             | ६२         |
| तईंड नेसिम वेस, न गिराइ नइ दह नींभररा।<br>लंबीय देस असेस, गाम नयर पुर पाटराह।।         | ६३         |
| वाहरि वहूय आराम, सुरवर नइ तां नीभरण।                                                   |            |
| मिण तोरण अभिराम, रेहइ धवलीय धवलहरो ॥                                                   | ६४         |
| पोयणपुर दीसंति, दूत सुवेग सु गहगहीउ ।<br>व्यवहारीया वसंति, धणि किंश कंचिण मिण पवरो ॥   | ६४         |
| धरिण तरिण ताडंक, जेम तुंग त्रिगढुं लहइ ए।                                              |            |
| एह कि श्रभिनव लंक, सिरि कोसीमां कण्यमय॥                                                | ६६         |
| पोढा पोलि पगार, पाडा पार न पीमाइं ए।<br>संख न सीहदूंयार, दीसइं देउल दह दिसिइं॥         | ६७         |
| पेखवि पुरह प्रवेसु, दूत पहूतउ रायहरे।<br>सिउं प्रतिहार प्रवेसु, पामीय नरवर पय नमइ ए॥   | ६५         |
| चडकीय माणिक थंम, माहि वईठड वाहुवले ।<br>रूपिहिं जिसीय रंम, चमरहारि चालइं चमर ॥         | ६९         |
| मंडीय मिएमइ दंड, मेघाडंवर सिरि धरिय ।<br>जस पयडे भूयुदंडि, जयवंती जयसिरि वसइं ए ॥      | ଓଡ         |
| जिम उद्याचिल सूर, तिम सिरि सोहइ मिण्मुकुटो। कसतुरीय कुसुम कपूर, कुचूंवरि महमहइ ए॥      | ७१         |
| भलकइ ए कुंडल कानि, रवि शिश मंडीय किरि अवर ।<br>गंगाजल गजदानि, गाढिम गुग् गज गुडअडई ए ॥ | ७२         |
| उरवरि मोतीय हार, वीरवलय करि भलहलइ ए।<br>तवल श्रंगि सिण्गार, खलक ए टोडर वाम [इ] ए॥      | ৩३         |
| पहिरिए जादर चीर, कंकोलइ करिमाल करे।<br>गुरूड गुणि गंभीर, दीठड अवर कि चक्कधर॥           | <b>હ</b> ૪ |
| रंजिड चित्ति सु दूत, देवीय राणिम तसु तणीय ।<br>धन रिसहेरपुत, जयवंतु जुगि वाहुवले ॥     | ৩ধ         |

बाहुवित पूछेइ कुवरा, काजि तुम्हि त्रावीया ए।
दूत भगाइ निज काजि, भरहेसरि त्रम्हि पाठव्या ए॥

७६

88

#### वस्तु

राउ जंपइ, राउ जंपइ, सुणि न सुणि दूत;
भरहखंड भूमीसरहं, भरह राउ अम्ह सहोयर।
सवाकोडि कुमरिहिं सहीय, सूरकुमर तिहं अवर नरवर।
मंति महाधर मंडलिय, अंतेउरि परिवारि।
सामंतह सीमाड सह, किह न कुसल सिववार।।
जूत पभणइ, दूत पभणइ, बाहुबिल राउ;
भरहेसर चक्कधर, किह न कविण दूहवणह किज्जइ।
जिहु लहु बंधव तृंय, सिरस गडयडंत गज भीम गज्जइ।
जइ अंधारइ रिव किरण, भड मंजइ वर वीर।
तु भरहेसर समर भरि, जिप्पइ माहरी धीर॥

\*

### ठशिय ३

वेगि सुवेग सु बुल्लइ, संभिल बाहूबिल ।

राउत कोइ तुह तुल्लइ, ईिएइं श्रव्छइ रिवतिल ।।

जो तब बंधव भरह निरंदो, जसु भुइं कंपइं सिग्ग सुरिंदो ।
जीएइं जीतां भरह छ षंड, म्लेच्छ मनाव्या श्राए श्रखंड ।।

भिड भडंत न भूयबिल भाजइ, गडयडंतु गिढ गाढिम गाजइ ।
सहस बतीस मउडाधा राय, तूंय बंधव सिव सेवइं पाय ॥

नश्चित्रद रयए धरि नवइं निहाए, संख न गयघड जसु केकाए ।
हूंय हवडां पाटह श्रभिषेको, तूंय निव श्रावीय कवए। विवेको ॥

नश्चित्र हवडां पाटह श्रभिषेको, तूंय निव श्रावीय कवए। विवेको ॥

विण बंधव सिव संपय ऊणों, जिम विण लवण रसोइ ऋलूणी।
तुम्ह दंसण उतकंठिउ राउ, नितु नितु वाट जोइ तुह भाउ॥
विख्य सहोयर अनइं वड वीर, देव ज प्रणमइं साहस धीर।
एक सीह अनइं पाखरीउ, भरहेसर नइं तइं परवरीउ॥

८४

**%** 

### ठत्रिण ४

तु बाहूबित जंपइ, किह वयण म काचुं।
भरहेसर भय कंपइ, जं जग तुं साचुं॥

समरंगिण तिणि सिउं कुण काछइ, जीह बंधव मइं सिरेसउ पाछइ।
जावंत जंबुदीिव तसु आण, तां अम्ह कहीइ कवण ए राण॥

प्रिं जिम जिम सु जि गढ गाढिम गाढउ, हय गय रह वरि करीय सनाढु।
तस अरधासण आपइ इंदो, तिम तिम अम्ह मिन परमाणंदो॥

जु न आव्या अभिषेकह वार, तु तिणि अम्ह निव कीधा सार।
वडउ राउ अम्ह वडउ जि भाई, जिहं भावइ तिहां मिलिसिउं जाई॥

अम्ह ओलगनी वाट न जोई, भड भरहेसर विकर न होइ।

मम बंधव निव फीटइ कीमइ, लोभीया लोक मणइ लख ईम्हई॥

इह

88

### ठवणि ५

चालि म लाइसि वार, बंधव भेटीजइ।
चूकि भ चींति विचार, मूंय वयण सुलीजइ।।
वयण अम्हारुं तूय मिन मानि, भरह नरेसर गणि गजदानि।
संतूठड दिइ कंचण भार, गयघड तेजीय तुरल तुषार।।
हैं।
गाम नयर पुर पाटण आपइ, देसाहिव थिर थोभीय थापइ।
देय अदेय नं देतु विमासइ, सगपणि कह निव किंपि विणासइ।।
इतिपन्नडं प्रगट प्रतिपालइ, प्रार्थिड निव घडी विमरालइ।।
इतिपन्नडं प्रगट प्रतिपालइ, प्रार्थिड निव घडी विमरालइ।।

तिणि सिउं देव न कीजइ ताडउ, सु जि मनाविइ मांड म श्राडउ। हुँ हितकारणि कहुँ सुजाण, कूडूं कहूं तु भरहेसर श्राण ॥

१३

**%** 

### वस्तु

राइ जंपइ, राउ जंपइ, सुिण न सुिण दूतः त विहि तहीउ भातहिल, तं जि लोय भिव भिविहि पामइ। ईमइ नीसत नर ति (नि ) गुण, उत्तमांग जण जणह नामइ। बंभ पुरंदर सुर असुर, तीहं न लंघइ कोइ। लट्भइ अधिक न ऊण पिण, भरहेसर छुण होइ॥

£3

**%** 

### ठविण ६

नेसि निवेसि देसि घरि मंदिरि, जिल थिल जंगिल गिरि गुह कंदरि। दिसि दिसि देसि देसि दीपंतिर, लहीं लाभइ जुगि सचराचिर।। ६६ अरिर दूत सुणि देवन दानव, मिहमंडिल मंडल वैमानव। कोइ न लंघइ लहींया लीह, लाभइ अधिक न उछा दीह।। ६७ धण कण कंचण नवइ निहाण, गय घड तेजीय तरल केकाण। सिर सरवस सपतंग गमीजइ, तोइ नीसत्त पणइ न नमीजइ।। ६५

**XX** 

### ठविश ७

दूत भण्ड एहु भाई, पुनिहिं पामीजइ।
पइ लागीजइ भाई, अम्ह कहीं कीजइ।।
अवर अठाणूं जु जई पहिलूं, मिलसिइं तु तुम्ह मिलिउं न सयलुं।
कहि विलंब कुण कारणि कीजइ, माम म नीगमि वार वलीजइ।। १००

वार वरापह करसण फलीजइ, ईिण कारिण जई 'वहिला मिलीइ। जोइ न मन सिंडं वात विमासी, श्रागइ वाक्त्र वात विणासी।। १०१ मिलिड न किहां कटक मेलावइ, तड भरहेसर तई तेडावइ। जाण रषे कोइ भूम करेसिइ, सहू कोइ भरह जि हियडइ धरेसिइ।।१०२ गाजंता गाढिम गज भीम, ते सिंव देसह लीधा सीम। भरह श्राह्म भोलावड, तड तिणि सिंडं न करीजइ दावड।। १०३

\$\$

### वस्तु

तव सु जंपइ, तव सु जंपइ, बाहुबिल राउ; श्रप्पह बाह भजां न बल, परह श्रास कहइ कवण कीजइ। सु जि मूरष श्रजाण पुण, श्रवर देषि बरवयइ ति गज्जइ। हुं एकल्लंड समर भरि, भड भरहेसर घाइ। भंजड' भुजबिल रे भिडिय, भाह न भेडि न थाइ॥

१०४

**XX** 

### ठविश द

जइ रिसहेसर केरा पूत, अवर जि अम्ह सहोयर दूत।
ते मिन मान न मेल्हइं कीमइं, आलईयाण म मंधिस ईम्हइ।। १०४
परह आस किणि कारणि कीजइ, साहस सइंवर सिद्धि वरीजइ।
हीउं अनइ हाथ हत्थीयार, एह जि वीर तण्ड परिवार॥ १०६
जइ कीरि सीह सीयालई खाजइ, तु बाहुबिल भूयबिल भाजइ।
जु गाइं वाधिणिईषाई जइ, अरे दूत तु भरह जि जीपइ॥ १०७

\*

### ठविश ६

जु नवि मन्नसि श्राण, बरवहं बाहूबलि । लेसिइ तु तूं प्राण, भरहेसर भूयबलि ॥

१०५

| जस छन्नवइ कोडि छइं पायक, कोडि वहुत्तरि फरकइं फारक।      |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| नर नरवर कुण पामइ पारो, ससी न सकीइ सेनाभारो ॥            | ३०१ |
| जीवंता विहि सहू संपाडइ, जु तुडि चिडिस तु चडिउ पवाडइ।    |     |
| गिरि कंदरि अरि छपिउ न छूटइ, तूं वाहुवित मरि म अखूटइ।।   | ११० |
| गय गद्दह हय हड जिम श्रंतर, सीह सीयाल जिसिच पटंतर।       |     |
| भरहेसर अन्नइ तूंय विहरड, छूटिसि किम्हइ करंत न निहरू॥    | १११ |
| सरवसु सुंपि मनावि न भाई, किह कुणि कूडी कुमति विलाई।     |     |
| मूंि म मूर्व मरि म गमार, पय पण्मीय करि करि न समार॥      | ११२ |
| गढ गंजिन भड भंजिन प्राणि, तइं हिव सारइ प्राण विनाणि।    |     |
| श्चरे दूत बोली निव जागा, तुंह श्राव्या जमह प्रागा ।।    | ११३ |
| कहि रे भरहेसर कुण कहीइ, मइं सिउं रिण सुरि असुरि न रहीइ। |     |
| जे चिक्कं चक्रवृत्ति विचार, श्रम्ह नगरि कूंभार श्रपार ॥ | ११४ |
| श्रापिण गंगातीरि रमंता, धसमस धूंधिल पडीय धमंता।         |     |
| तइं ऊलालीय गयिए पडंतउ, करुए। करीय वली भालंतउ ॥          | ११४ |
| ते परि कांइ गमार वीसार, जु तुडि चडिसि तु जाणिसि सार।    |     |
| जड मडडुधा मडड ऊतारडं, रुहिरु रिक्षि जु न हय गय तारडं॥   | ११६ |
| जड न मारड भरहेसर राड, तड लाजइ रिसहेसर ताड।              |     |
| भड भरहेसर जई जणावे, हय गय रह वर वेगि चलावे॥             | ११७ |

\*

### वस्तु

दूत जंपइ, दूत जंपइ, सुणि न सुणि राउ;
तेह दिवस परि म न गिण्सि, गंगतीरि खिल्लंत जिणि दिणि।
चल्लंतइं दल भारि जसु, सेससीस सलसलइ फिण्मिणि।
ईमई याण स मानि रिण, भरहेसर छ्द दूरि।
श्रापांपूं वेढिउं गणे, कालि ऊगंतइं सूरि॥
११८
दूत चिल्लंड, दूत चिल्लंड, कहीय इम जाम;
मंतीसरि चिंतविड, तु पसाड दूतह दिवारइ।

अवर अठारां, कुमर वर, वाइ मोइ पहतु पचारइ। तेह न मनिउ आविड, विल भरहेसरि पासि। अखई य सामिय संधिवल, वंधवसिउं म विमासि॥

388

B

### उविणि १०

तर कीपिहिं कलकलीर काल के ' 'य कलानल, कंकोरइ कोरंबीयउ करमाल महावल। कालह कलयिए कलगलंत मदडाधा मिलीया, कलह तएइ कारिए कराल कोपिहिं परजलीया ॥ १२० हऊउ कोलाहउ गहगहाटि गयणंगिण गिज्ञय, संचरिया सामंत सुहड सामहणीय सज्जीय। गडयडंत गय गडीय गेलि गिरिवर सिर ढालइं, गूगलीया गुलएइ चलंत करिय ऊलालइं॥ १२१ जुडइं भिडइं भडहडइं खेदि खडखडइं खडाखडि, धाणीय धूणीय धोसवइं दंत्सिल दोत [तडा] डि। खुरतिल खोणि खणंति खेदि तेजीय दरवरिया, समइं धसइं धसमसइं सादि पय सइं पापरिया ॥ १२२ कंधमाल केकाण कवी करडइं कडीयाली, रण्णइं रिव रण वखर सखर वण वावरीयाला। सींचाणा वरि सरइं फिरइं सेलइं फोकारइं, **उ. इ. ं या इ. ं यंगि रंगि यस वार विचार इ. ।।** १२३ धिस धामइं ध इह इइं धरिए रिथ सारिथ गाढा। जडीय जोघ जडजोड जरद सन्नाहि सनाहा। प्सरिय पायल पूर कि पुण रलीया रयणार। १२४ लोह लहर वरवीर वयर वहवटिइं अवायर ॥ रणणीय रवि रण तूर तार त्रंवक त्रहत्रहीया, ढाक द्वक ढम ढमीय ढोल राउत रहरहीया।

| नेच नीसाण निनादि नींभरण निरंभीय,<br>रणभेरी मुंकारि भारि भूयवलिहिं वियंभीय।।                                                                         | १२४                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| चल चमाल करिमाल कुंत कहतल कोदंड, भलकइ साबल सवल सेल हल मसल पयंड। सीगिणि गुण टंकार सहित वाणाविल ताण्डं, परशु उलालइ किर धरइ भाला ऊलालइ ।।               | १२६                |
| तीरीय तोमर भिडमाल डबतर कसबंध,<br>सांगि सकति तरुत्रारि छुरीय अनु नागतिवंध,<br>हय खर रिव ऊछलीय खेह छाईय रिवमंडल,<br>धर धूजइ कलकलीय कोल कोपिड काहडुल।। | १२७                |
| टलटलीया गिरिटंक टोल खेचर खलमलीया,<br>कडडीय कूरम कंघसंधि सायर फलहलीया।<br>कडडीय कूरम कंघसंधि सायर घलहलीया।<br>चल्लीय समहरि सेससीसु सलसलीय न सकइ,     | • •                |
| कंचणिगिरि कंधार भारि कमकमीय कसक्क ॥<br>कंपीय किंनर कोडि पडीय, हरगण हडहडीया,<br>संकिय सुरवर सिगा सयल दाणव दडवडीया।                                   | र्१२≔              |
| श्रितिप्रलंब लहकइ' प्रलंब चलविंध चिहुं दिसि,<br>संचरीया सामंत सीस सीकिरिहिं कसाकिस ॥<br>जोईय भरह निरंद कटक मूं छह बल घल्लई',                        | १२६                |
| कुण बाहूबिल जे उ बरव मई सिउं बल बुल्लइ।<br>जइ गिरि कंदिर विचरि वीर पइसंतु न छूटइ,<br>जइ थली जंगलि जाइ किम्हइ तु मरइ अपूटइ।।                         | ,<br>' १३ <i>०</i> |
| गज साहिए संचरीय महु एर बेढीय पोयएपुर।<br>वाजीय बूंब न बहकीयड बाहूबिल नरवर।<br>तसु मंतीसरि भरह राड संभालीड साचुं,                                    | -                  |
| ए श्रविमांसिउं कीउं काइं श्राज जि तइं काचुं॥                                                                                                        | ्र३१               |

वंधव सिउं नरवीर कांइं इम श्रंतर देवइ, लहु वंधव नीय जीव जेम कहि कांइ न लेखइ। तड मनि चिंतइ राय किसिडं एय कोइ पराठीड, श्रोसरी उवनि वीर राउ रहीउ श्रवाठीउ॥ १३२ गय यागलीया गलगलंत दीजइं हय लास, हुई हसमस' " भरहराय केरा त्रावास। एकि निरंतर वह इं नीर एकि ईंघण आणाइं, एक त्रालिसइं परत्तगुं पांगु आगिषं तृगा तागाइं ॥ १३३ एकि ऊतारा करीय तुरीय तलसारे वांधइं, इकि भरडइं केकाण खाण इकि चारे रांधइं। इकि भीलीय नय नीरि तीरि तेतीय वोलावइं, एकि वारू असवार सार साहण वेलावई ॥ १३४ एकि आकुलीया तापि तरल तिंड चडीय भंपावइं, एकि गूडर सावाण सुहड चउरा दिवरावइं। सारीय सामि सनामि आदिजिए। पूज पयासई, कसत्रीय कुंकुम कपूरि चंदनि वनवासइं॥ १३४ पूज करीं चक्ररयण राउ वइटंड भूं जाई, वाजीय संख असंख राउ आव्या सवि धाई। मंडलवइ मउडुध मु ( सु ? ) हड जीमइं सामंतह, १३६ , सइं हत्थि दियइ तंबोल कण्य कंकण् भलकंतह ॥

**%** 

#### वस्तु

दूत चलीं , दूत चलीं , बाहुबिल पासिः भणइ भूर नरवर निसुणि, भरह रां पयसेव कीं जई। भारिहिं भीम न कविण रिण, एंड भिडंत भूय भारि भज्जई। जई निव मूर्ष एहं तणीं, सिरवरि श्राण वहेंसि। सिडं परिकरिईं समर भरि, सहूई सयरि सहेंसि॥

१३७

राउ वुह्नइ, राउ वुज्ञइ, सुिण न सुिण दूत; ताय पाय पणमंतय, सुभ बंधव श्रित खरउ लज्जइ। तु भरहेसर तसतणीय, किह न कीम श्रिम्ह सेव किज्जइ। भारिइं भूयबिल जु न भिडडं, भुज भंजु भडिवाउ। तड लज्जइ तिहूयण धणीं, सिरि रिसहेसर ताउ॥

१३५

\*

### ठविश ११

| चलीय दूत भरहेसरहं तेय वात जणावइ,                 |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| कोपानिल परजलीय वीर साहण पलणावइ।                  |     |
| लागी व लागि निनादि वादि त्रारित त्रसवार,         |     |
| बाहूबलि रिए रहिउ रोसि मांडिउ तििए वार ॥          | ३६१ |
| ऊड कंडोरण रण्ंत सर वेसर फूटइं,                   |     |
| श्रंतराति आवड्ं ई याग तीहं श्रंत अखूटइं।         |     |
| राउत-राउति योध-योधि पायक-पायकिहिं,               |     |
| रहवर-रहवरि वीर-वीरि नायक-नायिकेइं ॥              | १४० |
| वेढिक विढइं विरामि सामि नामिहिं नरनरीया,         |     |
| मारइ' मुरडीय मूंछ मेच्छ मिन मच्छर भरीया।         |     |
| ससइं हसइं धर्समसइं वीरधड वड नरि नाचइं,           |     |
| राषस री रा रव करंति रुहिरे सवि राचइं॥            | १४१ |
| चांपीय चुरइं नरकरोडि भूयबलि भय भिरडइं,           |     |
| विण हथीयार कि वार एक दांतिहि दल करडइं।           |     |
| चालइं चालि चम्माल चाल करमाल ति ताकइं,            |     |
| पडइं चिघ भूभइं कबंध सिरि समहरि हाकइं॥            | १४२ |
| रुहिर रिल्ल तिहं तरइं तुरंग गय गुडीय श्रमूं भाइ, |     |
| राउत रण रिस रहित बुद्धि समरंगीण सूमाई।           |     |
| पहिल इ दिशि इम भूभ हवुं सेनह मुखमंडण,            |     |
| संध्या समइ ति वारगुं ए करइं भट विहुं रगा।।       | १४३ |
|                                                  |     |

### ठविण १२. हिवं सरस्वती धउल-

तउ तिहं वीजए दिशि सुविहािश, ऊठीउ एक जि अनलवेगो, सडवड समहरे वरसए वािश, छयल सुत छलीयए छावडु ए। अरीयण अंगमड अंगोअंगि, राउतो रामित रिश रमइं ए, लडसड लाडउ चडीय चउरंगि, आरेयिश सयंवर वरइं ए॥ १४४

\*\*

#### त्रूटक

वर वरइं सयंवर वीर, श्रारेणि साहस धीर।
मंडलीय मिलिया जान, हय हीस मंगल गान।
हय हीस मंगल गानि गाजीय, गयण गिरि गुह गुमगुमइं,
धमधमीय धरयल ससीय न सकइ, सेस कुलगिरि कमकमइं।
धसधसीय धायइं धारधा विले, धीर वीर विहंडए,
सामंत समहरि, समु न लहइं, मंडलीक न मंडए।।
१४४

**%** 

#### धउल

मंडए माथए महीयित राज, गाढिम गय घड टोलवए, पिडि पर परवत प्राय, भडधड नरवए नाचवइ ए। काल कंकोलए करि करमाल, मामए भूमिहिं मलहलइए, भांजए भड घड जिम जम जाल, पंचायण गिरि गडयडए॥ १४६

त्रूटक

गडयडइं गजदिल सिंहु, श्रारेणि श्रकल श्रवीह । धसमसीय हयदल धाइं, भडहडइं भय भडिवाइ भडहडइं भय भडवाइ भुयविल, भरीय हुइ जिम भींभरी, तिहं चंद्रचूडह पुत्र परविल, श्रिपेड नरवइ नर नरतरी । वसमतीय नंदण वीर विसमूं, सेल सर म दिखाडए, रहु रहु रे हिण हिणि.....भणंतू, श्रपड पायक पाडए॥

#### धउल

पाडीय सुखेय सेणावए दंत, पृंठिहिं निहणीय रणरणीय, सूर कुमारह राउ पेखंत भिरडए भूयदंड वेड.....। नयणिहिं निरषीय कुपीयउ राउ, चक्करयण तउ संभरइए, मेल्हइए तेह प्रति श्रति सकसाउ, श्रनलवेगो तहिं चितवइ ए॥ १४८

**%** 

#### जूटक

चिंतवईय सुहडह राज, जो अई उपूटजं आउ।
हिव मरण एह जि सीम, रंजईअ चक्रवृत्ति जीम ॥
रंजवईय चक्रवृति जीम इम, भिण चक्र मुहिहिं षडषली,
संचरिज सूरज सूरमंडलि, चक्र पुहचइ तिहं वली।
षडपडीज नंदण चंद्रचूडह, चंद्रमंडल मोहए,
भलहलीय मालि ममालि तुहिहिं, चक्क तिहं तिहं रोहए।। १४६

88

#### धउल

रोहीं राउत जाइ पातालि, विज्ञाहर विज्ञावितिहें, चक्क पहूचए पूठि तींिंग तालि, बोलए बलवीय सहसजखों। रे रे रिह रिह कुपींड राड, जित्थु जाइसि तित्थु मारिवु ए, तिहूयिंग कोइ न अछइ अपाय, जय जोषिम जींगाइ जीवीइ ए॥१४०

**%** 

#### त्रूटक

जीविवा छंडीय मोह, मिन मरिण मेल्हीय थोह, समरीय तु तीिण ठामि, इक श्रादि जिएवर सामि। इकु श्रादि जिएवर सामि समरीय, वज्जपंजर श्रणसरइ, नरनरीड पाषिल फिरीड तस सिरु, चक्क लेई संचरइ। पयकमल पुज्जइ भरह भूपित, बाहुबिल बल खलमलइ, चक्रपाणि चमकीय चींति कलयिल, कलह कारिण किलिगिलइ॥ १४१

#### धउल

कलिंगलइ चक्रघर सेन संप्रामि, बोलए कवण सु बाहुवले, तड पोयणपुर केरड सामि, वरवहं दीसए दस गग्रु ए। कवण सो चक्क रे कवण सो जाख, कवण सु कहीइ ए भरह राड। सेन संहारीय सोधडं साप, आज मल्हावडं रिसहवंसो॥ १४२

### ठविण १३. हिवं चउपई-

चंद्रचूड विज्ञाहर राउ, तिथा वात हं मिन विहीय विसाउ। हा कुलमंडण हा कुलवीर, हा समरंगिण साहसधीर॥ १५३ कहीइ कृहि नइं किसिउं घगुं, कलु न लजाविउं तइं श्रापण्डं। तइ पुण भरह भलावि अप, भलु भणावि तिहूयिण बापु ॥१४४ सु जि बोलइ बाहूबिल पासि, देव म दोहिलुई हीइ विमांसि। कहि कुण ऊपरि कीजइ रोसु, एह जि दैवहं दीजइ दोसु॥ १४४ सामीय विसमु करम विपाउ, कोइ न छूटइ रंक न राउ। कोइ न भांजइ लिहिया लीह, पामइ अधिक न श्रोछा दीह।। १४६ मंजर भूयबलि भरह नरिद्, मइं सिर्ज रिए न रहइ सुरिंद्। इम भिए बरवीय बावन वीर, सेलइ समहरि साहस धीर ॥ १४७ धसमस धीर धसइं धडहडइं, गाजइ गजदिल गिरि गडयडइं। जसु भुइ भडहड हडइ भडक, दल दडवड इ जि चंड चडक ॥ १४५ , मारइ दारइ खल दल खण्ड, हेड हणोहिणि हयदल हण्ड, अनलवेग कुगा कूखइ अछइ, इम पचारीय पाड इ पछइ ॥ 328 नरु निरुवइ नरनरइ निनादि, वीर विणासइ वादि विवादि । तिन्नि मास एकल्लउ भिडइ, तउ पुण पूरउं चक्कह चडइ ॥ १६० चऊद कोडि विद्याधर सामि, तड झूरइ रतनारी नामि। दल दंदोलिउं दउढ वरीस, तउ चिक्क हैं तसु छेदीय सीस ॥ १६१ रतनचूड विद्याधर धसइ, गंजइ गयघड हीयडइ हसइ। पवनजय भड भरहु निरंद, सु जि संहारीय हसइं सुरिद् ॥ १६२ बहुलीक भरहेसरतग्रु, भड भांजग्रीय भिडीं घग्रु। सुरसारी बाहूबलिजांड, भडिंड तेंग् तिह फेडीय ठांड ।। १६३

श्रमितकेत विद्याधर सार. जस पामीइ न पौरुष पार। चल्लीं चक्रधर वाजइ श्रंगि, चूरिंड चिक्रिहिं चिंडिंड चंडरंगि ॥ १६४ समरबंध त्रानइ वीरह वंध, मिलीउ समहरि विहुं सिउं वंध । सात मास रहीया रिए वेड, गई गहगहीया अपछरा लेड ॥ १६४ सिरताली दुरीताली नामि, भिडइं महाभड वेउ संयामि । त्राव्या वरवहं वाथोवाथि, परभवि पुहता सरसा साथि ॥ १६६ महेन्द्रचूड रथचूड नरिद, भूभाई हडहड हसई सुरिंद । हाकइं ताकइं तुलपइं तुलइं, त्याठि मासि जई जिमपुरि मिलइं ॥१३७ दंड लेई धसीउ युरदादि, भरतपृत नरनरइ निनादि । गंजीड बलि वाहूबलितगाउ, वंस मल्हाविड तीगि त्रापगु ॥ १६५ सिंहरथ ऊठीउ हाकंत, श्रमितगति भंपिउ श्रावंत। तिन्नि मास धड धूजिउं जास, भरह राउ मनि वसिउ वासु ॥ १६६ अमिततेज प्रतपइ तहि तेजिं, सिउं सारंगिइं मिलिउ हेजि। धाइं धीर हणइं वे वाणि, एक मासि नीवड्या नीयाणि॥ १७० कुंडरीक भरहेसरजाउ, जस भड भडत न पाछउ पाउ । द्रठडीय दिल बाहूबिल राय, ते पययंकइ प्रण्मीय ताय ॥ १७१ सूरिजसोम समर हाकंत, मिलिया तालि तोमर ताकंत। पांच वरिस भर भेलीय घाइ, नीय नीय ठामि लिवारिश्रा राइ ॥१७२ इकि चूरई इकि चंपइं पाय, एकि डारइं एकि मारइं घाइ। भलभलंत भूभइ सेयंस, धनु धनु रिसहेसरनुं वंस ॥ १७३ सकमारी भरहेसरजाड, रण रिस रोपइ पहिलड पाड । गिगाई न गांठइ गजदल हगाइ, रगारिस धीर घगावइ घगाइ॥ १७४ वीस कोडि विद्याधर मिली, ऊठिउ सुगति नाम किलिगिली। सिवनंदिन सिउं मिलीउ तालि, बासिट दिवसि विहुं जम जालि ॥१७४ कोपि चडिड चल्लिड चक्रपाणि, मारडं वयरी बाणविनाणि । मंडी रहिउ बाहुबलि राउ, भंजउं भगाइ भरह भडिवाउ ॥ १७६ बिहुं दलि वाजी रिए काहली, खलदल खोिए खे खलभली। धूजई धसकीय धड थरहरई, बीर वीर सिउं सयंवर वरई।। १७७

ऊडीय खेह न सूमइ सूर, निव जाणीइ सवार श्रसूर। पडइं सुहड घड धायइं धसी, हण्इं हणोहणि हाकइं हसी।। १७८ गडडइं गयवड ढींचा ढलई, सूनासमा तुरंग मल तुलई। वाजइं ध्याही तथा घोकार, भाजइं भिडत न भेडीगार ॥ ઉચ્જ वहइं रुहिर-नइ सिरवर तरइं, री-रीयाट रिण रापस करइं। हयदल हाकइं भरह निरद, तु साहसु लहइ सिगा सुरिंद ॥ १८० भरहजाउ सर्भु संप्राभि, गांजइ गजदल त्रागलि सामि। तेर दिवस भड पडीड घाइ, धूर्णी सीस वाहुवलि राइ॥ १८१ तीहं प्रति जंपइ सुरवर सार, देपी एवडु भडसंहार। कांइं मरावड तम्हि इम जीव, पडिसेड नरिक करंता रीव ॥ १८२ गज ऊतारीय वंधव वेड, मानिडं वयण सुरिंदह तेड। पइसइं मालाखाडइ वीर, गिरिवर-पाहिइं सवल शरीर ॥ १५३ वचनभूमि अड भरहु न जिएाइ, दृष्टिभूमि हारिउं कुएअएइ। दंडिमूमि भड मंपीय पडइ, वाहु पासि पडिउ तडफडइ॥ १८४ गूड़ासमड धरिए-मभारि, गिड वाहूवलि मुष्टिप्रहारि। भरह सवल तइं तीगाइं घाइ, कंठसमागाउ भूमिहि जाइ॥ १५४ कुपीउ भरह छ-खंडह धर्गी, चक्र पठावइ भाई भर्गी। पाखिल फिरी सु वलीं जाम, करि वाहूविल धरिं ताम ॥ १८६ वोलइ वाहुविल वलवंत, लोहखंडि तउं गरवीउ हंत । चक्रसरीसड चूनड करडं, सयलहं गोत्रह कुल संहरडं॥ १५७ तु भरहेसर चिंतइ चीति, मइं पुग लोपीय भाई-रीति। जाणुडं चक्र न गोत्री हणुइ, माम महारी हिव कुण गिणुइ ॥ १८८ तु वोलइ वाहूविल राय(उ), भाईय ! मिन म म धरिस विसाउ। तइं जीतजं मइं हारजं भाइ, अम्ह शरण रिसहेसर-पाय॥

### ठवणि १४

तड तिहिं ए चिंतइ राड, चिंडड संवेगिइं बाहुवले।
दूहिवड ए मइं बड्ड भाय, श्रविमांसिइं श्रविवेकवंति॥ १६०

| धिग धिग ! ए एय संसार, धिग धिग ! राणिम राजरिद्धि ।<br>एवडु ए जीवसंहार, कीधड कुण विरोधवसि ?॥                                    | १६१ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| कीजइ ए किह कुण काजि, जड पुण बंधव आवरइं ए। काज न ए ईण्इं राजि, घरि पुरि नयरि न मंदिरिहिं॥                                      | १६२ |
| सिरिवरि ए लोच करेइ, कासिंग रहीं वाहुवले। श्रंसूड ए श्रंखि भरेंड, तस पय पणमए भरह भडो।।                                         | १६३ |
| बांचव ए कांइ न बोल, ए अविमांसिउं मइं कीउं ए। मेरिहम ए भाई निटोल, ईिए भिव हुँ हिव एक लुए।                                      | १६४ |
| कीजई ए त्राजु पसाउ, छंडि न छंडि न छयल छलो। हीयडइ ए म धरि विसाउ, भाई य अम्हे विरांसीया ए॥                                      | १६४ |
| मानई ए निव मुनिराउ, मौन न मेल्हइ मन्नवीय। मुक्कई ए नहु नीय मागा, वरस दिवस निरसण रहीय।                                         | १९६ |
| बंभीउ ए सुंदरि बेउ, श्रावीय बंधव वूमवइं ए।<br>ऊतरि ए माणगयंद, तु केविलिसिरि श्रणसरइ ए॥                                        | १६७ |
| अपनूं ए केवल नाण, तु विहरइ रिसहेस सिउं।<br>आवीउ ए भरह नरिंद, सिउं परगहि अवकापुरी ए॥                                           | १६५ |
| हरिषीया ए ही इ सुरिंद, श्रापण पइं उच्छव करइं ए।<br>वाजई ए ताल कंसाल, पडह पखाउज गमगमइं ए।।                                     | 338 |
| श्रावई ए श्रायुधसाल, चक्क रयण तउ रंगभरे ।<br>संख न ए जस केकाण, गयघड रहवर राणिमहं ॥                                            | २०० |
| दस दिसि ए वरतइ श्राण, भड भरहेसर गहगहइ ए।<br>'रायह' ए 'गच्छ' सिणगार, 'वयरसेण सूरि' पाटधरो ॥                                    | २०१ |
| गुणगणहं ए तणु भंडार, 'सालिभद्र सूरि' जाणीइ ए।<br>कीधडं ए तीणि चरितु, भरहनरेसर राड छंदि ए॥                                     | २०२ |
| जो पढइ ए वसह वदीत, सो नरो नितु नव निहि लहइ ए ।<br>संवत ए 'वार' <sup>१२</sup> 'कएताल' <sup>४</sup> ' फागुगा पंचिमइ' एउ कीउ ए ॥ | २०३ |

## बुद्धिरास

#### परिचय

६३ कि इयो का यह एक रास ग्रंथ है। इसके भी रचियता शालिभद्र-स्रि हैं। ग्राचार्य कि ने इस रास में भरतेश्वर-बाहुबिल के समान ग्रपना एवं गच्छ-गुरु ग्रादि का नामोल्लेख नहीं किया। ग्रतः सर्वथा निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि यह रास भी भरतेश्वर-बाहुबिल के रचियता शालिभद्र स्रि का ही है। शालिभद्र स्रि नाम के एक दो ग्रीर भी ग्रंथकार हो गए हैं ग्रोर उन्होंने भी 'रास' की रचना की है। किंतु प्रस्तृत बुद्धिरास की भाषा का स्क्ष्म ग्रवलोकन करने पर यही विशेष संभव जान पड़ता है कि भरतेश्वर-बाहुबिल के रचियता शालिभद्र स्रि की ही यह भी रचना है।

इसमे प्रथम तो सर्वसाधारण के जीवनोपयोगी—सामान्यतः श्राचरण के योग्य—श्रत्यत्म शब्दों में वोध-त्रचन गुंथे हुए हैं श्रीर श्रंत में शिचापद उप-देश मुख्यतः श्रावक वर्ग के श्राचरण के लिए दिए गए हैं। ये सब वोध-वचन संक्षेप में सूत्र रूप से सरल भाषा में कंठ करने योग्य प्रतीत होते हैं।

मंडारों के अनुसंधान से ज्ञात होता है कि यह रास गत ७०० वर्षों में भलीविधि जनप्रिय हो गया था। सैकड़ों नरनारी इसकों केवल कंठस्थ ही नहीं प्रत्युत निरंतर वाचन-मनन भी करते थे। फल-स्वरूप प्राचीन मंडारों में इसकी अनेकानेक प्रतिया यत्र-तत्र प्राप्त हो जाती हैं। विविध प्रतियों में पाठ-मेद इस वात का प्रमाण है कि दीर्घकाल तक जनप्रिय होने के कारण देशकालानुरूप भाषा का समावेश होता गया।

सबसे प्राचीन प्रति के श्राधार पर यहा पाठ दिया जा रहा है। श्रिथिकाश प्रतियों में यही पाठ मिलता है श्रीर भाषा का जो सबसे श्रिथिक प्रचलित स्वरूप मिलता है वही यहाँ दिया जा रहा है। कही-कहीं पाठ-भेद भी टिप्पणी में दे दिया गया है। पाठ-भेद के पर्यवेद्याण से यह निष्कर्प निकाला जा सकता है कि शब्द-योजना एवं भाषा-शैली में समय समय पर परिवर्चन होने से किस प्रकार हिंदी का रूप वदलता गया।

इस रास की शैली के अनुकरण पर कालांतर में 'सारशिखामण रास',

हेतशिद्धारास' श्रादि कितनी ही छोटी बड़ी रचनायें मिली हैं जिनसे इस ।स की विशेषता स्पष्ट हो जाती है।

इसमे 'उपदेश-रसासयन रास' की शैली पर कर्त्तव्याकर्त्वय का विचार केया गया है। प्रारंभ में श्रंवा-देवी की बंदना के उपरात सद्गुर-वचनंग्रह श्रौर लोक में उन बचनों के प्रचार पर विचार किया गया है।
गाचार्य की श्राज्ञा है कि जिस पर-ग्रह में एकाकिनी स्त्री का निवास हो समें प्रवेश वर्जित है। मानवधर्म है कि वह पर-स्त्री को भिगनी तुल्य मझे। न तो कभी किसी को श्रपमान जनक उत्तर दें श्रौर न शिद्धा देनेवाले र श्राक्रोश दिखलाए।

गृहस्थधर्म की व्याख्या करते हुए किव दान-महिमा पर वल देता है।
उसका विश्वास है कि पाचो<sup>3</sup> उगलियों से जो दान करता है उसे मानव-तन्म का फल मिल जाता है। श्राचार्य जीवन को पतनोन्मुख करनेवाली उपाधारण से साधारण वात पर भी विचार करते हैं। उनका कथन है कि उज्जन से श्रिधिक विवाद, किसी के शून्यगृह, श्रिथवा नदी-सरोवर के जल में विश वर्जित है। जुश्रारी की मैत्री, सुजन से कलह, विना कंठ का गान,
उद-विहीन शिचा एवं धन-विना श्रिभमान व्यर्थ है।

श्रावक धर्म का विवेचन करते हुए श्राचार्य ऐसे पुर मे निवास वर्जित । ताते हैं जहां देवालय श्रयवा पौसाल वि न हो। मातृ पितृ-भक्ति पर बड़ा । से विवास श्रयवा पौसाल वि न हो। मातृ पितृ-भक्ति पर बड़ा । से विवास श्रीर दुराचार-वर्णन का उपसंहार करते हुए श्राचार्य इसे स्वीकार करते हैं कि गुरु के उपदेश श्रनंत है। इनका वर्णन । सम्भव नहीं। श्रंत मे वे श्राशीर्वचन देते हैं कि जो लोग मेरे उपदेश वचनों को हृदय में धारण करेंगे उनका जीवन सफल हो जाएगा।

| ₹. | बुद्धिरास  | छंद ५।           |   |
|----|------------|------------------|---|
| ₹. | ,,         | <b>55 € </b>     |   |
| ₹. | "          | <b>,, १४</b> । ' |   |
| 8. | 75         | », ?< l          | • |
| ۴. | "          | ,, २१-२३।        |   |
| ξ. | <b>?</b> ? | ,, ४७ ।          |   |

# बुद्धि रास

## शालिभद्रस्रिकृत

| पण्मवि देवि श्रंवाई, पंचाइण गामिणी ।<br>समरवि देवि सीधाई, जिण सासण सामिणि ॥                                      | १         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| पणमिउ गणहरु गोयम स्वामि, दुरिउ पणासइ जेहनइ नामिइं।<br>सुहगुरु वयणे संप्रह कीजई, भोलां लोक सीपामण दीजइ॥           | ą         |
| केई वोल जि लोक प्रसिद्धा, गुरुउवएसिइं केई लीद्धा ।<br>ते उपदेश सुणुड सवि रूडा, कुणुहइ त्राल म देयो कूडा ॥        | ş         |
| जाणीड धरमु म जीव विणासु, त्र्यणजाणिइ घरि म करिसि वास्<br>चोरीकारु चडइ त्र्रणलीधी, वस्तु सु किमइ म लेसि त्रदीधी ॥ | पु ।<br>४ |
| परि घरि गोठि किमइ म जाइसि, क्रूडडं त्रालु तुं मुहियां पामिस<br>जे घरि हुइ एकली नारि, किमइं म जाइसि तेह घरवारि ॥  | ا<br>لا   |
| घरपच्छोकडि रापे छोडी, वरजे नारि जि बाहिरि हीडी।<br>परस्री बहिनि भणीनइ माने, परस्री वयण म धरजे काने॥              | ६         |
| मइ एकलड मारगि जाए, अणजाणिड फल किमइं म षाए।<br>जिमतां माणस द्रेटी म देजे, अकहि परि घरि किंपि म लेजे॥              | હ         |
| वडां ऊतर किमइं न दीजइं, सीष देयंतां रोस न कीजइं।<br>श्रोछइ वासि म वसिजे कीमइं, धरमहीग्रु भव जासिइ ईमइ॥           | 5         |
| छोरू वीटी ज हुइ नारि, तउ सीषामण देजे सारी ।<br>अति श्रंधारइ नइ श्रागासइं, डाहउ कोइ न जिमवा वइसइं ॥               | 3         |
| सीपि म पिसुनपणु अनु चाडी, वचिन म दूमिसि तू निय माडी।<br>मरम पीयार प्रगट न कीजइ, अधिक लेइ निव ऊर्छु दीजइ॥         | १०        |
| विसहरु जातु पाय म चांपे, त्राविइ मरिए म हीयडइ कांपे।<br>ब्रह्मा पाषइं व्याजि म देजे, त्रणपूछिइ घरि नीर म पीजे॥   | ११        |

| कहिसि म कुग्रहनीय घरि गूम्हों, मोटां सिउं म मांडिसि भूजो आण्विमास्यां म करिसि काज, तं न करेवं जिग्गि हुईं लाज ॥ | ।<br>१२ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| जिए वारितं गामि म जाए, तं वोले जं पुण निरवाहे।                                                                  |         |
| पातु कांइ हींडि म मागे, पाछिम राति वहिलु जागे॥                                                                  | १३      |
| हियडइ समरि न कुल श्राचारो, गणि न श्रसार एह संसारो।                                                              |         |
| पांचे आंगुलि जं धन दीजई, परभिव तेहत्तां फलु लीजइ॥                                                               | १४      |
| **                                                                                                              |         |
| ठविण १                                                                                                          |         |
| मरम म वोलिसि वीरु, कुण्हइ केरड कुतिगिहिं।                                                                       |         |
| जलनिहि जिम गंभीरु, पुहविइ पुरुष प्रसंसीइ ए॥                                                                     | १४      |
| उछिनु धनु लेड, त्यागि भोगि जे वीद्रवइ ए ।                                                                       |         |
| पवहिं तिंड पगु देंड, जागों सो साइरि पडइ ए।।                                                                     | १६      |
| एक कन्हड् लिइ व्याजि, वीजाह्नड् व्याजि दीयए।                                                                    |         |
| सो नर जीविय काजि, विस विह्न वन संचरइ ए ॥                                                                        | १७      |
| ऊडइ जिल म न पइसि, श्रधिक म बोलिसि सुयगुस्युं।                                                                   |         |
| सुनइ घरि म न पइसि, चउहटइ म विढिसि नारिस्युं॥                                                                    | १८      |
| बोल विच्यारिय बोलि, अविचारीय घांघल पडइ ए।                                                                       |         |
| मूर्ष मरइ निटोल, जे धरा जौवरा वाउला ए ॥                                                                         | ३१      |
| बल ऊपहरऊ कोपु, बल ऊपहरी वेढि पुगा ।                                                                             |         |
| म करिसि थापिए लोप, कूड्यो किमइ म विवहरसे ॥                                                                      | २०      |
| म करिस जूयारी मित्र, म करिसि कलि धन सांपडए।                                                                     |         |
| घणुं लडावि म पुत्र, कलहं म करिजे सुयण सिउं तु।।                                                                 | २१      |
| धनु ऊपजतडं देषि, बाप ताणी निंदा म करे।                                                                          |         |
| म गमु जन्मु त्र्रलेषि, घरम विहूर्णा धामीयहं ॥                                                                   | २२      |
| कंठ विहूर्गुं गानु, गुरु विहूर्णंड पाढ पुर्ण ।                                                                  |         |
| गरथ विहूर्गुं अभिमान, ए त्रिहूइं श्रसुहामगा ए।।                                                                 | २३      |
| No.                                                                                                             |         |

१ प्राचीन प्रतिमें 'विसवेलि विष संहरइ ए' पाठ है।

### ठविण २

| हासडं म करिसि कंठइं कूया, गरिथ मूढ म खेलि जूया,<br>म भरिसि कूडी सापि किहइं॥            | ર્        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| गांठि सारि विण्ज चलावे, तं आरंभी जं निरवाहे ।<br>निय नारी संतोष करे ॥                  | ঽ         |
| मोटइ सरिसुं वयर न कीजइं, वडां माण्स वितउ न दीजइ।<br>वइसि म गोठि फलहणीया <sup>२</sup> ॥ | २६        |
| गुरुयां उपरि रीस न कीजइ,³ सीष पूछंतां कुसीप म देजे।<br>विणाउ करंतां दोप निव ॥          | ঽ৻৻       |
| म करिसि संगति वेशासरसी, धण कण कूड करी साहरसी। भित्री नीचिइ सिं म करे॥                  | ર⊏        |
| थोडामाहि थोडेरुं देने, वेला लाधी कृपगु म होने।<br>गरव म करीने गरथतगुं॥                 | २१        |
| व्याधि रात्रु ऊठतां वार्ड, पाय ऊपरि कोइ म पचार ।<br>सतु क छंडिसि दुहि पडीड ॥           | ३०        |
| त्रजार्यारिह पदू म थाए, साजुण पीड्यां वाहर धाए।<br>मंत्र म पृछिसि स्त्री कन्हए॥        | ३१        |
| त्रजाणि कुलि म करि विवाहो, पाछइ होसिइं हीयडइ दाहो ।<br>कन्या गरिथइ म वीकणसे ॥          | ३२        |
| ंदेव म भेटिसि ठालइ हाथि, त्र्याउलपीतां म जाइसि साथिइं।<br>गूभ म कहिजे महिलीयह॥         | ३३        |
| †परहुण्डं त्राव्यइ त्रादर कीजइं, जूनुं ढोर न कापड लीजइं।<br>हूतइ हाथ न खांचीइए॥        | <b>38</b> |
|                                                                                        |           |

१ पाठान्तर-'जु हियइ सुहाए'।

२ पा० 'चउवटए'।

३ पाठान्तर-'गरुग्रासिउं ग्रमिमान न की जउ'।

| उसड म करिसि रोग अजाणिई, कुणह्रं गुरथु म लेसि पराणि<br>सिरज्यां पापइ अरथ निव ॥ | ।<br>४३    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| _                                                                             |            |
| मरतां अरथु ता आगइ समागः, गाधासिउ न करवड मागि। मरतां अरथु म लेसि पुगा॥         | ४२         |
| जइ करिवुं तो त्रागइ स मागि, गांधीसिउं न करेवउं भागि।                          | 0%         |
|                                                                               | ४१         |
| माण्सि करिवा सिव व्यवहार, पापी घरि म न लेजे आहार।                             | <b>y</b> - |
|                                                                               | ૪૦         |
| [ क्रजीवत्तां जीवि रापीजइ, सिवहुं नइ उपगार करीजइ।                             | , -        |
|                                                                               | 38         |
| धिए फीटइं विवसाइं लागे, श्रांचल उडी म साजग्र मागे।                            | •          |
| ,                                                                             | ३=         |
| गिउ देशांतिर सूयसि म रातिइ, तिम न करेवुं जिम टल पांतिइं                       |            |
|                                                                               | ३७         |
|                                                                               | 1          |
|                                                                               | ३६         |
| भगति म चूकीसि बापह मायी, जूठउ चपल म छंडिसि माई।                               |            |
| ·                                                                             | ३४         |
| †गाढइं घाइं ढोर म मारड, मातइ कलिह स पइसि निवार ।                              |            |

<sup>†</sup> दूसरी प्रतियो में ये कड़ियाँ त्रागे पीछे लिखी मिलती हैं।

<sup>\*</sup> कुछ प्रतियो में य कड़ियाँ नहीं मिलती श्रतः क्षेपक प्रतीत होती हैं।

| तिए पुरि निवसे जिए हवए, देवालउ पोसाल।                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| भूष्यां त्रिस्यां गोरूयहं, छोरू करि न संभाल।।                                      | <i></i> %७  |
| तिरिहवार जिए। पूज करे, सामायक वे वार।                                              |             |
| माय वाप गुरु भक्ति करे, जाणी धरम विचार ॥                                           | ४५          |
| करमवंध हुइ जिए। वयिए, ते तउं वोलि म वोलि।                                          |             |
| व्यधिके ऊणे मापुले, ३ कुडडं किमइ म तोलि॥                                           | ૪૬          |
| अधिक म लेसि मापुलइं, उच्छं किमइ म देसि।                                            |             |
| एकह जीहव कारिएहि, केतां पाप करेसि ॥                                                | 义の          |
| जिएवर पूठिडं म न वससे, मराखे सिवनी द्रेटि।                                         |             |
| राउलि त्रागलि <sup>2</sup> म न वससे, बहुत्र पाडेसिइ विठि॥                          | <b>X</b> \$ |
| रापे घरि वि वारणां ए, ऊधत रापे नारि।                                               |             |
| ईंयणि कातणि जलवहिण, होड सळंदाचारि॥                                                 | ধুর         |
| पटकसाल पांचइ तर्णाय, जयगा भली करावि।                                               |             |
| त्राटमि चउदसि पूनीमिहि, धोयिए गारि वरावि॥                                          | ሂ <b>ર</b>  |
| [ + त्र्रागल जल म न वाबरू ए, जो उ तेहनड व्याप।                                     |             |
| <b>याहेडी मांछीं तरा</b> ए, एक चलुं ते पाप ॥                                       | አጸ          |
| लोह मीण लप धाहडी य, गली य चरम विचारि।                                              |             |
| एह सविनूं विवहरण, निश्चउ करीय निवारि ॥                                             | ሂሂ          |
| सुइमुहि जेतुं चांपीइ ए, जीव अनंता जागि ।                                           |             |
| कंद मूल सिव परहरू ए, धरम म न करइ हाणि ॥                                            | પ્રદ્       |
| •                                                                                  | ~ `         |
| रयणी भोजन म न करिसि, वहूय जीव सिंहार।<br>सो नर निश्चइ नरयफल, होसिइ पाप प्रमाणि॥    | tuo         |
| <b>-</b>                                                                           | ধূত         |
| जांत्र जोत्र ऊपल मुशल, आपि म हल हथीयार ।<br>सइं हथि आगि न आपीइ ए, नाच गीत घरवारि ॥ |             |
| त्तर हाय आगि न आपार एं, नाच गात वरवार ॥                                            | と写          |

१ दूसरी प्रति में 'पडिकमणु'' शब्द है। २ दूसरी प्रति में 'काटलेऊ' शब्द है। ३ दूसरी प्रति में 'हेटलि' शब्द है।

| पाटा पेढी म न करसे, करसण नइ अधिकारि।                                                         |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| न्याइं रीतिइं विवहरु ए, श्रावक एह श्राचार ॥                                                  | 3K              |
| वाच म घालिसि कुपुरसह, फूटइ मुहि महसेसि ।<br>वहुरि म त्रास पिराईह, वहु ऊधारि म देसि ॥         | ६०              |
| वइद विलासिण दूइडीय, सुइत्राणिस संगु ।<br>रापे बहिनर बेटडी य, जिम हुइ शील न भंगु ॥            | ६१              |
| गुरु उपदेसिइ श्रति घणा ए, कहूं तु लहुं न पार ।<br>एह बोल हीयडइ धरीउ, सफल करे संसार ॥         | <del></del> ફર્ |
| 'सालिभद्रगुरु' संकुलीय, सिविहूं गुर उपदेसि ।<br>पढ़्इ गुगाइ जे संभलिहें, ताहइ विघ्न टलेसि ।। | ६३              |

॥ इति बुद्धिरास समाप्तमिति ॥

## जीवदयारास

#### परिचय

जीवदया रास के रचियता श्रासिग ( श्रासगु ) किव-विरचित एक नया रास श्रोर प्राप्त हुश्रा है। इस रास का नाम है 'चन्दनवाला रास'। इस रास की रचना भी संभवत: सं० १२५७ के श्रासपास हुई थी। प्रमाणी द्वारा यह सिद्ध हुश्रा है कि इन दोनों रासों की रचना राजस्थान में हुई थी। इन दोनों रासों की भाषा गुजरात देश में विरचित प्राचीन रासग्रथों की भाषा से सर्वथा साम्य रखती है। इससे डा॰ टार्सिटरी का यह मत निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि प्राचीनकाल में गुजराती श्रोर राजस्थानी में कोई मेद नहीं था।

इस रास में श्रावक धर्म निरूपित किया गया है। प्रारंभ मे पुस्तक-धारिगी सरस्वती की बंदना है। तदुपरात किया मानव-जन्म को सफल बनाने वाले जिनवर धर्म की व्याख्या इस प्रकार प्रारंभ करता है—

जीव दया का पालन करों श्रीर माता-पिता तथा गुरु की श्राराधना करों। जो जन देवभक्ति श्रीर गुरु-भक्ति में जीवन विताते हैं, वे यम-पाश से मुक्त रहते हैं। जलाशय के सदृश परोपकार करों। जिस प्रकार बन में दावागिन लगने पर हरिणी व्याकुल हो जाती है, उसी प्रकार मनुष्य इस संसार रूपी बन में महान् संकटों में पड़ा रहता है। किव कहता है "श्ररे मनुष्यों, मन में ऐसा चिंतन करके धर्म का पालन करों, क्योंकि मनुष्य-जन्म बड़ा ही दुर्लभ है।"

इस संसार में न कोई किसी का पुत्र है न कोई माता-पिता-सुता संबंधी, भाई। पुत्र-कलत्र तो कुमित्र के समान खाते पीते हैं श्रीर श्रंत में धोका दे जाते हैं।

जिस प्रकार ऐंद्रजालिक च्रणमात्र के लिए विना वादल के ही त्राकाश से वर्षा कर देता है उसी प्रकार संसार में लोगो का प्रेम च्रिणिक होता है। त्रारे मनुष्य, मन को वॉधकर स्वाधीन रख। इस प्रकार जीवित रहकर यौवन का लाभ प्राप्त कर।

कभी त्रालीक भाषण न करो । शुद्ध भाव से दान करो । धर्म-सरोवर के विमल जल में स्नान करो । यह शरीर दस-पाच दिन के लिए तरुण होता है। इसके उपरात प्राण निकल जाने पर स्ते मदिर के समान हो जाता है। जब त्रायु के दिवस त्रोर महीने पूरे हो जाते हैं तो चाहे वृद्ध हो या वाल वह यमराज से बच नहीं सकता। संसार से प्रस्थान करते समय केवल धर्म ही संबल रूप से जाता है। धर्म ही गुण-प्रवर-सजन है। धर्म ही से भव-

सागर तरा जाता है। धर्म ही राज्य श्रौर रत का मंडार है। धर्म ही से मनुष्य सुख प्राप्त करता है, धर्म से ही भवसागर से पार होता है। धर्म से ही श्रंगार सुशोभित होता है।

धर्म से ही रेशमी वस्त्र धारण होता है, धर्म से ही चावल श्रौर दाल में घी मिलता है, धर्म से ही पान का वीड़ा श्रौर तांवूल मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति को एक धर्म का पालन करना चाहिए। इससे नरक द्वार पर किवाड़ मे ताला बंद हो जाता है। श्रपने चंचल, मन को स्थिर करो श्रौर क्रोध, लोभ, मद श्रौर मोह का निवारण करो। पंचवाण कामदेव को जीत लेने से तुम शुद्ध सिद्धिमार्ग पा जाश्रोगे।

तीसवे छंद के उपरात किन श्रासिंग किलयुग की दशा का वर्णन करते है। वे कहते है कि संसार में समानता है ही नहीं। कितने लोग पैंदल परिभ्रमण करते हैं कितने हाथी श्रीर घोडे पर सुखासन बनाते हैं। कितने किर पर
काठ ढोते हैं कितने राजसिंहासन पर बैठते हैं। कितने श्रपने घर में चावलदाल बना कर उसमें खूब घी डालकर खाते हैं। कितने श्रादमी भूख से दुखित
दूसरे के घर मजदूरी करते हुए दिखाई पडते हैं। कितने ही जीवित मनुष्य
( दुख के कारण ) मृतक के समान हैं।

त्रव कि त्रासिग संसार की नश्वरता पर विचार करते हुए कहते हैं कि विल त्रीर वाहुविल जैसे वली राजा चले गए। धर्म के लिए डोम के घर पानी भरनेवाले राजा हरिश्चंद्र भी चले गए। राजा दशरथ और (उनके प्रतापी पुत्र) राम-लद्मगा भी चले गए। वह रावणा भी चला गया जिसके घर को वायु बुहारता था। चक्र-धुरंधर भरतेश्वर, माधाता, नल, सगर, कौरव-पाडव चले गए। जिस कृष्णा ने जरासध, केशी, कंस, चाणूर त्रादि को मारा त्रीर नेमि-कुमार की स्थापना की, वे भी चले गए। सत्यवादी स्थूलमद्र चले गए। इस त्रसार ससार को धिकार है। हे जीव, तू एक जिन धर्म को त्रपना परिवार बना।

कि कहता है कि अ्रणिहिल पुरी का जैसलराज चला गया जिसने पृथ्वी समाज का उद्धार किया। किलयुग का कुँवर-नरेद्र भी गया जिसने सब जीवों को अभय दान दिया। ४५ वे छंद के आगे २८, ऋषियों, स्वामी आदि जिन नेमिकुमार इत्यादि धार्मिक महात्माओं की वंदना की गई है जो पाप रूपी अंधकार को विनष्ट करनेवाले हैं। अन्त में किव इस अंथ का रचना-काल और स्थान का वर्णन करता है।

## जीवदयारास

### कवि ग्रासिग विरचित

( सं० १२४७ के त्रासपास )

[ त्रपभंश मिश्रित हिंदी की एक प्राचीनतर पद्मकृति ]

| उरि सरसति त्रासिगु भण्इ, नवउ रासु जीवदया-सारः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| कंनु धरिवि निसुऐहुँ जण्, दुत्तरु जेम तरहु संसारु ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ţ  |
| जय जय जय पण्मउ सरसत्ती । जय जय जय खिवि पुत्थाहत्थी ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| कसमीरह मुखमंडणिय, तइं तुट्टी हुउ रयउ कहाण्डं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| जालउरउ कवि वज्जरइ, देहा सरवरि हंसु वखागाउं॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ર  |
| पहिलंड श्रक्खं जिण्वरधम्मु । जिम सफलंड हुइ माणुसजंमु । जीवदया परिपालिजए, माय वप्पु गुरु श्राराहिजए ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2  |
| सव्वह तित्थह तरुवर ठविजइ, (जिम ?) छाही फलु पावीजइ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ₹  |
| देवमत्ति गुरुमत्ति त्र्यराहहु । हियडइ स्रंखि धरेविणु चाहहु ।<br>थणु वेचहु जिणवर भवणि, खाहु  पियहु नर वंधहु स्रासा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| कायागढ तारुण भरि, जं न पडिंह जमदेवहं पासा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ४  |
| सारय सजल सरिसु परधंधउ । नालिउ लोड न पेखइ श्रंधड ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| हुंगरि लग्गइ दव हरिण, तिम मागुसु वहु दुक्खहं त्रालंड।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| डज्जइ त्रवगुण दोसडइ, जिम हिम विण विणगहर्णु विसालउ॥<br>नालिउ त्रप्पउ त्रप्पइ दक्खइ। पायहं दिष्टि वलंतु न पिक्खइ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 义  |
| गिशिया लव्मिहं दिवसंडइं, जंजि मरेवंड तं वीसरियंड ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| दाग्रु न दिनं तपु न किंड, जागांतो वि जीड छेतरियड ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | દ્ |
| त्रारि जिय यड चिंतिवि किरि धंमु । विल विल दुलहु मागुसजंमु ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| नित्थ कोइ कासु वि तण्डं, माय ताय सुय सन्जण भाय ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 2 " Maria de la companya de la compa | G  |
| थिए मिलियइ वहु मग्ग जण हार । कि तसु जणिएहि किं महतार ।<br>किं केतड मागइ घरिण पुत्रु, होइ प्राणी ऐह लेसइ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| विहव ग् वारहं पत्तगहं, बोलाविड को साबु न देसइ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5  |

| जगागि भगाइ मई उयरहं धरियउ। वप्पु भगाइ महु घरि अवतरियउ                                                                                                             | l          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| त्र्याखाइय महिलिय भण्ड, पातग तण्डं न मार्ग जाउ।<br>जर्थु धर्मु विहंचिवि लियउं वि, दिनत्थी पतुं घडसइ न्हाउं॥                                                       | 3          |
| यड चिंतिवि निय मिणिहि धरिज्जइ। कुडी साखि न कासु वि दिज्जइ आलिं दि नइ आलसड जड, अजु हूवड कालु न होसइ।                                                               | I          |
| श्रनु चितंतहे श्रनु हुइ, धंधइ पडियउ जीउ मरेसइ।।<br>पुडइ निपंन जेम जलबिंदु। तिम संसारु श्रसारु समुंदु।                                                             | ६०         |
| इंदियालु नडिपखण्ड जिम, श्रंविर जलु विरसइ मेहु ।<br>पंच दिवस मिण छोहलड, तिम थहु प्रियतम सरिसड नेहु ॥                                                               | ११         |
| श्रिर जिय परतंह पालि वंधिजइ। जीविय जोवण लाहउ लीजइ।<br>श्रिलयउ कह वि न बोलिजइ, सुद्धइ भाविहि दिज्जइ दागु।<br>धम्म सरोवर विमल जलु, कुंडपाउ नियमणि यउ जागु॥          | १२         |
| पंच दिवस होसइ तारुन्तु । ऊडइ देह जिम मंदिर सुन्तु ।<br>जाणंतो विय जागाइ, दिक्खांता हुई होइ पयागाउ ।<br>वट्टहं संवलु नहु लयउ, श्रागइ जीव किसउ परिमागु ॥            | १३         |
| दिवसे मासे पूजइ कालु। जीउ न छूटइ विरघु न वालु।<br>छडउ पयाण्उ जीव तुहु, साजगु भितु बोलाबि वलेसइ।<br>धम्मु परतह संवल्ञो, जंता सरिसड तं जि व्रलेसइ॥                  | १४         |
| अरि जिय जइ बूक्किह ता बूक्कु । विल विल सीख कु दीसइ तूक्कू<br>वारि मसाणिहि चिय वलइ, कुडि दाउं ती गंधि न आवइ ।<br>पावकूव भिंतरि पडिड तिणि, जिणधम्मु कियड निव भावइ ॥ | १४         |
| जिम कुंभारिं घडियन भंडू। तिम माणुसु कारिमन करंडु। करतारह निप्पाइयन, ऋहु त्तरसन वाहिसयाइं। जिम पसुपालह खीरहरु, पुट्टिहिं लग्गन हिंडइ ताइं॥                         | १६         |
| देहा सरवर मिन्मिहिं कमलु। तिह वहसंच हुंसा धुरि धवलो।<br>कालु ममर उपरिं समुद्द, आज़्ख़ए रस गृंधु वि लेसइ।<br>अण्लूटइ नहु जिंच मर्ड, ख़ूटा उपर घरी न दीसइ॥          | <b>१</b> ७ |
| 7                                                                                                                                                                 |            |

| ( ९५ )                                                                                             |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| नयर पुक्क त्राया विणिजारा । जणिण समागु त्र्रारिहं परिवारा ।                                        |     |
| धम्म फयाण्डं ववहरहु, पावतणी भंडसाल निवारहु ।                                                       |     |
| जीवह लोहु समग्गलंड कुमारगि जगु श्रंतंड वारहु ॥                                                     | १५  |
| एगिंदिय रे जीव सुणिज्ञइ। वेइंदिय निव त्रासा किज्ञइ।                                                | •   |
| तेइंदिय निव संभलइ, चर्डारेंदिय महिमंडलि वासु।                                                      |     |
| पंचिदिय तुहुं करहिं दय, जिण्धिमिहि कज्जइ ब्रहिलासु॥                                                | 38  |
| धिमाहि गय घड तुरियहं घट्ट। भयभिभल कंचण कसवट्ट।                                                     |     |
| धिमाहि सज्जा गुणपवर, धिमाहि रज्ज रयण भंडार।                                                        |     |
| थम्मफलिण सुकलत्त घरि, वे पक्खसुद्ध सीलसिंगार ॥                                                     | २०  |
| धिमाहिं मुक्लसुक्ख पाविज्ञइ । धिममहि भवसंसार तरीजइ।                                                |     |
| धिमिहि धणु कणु संपडइं, धिमिहि कंचण श्राभरणाइं।                                                     |     |
| नालिय जीउ न जागाइ य, एहि धम्महं तए फलाइं ॥                                                         | २१  |
| धिमाहि संपज्जइ सिण्गारो । करि कंकण एकाविल हारु।                                                    |     |
| धिम्म पटोला पहिरिजहि, धिम्मिहि सालि दालि विड बोलु।                                                 |     |
| धिम्म फिलिए वितसा (क?) लियइं, धिम्मिहिं पानवीड तंत्रोलु ॥                                          | र्र |
| त्रारि जिय धम्मु इक्कु परिपाल्हु। नरयवारि किवाडइं तालहु।                                           |     |
| मगु चंचलु श्रविचलु वरहु, कोहु लोहु मय मोहु निवारहु।                                                | _   |
| पंचवाण कामहिं जिएहु जिम, सुह सिद्धिमग्गु तुम्हि पावहु।                                             | २३  |
| सिद्धिनामि सिद्धि वरसार । एकाएकिं कहह विचार ।                                                      |     |
| चउरासी लक्ख जोिश, जीवह जो घरलेसइ घाउ ।                                                             |     |
| श्रंतकालि संमरइ श्रंगि, कोइ तसु होइ हु दाहु।।                                                      | ર૪  |
| अरु जीवइं अस्संखइ मारइं। मारोमारि करइ मारावइ।                                                      |     |
| मुच्छाविय धरिएहि पडइ, जीउ विणासिवि जीतउ मानइ।                                                      | 714 |
| मच्छिगिलिग्गिलि पुगु वि पुगु, दुख सहइ ऊथितयइ पंनइ।।                                                | २४  |
| पन्नड जड जगु छन्नडं मंनडं । कूवहं संसारिहि उप्पंनडं ।                                              |     |
| पुन म सारिहि कलिजुगिहि, ढीलई जं लीजई ववहार ।                                                       | २६  |
| एकहं जीवहं कारिएए, सहसलक्ख जीवहं संहार ॥                                                           | 14  |
| वरिसा सं आऊषं लोए। असी वरिस नहु जीवह कों है। कुडी किल आसिगु भण्ड, दयारीजि नय नय अवतार ।            |     |
| कूडा काल श्रासिश मिण्ड, दयाराजि नय नय श्रवतार ।<br>धंमु चित्र पाडिलय पुरे, एका कालु कितिहि संचार ॥ | ર્હ |
| वस्त नावाच नवाचन द्वारा नास नास नासाद व ग्रंच ।                                                    |     |

| ( ९६ )                                                                                                                                                                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| माय भगोविगु विगाउ न कीजह। वहिगि भगिवि पावडगु न कीज<br>लहुड बड़ाई हा 'तिय मुक्की, लाज स समुद मरजाद।<br>घरघरिगिहिं वीया पियइं, पिय हत्थि थोवावइ पाय ।                   | इ <b>।</b><br>२५ |
| सासुव बहूव न चलगे लग्गइ। इह छाहइ पाडउगाइ मागइ।<br>ससुरा जिठ्ठह नवि टलइ, राजि करंती लाज न भावइ।<br>मेलावइ साजगा तगाइं, सिरि उग्घाडइ वाहिरि धावइ॥                       | <b></b> ₹8.      |
| मित्तिहि मुक्का मित्ताचारि । एकहि घरिएहिं हुइ रखवाला ।<br>जे साजण ते खेलत गिइं, गोती कूका गोताचारा ।<br>हाणि विधि वट्टावणाइं, विहुरिह वार करिहं नहु सारा ॥            | ३०               |
| किव त्रासिग कित्रांतर जाइ। एक समाण न दीसई कोइ।<br>के निर पाला परिभमिह, के गय तुरि चंडित सुखासिण।<br>केई नर कठा वहहि, के नर वइसिह रायसिंहासिण॥                         | ३१               |
| के नर सालि दालि भुंजता। घिय घलहलु मज्मे विलहंता।<br>के नर भूषा (खा) दूषि (खि) यहं दीसिहं परघरि कमुं करंता।<br>जीवता वि मुया गणिय, अच्छिहि वाहिरि भूमि रुलंता॥         | ।<br>३२          |
| के नर तंबोलु वि संभाणिहें। विविह भोय रमिणिहें सड माणिहि।<br>के वि अपुंनइं वप्पुडइं, अगु हुंतइ दोहला करंता।<br>दाणु न दिनड अनं भवि, ते नर परघर कंमु करंता।।            | ३३               |
| श्रासेवंता जीव न जाग्रहिं। श्रप्पहि श्रप्पाउ नहु परियाग्रहि।<br>चंचलु जीविउ धूय मरगा, विहि विद्धाता वस इउ सीसइ।<br>मूढ धम्मु परजालियइ, श्रजरु श्रमरु कलि कोइ ना दीसइ॥ | ₹₿               |
| नव निधान जसु हुंता वारि । सो बितराय गयड संसारि ।<br>बाहूबित बतवंत गड, धर्ण कर्ण जोयण करहु म गारहु ।<br>डुबंह घर पाणिड भरिड, पुह्विहि गयड सु हरिचंदु राड ॥             | ₹¥.              |
| गड द्सरश्च गड लक्खणु रामु । हिडइ धरड म कोइ संविसाड ।<br>बार बरिस वणु सेवियड, लंका राहवि किय संहारु ।<br>गइय स सीय महासइय, पिक्खाहु इंदियालु संसारु ॥                  | -<br>३६          |

| जसु घरि जसु पाणिड श्राणेई । फुल्लतरु जसु वणसइ देई ।<br>पवगु बुहारइ जसु ज्वहि, करइ तलारड चासुड माया ।                                                             | ব  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| खूटई सो रावगु गयड, जिगा गह बद्धा खाटहं पाए॥                                                                                                                      | ३७ |
| गड भरथेसरु चक्कधुरंधरु । जिगि श्रट्टावइ टविय जिगोसरु ।<br>मंधाता नलु सगरु गश्रो, गड कयरव-पंडव परिवारो ।<br>सेतुजा सिहरिहि चडेवि जिगि, जिग्गुसवग्ग कियड उद्घारु । | ३५ |
| जिणि रिण जरासिधु विदारिउ। श्राहि दाण्वु वलवंतउ मारिउ।<br>कंस केसि चाण्रु, जिणि ठवियउ नेमिकुमारु।<br>वारवई नयरिय घणिउ कहहि, सुहरि गोविहि मत्तारु॥                 | 38 |
| जिग्गु चडवीसमु वंदिड वीरु । कहिंह सु सेगिड साहस धीरु ।<br>जिग्गंसासण समुद्धरग्रु, विहलिय जण् वंदिय सद्धारु ।<br>रायग्गिह नयरियहं, बुद्धिमंतु गड श्रभयक्रमारु ॥   | ४० |
| पाउ पणासइ मुणिवर नामि । वयरसाभि तह गोयमसामि ।<br>सालिभइ संसारि गउ, मंगलकलस सुदरिसण सारो ।<br>थूलभद् सतवंतु गवो थिगु, थिगु यह संसारु श्रसारु ॥                    | ४१ |
| गड हलधरु संजमसण्गारः । गयसुकुमालु वि मेहकुमारः ।<br>जंबुसामि गण्हरु गयड, गड धन्नह ढंढण्ह कुमारः ।<br>जड चितिवि रे जीव तुहुं, करि जिणाधंसु इक्कु परिवारो ॥        | ४२ |
| जिणि संवचर महि अंगविड । अंबरि चंदिहि नामु लिहाविड ।<br>ऊरिणि की पिरिथिमि सयल, अणु पालिड जिगु धम्मु पवितु ।<br>उज्जेणीनयरी घणिड कह, अजरमकर विबकमदीतु ॥            | ४३ |
| गड त्रणहिलपुरि जेसलु राउ। जिणि उद्धरियलि पुहवि सयाउ।<br>कलिजुग कुमरनरिदु गड, जिणि सब जीवहं त्रभड दियाविउ।<br>उवएसिहि हेमसूरि गुरु, त्रहिणव 'कुमरविहारु' कराविउ॥  | 88 |
| इत्थंतिर जिया निसुगाहु भाविं। करहु धम्मु जिम मुच्चहु पाविं।<br>इहि संसारि समुद्दजिल, तरण तरंड सयल तित्थाइं।<br>वंदहु पूयहु भविय जण, जे तियलोह जियाभवणाइं।।       | ४४ |

| ( ९८ )                                                                                                                                                            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| श्रहावइ रिसहेसरु वंदहु । कोडि दिवालिय जिम चिरु नंदहु ।<br>सितुज्जहं सिहरिहिं चडिवि. श्रन्चउं साभिउ श्रादिजिणिदु ।<br>श्रावुइ परामु पढमजिगा, उम्मुलइ भवतरुवरकंदु ॥ | ४६         |
| उज्जिलि वंदहु नेमिकुमार । नव भव तिहुयिण तरिह संसार ।<br>ग्रंगाइय पण्मेहु जगा, श्रवलोयण सिहरि पिक्खेहू ।<br>विसम तुंग श्रंगर रयणा, वंदहु संवु पजुंनइ वेउ ॥         | જહ         |
| थुण्ड वीरु सच्चडरहं मंडग्णु । पावतिमिर दुहकंम विहंडग्णु ।<br>वंदड मोढेरानयरि, चडावल्लि पुरि वंदड देउ ।<br>जे दिट्टड ते वंदियड, विमलभावि दुइ करजोडि ॥              | ४=         |
| वाणारिस महुरह जिण्चंदु । थंभिण जाइवि नमहु जिणिंदु ।<br>संखेसिर चारोप पुरि, नागद्दहि फलवद्धि दुवारि ।<br>वंदहु साभिउ पासजिणु, जालउरा गिरि 'कुमरविहारु' ॥           | 38         |
| कास वि देह हडइ दालिहु। कासु वि तोडइ पावह कंहु।<br>कासु वि दे निम्मल नयण, खासु सासु खेयगु फेडेई।<br>जसु तूसइ पहु पासजिणु। तासु धरि नव निधान दरिसेइ॥                | ሂ၀         |
| वाला मंत्रि तण्ड् पाछोप्ड् । वेहल महिनंदन महिरोप्ड् ।<br>तसु सखहं कुलचंद् फलु, तसु कुलि आसाइतु अच्छंतु ।<br>तसु वलहिय पल्लोपवर, कवि आसिगु वहुगुण् संजुत् ॥        | <b>ዾ</b> የ |
| सा तउपरिया किव जालउरड । भाउसालि सुंमइ सीयलरड ।<br>आसीद वदोही वयण, किव आसिगु जालउरह आयउ ।<br>सहजिगपुरि पासहं भवणि, नवउ रासु इहु तिणि निप्पाइउ ।                    | ধ্र        |
| संवतु बारह सय सत्तावन्नइ। विक्कमकालि गयइ पडियुंनइ।<br>श्रासोयहं सिय सत्तमिहि, हत्थो हित्थं जिए निष्पायउ।<br>संतिसूरि पयभत्तयरियं, रयउ रासु भवियहं मणमोहणु॥        | ४३         |

### श्री नेमिनाथ रास

#### परिचय

इस रास के रचियता सुमितगि हैं जिनके जीवन का परिचय प्रारंभ में दिया जा चुका है। यहाँ पाठकों की सुविधा के लिए, इस रास का साराश संक्षेप में दिया जा रहा है।

प्रारंभ में किव श्रुतज्ञान रूपी रत्न से विभूषित सरस्वती देवी को प्रणाम करके नेमिनाथ का रास वर्णन करता है। सौरीपुर नाम का एक प्रसिद्ध नगर है जिसका वर्णन बृहस्यित भी नहीं कर सकते। इस सुरपुर के सहश नगरी के महाराज समुद्रविजय श्रौर उनकी रानी शिवादेवी थी। उस नवरूपा नवयौवना मृगनयनी रानी की कुित्त में संख का जीव देवलोक से चलकर कार्त्तिक कृष्णा द्वादशी को श्रवतीर्ण हुश्रा। नियत समय श्राने पर श्रावण श्रुक्ला पंचमी को रात्रि वेला में दसो दिशाश्रो को प्रकाशित करनेवाले सूर्य के सहश नेमिनाथ का जन्म हुश्रा।

जन्मकाल में ५६ दिक्कुमारियों ने रानी की परिचर्या की श्रीर चौसठ देवेंद्र श्रीर सुरगण मेकिगिरि पर एकितित हुए । इन्द्र ने शिवादेवी को श्रवस्वा-पिनी निद्रा में मग्न किया श्रीर श्री नेमिनाथ को मेकि शिखर पर छे जाकर श्रीमधेक करके माता के पास पुनः पहुँचा दिया। भगवान नेमिनाथ ने गर्मावस्था में श्री श्रिरिष्टनेमि का दर्शन किया था; श्रतः भगवान् का नाम भी श्रिरिष्टनेमि पड़ गया।

उस समय जरासध के त्रातंक से यादवगण सौरीपुर त्याग कर समुद्र तट पर चले गए त्रौर द्वारावती में रहने लगे। श्री कृष्ण के प्रताप से देवतात्रों ने द्वारावती नगरी को खूब समृद्ध बनाया।

नेमिकुमार श्रनुदिन विचरण करते हुए एक दिन कृष्ण की श्रायुधशाला मे गए श्रोर लीलावश उन्होंने उनका (कृष्ण का) शंख बजाया। शंखध्विन से त्रिभुवन क्षुब्ध हो गया। कृष्ण भी भयभीत होकर बलराम से पूछने लगे कि किसने मेरा शंख बजाया। लोगों ने जिनेश्वर का बल श्रसंख्य (श्रपरिमित) बताया तो कृष्ण ने भयेभीत होकर बलराम से कहा 'भाई, इस स्थान पर वास संभव नहीं, हाय! नेमिकुमार यह राज्य छे छेगा।' बलराम ने कहा 'मन में विश्वास करिए। परमेश्वर नेमिनाथ मोच्च सुख के श्राकाची हैं। जो मूर्ख राज्य-सुख की वाछा करता है वह निश्चय घोर नरक में पड़ता है। विषय-सुख नरक का द्वार है श्रीर संयम श्रनंत सुख का मंडार।' श्री कृष्ण ने एक दिन नेमिकुमार से कहा कि हम दोनों भाई वाहुयुद्ध द्वारा बल-परी ह्वा कर ले। नेमिकुमार ने उत्तर दिया—"हे जनार्दन, युद्ध स्थर्थ है। मैं श्रपना हाथ पसारता हूँ, श्राप इसे झका दें। श्री कृष्ण नेमिनाथ की भुजाश्रो पर वंदर के समान झलते रहे, पर भगवान नेमिनाथ का हाथ तिलमात्र भी न झका सके। कृष्ण मन में जुव्ध होते हुए भी भगवान के वल की प्रशंसा करने लगे। वह बोले—'मै धन्य हूँ कि मेरे भाई में इतना वल है।'

(एकबार) यादवों ने महाराज समुद्रविजय के संतोध के लिए नेमिकुमार के विवाह का प्रसंग उठाया। श्री कृष्ण ने भी भगवान नेमिकुमार से किसी सुंदर वाला के साथ विवाह करने का अनुरोध किया। इस वार भगवान के मौन धारण करने से उनकी सम्मित जान उग्रसेन की अति लावण्यमयी कन्या राजिमती के साथ उनका सगाई कर दी गई। जब विवाह के लिए बरात गई और वरातियों के सत्कार के लिए लाये गये अनेक पशु-पित्यों का करण-क्रांदन नेमिनाथ को सुनाई पड़ा तो उन्होंने अपना रथ विना व्याह किये ही लौटा लिया। उन्हें घोर वैराग्य हो गया और उन्होंने ३०० वर्ष तक कुमार अवस्था मे रहकर एक सहस्र राजाओं के साथ संसार का त्याग किया। पालकी में वैठकर आवण श्री छठ को वे गिरनार पर्वत पर पहुँचे और प्रत्रित हो गये।

राजिमती ने श्राराध्यदेव नेमिकुमार के प्रव्रजन का समाचार सुनकर मन में विचार किया कि इस ससार को धिकार है। जो देवता सुररमियों को भी दुर्लभ हैं वे मुक्त मुग्धा के साथ प्रण्य कैसे स्वीकार करते। वे मुझे भले ही छोड़ जाएँ पर मैं तो सदा उनके चरणों का श्रनुसर्ण करूँगी।

भगवान नेमिनाथ ने द्वारका में पर्यटन करते हुए परमान्न से पारण किया और ५४ दिन के उपरांत आसौज (आहिवन) अमावस्या को केवल ज्ञान की प्राप्ति की। राजिमती ने भगवान से दीन्ना ग्रहण कर ली और नेमिकुमार से पूर्व ही वह सिद्धि प्राप्ति की अधिकारिणी वन गई। भगवान नेमिनाथ का निर्वाण आषाढ़ शुक्ला अष्टमी को हो गया।

श्रंत मे किव श्रपने का जिनपति सूरि का शिष्य संबोधित कर मंगल कामना करता है कि शासनदेवी श्रंवा इस नेमिनाथ का रास देने वालों का विष्न शीघ दूर करे।

## श्रीं नेमिनाथ रास

### श्री सुमीतगणि कृत

(

पणमवि सरसइ देवी सुय रयण विभूसिय। पभणिसु नेमि सुरासो जण निसुणु तूसिय॥१॥

### ध्यउ

श्रातथ पसिद्धु नयरि सोरियपुरु, जंवन्नेवि न सक्कइ सुरगुरु। जिहं पंडुर, रेहिं जिए। मंदिर, नावइ हिमिगिरि कूड़ समुद्धर ॥ २ ॥ हउं सक्खा जिए जम्मए। भूमी, तुहु पुर्गु। जिनवर चवएएए दूमी। इया हसइव जं पवर्गुद्धय मिसि सुरपुरि निव्भय उव्भय भूय ॥ ३ ॥ तिहं नरव्इ वइरिहि श्रवराउ, नामि समुद्द विजउ विक्खाउ। दस दसार जो पढम दसारू, जायव छल सयलह विजु सारू॥ ४ ॥ तस्सय नवरूवा नव जुव्वए, नव गुए। पुन्निविणिय गयव्वए। राणी इयिए यर सम वयारी सिवदेवित्ति हरिए। बहु नयए। ॥ ४ ॥

रायह तीइ पियाए विसयइं सेवंतह। श्रइगड कित्तिड कालो जिम्ब सग्गि सुरिंदह॥६॥

संखजीव अहदेड चिवतु अवराइय कपाउ पिवतु । कित्य किराह दुवालिस कुच्छिहिं, उपपन्नड सिवदेविमयच्छिहि ॥ ७ ॥ ते सापिच्छिवि चडदस सुमिरगाइं, हठ्ठ तुठ्ठ डिठिवि पिड पभगाइ । सामिय सुगिमइ सुमिरगा दिठ्ठ, चडदस सुंदर गुगिहिं विसिठ्ठ ॥ ५ ॥ राड भगाइ तुह सुंदरि नंदगु, होसइ जगामगा नयगा गांदगु । इय भिगया सा पभगाइ राइगी, इय महु होस्यड तुडम पसाइगा ॥ ६ ॥ अह सावगासिय पंचिम रितिहि, सुहतिहि सुह नक्खत्त मुहुत्तिहिं । दस दिसि डेजों अंतड कंतिहि, रिव जिंव तमहरु भुवगा भरतिहि ॥ १० ॥

> तिहि नाि्एहि संजुत्तो जं जिएवरु जाय । मायर पियरह ताम्व मिए हिरसु न माय ॥ ११॥

तिक्खिणि दिसि कुमारिय छपन्ना, सई कम्मु निम्मविह सुपन्ना। ताम्विह जाणिवि हरि चउसिंह, करि समुद्द निम्मल तरिदृष्टि॥ १२॥

ते गयमण सम वेगिं सुगिरि सिहरूपरि। जाइ निमिवि जिग्ए माया सहरिसु जंपइ हरि॥ १३॥ धन्न पुन्न सुकयत्थिय सामिणि, तुह जीविड सहलड सिव गामिणि।

धन्न पुत्र सुक्रयात्यय सामिन्। पुरु जायि सहले सिय गामिन्। जीइ उत्ररि धरियंड गुण गामिन्।, तित्थु नाहु तिहुयण चूडामिण ॥ १४॥

> देवि नमुत्थु महिए तुह तिहुयण लिच्छिहिं। जगभूषण उपम्रो जिण्यक जसु कुच्छिहि॥ १४॥

### ध्यउ

जिम्ब निसि सोहइ पूनिमयं का, जिम्ब सरिस रेहइ कमलंका। रयणायर घर रयणिहि जेम्ब, तुहु जिण्विर किर सोहिस तेम्ब ॥ १६॥

> श्रह श्रवसोयिए देवी देविहिं देविंदु। मेरु गिरम्मि रम्भी गड गहिय जिएंदु॥ १७॥

### धूत्रउ

तिहं श्रइ पंडुकं बल सिल उप्परि, चउसिट्टिवि हरिगिरि जिएवर धरि।
भूरि भित्त भर निब्भर भाविगा, पक्खालिहं पहु सहुनिय पाविगा॥ १८॥
सुवसम कुसुम माल समलंकिड, वर विलेव किलयड श्रकलंकिड।
कप्पदुम्सु विहिक संकिप्पड, देवि दिगाजिगा जगागि समप्पिड।। १६॥

गन्भत्थह जग्रणीए मिण रिट्टह नेमि।
दिट्ट त किंड नामु जिग्रवरु रिट्टनेमि॥२०॥
सो सोहाग निहागु जिग्रेसरु रुवरेह जिय मयग्र मुग्रीसरु।
सुरगिरि कंदरि चयंड जेम्च बद्धह नेमि सुहंसुही तेम्ब॥२१॥
तिहं जिकालि राया जरसिंधु, तसु भय जायव गय सिव सिन्धु।
बारवई धग्र किंगिहं सिमिद्धि, कग्रह पुन्नि देविहं किर रिद्धि॥२२॥
तिहं वसंति जायव कुल कोड़िहं हसिहं रमिहं कीलिहं चिड़ घोडिहं।
सम्गपुरी इन्दुव सब कालु, गयंड न जाग्रह कितिंड कालू॥२३॥

नेमिकुमरु अन दियहिं रमंतड, गडहरि आडह साल भमंतड। संखु लेवि लीलइ वाएई, संख सिंद तिहुयण खोमेई॥ २४॥ तंसुणि पभणइ कण्हो किण वायड संखु। भणिड जणेण नरिंदो जिण वलुज असंखु॥ २४॥

### धूवङ

तो भयभी उ भण्इ हिर रामह भाउ निहय वासु इह टावह।
लेसइ नेभिकुमरू तह रज्जू, हाहा हियइ धसक इ अज्जु॥ २६॥
जसु वालस्तिव जस उं महावलु, कि तिय िमतु तासु इहु महवलु।
राम भण्इ मन करइ विसाऊ, रज्जु न लेस इतुह कि भाउ॥ २७॥
इहु संसाक विरत्तु जिऐसरू, मुक्ख सुक्ख कंखिउ परमेसक।
रज्जु सुक्ख करि मुद्धु जुवंछइ, घोर नरइ सो निवड़ हिन्छइ॥ २८॥
पुण्वि भण्इ हिर रामह अग्गइ, बंधव गय इह पुह्वि समग्गइ।
अतुल परिकमु नेमिकुमारू, लेसइ रज्जु न किण्इ सहारू॥ २६॥
रामु जण्दस्णु पिह्बोहेई कुग्गइ कारण रज्जु कु लेई।
मुद्ध जु बुद्धिवंतु कुवि होइ, अभिउ सुलहि किम्ब विसु भक्खेइ॥ ३०॥
तो निस्संकु हुअउ गोविंदू, भुंजइ भोग सुहइं सच्छंदू।
नेमिकुमारू विनिमेड सुरिंदिहं, रमइ जिहच्छइ हिल गोविंदिहि॥ ३१॥
अन्न दियहि जायविहि मिलेवि, भिण्ड कुमरू पिड़बंधु कदेवि।
परिणिकुमार मर्णोरबह पूरि पियरह जिम हुइ सुक्खु सरीरि॥ ३२॥

बुल्लइ नेमिकुमारो मिल्लिह असगाहू। कराह माय पिय तुम्हि इड भिएउ न साहू॥ ३३॥

### ध्वउ

विसय सुक्खु किह नरय दुवारू, किह अनंत सुहु संजम मारु।
भलड बुरड जाणंतु विचारइ, कागिणि कारणि फोडि कु हारइ।। ३४॥
पुरण भणइ हरिगाह करेवी, नेमिकुमारह पय लगोवी।
सामिय इक्कु पसाड करिजड, बालिय काविसक्व परणिजड ।। ३५॥

जिग्रु बोज्मु जग्रियन जंपइ, हिर जाग्रिज हुं मिन्न संपइ। क्रिया सहोसइ धिन्निय नारी, जा अग्रुहिरिसइ नेमिकुमारि॥ ३६॥ हू जाग्रुड मई अच्छइ बाली, राममई बहु गुग्रिहिं विसाली। उग्गसेग्रा रायं गिह जाइय, रूब मुहाग खाग्रि विक्खाइय॥ ३०॥ जसु धग्रुकेस कलावु लुलंतड, नीलु किरग्र जालुव्व फुरंतड। दीसइ दीहर नयग्र सहंती, नं निलुप्पल लील हसंति॥ ३८॥ वयग्रु कमलु नं छग्र सिस मंडग्रु, दिक्खिव मुल्लइ धूआ खंडलु। मण्हरू धग्रहरू मग्रु मोहेइ, कंचन कलसह लीह न देई॥ ३६॥ सरल बाहु लय कंति विगिज्जिय, नं चंपय लयगयविग्र लिज्जय। जसु सरूवु पत्तिग्र उत्तासिय नरइ गइयस कत्थ विनासिय॥ ४०॥ इय विग्रवग्र किरह सा बाल वराविय। नेमिकुमारह देसि (जुपितथय) जायव मेलाविय॥ ४१॥

### धूबउ

तुष्ठ रायमई कहिव न माई हलफल घरि हिंडई धाई। हउं पर धन्न इक सुकयित्थय नेमि कुमारह रेसि जु पित्थय॥ ४२॥ ए सुमिगोवि मगोरह नासी, जं महु नेमि कुमरु वरु होसी। नेमि कुमरु पुगु जागिवि समऊ, लोगंतिय पिड़ बोहिड अमऊ॥ ४३॥ तिन्नि बरिस सय रहि कुमरितिह, संवच्छरु जडं देविगु दत्तिहि। राय सहस परिवुडु गुग् गुढड, उत्तर कुरु सिवयहि आरूढड॥ ४४॥

> उज्जल सिहरि चडेवि विज्ञिवि सावज्जइ। सावगा सिय छट्टी ए पवज्ज पवज्जइ॥४४॥

तं निसुणे विणु रायमई चितइ, धिगु 'धिगु एहु संसाक ।
निच्छय जाणिड हेव मइं न परणइ नेमि कुमार ।। ४६ ॥
जो विहुयण रूपिण करि घडियडं, जं वज्नंतु कुरुवि लडखडिड ।
सुर रमणी हिव जो किर दुल्लुहु, सो किम्ब हुइ महु मुद्धिय वल्लहु ॥ ४७ ॥
पुणरवि चितइ रायमई जइ हडं नेमिकुमारिण मुकि ।
तुवि तमु अज्जवि पयसरणु इहु मिण निच्छड लोयणु थिनक ॥ ४८ ॥
अह जिण्वर बारवइ ममेणह परमन्निण पाराविय संतह ।
दिण चडपन्नह अति असो अह मावस केवलु हुयड असोयह ॥ ४६ ॥

तो मुण साहुणि सावय साविय, गुणमणि रोहण जिणमय भाविय। इहु पहुचड विहु तित्थु पवित्तड, नाग चरण दंसिणिहि पवित्तड ॥ ४०॥ रायमई पहु पाय नमेविणु नेमि पासि पवज्ञ लहेविणु। परम महासई सील समिद्धिय नेमिकुमारह पहिलडं सिद्धिय॥ ४१॥ नेमि जिणुवि भवियणु पिंडवोहिवि, सूरुं जेम्व मिह मंडलु सोहिवि। आसाढहंमि सुद्धि मुणिसरू, संपत्तड सिद्धिहं परमेसरू॥ ४२॥ सिरि जिणवइ गुरू सीसिंइ इहु मण हर मासु। नेमिकुमारह रहड गणि सुमइण रासु॥ ४३॥ सासण देवी अंबाई इहु रासु दियंतह। विग्धु हरड सिग्धू संघह गुणवंतह॥ ४४॥

इति श्री नेमिकुमार रासक। पंडित सुमित गणि विरचितः॥

## रेवंतगिरिरास

#### परिचय

किव विजयसेन सूरि कहते हैं कि मैं परमेश्वर तीर्थेश्वर को प्रणाम कर श्रीर श्रंबिका देवी को स्मरण करके रेवंतगिरिरास का वर्णन करूँगा। पश्चिम दिशा में मनोहर देव-भूमि के समान सुंदर गाँव, पुर, बन, सरिता, तालाक श्रादि से सुशोभित सोरठ देश है। वहाँ मरकत-मिण के मुकुट के समान शोभायमान रेवत गिरि (गिरिनार) शोभा देता है जहाँ निर्मल यादव कुल के तिलक के समान स्वामी नेमि कुमार का निवास है।

गुर्जर घरा की घुरी रूप धोलका मे वीर धवलदेव के राज्य में पोरवाड़ कुल के मंडन और आसाराज के नंदन वरमंत्री वस्तुपाल और तेजपाल दों भाई थे। आचार्य विजयसेन सूरि का उपदेश पाकर दोनो नररत्नों ने धर्म में हड़भाव धारण किया। तेजपाल ने गिरनार की तलहटी में प्याऊ, गृह एवं उपवन से सुसज्जित तेजलपुर वसाया। उसने इस नगर के आसाराज विहार में अपनी माता के नाम पर कुमर सरोवर निर्मित कराया।

गिरनार के द्वार पर स्वर्णरेखा नदी के तीर एक विशाल वनराजि थी जिसमें अगुण, अंजन, आम्बली, अगर, अशोक, कडाह, कदम्ब, कदली, बकुल वड, सहकार, सागवान इत्यादि अनेक प्रकार के वृत्त लहरा रहे थे। वहां घोर वर्षाकाल में वरमंत्री वस्तुपाल ने संघ की कठिन यात्रा बुलाकर एकत्र की और मानसहित वापस भेजा।

द्वितीय कडवक मे गुर्जर देश के भूगल कुमारपाल का वर्णन है जिसने श्रीमाल कुंड में उत्पन्न श्रॉबड़ को सोरठ का दंडनायक नियुक्त किया। दडनायक ने गिरनार पर विशाल सोपान-पंक्ति बनवाई। सोपान द्वारा ज्यो-ज्यो भक्त गिरनार के शिखर पर चढ़ता जाता है त्यो-त्यो सासारिक वासनात्रों से दूर हटता जाता है। ज्यो-ज्यो उसके श्रंगो पर निर्भर का जल वहता है त्यो-त्यो कलियुग का मल घटता जाता है। श्रव किव गिरनार के शिखर का वर्णन करता है। मेघजाल एवं निर्भर से रमणीय यह शिखर भ्रमर श्रथवा कज्जल सम स्यामल है। यहाँ विविध धातुश्रों से सुवर्णमय मेदिनो जाज्वल्यमान हो रही है श्रौर दिव्य श्रौषधियाँ (वनस्पतियाँ) प्रकाशमान हैं। विविध पुष्पों से परिपूर्ण भूमि दसो दिशाश्रों में तारामंडल

के समान दीख पड़ती है। यहां प्रफुछ लवली कुसुमदल से प्रकाशित, सुरमहिला (ग्रप्सरा) समूह के लिलत चरणतल से ताड़ित, गिलत स्थल कमल के मकरंद जल से कोमल, विपुल व्यामल शिलाउट शोमित हैं। वहाँ मनोहर गहन वन में किन्नर किलकारी करते हुए हॅसते हैं श्रौर नेमिजिनेश्वर का गीत गाते हैं। जिस भूमि के ऊपर स्वामों नेमिकुमार का पदपंकज पड़ा हुश्रा है वह भूमि धन्य है। इस पित्रत्र भूमि का दर्शन उन्हीं को होता है जो श्रन्न एवं स्वर्ण के दान से कर्म की श्रन्थ च्या कर डालते हैं।

गुर्जर धरा में श्रमरेश्वर जैसे श्री जयसिंहदेव ने सोरठ के राव खंगार को पराजित कर वहां का दंडनायक साजन को बनाया। उसने नेमिजिनेन्द्र का श्रीमनव भवन बनवाया।

उत्तर दिशा में कश्मीर देश है। वहाँ से नेमिकुमार के दर्शनार्थ ग्राजित ग्राँर रत्न नामक दो बंधु संघाधिय होकर ग्राए। उन्होंने कलश भर कर ज्योंही नेमिप्रतिमा को स्नान कराया त्यां ही प्रतिमा गल गई। दोनों भाइयों को परम संताप हुन्ना ग्राँर उन्होंने ग्राहार-त्याग का नियम ग्रहण किया। इक्कीस ग्रनशन के उपरात ग्रम्बिका देवी ग्राईं। उन्होंने मिणिमय नेमि-प्रतिमा प्रदान कर देवस्थापन की ग्राज्ञा दी। दोनों भाइयों ने पश्चिम दिशा में एक भवन का निर्माण किया ग्राँर इस प्रकार ग्रपने जन्म-जन्मातर के दुखों को विनष्ट कर डाला।

इस शिखर पर मंत्रिवर वस्तुपाल ने ऋपमेश्वर का मंदिर बनवाया श्रौर विशाल इंद्र मंडप का देपाल मंत्री ने उद्धार कराया। यहां गयंदम कुंड, गगन गंगा, सहस्राराम श्राम्रवन श्रत्यंत शोभायमान हैं। यहाँ श्रम्त्रिका देवी का रमणीय स्थान है। जो जन श्रवलोकन शिखर, दयामकुमार, प्रद्युम्न श्रष्टापद नंदीश्वर का दर्शन करता है उसको रेवंत शिखर के दर्शन का फल प्राप्त होता है। किव कहता है कि ग्रहगण में सूर्य का एवं पर्वतों में मेकिगिरि का जो स्थान है वही स्थान त्रिभुवन के तीथों मे रेवंतिगिरि का है। जो मक्त नेमिजिनेश्वर के उत्तम मंदिर में धवल ध्वज, चमर, मंगल-प्रदीप, तिलक, मुकुट, हार, छुत्र श्रादि प्रदान करते हैं वे इस संसार के भोग मांग कर दूसरे जन्म में तीर्थेश्वर श्री का पद प्राप्त करते हैं।

इसके उपरात इस गिरि के दर्शन की महिमा का वर्णन है। जो लोग विजयसेन सूरि का रचा हुन्ना यह रास रंग से रमते हैं उनके ऊपर नेमिजिन प्रसन्न होते हैं। उनके मन की इच्छायें त्राम्बिका पूर्ण करती हैं।

## रेवंतगिरि-रासु

### विजयसेन सूरिकृत सं० १२८७

## प्रथमं कडवम्

| परमेसर-तित्थेसरह, पय-पंकय पणमेवि ।                                                        | 0            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| भिश्य रासु-रेवतिगरे, श्रंविक-दिवि सुमरेवि ॥                                               | १            |
| गामागर-पुर-वण-गहण-, सरि-सरवरि सु-पएसु।                                                    | _            |
| देव-भूमि दिसि-पच्छिमह, मणहरु सोरठ-देसु॥                                                   | २            |
| जिएा (जएा ) तहि मंडल-मंडएऊ, मर्गय-मज्ड-मंहतु ।                                            | _            |
| निम्मल-सामल-सिहर-भरे, रेहइ गिरि रेवंतु ॥                                                  | ३            |
| तसु-सिरि सामिच सामलंड, सोहग-सुंदर-सारः।                                                   |              |
| जाइव निम्मल-कुल-तिलंड, निवसइ नेमि-कुमारु।।                                                | 8            |
| तसु मुह-दंसगु दस-दिसि वि, देस-देसंतरु संघ।                                                | ſ            |
| त्रावइ भाव-रसाल-भण, उहलि (?) रंग-तरंग।।                                                   | . <b>X</b> _ |
| पोरुयाड-कुल-मंडण्ड, नंद्गु श्रासाराय ।                                                    |              |
| वस्तुपाल वर-मंति तहिं, तेजपालु दुइ भाय ॥                                                  | ફ            |
| गुरजर-धर धुरि धवलिक (१), वीरधवलदेव-राजि।                                                  |              |
| विहु बंधवि अवयारिड, सू ( स ) मु दूसम-मािम ॥                                               | ૭            |
| नायल-गच्छह मंडगाउ, विजयसेगा-सूरिराउ।                                                      |              |
| उवएसिहि बिहु नर-पवरे, धिम्म धरिं दिंदु भाउ॥                                               | 5            |
| तेजपालि गिरनार-तले, तेजलपुरु निय-नामि ।                                                   |              |
| कारिड गढ-मढ-पव-पवरु, मण्हरु धरि श्रारामि ॥                                                | 3            |
| तहि पु-रि सोहिउ पास-जिणु, श्रासाराय-विहार ।                                               |              |
| निम्मिड नामिहि निज-जण्णि, कुमर-सरोबरू फारु ॥                                              | १०           |
| _                                                                                         |              |
| तिह नयरह पूरव-दिसिहि, उत्रसेण-गढ-दुग्गु ।<br>श्रादिजिणेसर-पमुह-निण-, मंदिरि भरिड समग्गु ॥ | ११           |
| आयाजसलर-पसुरुगणस्नु-माद्रार मार्ड समग्रु ॥                                                | , ,          |

| वाहिरि-गढ दाहिण-दिसिहि, चडिरड-वेहि विसालु ।         |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| लाडुकलह (?) हिय-श्रोरडीय, तिड पसु-टाइ (?) करालु॥    | १र |
| तिह नयरह उत्तर-दिसिहि, साल-थंभ-संभार ।              | •  |
| मंडग्-महि-मंडल-सयल, मंडप दसह उसार ॥                 | १३ |
| जोइंड जोइंड भविय ( य ) ए, पेमिं गिरिहि दुयारि ।     |    |
| दामोदरु हरि पंचमड, सुवन्नरेह-नइ-पारि॥               | १४ |
| त्रगुण (१) श्रंजण श्रंविलीय, श्रंवाडय श्रंकुल्लु।   |    |
| उंत्ररु श्रंवरु श्रामलीय, श्रगरु श्रसोय श्रह्ल्लु ॥ | १४ |
| करवर करपट करुणतर (?), करवंदी करवीर।                 |    |
| कुडा कडाह कयंव कड करव कदित कंपीर ॥                  | १६ |
| वेयलु वंजलु वजल वडो, वेडस वरण विडंग।                |    |
| वासंती वीरिणि विरह, वंसियालि वण वंग ॥               | १७ |
| सींसिम सिवलि सिर (स) सिम, सिंधुवारि सिरखंड।         |    |
| सरल सार साहार सय, सागु सिगु (?) सिग् दंड ॥          | १≒ |
| पल्लव-फुल्ल-फलुल्लिसिय, रेहइ ताहि (?) वणराइ।        |    |
| तिह उज्जिल-तिल धिम्मयह, उल्लटु श्रंगि न माइ ॥       | १९ |
| वोलावी संवह तणीय कालमेघन्तर-पंथि (?)।               |    |
| मेल्हविय (१) तहिं दिढ धर्माय, वस्तपाल वर-मंति ॥     | ŚΦ |

### द्वितीयं कडवम्

दु (ह) विहि गुज्जर-देसे रिज-राय-विहंडणु, कुमरपालु भूपालु जिण्-सासण्-मंडणु ॥ तेण संठाविद्यो सुरठ-दंडाहिवो, श्रंबद्यो सिरे-सिरिमाल-कुल-संभवो ॥ पाज सुविसाल तिणि निठय (१) श्रंतरे धवल पुगु परव मराविय ॥ धनु सु धवलह भाउ जिणि (१) पाग पयासिय, वार-विसोतर-वरसे जसु जिस दिसि वासिय

Ş

जिम जिम चडइ ति कडिए गिरनारह, तिम तिम ऊडइं जए भवएसंसारह।। जिम जिम सेउ-जलु श्रीग पालाट ए, तिम तिम किलमलु (?) सयलु श्रोहट्ट ए।। जिम जिम वायइ वाउं तिह निज्मर-सीयलु, तिम तिम भव दुह दाहो तरकिए तुट्टइ निचलु

कोइल-कलयलो मोर-केकारवो, सुंमए महुयरमहुरु गुंजारवो।। पाज चंडतह सावयालोयणी, लाखारामु (?) दिसि दीसए दाहिणी॥ जलद्-जाल-वंवाले नीभरणि रमाउलु, रेहइ उज्जिल-सिहरु अलि-कज्जल-सामलु॥

ર

४

义

ફ

वहल-वुहु (१) धातु-रस-भेउग्गी, जत्थ उलदलइ सोवन्नमइ मेउग्गी ॥ जत्थ दिप्पंति दिवोसही सुंदरा, गुहिर वर गरुय गंभीर गिरि-कंदरा ॥ जाइ-कुदुं-विहसन्तो जं कुसुमिहि संकुलु, दीसइ दस-दिसि दिवसो किरि तारा-मंडलु ॥

मिलिय-नवलवित-दल कुसुम-भलहािलया, लिवय-सुरमहिवलय-चलण्-तल-तािलया ॥ गिलिय-थलकमल-मथ्यंद्-जल-कोमला, विडल सिल-वृष्ट सोहंति तिह संमला ॥ मणहर-घण वण्-गह्यो रसिर-हिसय-किनरा, गेड सुहुरु गायतो सिरि-नेमि-जियोसरा ॥

जत्थ सिरि-नेमि-जिग्जु अच्छप अच्छरा, असुर-सुर-उरग-किंनरय-विज्ञाहरा ॥ मडड-मणि-किरण-पिंजरिय-गिरि-सेहरा, इरिस आवंति बहु-भित्त-भर-निव्भरा ॥ सामिय-नेमि-कुमार-पय-पंकय-लंबिड, धर-धूल विजिण धन्न मन पूरइ वंछिड (१)

जो भव कोडाकोडि्ड (?) त्रानु सोवन्नु धगु दागु जड दिज्जए॥ सेवड जड-कम्मघग्र-गंठि जड तिज्जए, तड (?) डिजंतसिहरू पाविज्जए॥ जम्मगु जोव जाविय तसु तिह कयत्थू जे नर डिजंत-सिहरू पेरकइ वरितत्थू श्रासि गुरजर-धरय (१) जेग श्रमरेसरू, सिरि-जयसिध-देउ (१) पवर-पुह्वीसरु ॥ हण्यि सोर्ड तिणि राड खंगारड, ठिवड साजग् (ड) दंडाहिवं सारड ॥ श्रहिण्युनेमि-जिणिद तिणिभवगु कराविड, निम्मलु चंद्रु विबे निय-नाडं लिहाविड ॥

थोर-विरकंभ वायं भ-रमाउलं, लिलय-पुत्तितय कलस-कुल-संकुलं ॥ मंडपु दंड घगु तुंगतर तोरणं, धविलय विष्म रूणभणिरि किंकणि-घणं ॥ इक्कारसय सहीउ पंचासीय वच्छिरि, नेमि भुयणु उद्धरिउ साजणि नर-सेहिरि ॥

3

मालव-मंडल-गुह-मुह-मंडग्णु-भावड-साहु दालिधु खंडग्णु ॥ श्रामलसार सोवन्नु तिथि कारिड, किरि गयग्गग्ण-सूरु श्रवयारिड ॥ श्रवर-सिहर-वर कलस भलहलइ मणोहर, नेमि-भुयणि तिथि दिष्टुइ दुह गलइ निरंतर ॥

## तृतीयं कडवम्

दिसि उत्तर कसमीर-देसु नेमिहि उम्माहिय,
आजिउ रतन दुइ बंध गरुय संपाहिव आविय।
हरसविसण घण-कलस भिरवि ति (ह) न्हवणु करंतह,
गिलउ लेवसु नेमि-विंबु जलधार पडंतह
संघाहिवु संघेण सिहेउ निय मिण संत्रविड,
हा हा धिगु धिगु मह विमलकुलगंजिणु आविउ
सामिय-सामल-धीर-चरण मह सरिण भवंतिर,
इम परिहरि आहार नियमु लइउ संघ-धुरंधिर

एकवीसि उपवासि तासु श्रंविक-दिवि श्राविय, पमण्ड सपसन्न दिव जयजय सदाविय उट्टेविणु सिरि-नेमि-विबुतुलिड (१) तुरंतड, पच्छलु मन जोएसि वच्छ तुं भविण वलंतड ॥ ण्डिवि श्रंवि (क-देवि) कंचण-वलाण्ड, (सिरि नेमि) विबु मण्णिमड तिह श्राण्ड ॥ पढम भविण देहलिहि देड छुडिपुडि श्रारोविड, संघाविहि हरिसेण तम दिसि पच्छलु जोइड ॥

ठिउ निचल देहिलिहि देवु सिरि-नेमि-कुमारो,
कुसुम-वुट्ठिमिल्हेवि देवि किउ जइजइकारो
वइसाही-पुंनिमह पुंनवित्या जिग्रु थिपिउ,
पिच्छम दिसि निम्मविड भवग्रु भव दुह तर किपउ।
न्हवण-विलेवण-तणीय वंछ भवियण-जण पूरिय,
संघाहिव सिरि-श्रजितु रतनु निय-देसि पराइय॥
सयल विपत्ति किल-कालि-काल-कलुसे जाणिव छाहिउ,
भलहंलित मिण-विंब-कंति श्रंबि कुरं श्राइय॥

R

समुद्दिवजय-सिवदेवि-पुत्तु जायव कुल-मंडगु जरासिंध-दल मलगु मयगु मयग्ग-भड-माग्ग-विहंडगु । राइमइ-मग्ग हरगु रमगुसिव—रमिग् मग्गोहरु, पुनवंत पग्गमंति नेमि-जिगु सोहग—सुंद्रु । वस्तपालि वरमंति भूयगु कारिज रिसहेसरु; श्रहावय-संमेयसिहर-वरमंडपु मग्गहरु । कजि जक्खु मरुदेवि दुह वितुंगु पासाइज, धिम्मय सिरु धूगंति देव वितिव (१) पलोइज । तेजपालि निम्मविज तत्थ तिहुयग्य-जग्ग-रंजगु कल्याग्यज-तज-तुंगु-भुयगु लंघिज-गयग्गंगगु । दीसइ दिसि दिसि छुंडि कुंडि नीमरग् जमाला, इद्रमंडपु देपालि मंत्रि उद्धरिज विसालो । श्रइरावण्-गयराय-पाय-मुद्दा-समटंकिज,

१. पाठा०-जरकु ।

दिठ्ठु गयंदमु (१) कुंड विमलु निज्मर-समलंकित ।
गउणगंग जं सयल-तित्थ-श्रवयारु भणिज्जइ,
पक्खा लिवि तिह श्रंगु दुक्ख जल-अंजलि दिज्जइ ।
सिदुवार-मंदार-कुरवकं (१) कुंदिहि सुंदरु;
जाइ-जूह-सयवित-विनिप्रकलेहि (१) निरंतरु ।।
दिठ्ठ य छत्रसिल-कडणि अंववण सहसारामु,
नेमि-जिणेसर-दिक्ख नाण-निव्वाणहठामु ।।

388

## चतुर्थ कडवम्

| (गिरि) गरुया (ए) सिहरि चडेवि, अंव-जंवाहिं वंत्रालिउं ए।<br>संमिणि (१) (णि) ए श्रंविकदेवि, देउलु दीठु रम्माउलं ए॥  | १ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| वज्जइ एताल कंसाल. वज्जइ मदल गुहिर-सर ।<br>रंगिहि नचइ वाल, पेखिवि श्रंविक-मुह कमलु ॥                               | २ |
| सुभ-कर एक ठविउ उछंगि, विभकरो नंद्गु पासिक (?) ए।<br>सोहइ एऊजिलि-सिंगि, सामिणि सीह सिघासणी ए॥                      | ३ |
| दावइ ए दुक्खहं <sup>४</sup> भंगु, पुरइ ए वंछिड भवियजण ।<br>रक्खइ <sup>५</sup> ए डविहु संघु सामिणि सीह-सिघासणी ए ॥ | 8 |
| दस दिसि ए नेमि-कुमारि, श्रारोही श्रवलोइ ( य ) उं ए ।<br>दीजइ ए तहि गिरनारि, गयणांगगु ( ? ) श्रवलोण-सिहरो ॥        | ሂ |
| पहिलइ ए सांव-कुमारु, वीजइ सिहरि पञ्जून पुण्।<br>पण्मइं ए पामइं पारु, भवियण् भीसण्-भव-भमण्॥                        | ૬ |
| टामि (हि) ए टामि (रयण्) सोवन्न विंवं जिर्णेसर तहिं टविय।<br>पण्मइ ए ते नर धन्न, जे न किल-कािल मल-मयिलय ए॥         | હ |

१. पाठा ॰ परका । २. पाठा ॰ दुरक । ३. पाठा ॰ दिरक ।

४. पाठा० दुरकहं। ५. पाठा० ररकइ।

| जं फलु ए सिहर-समेय, श्रठठावय-नंदीसरिहि ।                |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| तं फलु ए भवि पामेइ, पेखेविग्रा रेवंत-सिहरो ॥            | 5  |
| गह-गण-ए माहि (?) जिम भागाु-पव्वय-माहि जिम मेरुगिरि।     |    |
| त्रिहु भुयगे तेम पहागु तित्थं-माहि रेवंतिगरि ॥          | 3  |
| धवल धय चमर भिगार, श्रारिता मंगल पईव ।                   |    |
| तिलय मज्ड कुंडल हार, मेघाडंबर जावियं ( ? ) ए ॥          | १० |
| दियहिं नर जो ( पवर ) चंद्रोय, नेमि-जिगोसर-वरभुयगि ।     |    |
| इह-भवि ए भुंजवि भोय, सो तित्थेसर-सिरि लहइ ए ॥           | ११ |
| चउ-विहु ए संघु करेइ, जो श्रावइ उज्जित-गिरि ।            |    |
| दिविस बहू ( ? ) रागु करेइ, सो मुंचइ चउगइ-गमिए।।         | १२ |
| अठ-विह ए ज्जय (१) करंति, अठ्ठाई जो तिह करइ ए।           |    |
| <b>अट-विह एकरम हरगांति सो, अट्ट-भावि सिन्माइ</b> ( ? )॥ | १३ |
| श्रंबिल ए जो उपवास, एगासण् नीवी करइं ए।                 |    |
| तसु मणि ए अच्छइं श्रास, इह-भव पर-भव विहव-परे ॥          | १४ |
| पेमिहि मुणि-जण अन्न ( ह ), दागु धम्मियवच्छलु करइं ए।    |    |
| तसु कही नहीं उपमागु, परभाति सरण तिगाउ (?)॥              | १४ |
| त्रावइ ए जे न उजिति, घर-धरइ धंघोलिया ए।                 |    |
| आविही ए हीयह न जं ( ? सं ) ति, निफ्फलु जीविड सास तगाडं॥ | १६ |
| जीविड ए सो जि परि धन्तु, तासु समच्छर निच्छगु ए ।        |    |
| सो परि ए मासु परि (?) धन्तु, विल हीजइ निह वासर (?) ए।   | १७ |
| ज (जि ) ही जिग्रु ए उज्जिल-ठामि, सोहग-सुद्र सामलु (ए)।  |    |
| दीसइ ए तिहूण-सामि, नयण-सलूणडं नेमि-जिगु ॥               | १५ |
| नीमर ( ग् ) ए चमर ढलंति, मेघाडंबर सिरि घरीइं ।          | 1  |
| तित्थह ए सं रेवदि, सिहासिण जयइ नेमि-जिग्।               | ३१ |
| रंगिहि ए रमइ जो रासु, (सिरि) विजयसेण-सूरि निंमविड ए।    |    |
| नेमि-जिगु तूसइ तासु, अंबिक पूरइ मिण रली ए।।             | २० |
| <u>-</u>                                                |    |

॥ समत्तु रेवंतगिरि-रासु ॥

## गयसुकुमाल रास

### परिचय

इस रास के रचियता श्री देवहड़ श्वेताम्बर-श्रावक प्रतीत होते हैं। रचियता ने श्री देवेन्द्र सूरि के वचनानुसार इसकी रचना की। श्री देवेन्द्रसूरि सम्भवतः तपागच्छ के संस्थापक जगच्चन्द्र सूरि के शिष्य थे। जगचन्द्रसूरि का समय सं० १३०० वि० के सिक्कट है। ग्रातः इस रास का रचना काल १३ वी श्रताव्दी माना जा सकता है।

इस रास में गजसुकुमार मुनिका चरित्र वर्णित है। कवि प्रारम्भ में रत्न-त्रिभूपित श्रुतदेवी को प्रणाम करता है जिनके हाथ मे पुस्तक श्रौर कमल हैं श्रीर जो कमलासन संस्थिता है। श्रव कवि समुद्र के उपकंठ में वसी स्वर्ण एवं रत्नो से सजी द्वारावती नगरी का वर्णन करता है। उस नगरी पर कृष्णनरेन्द्र का राज्य है जो इन्द्र के समान शोभायमान हो रहे हैं। जिन्होंने नराधिप कंस का संहार किया जिन्होंने मल्ल ग्रौर चाणुर को विदीर्श किया । जरासिन्धु को जिन्होंने पछाड़ा । उनके पिता वसुदेव वररूप के निधान थे श्रौर उनकी माता देवकी गुणा से परिपूर्ण थीं। उनको देवता भी मस्तक अकाते थे। वे नित्य मन्दिर जाती थी जहाँ जुगल मुनि त्राते। जुगल मुनि के समान पुत्र की देवकी को इच्छा हुई। वह नेमिकुमार के पास चली गईं श्रौर उनसे श्रपनी मनोकामना प्रकट की । मुनि नेमिकुमार के श्राशी-र्वाद से उनको पुत्ररत उत्पन्न हुन्ना जिसका नाम गय सुकुमाल रखा गया। गयसुकुमाल के जन्म से सारे लोक मे श्रानन्द छा गया। किन्तु वाल्यकाल में ही गयसुकुमाल विरक्त हो गया। जिन वर नेमिकुमार को स्मरण कर गयसुकुमार ने कार्योत्सर्ग किया और द्वारावती के वाहर एक उद्यान मे तप करने लगे। जिस प्रकार खरपवन से सुरगिरि हिल नहीं सकता उसी प्रकार संसार की किसी वात से मुनि का ध्यान नहीं विचलित होता। तप करते करते श्चन्त में उनको ग्रम शिव का स्थान प्राप्त हो गया।

गजमुकुमाल मुनि का चरित्र प्राचीन जैनागम श्रंतगडदसा सूत्र में पाया जाता है। उसी के त्राधार पर यह काव्य विरचित प्रतीत होता है।

इस रास के रहस्य को भली प्रकार समऋने के लिये द्वारिका में घटित होने वाली एक घटना को समभ लेना चाहिए। माता देवकी के एक ही पुत्र कृष्ण था। एक बार श्रारिष्टनेमी मुनि द्वारका पधारे श्रीर उन्होने कृष्ण के ६ भाइयों को जो मुनिकुमार हो गए थे, दो दो की टोली में माता देवकी के पास भिचार्थ भेजा। वे मुनिकुमार रूप में एक दूसरे से इतना साम्य रखते थे कि माता देवकी ने उन्हें एक ही समभा। ग्रतः उन्हे शका हुई कि श्रिरिष्टनेमी मुनि बार-वार इन्ही दोनो साधुत्रों को भिन्ना लेने के निमित्त मेरे पास क्यो भेजते हैं। श्ररिष्टनेमी के पास जाकर वे शंका निवारण के लिए पूछने लगी-- भगवन्, ये दोनों साधु बार-बार एकही घर में भिद्धा के लिए क्यो त्राते हैं ?' भगवान ने यह रहस्योद्धाटन किया कि एक समान रूपवाले ये छवो भाई तुम्हारे पुत्र हैं। देवकी ने श्रपना दुख प्रकट किया कि मैं ७ पुत्रों की जननी हुई, पर मै एक पुत्र की भी बाल-क्रीड़ा न देख सकी। मेरी त्र्रिमिलाषा है कि एक पुत्र की बाल—लीला देखने का सुख मुझे प्राप्त हो। मुनि के त्राशीर्वाद से कृष्ण का लघु भ्राता उत्पन्न हुत्रा। हाथी के तलवे के सदृश सुकुमार होने से उसका नाम गजसुकुमार रखा गया। वह बालक बाल्यावस्था में ही ऋरिष्ट मुनि रे दीत्ता लेकर साधु वन गया ! ]

### गयसुकुमाल रास

देवेन्द्रस्रिकृत सं० १३०० वि० के आसपास

पणमेविणु सुयदेवी सुयरयण-विमृसिय। पुत्थय कमल-करीए कमलासिए संठिय ॥ १ ॥ पमण्डं गयसुमार—चरित्तू पुव्विं भरह—िखितिजं वित्। जु उज्जिल पुन्न—पएसू ॥ २ ॥ नह सायर-उवकंठे वारवइ पसिद्धिय। वर कंचण धण धन्नि वर रयण समिद्धिय ॥ ३ ॥ वारह जोयण जसु वित्थारू निवसइ सुन्दरु गुणिहि विसाल् । वाहत्तरि कुल कोडि विशिष्टो। अन्नवि सुहड रएांगिए दिहो ॥ ४ ॥ नयरिहि रज्जु करेई तहि कन्हु नरिंदू। नरवइ मंति सणाहो जिव सुरगणि इंदू ॥ ४ ॥ संख चक्क गय पहरण धारा कंस नराहिव कय संहारा। जिणि चाणउरि मल्लु वियारिड जरासिंधु वलवंतड धाडिड ॥ ६ ॥ तासु जणड वसुदेवो वर रूव निहासू। महियलि पयड पयावो रिड भड तम भागा ॥ ७॥ जणिशिह देवइ गुण संप्रनिय नावइ सुरलोयह उत्तिन्निय। सा निय मंदिरि अन्छइ जाम्य तिन्नि जुयल मुणि त्राइय ताम्व ॥ 🗆 ॥ सिरिवच्छिकिय वच्छे रूविं विक्खाया। चिंतइ धन्निय नारी जसु एरिस जाया ॥ ६ ॥

मुणिवर सुंदर लक्खण सहिया महसुय कंसि कयच्छि गहिया। वारवई मुणि विंभउ इत्थू कहि वितविति मुणि श्रायं इत्त्थू ॥ १० ॥ पूछइ देवइता पंभणिहि मुनिवर। ताम्वा ( अम्ह ) सम रूव सहोयर ॥ ११ ॥ सुलस सराविय कुर्किख धरिया जुव्वण विसय पिसाइं निडया। सुमरिड जिएवर नेमिकुमारू तसु पय मूलि लयउ वय भारू॥ १२॥ पुत्त सिर्णेहि ताम्वा देवइ डुल्लइ मग्रु । जस करि कंकण होई तसु कयसु संद्प्पणु॥ १३॥ जाइवि पुच्छइ नेमिकुमारू, संसउ तोडइ तिहुयण सारू। पुर्विब छच रयग तइ हरिया, विणि कारणि तुह सुय अवहरिया ॥ १४ ॥ कंसु वि होइ निमित्तू वर करह करेई। सुलस सराविय ताम्वा सुरु ऋहइ नेई ॥ १४ ॥ देवइ मुणिवर वंदइ जाम्ब, हरिस विसाउ धरइ मिए ताम्व । सुलस सधन्निय जसु घारि तहिय, हउं पुण् बाल विउइहि दद्धिय ॥ १६ ॥ रहु वालाविज ता...... . . . . . . . रिसिय नारी पिच्छइ काई ॥ १७ ॥ खिल्लावइ मल्हावइ जाम्व, देवइ मण् दुम्मण् हुई ताम्व। तं भिक्खिय ऋहिय परं सूरइ, वासुदेउ मरा वंछिउ पूरइ ॥ १८॥ सुभरइ अमर नरिंदो महु देहि सहोयरू। सयल गुरोहिं जुत्तो निय जणिण मणोहरु ॥ १६ ॥ वुज्ञइ सुरु सुरलोयह चविसी, देवइ कुक्खि सो संभविसी। जायं सुन्दर गुणिहिं विसाल्, नामु ठविड तस गयसुकुमाल् ॥ २० ॥ साहिय सहिय कलाउ सतुइउ लोयह । जुव्वरण समय पहुत्तो नवि इच्छइ धूयह ॥६२१६॥ सोम मरूव धूव परिणाविय, जायिव तहि जनतह त्राविय। नचइ हरिसिय वज्जहिं तूरा, देवइ ताम्व मगोरह पूरा ॥ २२ ॥ तावह गयसुकुमालो संसार-विरत्तड। निहिण्वि मोह-गइंदो जिण्-पासि-पहुत्तर ॥ २३ ॥ पणमिवि तिन्नि पयाहिण देई, धंमु सुणइ सो करु जोडेई। पुरा पडिवोहिड नेमि जिणिदं, जायवकुल नहयल जयनंदं ॥ २४ ॥ काम गइंद मइंदो सिवदेविहि नंद्णु। देसण करइ जिणिंदो सिवपुर पह संद्गु ॥ २४ ॥ मोह महागिरि चूरण वन्जू, भव तरुवर उम्मूलण् गर्जू। सुमरिवि जिएवरु नेमिकुमारू, गयसुकुमारु लेइ''"''वय भारू ॥ २६ ॥ ठिड काउसग्गिं ताम्व जाएवि मसाऐ। वारवई नयरीए वाहिर उज्जागे ॥ २७ ॥ तंमि सु दियवरु कुवियउ पेक्खइ, तिहरिय जल पज्जालिङ दिक्खइ। श्रम्ह ध्रुय विनडिय परिणिय जेगा, त्रिभने तसु फलु करडं ख**रोए।। २** ।। तावह गयसुकुमाला सिरि पालि करेई। दारुण खयर श्रंगारा सिरि पूरणले ई ॥ २६ ॥

डज्भइ मुणिवरु गयसुकुमाल्, श्रहिएाउ दिक्खउ गुणिहि विसाल् । जिव खर पवण न सुरगिरि हल्लइ, तिव खगु इक्कु न भागह चल्लइ ॥ ३०॥ अवराहेसु गुणेसू किर होइ निमित्। सहजिय पुव्व कयाइ हुय इवि थिरे चित् ॥ ३१॥ श्रहिया सइ मुणि गयसुकुमालूः निहुंर डज्मइ कम्मह जालू। श्रंतगडिवि उप्पाडिउ नारारू, पाविड सासय सिव-सुह ठाराू।। ३२।। सिरि देविंदसूरिंदह वयगो, खिम उवसिम सिहयउ । गयसुकुमाल' ' " ' 'चरित्तू, सिरि देल्हिए रइयड ॥ ३३ ॥ एहु रासु सुहडेयह जाई। रक्खर सयतु संघु श्रंबाई। एहु रासु जो देसी गुणिसी, सो सासय सिव-सुक्खइं लहिसी।। ३४॥

॥ गयसुकुमाल रास समाप्त ॥

## ञ्राबू रास

### परिचय

[ गुर्जर देश में अनेक वापी सरोवर आदि से विभ्पित चन्द्रावती नगर है। वहाँ सोम नाम का राजा राज्य करता है। उसके राज्य में पुण्यमय आवृ नामका गिरिवर है। वही अचलेश्वर श्री मासा ऋपभ जिनेन्द्र स्वामिनी अम्बा देवी का स्थान है। वह विमल मंत्री घन्य है जिसने यह मन्दिर वनवाया।

गुजरात देश में लयण प्रसाद नाम का राणा था। उसका पुत्र नीरधवल शत्रु-राजाग्रों के उर के लिए शब्य था। उसके मंत्री तेजपाल ने ग्रात्रू पर मन्दिर वनवाने का निश्चय किया ग्रीर राजा सोम से ग्राव्यू में मन्दिर-निर्माण की ग्राज्ञा मॉर्गी। सोम ने ग्राज्ञा प्रदान की ग्रीर वस्तुपाल ग्रीर तेजपाल ने ठाकुर ऊदल को चन्द्रावर्ती भेजा। वह महाजनों को छेकर वेलवाडे पहुँचा ग्रीर मन्दिर के लिए स्थान ढूँ ढने लगा। उसने विमल के मन्दिर के उत्तर की ग्रीर मन्दिर वनवाया। सोमन देव इसका स्त्रधार (Architect) था।

# ञ्राबृ रास

# ॥ तेरहवीं शताब्दी की प्राचीन कृति ॥

| पणमेविगु सामिणि वात्र्येसरि          |    |
|--------------------------------------|----|
| <b>त्र्राभनवु कवितु रयं परमे</b> सरि |    |
| नंदीवर धनु जासु निवासो               | •  |
| पमण्ड नेमि जिणंदह रासो ॥             | ţ  |
| गूजर देसह मिन्म पहाणं                |    |
| चंद्रवती नयरि वक्खाणं                |    |
| वावि सरोवर सुरिह सुणीजइ              |    |
| बहु यारामिहि ऊपम दीजइ।।              | 3. |
| त्रिग चाचरि चउहट्ट विथारा            |    |
| पढमंदिर धवळहर पगारा                  |    |
| छत्तिस राजकुळी निवसेई                |    |
| धनु धनु धिम्मि लोकु वसेई।।           | ₹, |
| राजु करइ तह सोम निरंदो               |    |
| निम्मळ सोळ कला जिम चंदो              |    |
| हिव वरण्उं गिरि पुह्वि पसिद्धो-      |    |
| वहुयहं लोयहं तएाउ जु तीथो ॥          | 8  |
| वण वणरायहं सजळु सुठाउं               |    |
| तिहं गिरिवर पुगु त्राबू नाउं         |    |
| तसु सिरि बारह गाम निवासो             |    |
| राठीं गू गुलिया तिह तपसी ॥           | X  |
| तसु सिरि पहिलंड देस सुणींजइ          |    |
| श्रचलेसरु तसु ऊपमु दीजइ              |    |
| तिह छइ देवत बाळ कुमारी               |    |
| सिरि मा सामिग्गी कहुउ विचारी ॥       | ६  |
| •                                    |    |

| विमलहिं ठवियउ पाव निकंदो                     |    |
|----------------------------------------------|----|
| तिह छइ सामिज रिसह जिणिदो                     |    |
| सानिधु संघह करइ सखेवी                        | •  |
| तिह छइ सामिणि अंग देवी॥                      | v  |
| पुरूव पछिम धम्मिय तिहं आविहं                 |    |
| उतर दिखण संघु जिएवरु न्हाविह                 |    |
| पेखिह मंदिरु रिसह रवन्ना ॥                   | 5  |
| धनु धनु विमळ जेिए। कराविड                    |    |
| ससि मडळि जिए। नाउ लिहाविउ                    |    |
| विहुंसइ वरिसइ श्रंतरू मुणीजइ                 |    |
| वीजंड नेमिहि भुवगु सुणीजइ॥                   | 3  |
| ठविण                                         |    |
| निमवि चिराणुड थुणि निमवि वीजा मंदिर निवेसु   |    |
| पुह्विहि माहि जो सलहिज्ञे उत्तिम गूजरू देस ॥ | १० |
| सोलंकिय कुल संभमिउ सूरउ जिंग जसु वाउ         |    |
| गूजरात धुर समुधरणु राण्ड लूण्पसांड।।         | ११ |
| परिवलु दलु जो श्रोडवश्रे जिथि पेलिउ सुरतासु  |    |
| राज करइ अन्नय तण्यो जासु अगंजिउ माणु ॥       | १२ |
| लुण-सा पुतु जु विरधवलो राण्ड श्ररडकमल्लु     |    |
| चोर चराड़िंहि आगलओ रिपुरायह उर सल्लु ॥       | १३ |
| भासा '                                       | •  |
| वस्तपाल तस तमर मर्देवच                       |    |

वस्तपालु तसु तगाइ महंतड सहु परु तेजपाल उदयंतड अभिगानु मंदिर जेगा कराविय टावि टावि जिगा विंव भराविय ॥ महि मंडलि किय जिह उद्घारा नीर निवाणिहि सत्तू कारा

१४

|   | सेत्रुंज सिहरि तळावु खिगाविड                  |    |
|---|-----------------------------------------------|----|
|   | श्रग्पम-सरु तसु नासु दियाविड ॥                | १४ |
|   | नितु नितु सुर संघ पूजा कीजइ                   |    |
| E | छिह दरिसणि घरि दाणुव दीजइ                     |    |
|   | संघ पुरिस पुहविहि सलहीजइ                      |    |
|   | राजु बघेला बहु मनि कीजइ ॥ <sup>३३</sup>       | १६ |
|   | अन दिवसि निय मणि चिंतीजइ                      |    |
|   | महतइ तेजपालि पमणीजइ                           |    |
|   | त्रावू भिण जइ तीथहं ठांउ                      | 0  |
|   | जइ जिग्-मंदिर तह नीपावर्षे ॥                  | १७ |
|   | ठाकुरु ऊद्ल ताव हकारिड                        |    |
|   | कहिय वात कान्हइ वइसारिड                       |    |
|   | त्रावू रिखमह मंदिर आछइ                        | g- |
|   | महतं तेजपालु इम पूछइ।।                        | १५ |
|   | वीज उ नेमिहिं भुवण करेसहं                     |    |
|   | पहितं सोम नरिंदु पूछिजइ                       |    |
|   | जइ जिण्मंदिर थाहर लहिसहं                      | ११ |
|   | कटक माहि जाइवि विनवीजइ॥                       | ,, |
|   | ठविण                                          |    |
|   | महि तिहि जायवि भेटियउ धावल देवि मल्लार        |    |
|   | कड कोडेविग्रु वीनतत्र्यो सोम नरिंद प्रमारु ।। | २० |
|   | विनती श्रम्ह तहं तिण्य सामिय तुहु श्रवधारि    |    |
|   | मांगड थाहर मंदिरह त्राबुय गिरिहि ममारि ॥      | २१ |
|   | तूठ  थांवल देवि तण्ड आगइ कहिय  छेहु           |    |
|   | विमलह मंदिर श्रासनडं विजड करावहु देव।।        | २२ |
|   | अन्हि धरि गोठिय ब्राबुयह ब्रागे उछह निवागु    |    |
|   | करिज मंदिर तेजपाल तुहं हियय म धरिजहु काणि।।   | २३ |

<sup>🕾</sup> पाठान्तर--मानोजइ।

#### भासा

| दिसइ आयसु तह सोम निरदो                   |     |
|------------------------------------------|-----|
| वस्तपालु तेजपालु अणंदो                   |     |
| जिए। संमिय मंदिर वेगि निपज्जद्ये         |     |
| श्रायसु रोपु दिव ऊदल दीजश्रे॥            | २४  |
| त्रइसि उदल्लु चंदावति त्राव्त्र          |     |
| सयळ महाजनु घरि तेडावये                   |     |
| चालहु हिव ऋावुइ जाश्रेसहं                |     |
| जिए मदिर थाहर भूमि जोत्रेसहं ॥           | ۶,۷ |
| चिलउ उद्रुलु महाजिन सइतउं                |     |
| <b>त्रावुय देवल-वाड्इ पहुत</b> उ         |     |
| टमि टिम् मंदिर भूमि जायंत्त्र्यो         |     |
| मिलिड मेलावयो यादुय लोयहं॥               | २६  |
| मंदिर थाहर नवि श्रायेसहं                 |     |
| प्राणिहिं भुवणु करण निव देसहं            |     |
| त्रागन्ने विमल मंदिर निपन्नत्रो          |     |
| सिरया भूमिहि दीनउ दानयो ॥                | २७  |
| <b>7</b> 31m                             |     |
| <b>ठ</b> वां ख                           |     |
| <b>ऊदल्लु तित्थु पसीय वहु परि मनाव</b> इ |     |
| राडीवर गूगुलिया वास्तइं पहिरावइ ॥        | २्⊏ |
|                                          |     |
| ं भासा                                   |     |
|                                          |     |
| व्यक्ति धुरि गोठिय दिव नेमिनाहा          |     |

व्यक्ति धुरि गोठिय दिव नेमिनाहा जिए भूमि खापहु तेइ सुवाहा विमल मंदिर-ऊतरदिसि जाम लइय भूमि तेजपालु वधाविड ॥ महतइ तेजपाल पमणीजइ सोमनदड सुत-हार तेडीजइ

३९

| जाइज त्राबुइ तुहं कमठात्रे                    |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| वेगिहि जिग्मंदिर नीपाश्रे॥                    | ३०         |
| चालिउ पइट करिउ सुतहारो                        |            |
| भूमि सुवर्ण इक वार श्रहारो                    |            |
| सोभनदेउ वेगि श्राबुइ श्रावइ                   |            |
| कमठा मोहुतु श्रारंभु करावइ ॥                  | <b>₹</b> १ |
| ठविण                                          |            |
| मूळग्ग पायार घर पूजिड कुरू म प्रवेसु          |            |
| भरिड गडारड तहि ज पुरे खरसिल हुयड निवेसु       | _          |
| श्रासन्नी तहि उघडिय पाथर केरिय खाणि           | •          |
| निपणि नु गडारड मूलिगत्रो देवलु चडिड प्रमाणि ॥ | -33        |
| रूपा सरिसं सम तुल्बे दसहिदिसावर जाइ           |            |
| पाह्ण तिं त्रारासण्ड श्राणिड तिं कमठाइ॥       | ू ३४       |
| सरवरु घाटु जो नीपजन्ने मंदिर बहु विस्तारि     |            |
| अतिसइ दीसइ रूवड़ नेमि जिणिद पयार ॥            | ३४         |
| भासा                                          |            |
| सोभन देउ सुतहारो कमठाउ करावइ                  |            |
| सइतउ मंत्रि तेजपालो जिए। विंब भरावइ           |            |
| खंभायति वर नयरि विंब निष्पजन्त्रे             |            |
| रयण मड नेमि जिग्णु उपम दीजग्रे ॥              | ३६         |
| दिसंति कंति रमण कंति सामळ धीरा '              |            |
| वहु पंकित वहु सकित जाइ सरीरा                  | •          |
| निवसम्रे विंबु जो सालह संठित्रो               |            |
| विजयसेण सूरि गुरि पढम पतीठिश्रो ॥             | ं ३७       |
| निपुतु परिषूरतु सामल-देउ                      |            |
| धगु तेजपालु जिगि श्राबुय नेश्रो               |            |
| धवल सुत सुरिह युत ठिवय तिह रहवरे              | ,          |
| खंडइ सहंडा समृह त्रावय गिरवरे ॥               | ३८         |

| नयर वर गामह माहिहि श्रावश्चे सइतभविय हो जिए पहेरावश्चे श्रावुय तळवटे रत्थ पहुत्तश्चो तिश्यि वरिएय पाज चडंतश्चो ॥             | <i>3</i> ફ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| थड उ थडइ रहु पाज विसमी खरी<br>वेगि संपत्त ख्रंविक वर खळिरि<br>सानिधं ख्रंवाइय रत्थु चडंतख्रो<br>देवलवाडइ दिशि ळठइ पहुत्तखो ॥ | ४०         |
| ठविण                                                                                                                         |            |
| त्रावुय सिहरि संपत्तु देउ पहु नेमि जिऐसर<br>वर्णसइ सवि विहसण्हं लगा त्राइय तित्थेसरु ॥                                       | ४१         |
| उच्छंगिहि जुगादि जिग्रु जिग्रु पहिलउ टविज्ञइ<br>तुहुँ गरुयउ नेमिनाथ विंव तेजपालिहिं कीजइ ॥                                   | ४२         |
| हकारहु वर जोइसिय पइटह दिग्णु जोयहु<br>तेड़ावहु चडवियहे संघ पुर पाटण गायहं ॥                                                  | ४३         |
| वार संवछिर छियासम्रे परमेसर संटड<br>चेत्रह तीजह किसिए पिक्ख नेमि भुवएहि संटिड ॥                                              | 88         |
| वहु त्रायरिहि पयटृ किय वहु भाउ धरंतह<br>रागु न वद्धइभविय जणहं नेमि तित्थ नमंतह ॥                                             | 8X         |
| श्रावेहंडावडा तगो जिगाु पहिलड न्हवियड<br>पाछइ न्हवियड सयल संघि तुम्हि पणमुह भवियहु ॥                                         | ४६         |
| रिसभ चित्र श्रहमि जि नमु तासु कल्याणि कु कीजइ<br>दसमि तित्थु नेमि जात रेसि संघ पास मंगीजङ ॥                                  | ४७         |
| संव रहिड जिथि जात करिवि निम भुवण विसाला<br>पूरि मणोरह वस्तुपाल मंती तजपाला ॥                                                 | 85         |
| मूरति वपु त्रसराज तणी कुमरादेवि माया<br>काराविय नेमि भुवण माहि विहु निम्मल काया॥                                             | 38         |

| कराविड नेमि भुवग्रु फलु लयड संसारे        |      |
|-------------------------------------------|------|
| निसुणह चरितु न दत्ता तेणि धंधूय प्रमारे ॥ | ५०   |
| रिखभ मंदिर सासिए जागुं                    |      |
| घंधुय दिन्नड डक्कड वाणिड गाउं             |      |
| तिणि सु मसीहि उजालिउ नाउं।।               |      |
| नेमिहि दिन्नु उवाणिउ गाउं॥                | ४१   |
| त्र्यनेक संघपति त्राबुइ त्रावहिं          |      |
| कनक कपड़ नेमि जिए पहिरावहिं               | -    |
| पूंजिह माणिक मोतीयं हूले                  |      |
| किवि पूर्जाह सोगांधिहि फूले ॥             | ४२   |
| केवि हु हियड़य भावण भाविंह                |      |
| केवि हु मं नीगाइ श्राराहिह                |      |
| केवि चडार्वाळ नेमि नमीजइ                  |      |
| श्र सु-वयगु पारुहगा पुज कीजइ ॥            | પ્રફ |
| वार संवछरि नवमासीय्रे                     |      |
| वसंत मासु रंभाउलु दीहे                    |      |
| श्रेहु राहु विसतारिहि जाओ                 |      |
| राखइ सयल संघ श्रंबाश्रे॥                  | ጃያ   |
| राखइ जाखु जु श्राछइ खेडइ                  |      |
| राखः ब्रह्म संति महेरद ॥                  | งน   |

# जिनचंदसूरि फागु

## ( सं० १३४१ के आसपास )

#### परिचय

फाल्गुन के महीने में वसन्तागमन के ग्रावसर पर गायाजानेवाला यह काव्य-प्रकार शताव्दियों से प्रचलित रहा है। फागु शब्द की उत्पत्ति फाल्गुन से हुई प्रतीत होती है। फागु दो प्रकार के पाए जाते हैं—जैन फागु एवं जैनेतर फागु। जैन फागुन्त्रों में वसन्त की शोभा का लघु वर्णन मिलता है। नायिका के सौन्दर्य का वर्णन मनोहारी ग्रावस्य होता है। ग्रान्त में काम पर विजय पाने का प्रयत्न पाया जाता है।

जिनचंदस्रि फागु सर्व-प्रथम-उपलब्ध फागु माना जाता है। डा॰ भोगीलाल ज॰ साडेसरा का भी यही मत है। इससे पूर्व-रचित फाग अभी-तक किसी शोवकत्तों को सम्भवतः उपलब्ध नहीं हुआ है।

प्रारम्भ में १६ वें तीर्थंकर स्वामी संतजी को प्रणाम किया गया है। किय कहता है कि रितपितनाथ (कामदेव) ने सबके हृदय को संतप्त कर दिया है श्रौर वह राजा के रूप में सबको श्रपने सारांश श्रिकार में बुला रहा है। श्ररी गोरागी (नायिका), वह बलात् तुम्हें जीतने के लिए श्रागया है। तुम श्राने पित से मिलो। यह मन मोहक वसन्त श्रा गया। हमारे इस प्रकार के बचन को मली प्रकार सनो।

देखो-पाटल, वकुल, सेवती, मुचकुन्द, रायपंचक, केवड़ा आदि के समूह विकसित हो रहे हैं। तालावों में कमल, कुमुद आदि पुष्प शोमित हो रहे हैं। शीतल, कोमल एवं सुरमित दिच्चिण पवन चल रहा है। गाँवगाँव में आप्न मंजरी से कोकिला प्रसन्न हो रही है। और उसी स्थल पर बैटकर ऐसी मधुर वाणी वोलती हे कि कामदेव विरहिणी को जला डालता है। उसकी वाणी से कितनों के हृदय में हूक उठती है। इसी कारण अचेतन पक्षी भी जोड़ा बनाने की वार्त्ता चला रहे हैं। इस प्रकार की वसन्त ऋत देखकर

नारीकुंजर कामदेव त्राक्रमण कर रहा है। इस कारण सभी स्त्रियाँ विविध प्रकार से शृंगार कर रही हैं। वे सिरपर मुकुट, कानों में कुंडल, कंठ में हार धारण कर रही है। वे केश-विन्यास करती हैं श्रीर उनके पॉवों में नूपुर मंकृत हो रहा है।

इसके उपरांत १६ छुंद ऋपाप्य हैं। छुठां खंडित रूप में मिलता है, शेष पूर्णतया छुत हैं। पाँचवें के उपरात इक्कीसवाँ छुंद पूर्ण रीति से प्राप्त है।

रणातूर के बजते ही शील नरेन्द्र उठे। इसे देखते ही सकल समुदाय उत्कट रीति से विस्मित हो गया।

मालवा की सुन्दर स्त्रियाँ सब लोगों से कहती हैं कि जो या ग्रत्यन्त भक्ति भावसे श्री जिन चन्द्रसूरि फाग को गायेंगे वे पुरुष श्रीर स्त्री सुख मंगल के साथ विहार करेंगे।

# जिनचंदस्रि फागु

### ( सं० १३४१ के ब्रासपास )

चारे पण्मवि सामिउ संतजु, सिव वाउलि उरि हारु, च्यरे व्यण्हिलवाडामंडणुउ सन्वह तिहुयणसारुः थरे जिएपवोहसूरि पाटिहि, सिरि संजमु सिरि कंतु, श्ररे गाइवड जिण्चंद सूरि गुरु, कामलदेवि कड पृतु। 2 चारे हयडऊ तिपयड पैखिवि, न सहए रितपित नाहु, त्रारे वोलावइ वसंतु ज सन्वह रितुहु राउ; यरे यागए तुह विल जीतयो, गोरड करऊ वालंभु, अरे इसइं वचनु निसुणेविग्रु, आगयउ रिलय वसंतु। **खरे पाडल वाल**उ वेउल, सेवत्री जाइ मुचकुंदु, यरे कंदु करणी रायचंपक विहसिय केवडिविदुः चरे कमलहि कुमुंदिहि सोहिया, मानस जवलि तलाय त्रारे सीयला कोमला सुरहिया वायइं दिक्खणा वाय। ३ थरे पुरि पुरि थांवुला मजरिया, कोइल हरिखय देह, थरे तिं उए दुइकए बोलए, मयण्ह केरिय खेह अरे इसइ वसंतिहि हूयए, मावु स केतिय मात्र (?) श्ररे श्रचेतन जे पाखिया, तिन्हु तणी जुगलिय वात । 8 श्ररे इसड वसंतु पेखेवि, नारियक्कंजरु कासु, च्यरे सिगारावए विविह परि, सन्वह लोयह वासु; यरे सिरि-मडडु, कन्नि कुंडल वरा, कोटिहि नवसर हार, यरे वाहिं चूडा, पागिहि नेडर कयो भएकार । 义 य्यरे सिरिया मोडा लहलहिह कसतूरिय महिवदु, ट परि हुयउ देवगण ।भउ ।

| रिएतूरिहिं वज्जीतेहि उद्विउ शीलनरिन्दु,          |    |
|--------------------------------------------------|----|
| देखिवि उतकदु विम्हियं संयतु वि देखिहि विंदु।     | २१ |
| अरे द्रे ठिहिं द्रे ठिहिं दी ठए नाठउ रितपित राउ, |    |
| नारीयकुंजरु मेलिहवि जोयए छाडिय खाल (१)           | २२ |
| धरिणदह पायालिहि पुहिवहिं पंडिय लोउ,              |    |
| जीतउं जीतउं इम भण्इ सम्गिहि सुरपित इंदु ।        | २३ |
| वदावण्डं करावए सग्गिहिं जिण्सरसूरि,              |    |
| गूजरात पाटमा भल्लउं सयलहं नयरहं माहि।            | २४ |
| मालवा की बाउल भएहि सयलहं लोयहं माहि              |    |
| सिरिजिणचंदसूरि फागिहिं गायहिं जे अति भाविं,      |    |
| ते बाउल अह पुरुसला, विलसहि विलसहि सिवसुह साथि।   | २४ |

## कछूली रास

#### परिचय

[रास का श्रारम्भ पार्विजन को नमस्कार के अनंतर किया गया है। पृथ्वी पर अष्टादशशत नाम का एक देश है जिस पर अग्नि-कुड से उत्पन्न परमार लोग राज करते हैं। उसी मे अनेक तीर्थ-युक्त आबू पर्वत है। उसको तलहटी में कञ्छूली नाम की नगरी थी, जिसमे अनेक सत्यशील कपटकूट-विहीन लोग बसते थे। उसमे हिमगिरि के समान धवल-उज्ज्वल पार्श्विजन का मन्दिर है। वहाँ लोग विधिपूर्वक पार्श्विजन के गुण गाते। एकान्तर उपवास करते और दूसरे दिन पारणा करते। आवक लोग माणिकप्रभु सूरी की बहुत भिक्त करते। सूरीजी ने अम्बिलादि व्रतो से अपने शरीर को सुखा दिया था। जब उन्होंने अपना अन्तकाल निकट देखा तो (उन्होंने) कञ्छूली नगर में जाकर वासल के पुत्र को अपने पट्ट पर विठाया और उनका नाम उदयसिंह सूरी रखा।

उदयसिंह सूरी चड्डावली (चन्द्रावती) पहुँचे जहाँ रावल धंघलदेव राज्य करता था। रावल ने सोचा कि ब्राह्मण, पंडित, तापस सभी हार गए हैं। उदयसिंह को हराने वाला कोई नही है। सर्प श्रौर बाघ भी इन्हें देख कर दूर हट जाते हैं। उन्होंने भी हार मान ली है। कवालधर नामक एक कालमुह ने भी हार मानी श्रौर मान छोड़ कर उनके पैरो की बंदना की। चड्डावली से विहार करते हुए उदयसूरि मेवाङ पहुँचे। उन्होने नागद्रह में स्नान किया श्रौर श्राहार में समवसरण किया। उन्होंने द्वीप नगरी मे वाद मे यह सिद्ध किया कि जिन ने केवली को भक्ति नही बताई है, नारी श्रौर साधु के लिए सिद्धि कही है। उन्होंने 'पिंड विशुद्धि विवरण' नाम का प्रसिद्ध धर्मग्रंथ बनाया। वे फिर फच्छूली वापस ग्राए। उन्होने गुर्जरधरा, मेवाड़, मालवा, उज्जैन श्रादि बहुत से स्थानो में श्रावको का उद्धार किया श्रौर संघ की प्रभावना की। उन्होंने कमल सूरि को श्रपने स्थान पर बैठाया श्रौर श्रनशन द्वारा श्रवनी श्रात्मा को शुद्ध किया । इस प्रकार श्रन्त में सुरलोक को प्रस्थान किया। सं० १३६३ में कुंरटावड़ (कोरिंटावडि) में इस रास की रचना हुई। जो लोग इस रास को पढेंगे श्रथवा सुनेंगे उनकी सब मनवाञ्चित इच्छा पूर्ण होगी।]

## कछूलोरासः

## प्रज्ञातिलक संवत् १३६३ वि०

गणवइ जो जिम दुरीउविहंडगु रोलनिवारगु तिहूयणमंडगू पणमवि सामीउ पासजिगु ।

सिरिभद्देसरसूरिहिं वंसो बीजीसाहह वंनिसु रासो धमीय रोल निवारी ।

सग्गषंडु जिम महीयिल जाएाउं श्रठारसंड देसु वषाए। गोडिल धिन्न । रमाडलंड ॥

श्रनलकुंडसंभम परमार राजु करइं तिहछे सविवार श्रावृगिरिवरु तिह

विमलडवसहीं आदि जिणंदो अचले सरु सिरिमासिरि वंदो तसु तिल नयरी य वन्नीयए।

जणमण नयणह कम्मणमूली कळूली किरि लंकविसाली सरप्रववावि मणोहरी य॥

वस्त—तिम्ह नयरी य तिम्ह नयरी य वसइं वहू लोय। चिंतामिण जिम दुच्छीयहं दीइं दानु सिववेय हिरिसि य। सचइं सीलि ववहरइं कूडकपटु निव ते य जाणइं। गलीउं जलु वाडी पीइ धम्मकिम्म अगुरत्त। एकजीह किम वन्नीइ कळूली सु पवित्त॥

हिमगिरिधवलड जिसु कविलासो गुरूमंडपु पुतलीयविणासो पास-भूयगु रलीयामणडं।

भवीयहं गुरु मिण त्राणंदु त्राणइ जसहडनंद्गु तं परिमाणइ सतिर भेदि संजमु परिपालइ।

विहिमगि सिरिपह्सुरि गुण [गाजइ एगंतर उपवास करेइ बीजा दिण श्रांबिल पारेइ।

सासण्देवति देसण् त्रावइ रयणिहि ब्रह्मसंति गुरु वंदीइ कविलकोटि श्रीयसुरि विहरंतइं। मालारोपण कीयां तुरंतइं सइ नर आवीय पंचसयाइं समिकति नंदईं वह य वयाइ।

छाहडनंद्ग्यु वहुं।गुग्वंतड दीख लीइ संसार विरत्तड । लाषण्छंद परमाण्पिरिकग्यु आगमधम्मवियार वियरकग्यु । छत्रीसी गुरुगुण्यि जुत्तड जाग्गीड नियपदि ठविड निरूतड । माणिकपहुसूरि नामू श्रीयसूरिप्रतीछीड कळूलीपुरि पासजिग्रभूयणि श्रहिठीड ।।

सावयलोय करई तसु भत्ती नव नवधम्ममहूसवजुत्ती।
श्रीयसूरि श्रारासिण्यटाही श्रणसणिविह पहतउ सुरनाही।
निवीय श्रांविलि सोसीय नियकाया माणिक पहसूरि वंदउ पाया।
विणटदेह जस धवलह राणी पायपखालिण हुई य पहाणी।
माणिकसूरि जे कीथ जिण्धम्मपभावण इक्मुहि ते किम वन्नउ भवपाव-

कालु श्रासन्तु जाणेवि माणिकसूरि नयरिकछुति जाएवि गुणमणि गिरि।

सेठि वासलसुड वादिगयकेसरी विरससंसारसरिनाह तारणतरी। संवु मेलवि सिरिपासजिणमंदिरे वेगि नियपाटि गुरु ठविड श्रइसइ परे।

उदयसिंहसूरि कीउ नामि नाचंती ए नारिगण गच्छभरु सयलु सम-पीजए।

सूर जिम भवियकमलाइं विहसंतत्रों नयि चड्डावली ताव संपत्तत्रों ।। वन्न चत्तारि वरवाणि जो रंजए राउलो धंधलोदेंड मिण चमकए । कोइ कम्माली पाऊयारूढ्यों गयणि खापरिथीइं भणइ हउं वादीत्रां । पंडिते बंभणे तापसे हारियं राउलोधंधलोदेविहि चिंतियं । वादिहिं जीतडं नयरों निव कोड हरावइ उदयसूरि जइ होए श्रम्ह माणु रहावइ ।।

वस्त-जित नयरि य जित्त नयरि य सयलमुणिसीह । नीरंतइं नीरु पड़ो गरूयदंडडंवरु करंतइं । धंधलु राउलु विन्नवइ सामि साल पइ मिक संतइं । बंभण तपसीय पंडीया जं त न बंधइं वाल । सु गुरु कम्मा लिउ निज्जणीउ श्रम्ह श्रप्पे वरमाल ॥ धंधलजिणहरि सवि मिलिय राणालोय श्रसेस । उद्यसूरि संघिहि सहीउ निवसइ ए निवसइ ए निवसइ वरहरि पीठि॥

सिव्यपमाणी हरावीड मंत्रिहिं ए मंत्रिहि ए मंत्रिहि वादुकमठो ॥ सेयंवर तडं हिव रहिजे जे गुरु सिद्धिहि चंडो । विहसरु त्रावतु परिपलि जे लंबीड ए लंपीड ए लंपीडं दंडु पयंडो ॥

तउ गुरि मुहंतां मिल्हिकरि होई गरड षरोगा । धाईउ लीधउ चंचुपडे गिलीउ ए गिलीउ ए गिलीउ छालभुयंगो ॥ पाउपिक्षि वि संमुहीय डरडरंतु थीउ वाघो । जोवगाहार सवि पलमलीय हीयडई ए हीयडई ए हीयडई पडीउ दाघो ॥

तउ गुरि मूकीउ रयहरणु कीघउ सींहु करालो । वाघह जं ता दृरि थीउ हरिसीउ ए हरिसीउ ए हरिसीउ नयर सवालो ॥ इत्थंतरि मुणि गयण्टिय तसु सिरि पाडीय टीब । हुउ कमालीउ कालमुहो लोकिहिं ए लोकिहिं ए लोकिहिं वाईय बूंब ॥

छंडीउ माणु कवालधरो धाईउ वंदइ पाय । खिम खिम सामि पसाउ करी जीतउं ए जीतउं ए जीतउं तइं मुणि राय ॥

वस्त—ताव संधीउ ताव संधीउ ठीव मंतेण।

गण्हिर किर कम्मालीयह भिखभरीउ अप्पीउ मुहितिण।

रामिहिं जिम वायसह इक निजुत्त सु हरीउ सत्तीण।

धारावरिस कयंतसिम भिंडीउ डिंभीउ ताम।

प्रतपउ कोडि वरीस जिनउदयसूरिरिव जाम॥

चड्डावितिहिं विहरीउ प्रमुर्पहुतउ मेवाडि।

पासु नमंसीउ नागद्रहे समोसरीउ आहाडि॥

जालु छद्दालिय नीसरण् दीवउ पारउ पेटि।

वादीय टोडरु पइ धरए पहुतउ षमण्ड षेटि॥

केविलमुकित न जिसु भण्ए नारिहिं सिद्धि सजाणि।

उदयसूरि पमण्ड घलीउ जयत ल रायअथाणि॥

केविलमुकित म भ्रंति करे नारि जंति ध्रुव सिद्धि।

तिसमयसिद्धा विज्ञ जीय लीई आहारु विसुद्ध॥

पीच पीर दीठंतु दीउ जिल् नंदिमुणिदेवि। गयकुंभथित त्यारहीय पढमसिद्ध मरुदेवि ॥ विवर्ग्यु पिंडवि सुद्धि कीं अमविहियंथु प्रसिद्धु । चीयवंदणदीवीय रचीय गणहरु भूत्र्यणि प्रसिद्धु ॥ अम्हहं साजग्रसेठे छम्मासहं कालों। वसतिशि ऊयरि ऊपनड पदि ठाविजि वालो ॥ तेरदुरोत्तरवरिसे ऋप्पडं साधेइं। चड्डावलि दिविहो जिंग लीह लिहावी ॥ कञ्चली जाएवि परमकल सु गच्छभारुधरो । पंचम वरिस वहंति सजग्गनंदग्गु दीखीउ। देवाएसु लहेवि गोठीय सतमे वरिस लहो। चउदीसि मेलीउ संघु यारीठवण्डं विविहपरे। गोतमसामिहि मंत्रु यापात्रीजइ दिणी दोइए। जोगवहासु वहेवि श्रंग इग्यारइ सो पढए। त संजिम रिं जीतु सयरह चुकउ पंचसरो।। गूजरधर मेवाडि मालव ऊजेणी वहू य। सावय कीय उवयार संघपभावण तहिं घणी य।। सात्रीसद्द श्रापाडि लखमण मयधरसाहुसूत्र्यो । छयग्रीनयरमभारि श्रारिठवगुडं भीमि किश्रो ॥ कमलसूरि॰नियपाटि सइं हथि प्रज्ञासुरि ठवीयो । पमीउ पमावीउ जीवु अणसिण अप्पा सूधु कीओ ॥ पणि पहुत्तउ सुरलोइ गणहरु गंगाजल विमलो । तासु सीसु चिरकालु प्रतपउ प्रज्ञातिलकसूरे ॥ जिणसासिणनहचंदु सुहगुरु भवीयहं कलपतरो। ता जगे जयवंत उम्हाउ जां जिंग ऊगइ सहसकरो। तेरत्रिसटइ रासु कोरिटावडि निम्मिड। जिणहरि दितसुणंतं मणवंछिय सवि पूरवड ॥

[ कळूलीरासः समाप्तः ॥ ]

# स्थ्रिलिभद्र फाग

### परिचय

इस फाग की रचना त्राचार्य जिनपद्म ने सं० १३६०वि० में की। मंगला-चरण करते हुए कवि कहते हैं कि मै पार्श्व जिनेन्द्र के पाँच पूजकर त्रौर सरस्वती को स्मरण करके फागबन्ध द्वारा मुनिपित स्थूलमद्र के कितपय गुण गाऊँगा। एक बार गुण-मंडार संयमश्री के हार-स्वरूप मुनिराज स्थूलिमद्र विहार करते-करते पाटलिपुत्र में पहुँचे। मुनिराज गुरुवर त्र्यार्थ संभूतिविजय-स्रि के त्रादेश से कोशा नामक वेश्या के घर जाते हैं। वेश्या दासी से मुनि-त्रागमन का समाचार पाते ही बड़े वेग से स्वागत सत्कार को दौड़ती है।

वर्णऋतु थी। िक्तरिमर िक्तरिमर मेव बरस रहे थे। मधुर गम्भीर स्वर से मेव गरज रहे थे। केतकी के परिमल से ऋरण्य-प्रदेश सुवासित हो रहा था। मयूर नाच रहे थे। ऐसे कामोद्दीपन काल में वेश्या मनकी बड़ी लगन से श्रंगार सजती है। ऋंग पर सुन्दर बहुरंगी चन्दनरस का लेप करती है। सिर पर चम्पक, केतकी ऋौर जाइ कुसुम का खुंप भरती है। ऋत्यन्त कीना ऋौर मस्रण परिधान धारण करती है। वद्यपर मुक्ताहार, पग में नूपुर, कान में कुंडल पहनती है। नयन युगल को कजल से ऋाँजकर सीमात बनाती है।

कि कोशा के श्रंग-सौंदर्य का वर्णन करता है। वह कहता है कि नव-यौवन से विलसित देहवाली श्रिमनव प्रेम से पुलिकत, परिमल-लहरी से सुवासित-प्रवालखंडसम श्रधर विम्ववाली, उत्तम चम्पकवर्णा, सलोने नेत्र वाली, मनमोहक हाव भाव से पूर्ण होकर मुनिवर के समीप पहुँची। उस समय श्राकाशमंडल में देव-किवर जिज्ञासा से यह कौतक देखने लगे।

कोशा त्रपने नयन-कटा हो से बारबार मुनिवर पर प्रहार करने लगी, किन्तु उनपर काम-वाणों का किंचित् प्रभाव न देखकर अन्त में बोली "हें नाथ, वारह वर्ष का प्रेम त्रापने किस प्रकार विस्मृत कर दिया। आपके विरहताप से मैं इतने दिनों तक सन्तत रही। आपने भेरे साथ इतनी निष्ठुरता का वर्ताव क्यों किया?

स्थूलिभद्र बोले—'वेश्या, व्यर्थ ही इतना श्रम न करो। लौह-निर्मित मेरे इदय पर तुम्हारे वचनो का कोई प्रभाव न पडेगा।' कोशा विलाप करती हुई कहने लगी—'नाथ, मुझपर श्रनुराग कीजिए। ऐसे मोहक पावस-काल में मेरे साथ श्रानद मनाइए।"

मुनिवर - "वेश्या, मेरा मन सिद्धिरमणी के साथ त्रानंद करने श्रौर संयमश्री के साथ भोग करने में लीन हो गया है।"

कोशा—'हे मुनिराज, मुझे छोड़कर त्राप संयमश्री के साथ क्यो रमण कर रहे हैं"?

मुनिवर — 'कोशा, चिन्तामिण को छोड़कर पत्थर कौन ग्रहण करेगा ? वहु-धर्म-समुज्ज्वल संयमश्री को तजकर तेरा त्र्यालिंगन कौन करे ?"

काशा—'पहले हमारे यौवन का फल लीजिर। तदनंतर संयमश्री के साथ सुखपूर्वक रमण कीजिए।"

मुनि—'समग्र भुवन में कौन ऐसा है जो मेरा मन मोहित कर सकता है ?' मुनिवर का ग्रटल संयम देखकर कोशा के चिच्च में विस्मय के साथ मुख उत्पन्न हुग्रा । देवताग्रों ने संतुष्ट होकर कुमुम वृष्टि करते हुए इस प्रकार जय जयकार किया—''स्थृलिभद्र, तुम धन्य हो, धन्य हो ! तुमने कामदेव को जीत लिया !''

इस प्रकार कोशा के गृह मे चतुर्मास व्यतीत कर श्रौर उसे प्रतिवोध देकर मुनिराज श्रपने गुरुदेव के पास पहुँचे। दुष्कर से भी दुष्कर कार्य करने वाले शूरवीरों ने उनकी प्रशंसा की। सुरनर-समाज ने उस यशस्वी को नमस्कार किया।

खरतरगच्छवाले जिनपट्मसूरिकृत यह फाग रमाया गया । चैत्र महीने में खेल श्रौर नाच के साथ रंग से इस रास को गाश्रो।

# "सिरि-थूलि भद्द-फागु"

### कवि जिन पद्म सं० १३६० वि०

पणियय पासिजणिंद-पय अनु सरसइ समरेवी। थूलिभइ-मुणिवइ भणिसु फागु-वंधि गुण केवी॥

### [ प्रथम भाम ]

2

ર્

3

8

X

દ્દ

( श्रह् ) सोहग सुन्दर रुपवंतुगुण-मिण-भंडारो कंचण जिम भलकंत कंति संजम-सिरि-हारो । थूलिभइमिणिराउ जाम मिहयिल बोहंतउ नयरराज-पाडिलय-माहि पहुतउ विहरंतउ ॥ विरसाल चउमास-माहि साहू गहगिहया लियइ श्रीभगह गुरुह पासि निय-गुण-महमिहया । श्रज-विजयसंभू इ-सूरि गुरु-वय मोकलावइ तमु श्राएसि मुणीस कोस-वेसा घरि श्रावइ ॥ मंदिर-तोरिण श्रावियउ मुणिवरु पिक्खेवी चमिकय चितिहि दासंडिउ वेगि जाइ वधावी । वेसा श्रतिह ऊताविल य हारिहिं लहकंती श्राविय मुणिवर राय-पासि करयल जोडंती ॥ 'धम्म-लाभु' मुणिवइ भणिव चित्रसाली मंगेवी रहियउ सीह-किसोर जिम घीरिम हियइ-धरेवी ॥

## [ द्वितीय भास ]

मिरिमिरि मिरिमिरि मिरिमिरि ए मेहा वरिसंते खलहल खलहल खलहल ए वाहला वहंते।। भन्नभन्न भन्नभन्न भन्नभन्न ए वीजुलिय भव्नकह थरहर थरहर थरहर ए विरहिणि-मणु कंपइ।।

| महुर-गँभीर-सरेण मेह जिम जिम गांजते            |    |
|-----------------------------------------------|----|
| पंचवाण निय कुसुम-वाण तिम तिम सांजते ॥         |    |
| जिम जिम केतिक महमहंत परिमल विहसावइ            |    |
| तिम तिम कामिय चरण लिग निय रमिण मनावइ।।        | ৩  |
| सीयल-कोमल-सुरहि वाय जिम जिम वा्यंते           |    |
| माणमङफ्फर माणिएय तिम तिम नाचंते ॥             |    |
| जिम जिम जल-भर-भरिय मेह गयएांगिए मिलिया        |    |
| तिम तिम पंथिय-तण नयणाक्ष नीरिहि मलहिलया।।     | ς. |
| मेहारवभरऊलटि य जिम जिम नाचइ मोर               |    |
| तिम तिम माि्एि खलभलइ साहीता जिम चोर ॥         | 3  |
| [ तृतीय भास ]                                 |    |
| श्रइ सिंगारु करेइ वेस मोटइ मन-ऊलटि            |    |
| रइय ( ? ) द्यंगि वहु-रंगि चंगि चंदण-रस-ऊगटि ॥ |    |
| चंपक-केतिक-जाइ-कुषुम सिरि खुंप भरेई           |    |
| यति-अच्छड सुकुमाल चीरु पहिरणि पहिरेइ ॥        | १० |
| लहलह-लहलह-लहलहए उरि मोतिय-हारो                |    |
| रणरण-रणरण-रणरणए पगि नेडर-सारो ॥               |    |
| भगमग-भगमग-भगमगए कानिहिं वर कुँडल              |    |
| भलहल-भलहल-भलहलए त्राभणाहं मंडल ॥              | ११ |
| मयण-खग्गु जिम लहलहए जसु वेणी-दंडो             |    |
| सरलंड तरलंड सामलंड (?) रोमावलि दंडो ॥         |    |
| तुंग पयोहर उज्ञसइ [ जिम ] सिंगारथवका          |    |
| कुसुम-वाणि निय अमिय-कुंभ किर थापाणि सुका।।    | १२ |
| कज्जलि-ग्रंजिवि नयण जुय सिरि सइ्थर फार्डेई।   |    |
| वोरीयॉवडि-कंचुलिय पुण उरमंडलि ताडेइ।।         | १३ |

पाठमेद—कामी तणा नयण।† पाठमेद (संथउ)।

## [ चतुर्थ-भास ]

कन्न-जुयल जमु लहलहंत किर मयण हिंडोला चंचल चपल तरंग चंग जसु नयग्र-कचोला।। सोहइ जासु कपोल-पालि जगु गालिमसूरा कोमल विमलु सुकंठु जासु वाजइ संख-तूरा॥ १४ लविणमरसभरकूविडय जसु नाहिय रेहइ मण्यराय किर विजयखंभ जसु उरु सोहइ॥ जमु नहपल्लव कामदेव श्रंकुस जिम राजइ रिमिभिमि रिमिभिमि पाय-कमिल घाघरिय सुवाजइ॥ १५ नवजोवण विलसंत देह नवनेह गहिल्ली परिमल-लहरिहिं महमहंत रइकेलि पहिल्ली ॥ श्रहर-विंव परवाल-खंड वर-चंपावन्नी नयण्-सॡ्र्णीय हाव भाव बहु-रस-संपुन्नी ॥ १६ इय सिंगार करेवि वर जड त्रावी सुिए पासि जोएवा कडतिगि मिलिय सुर-किन्नर आकासि॥ १७

### [पंचम-भास]

श्रह नयण कडिक्खिहें श्राहण्ए वांकड जोवंती
हान-भाव सिंगार-भंगि नवनिवय करंति ।।
तहिव न भीजइ मुिण-पवरों तड वेस बोलावइ
तवण्तुल्लु तुह विरह, नाह! मह तर्णु संतावइ ॥
१८ वारह विरसह तर्णु नेहु किणि कारिण छंडिड
एवडु निहुरपण्ड काइँ मू-सिउँ तुम्हि मंडिड ॥
श्रिल भद पमणेइ वेस! श्रइ-खेदु न कीजइ
लोहिहि घडियड हियड मज्म, तुह वयिण न भीजइ ॥
१८ भह विलवंतिय डविर, नाह! श्रिणुराग धरीजइ
एरिसु पावस-कालु सयलु मूसिउँ माणीजई'॥
मुिणवइ-जंपइ 'वेस! सिद्धि-रमणी परिणोवा
मणु लीग्रड संजम-सिरीहिं सिउँ भोग रमेवा'॥

| भगाइ कोस 'साचर कियर 'नवलइ राचइ लोर'            |            |
|------------------------------------------------|------------|
| मूं मिल्हिव संजम-सिरिहिं जड रातड मुणि-राड'।।   | <b>२</b> १ |
| [ पष्ट-भास ]                                   |            |
| उवसमरसभरपूरिययउ (?) रिसिराउ भगोई               |            |
| <b>'</b> चितामिं परिहरिव कवेगा पत्थर गिह गोइ ॥ |            |
| तिम संजम-सिरि परिवएवि बहु-धम्म सर्मुज्जल       |            |
| त्रालिंगइ तुह, कोस ! कवगु पसरत-महावल'।।        | २२         |
| 'पहिलं हिवडाँ' कोस कहइ 'जुन्वग्-फलु लीजइ       |            |
| तयणंतरु संजमसिरीहिं सिडँ सुहिण रमीजइ'।।        |            |
| मुणि बोलइ जं मइँ लियउ तं लियउ ज होइ (?)        |            |
| केवणु सुत्रच्छइ भुवण्-तले जो मह मणु मोहइ'।।    | २३         |
| इशिपरि कोसा श्रवगशिय थूलिभइ मुशिराइ।           |            |
| तसु धीरिम अवधारि-करि चमिकय चित्ति सुहाइ।।      | २४         |
| [ सप्तम-भास ]                                  |            |
| श्रइ-वलवंतु सु मोह-राउ जिणि नाणि निधाडिउ       |            |
| भाग खडिगाग मयण्सुहड समरंगिण पाडिड ॥            |            |
| कुसुम-बुड्डि सुर करइ तुड्डि तह जय-जय-कारो      |            |
| 'धनु धनु एहुं जु थूलिभद्दु जििए जीतड मारों'।।  | २४         |
| पडिबोहिवि तह कोस-वेस चडमासि अर्णतरु            |            |
| पालित्रभिगाह लिलय चिलय गुरु पासि मुणीसर ॥      |            |
| 'दुकर-दुकर-कारगु' ति सूरिहिं सु पसंसिउ         |            |
| संख-समज्जल-जसु लसंतु सुर्%-नारिहिनमंसिउ।।      | २६         |
| नंदड सो सिरि-शूलिभद्दु जो जुगह पहाणो           |            |
| मलियड जिपि जोग महासहारइवहाह-माणो ॥             |            |
| खरतर-गच्छि जिण-पदम-सूर-किंड फागु रमेवड         |            |
| खेला-नाचइँ चैत्र-मासि रंगिहि गावेवड ॥          | २७         |
|                                                |            |

## पंचपंडवचरितरास

## पूर्णिमागच्छ के शालिभद्रस्रि कृत

(१४१० वि० सं)

#### परिचय

इस रास की रचना देवचन्द्र की त्राज्ञा से पूर्णिमागच्छ के शालिभद्र सूरि ने की। किन ने नर्मदा तट पर नाद उद्र (वर्जमान नाटोद) नामक नगर में इसका प्रणयन किया। इस काव्य का कथानक तंदुलवेयालीयसुत्त के त्राधार पर निर्मित है। प्रथम टवणी में जह्रकन्या गंगा का शांतन के साथ निवाह दिखाया गया है। गंगा का पुत्र गागेय हुन्ना। गंगा त्रपने पुत्र के साथ पितृग्रह चली गई और चौबीस वर्ष तक वही रही। पित के मृगया-प्रेम से उसे नितृष्णा हो गई त्रौर वह पितृग्रह में ही रहने लगी।

शान्तनु मृगया खेलकर यमुना तट पर स्थित् एक विशाल उपवन में विश्राम किया करते। गंगा श्रपने पुत्र के साथ प्रायः उस उपवन मे जाती।

गागेय भ्रपने पिता से मृगया से उपराम ग्रहण करने

ठवर्णा २ का अनुरोध करते कितु वे कत्र मानने वाले। एक दिन दोनों में युद्ध छिड़ गया। गंगा ने मध्यस्थ बन कर युद्ध बंद करा दिया और गांगेय को पिता के साथ हस्तिनापुर भेज दिया।

इसी ठवणी में शान्तनु का केवट कन्या सत्यवती से विवाह दिखाया गया है। गांगेय (भीष्म) आजीवन उत्तराधिकार पद त्याग की प्रतिश करते हैं।

#### ठवणी ३

कालान्तर में सत्यवती का पुत्र विचित्रवीर्थ सम्राट् बनता है। गागेय काशिराज की तीन कन्यायें—

श्रम्विका, श्रंबाला श्रौर श्रम्बा को श्रपहृत कर लाते हैं श्रौर उनका विचित्र वीर्थ से विवाह कर देते हैं। तीनों रानियों से क्रमशः धृतराष्ट्र, पाड़ श्रौर विदुर का जन्म होता है, तदुपरान्त पाड़ श्रौर कुन्ता के विवाह का वर्णन एवं कर्णं के जन्म की कथा मिलती है। धृतराष्ट्र के साथ गाधारी के विवाह का उल्लेख है ग्रौर माद्री के साथ पाडु के दूसरे विवाह का वर्णन मिलता है।

इस ठवणी में पाँचो पाडवो श्रौर सौ कौरवो के जन्म का वृत्तात है।
पाडवों के प्रति दुर्योधन के उपद्रव, कृपाचार्थ श्रौर
ठवणी ४ द्रोणाचार्य के साथ कौरवों की मंत्रणा, एकलव्य
की वाण-विद्या, राधावेध नामक वाण-विद्या की
शिद्धा, श्रर्जुन का द्रोण की रक्षा का वर्णन संक्षेप में मिलता है।

### ठवणी ४

इस ठवणी में कर्ण श्रौर दुर्योधन की भैत्री, द्रौपदी-स्वयंवर श्रौर उसमें राजकुमारो का श्रागमन वर्णित है।

स्वयंवर में द्रौपदी श्रर्जुन को जयमाला पहनाती है, इसी समय चारण मुनि द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं जिससे ज्ञात होता है कि उसने पाँच पितयों को एक ही समय में प्राप्त करने का ठवणी ६ वरदान पाया था। यह कथा सुनाकर चारण मुनि श्राकाश में उड़ जाते हैं। पाँचों पांडवों को कई प्रतिबंध लगाये गए है श्रौर यह निर्ण्य हुश्रा कि जो एक भी नियम का उछंघन करेगा उसे बारह वर्ष का वनवास मिलेगा। श्रर्जुन को नियमोछंघन के कारण बारह वर्ष का वनवास मिला। बन में उन्होंने श्रादिनाथ को प्रणाम किया श्रौर श्रपने मित्र मिणचूड़ की बहिन का उद्धार उसके श्रपहर्ची के हाथों से करके उसके पति हेमांगद को समर्पित कर दिया।

इसमें युधिष्ठिर के राजसिंहासन पर श्रासीन होने का वर्णन है। मिण्चूड़ की सहायता से एक विशाल सभाग्रह निर्मित हुन्ना। ठव्गणि जुर्योधन श्रीर कृष्ण उसमें श्रामंत्रित हुए। दुर्योधन ने द्यूत-क्रीड़ा के लिए युधिष्ठिर को श्राह्वान किया। द्रौपदी का श्रपमान होता है श्रीर पांडव कौपीन धारण करके वन में निर्वासित होते हैं। वारह वर्ष के वनवास की गाथा इस भाग में विश्वित है। मार्ग में भीमने

किमीर राज्ञस का वध करते हैं। त्राव काम्यकवन

ठवर्णा न की कथा त्राती है। वारणावत नगर में लाज्ञागृह
के भस्म होने त्रीर विदुर के संकेत द्वारा कुंती एवं

द्रीपदी-सहित पांडवों के सुरंग से निकल जाने का वर्णन है। यहाँ जैन

सिद्धान्तानुसार भाग्यवाद का वियेचन है।

#### ठवणी ६

भीम का हिडिम्बा के साथ विवाह होता है।

पाडव वन मे भ्रमते हुए एकचक्रपुर पहुँचते हैं। मीम वकासुर का वध करते हैं। दुर्योधन को यह समाचार ज्ञात होता है ठवर्णी १० इस काल मे पांडव द्वैतवन पहुँचकर एक पर्णकुटी वना लेते हैं। प्रियंवद के द्वारा दुर्योधन स्त्रौर कर्ण के स्त्रागमन की सूचना मिलती है स्त्रौर द्रौपदी इन दोनो शत्रुस्त्रों के बधका स्त्राग्रह करती है किन्तु युधिष्ठिर विरोध करते हैं।

श्रर्जुन श्रौर विद्याधर-पुत्र के युद्ध का वर्णान है। विद्याधर के द्वारा इन्द्रभवन का पता चलता है। इन्द्र का भाई विज्जु ठवर्णा ११ माली श्रपने भ्राता का विरोधी बनकर दानवो का सहायक बनता है। श्रर्जुन दानवो को पराजित करता है श्रौर इंद्र उसे श्रस्त्र-शस्त्र प्रदान करता है।

इसी काल हिडिम्बा के पुत्र होता है श्रौर श्राकाश से एक कमल उतरता दिखाई पड़ता है जो सरोवर में डूब जाता है। पाडव सरोवर में उसके श्रनुसंधान का निष्फल प्रयास करते हैं। दूसरे दिन एक व्यक्ति वह स्वर्ण कमल ठेकर उपस्थित होता है श्रौर यह संवाद देता है कि यह स्वर्ण कमल डंद्र-रथ के झटके से टूटकर पृथ्वी पर गिरा है। इंद्र रथारूढ़ होकर ऐसे महात्मा को ठेने जा रहे थे जिन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। इंद्र ने कुंती श्रौर द्रौपदी को ध्यान निमम्न देकर पाताल लोक के नागराज के वंधन मे जकड़े पाडवो की मुक्ति की। बनवामुके पाच वर्ष व्यतीत होने पर पाडव द्रैतवन में निवास करते हैं। दुर्योधन की स्त्री से सूचना पाकर पांडव चित्रांगद नामक विद्याधर के बन्धन से उसके पति की मुक्ति करते हैं।

दुर्योधन का वहनोई (भिगिनिपति) जयद्रथ द्रौपदी-हरण करता है किन्तु भीम ग्रौर त्रार्जन उसे युद्ध में पराजित करते हैं। श्रपनी वहिन के विधवा होने के भय से वे जयद्रथ का वध नहीं करते। उवाणी १२ दुर्योवन की घोषणा पाकर पुरोहित-पुत्र पाडवों पर कृत्या का प्रयोग करता है। नारद पांडवों को कृत्या-प्रभाव से मुक्ति के लिए ईश्वर-ध्यान का परामर्श देते हैं। कृत्या के प्रभाव से पांडव मूर्च्छा में पड़ जाते हैं किन्तु एक पुलिन्द (जाति-विशेष) उन्हें मंत्रवल से चेतनता प्रदान करता है।

विराटराज के यहां १३ वें वर्ष का गुप्त बनवास इस भाग में वर्णित
है। पाडवो का कृष्ण की नगरी में पहुँचना, कृष्ण का दुर्योवन के सम्मुख
पाडवो के लिए राज्य का एक भाग दे देने का
टवर्णी १३ प्रस्ताव रखना, दुर्योधन का प्रस्ताव टुकराना, कृष्ण
को त्रपमानित करना, कृष्ण का कर्ण को दुर्योधन
के साथ युद्ध में सम्मिलित न होने का परामर्श देना, कर्ण का दुर्योधन की
सहायता में दृढ़ रहना त्रादि वर्णित है।

इस भाग में महाभारत युद्ध के लिए की जानेवाली तैयारी का वर्णन।
७०४ से '७६१ तक की पंक्तियों में युद्ध का वर्णन
टवर्णी १४ है। पड़िवों के विजयी होने एवं उनके हस्तिनापुर
ग्रागमन की कथा दी गई है। इस ठवर्णी की
वर्णन-शैली भरतेश्वर-बाहुबलिरास से प्रायः मिलती जुलती है।

यह भाग उपसंहार सूचक है। इसमें नेमिमुनि के उपदेश से पाडव जैनधर्म स्वीकार करते हैं। वे लोग परीिच्चत को राज्य प्रदान कर स्वयं मुनि वन जाते हैं। जैनाचार्य धर्मघोषु उन्हें पूर्व उन्याि १४ जन्म की कथा मुनाते हैं कि वे प्रथम जन्म में सुरित, शंतनु, देव, सुमित और सुभद्र थे। पाडव किस प्रकार अणुत्तर स्वर्ग से गिर कर पृथ्वी पर आए और अब उनकी मुक्ति किस प्रकार होगी—इसका वर्णन अन्त में दिया गया है।

# पचपंडवचरितरासु

## रचियता —शालिभद्रस्रि

|    | नेभिजिणिदह पय पणमेवी         |   |   |
|----|------------------------------|---|---|
|    | सरसति सामिणि मनि समरेवी      |   |   |
|    | श्रंविकि माडी श्रगुसरड ॥     |   | Ş |
|    | त्रागइ द्वापर माहि जु वीतो   |   |   |
| ሂ  | पंचह पंडव तगाउ चरोतो         |   |   |
|    | हरिब हिया नइ हुं भगाउं॥      | • | २ |
|    | रासि रसाउलु चरीउ थुणीजइ      |   |   |
|    | किम रयणायर हीयइं तरीजइ       |   |   |
|    | सानिधि सासण्दिवि तण्इ।।      |   | ₹ |
| १० | त्रादिजिगोसर केरड नंद्गु     |   |   |
| -  | कुरुनरिंदु हूड कुलमंडगु      |   |   |
|    | तासु पुतु हुउ हाथियउ ॥       |   | ጸ |
|    | तीण्इ थापिउ तिहूयणसारो       |   |   |
|    | बीजंड श्रमरापुरि श्रवतारो    |   |   |
| १५ | हथिगाउरपुरु वन्नीयए।।        |   | ሂ |
|    | तिणि पुरि हूउ संति जिणेसर    |   |   |
|    | संघह संतिकरड परमेसर          |   |   |
|    | चक्कवट्टि किरि पंचमउ ॥       |   | Ę |
|    | तिणि कुलि मुणीइ संतगु रात्रो |   |   |
| २० | भूयबलि भंजइ रिडमडिवात्रो     |   |   |
|    | दाणि जगु अरिग्यु करए॥        |   | હ |
|    | श्रन्नदिवसि श्राहेडइ चल्लइ   |   |   |
|    | पारिधवसगु सु किमइ न मिल्हइ   |   |   |
|    | दलु मेल्ही दूरिहिं गयत्रो ॥  |   | 5 |

| २४         | हरिएा एक हरिएी सुं खेलइ<br>कोमलवयिंग हरिएी वोलइ<br>''पेखि पेखि भिय पारधीउ''।।                           | •          | 3 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
| ३०         | सरु सांधी राज केंडइ धाइ<br>हरिगाज हरिगाी सिहतु पुलाइ<br>ऊजाईज गिज गंगवरो।।                              |            |   |
| τ.,        | नयण्ह त्रागित गयउ कुरंगू<br>राय चोंति जां हूयउ विरंगू                                                   | <b>१</b> ० | 7 |
| ३४         | जोइ वासुं दाहिणडं ।।<br>तां विण पेखइ मिश्मिइ भूयणु<br>तींछे निवसइ नारीरयणु                              | 8.         | ? |
| 44         | खिए पहुतउ राउ धवलहरे ॥<br>जन्हनरिंदह केरी धूय                                                           | र्         | ર |
|            | गंगा नामि रइसमक्तय<br>ऊठइ नरवइ सामुहीय॥                                                                 | श          | ₹ |
| <b>왕</b> o | पूछइ राजा "किह सिसवयिश<br>इिण विश्व वसीइ कारिश कमिश"<br>वोलइ गंग महासईय ॥<br>"जो अम्हारुं वयेशु सुशेसिइ | १४         | } |
| ያ <b>ሂ</b> | निश्चिं सो वरु मइं परिणेसिइ<br>खेचरु भूचरु भूमिधरों''।।<br>तं जि वयगु राइं मानीजइ                       | १३         | ٤ |
|            | जन्हराय वेटी परिणीजइ<br>परिणी पहुतउ निययघरे ॥                                                           | १६         | į |
| ሂ၀         | ए पुत्तु तसु कूखि ऊपन्नड<br>विद्यालक्षरणगुर्णानंपन्नड<br>कला वाहत्तरि सो पढए॥                           | १७         | ) |
|            | गंगनामि गगेउ भणीजइ क्रमि क्रमि जुव्वांण तिणि पसरीजइ बीज तणी ससिरेह जिम ॥                                | १=         | ī |
|            |                                                                                                         |            |   |

| ሂሂ | नितु नितु राउ श्रहेंडइ चल्लइ |            |
|----|------------------------------|------------|
|    | रोभि चडी राणी इस बुल्लइ      |            |
|    | "प्रियतम पारिध मन करउ" ॥     | 38         |
|    | राइ न मानी गंगा राखी         |            |
|    | तीएं दूखि मनि कुरमाणी        | -          |
| ६० | पूतु लेंड पीहरि गईय॥         | २०         |
|    | धनुपकला माउलउ पढावइ          |            |
|    | जीवद्या नियचिति रहावइ        |            |
|    | बोधि चारणमुनि तण्इं।।        | <b>२</b> १ |
|    | साचड जाण्इ जिण्धर्ममागो      |            |
| ६४ | तउ मनि जूवण लगइ विरागो       |            |
|    | गंगानंद्णु विशा वसए ॥        | २२         |

#### वस्तु

राउ संतग्रु राउ संतग्रु वयग्रु चुक्केवि श्राहेडइ चल्लीऊ पावपसरि मनि मोहि घूमिउ पूत्तु लेउ पीहरिं गई गंग तीग्र श्रवमाणि दूमीय वात सुग्री पाछउ वलइ जां निव देखइ गंग ७१ चडवीसं [ वासं ] रहइ जिसु रइहीग्रु [ श्रग्रांगु ] ॥

#### ठवणी ॥ १ ॥

२३

श्राह मनमाहि निरंदो पारिध संभावइ
सइं दिल रमिल करंति गंगाति श्रावइ ॥
गंगतहा ति श्रिष्ठ श्रोयगु
वित्थिर दीरिध बारह जोयगु
७४ पासहरा वागुरीय बहूय
पहठा विश्व कोलाहलु हूय ॥
दह दिसि वाजइं हाक बहु जीव विश्वासइं
एकि धुसइं एकि धायइं एकि श्रागिल नासइं ॥
दहदिसि इम जां वनु श्रारोडइं

जीव विणासइं तरूयर मोडइं 50 जां इम दलवइ पारिध लागइ ताम असंभमु पेखइ आगः ॥ विहुं खवेव दो भाथा करयिल कोदंडों वालीवेसह वालो भुयदंडपयंडो ॥ 二义 राय पासि पहिलुं पहुचेई पय पणमी वीनती करेई ''सांभलि वाचा मुभ भूपाल इिं विशा अञ्चरं अम्हि रखवाल ॥ जेतो मुंइं तूं रात्रो तेती तूं सरिए 03 मुभ मनु कां इम दूमइ जीवह मरिए"।। तासु वयसु अवहेल रास्रो श्रति घगु घल्लइ जीवह घाउ कोपि चडिउ तसु वर्णरखवालो धनुषु चडावइ जमविकरालो ॥ X3 हाकी भड ऊठाडइ त्रागला ति पाडइ सरसे जंपड ढाडइ राउत रुंसाडइ॥ वेटड रूडु करंतड जाणी ताखाणि श्रावी गंगाराणी पखि भुभु करंतां राखइ १००

नियप्रिय श्रागित नंदगु दाखइ।।
देखी गंगाराणी राजा श्राणंदिउ
मेल्ही सिव हथियार बेटउ श्रालिंगिउ॥
राउ भणइ "मइं किसउं पवारउ

हिव तुम्हि मइं सु घरि पाउधारो

राजु तुम्हारं पूत्तु तुम्हारं श्रज्जीं गंगे किसुं विचारं ॥ पूति भतारिहिं देवी श्रतिघणुं मनावी पूत्तु समोपीं सय श्रापणि नवि श्रावी ॥ पिता पुत्त बेंड रंगि मिलीया

११०

१०५

देवि मुकलीवी पाछा वलीया हथिणाउरि पुरि राजु करेई क्ष्मण जिम दीहा वहूय गमेई।। श्रन्नदिगांतरि रामलि करंतउ। जमग्रतडा तडि राउ पहूतउ। 288 खेलंती दीठी जल वेडी वइटी रूपविसाल॥ पूछइ बेडीवाहा तेडी "ए कुण दोसइ वइठी वेडी"। बेडीवाहा तगु जु स्वामी १२० राय पासि पभण्ड सिरु नामी ।। ''ए श्रम्हारा कुलसिण्गारी सामी ऋछइ अजीय- कूंयारी कोइ न पामुं वरु अभिरामु सफलु करं जिम दैवह कामु॥" Red तसु घरि वइसी राउ सा वाली मागइ बात स वेडीवाहा पुग् चींति न लागइ।। ''सांभति स्वामी अम्ह् घरसूत्तो तुम्ह घरि अछइ गंगापूतो। मइं बेटी जउ तुम्हह देवी १३० तउ सइं हथिं दूख भरेवी ॥ कुरुववंसह केरउ मंडग्रु राजु करेसि गंगानंद्गु। धीय महारी तणां जि बाल ते सवि पामइं दूख कराल ॥ १३४ मुभ पासिं तुम्हि किसुं कहावड तुम्हि अम्हारी धीय न पामउ"। इम निसुणी उघरि पहुतु नरिंदो जिम विध्याचित हरीड करिंदो।। मनि चितइ सा वाल कुण्हइ न कहेई ें १४०

श्रंगे लागी भाल जिम देहु दहेई॥ कृंयर वेडीवाहा मंदिरि जाईउ मांगइ सा इ जि क्र्यरि। वेडीवाहइं तं जि भणीजड तींछे कृंयरि प्रतिज्ञा कीजइ॥ 288 मंत्रि मउडउधा सहूइ तेडइ वेडीवाहा भ्रंति सु फेडइ ''वयगु अम्हारुं म पडउ पाख़इ देवादेवी सहूयइ साखिइं॥ निसुण्ड मइं जि प्रतिज्ञा कीजइ 220 चांदुलंडइ चिय नामु लिहीजइ। एकु राजु अनइ परिणेवं मइं अनेरइ जनमि करेवुं"॥ निसुणीं वयगु गभेलंड वोलंइ 'कोइ न तिहुयणि जो तुभ तोलइ। **344** निसुण उहिव इह कन्न वृतंतू एह रहइं होइ संतगु कंतू ॥

#### ॥ वस्तु ॥

नयरु अच्छइ नयरु अच्छइ रयण्डरु नामि रयण्सिहरु नरवरु वसइ तासु गेहि एह वाल जाईय १६० विद्याधरि अपहरीय जातमात्र तिंड जमण् मिल्हीय इसीय वाच गयण्डह पडी तड मइं लिद्ध कुमारि सत्यवती नामिं हुसिए संतण्वरनारि"॥

## [ ठविण ॥ २ ॥ ]

पण्मीं सामीं नेमिनाहु अनु अंतिकि माडी पभिणिसु पंडव तण्डं चरितु अभिनवपरिवाडी ॥ १६५ हथिणां उरि पुरि कुरनरिदं केरो कुलमंडणु सहजिहिं संतु सुहागसीं हूउ नरवह संतणु ॥ तसु घरि राणी अछइ दुन्नि एक नामि गंगा

पुत्त जाउ-गंगेड नामि तिणि तिहूणि चंगा ॥ सत्यवती छइ अवर नारि तसु नंदण दुन्नि सवे सलक्ख्या रूयवंत अनु कंचणवन्नि १७० पहिज्ल बेटज करमदोसि बालप्पणि विवनज विचित्रवीर्ये बीजड कुमार बहुगुणसंपन्नड ॥ राउ पहतंउ सरगलोकि गंगेयकुमारि तउ लघु बंधवु ठविउ पाटि तिणि वयणविचारिं॥ कासीसरघरि तिन्नि धूय झंबिकिई अंबाला १७४ त्रीजी श्रंगा श्रल्लइ बाल मयणह जयमाला।। परिणावेवा तींह वाल सयंवर मंडाविड गंगानंद्गु चडीउ रोसि ऋण्तेडिउ ऋाव्यो ॥ समरि जिणीय स्वि राय बाल लेख त्रिराहइ आव्यो १८० वडड महोच्छउ करीउ नयरि बंधतु परिणाव्यो ॥ श्रंविकि बेटड धायराठु सो नयरो श्रांधड श्रंबाला नउ पुत्त पंडुत्रिहु भुयिए प्रसिद्धउ ।। श्रंबानंद्ग्य विदुर्न नामु नामि जि सरीखड खइ खीणइ पुणु विचित्रवीर्युपंडु राजि प्रतीठिउं॥ कुंतादिवि नउं लिविडं रूपु देखींड चित्रामि くこと मोहिउ पंडु निंदु चींति ऋति लीधउ कामि॥ विद्याधर विन कुणिहिं एकु मेल्हिड छइ बांधी छोडिउ पंडुकुमारि पासि तसु मुद्रा लाधी।। एतइं अंधकवृष्णि नामि सोरीपुरसामी दस बेटा तसु एक धूय कुंतादिवि नामी।। 380 पाटी आपणहारु पुरुषु सोरियपुरि पहुतड 'पंडु वरीउ' पिय पासि कूंयरि संभलइ कहंतउ।। नवि जीमइ नवि एमइ रंगि नवि सहीय बोलावइ वोलावी ती पहीय जाइ श्रागतेडी श्रावइ।। खीजइ मूंभइ रडइ बालजिम सयह संतावइ

<sup>[</sup> १८१ ] ग्राधंड पाठान्तर ग्राधंड ।

<sup>[ं</sup>ध्⊏३]नानु "नमु।

कमिल शिकाणिए यण समाधि सा किमइ न पामइ। चंदु य चंद्गु हीयइ हारु श्रंगार समाण्ड 'कुग्रहइ कांई दहइ दूखु जाग्रीइ तु जाग्रउ॥ नीलजु निधिणु मई अजाणु कांइ मारइ मारो ईिण जनिम मुक्त पंडुकुमर विग्यु नहीं य भतारों'।। २०० विरहि विरागीय वश समारि जाई ३ सिश मायइ 'लविएम जूवरा रूपरेह तां आतिहि जाइ'।। कंठि ठवइ जां पासु डाल तरूयर गी''''' श्राविड मूंद्रप्रभावि ताम मिन चिंतिड सामि॥ परिणीय आपी पंडुकुमरि आपणीय जि थवणी २०४ सहीयर विल एकंति हुई पुत्तु जायउ रमणी।। गंग प्रवाहि रयण माहि वालि मंजूसं काजइ पातकु पुरवयंति कइ लाज कि रीसं॥ जाणीं राइं कुंतिचिंतु पडु जु परिणावइ लिहिउं जासु निलाडि जाम तं सुंजु त्रावइ।। २१०

## ।। वस्तु ॥

सबलु नरवर सवलु नरवर देसि गंधारि कुंयरि तसु तराए आठ धीय गंधारि पहिलीय कुलदेविलआइसि धायरह नरनाह दिग्हीय देवकनरवइं नंदर्गा कुमुइगि विदुरकुमारि २१४ बीजी मद्रिक मद्रधूय पंडुतराइ घरनारि॥ गसु धरीड गसु धरीड देवि गंधारि दुडत्तिण डोहलऊ कूड कलिह जगा सुभि गड़जइ पुरुषवेसि गइंबरि चडई सहड जेम मिन समर सज्जइ गानि रडंता बंदीयण पेखीड हरिखु करेइ॥

(ठवरणी ॥३॥)

पुन्नप्रभाविहिं पामीयउ पहिंतुं कुंतादेवि पुन्नमणोरहु पूत्त पुण सुमिणां पंच लहेवि॥

<sup>[</sup> १८७ ] पाठान्तर चहु न ।
[ २०४ ] पाठान्तर प्रभाति प्रभावि का ।

दीठउ सुरगिरि क्षीरहरो सुमिणइ सिरि रवि चंद जनमि युधिष्ठिरराय तण्इ मिलीय सुरवइविद् ॥ गयगांगिंग वागी पडीय 'खिम दिम संजिम एकु **च्च्**र धरमपूतु जाग ऊपनउ सत्यसीलि सुविवेकु'॥ रोपीड पविणिहि कलपतरो सुमिणइ कुंतिदूयारि पवणह नंदगा वन्जमन्त्रो भीम सु भूयण समारि॥ त्रीसे मासे जाईयउ दूमीय देवि गंधारि दिवसि ऋधुरे ऊपनऋो दुर्योधनु संसारि॥ २३० दसह दसारह बहिनडीय त्रीजडं धरइ आधानु 'दाणव दल सवि निदलंं' मनि एवडु श्रभिमानु।। 'धनुषु चडावीउ भूयिं। भमंउ' इच्छा छइ मन माहि बइठउ दीठउ हाथिएीयं सरवइ सुमिणा माहि। जनम महो खबु सुर करई नाचई अपछरबाल **२३**४ दुंदुहि वाजइं गयग्ययले धरिग्रिहि ताल कंसाल ॥ गयणह वाणी उछलीय 'ऋरजुनु इंद्रह पूत्तृ' धनुषबलि धंधोलिसीए सुरयोधन घरसूत्त'॥ नकुलु अनइ सहदेवु भडो जुअलइं जाया बेउ प्रभु चंद्रप्रभु थापीयं नासिकि कृंती देउ।। २४० सउ बेटां धयराठघरे पंडु तराइ घरि पंच दुर्योधनु कडतिग करए कूडा कवडप्रपंच ॥ अन्नदिएांतरि गिरिसिहरे राजा रमलि करेइ कुंतीकरयल श्रडविड रडयड भीमु रुडेई ॥ पाहिं पाहिं आफलीं बाल न दूमीं देहु २४४ पाह्य सवि चूनड हूयए केवडु कडतिगु एहु॥ गयण्ह वाणी आपीयउ आगइ वज्रसरीर वाधइं पंचइ चंद जिम पंडव गुण्गंभीर ॥ भीमु भीडंतउ जमणतडे कूटइ कुरववीर पाडइ द्रउडइ भेडवइ बांधोय बोलइ नीरि॥

<sup>[</sup> २४३ ] ग्रन्ना पाठान्तर श्रन्न का

<sup>[</sup> २४५ ] पाहिणा पाठान्तर

हुरयोधनु रोसिहिं चडीउ वोलइ 'सांमिल भीम तुं मुक्त वंधव कूटतड म मिर अखूटइ ईम'।। भीमि मिडिड महु पाडीयड वांधीड धालिड नीरि जागिडं त्रोडइ वंध विल निव दृमिइ सरीरि॥ विसु दीघडं दूरयोधनिहिं भीमह भोजन माहि

マ文义

र्६०

श्रमृतु हुई नइ परिएमिड पुनिहिं दुरिड पुलाइ ॥ श्रितिरिथ सारिथ तिह वसए राय तएइ घरिसू तु राधा नामिहि तसु घरिए करिए भंगु तसु पूत्तु ॥ सड कूंयर पंचम्मलडं किवहरि पिढवा जाइं धीरु वीरु मित श्रामलडं करिए पढइ तििए टाइ ॥ दडा लगइ गुरू भेटीड द्रोगु सु वंभएवेसि तेह पासि विद्या पढइ कूपगुर नइं उपदेसि ॥

#### ॥ वस्तु ॥

तींह क्रूंयरह तींह क्रूंयरह माहि दो वीर इकु अरजुनु यागलऊ यनइ कर्गाु हीयइ हरालड गुरकृवइं विण्यह लगइ थणुहवेदु दीघउ सरालउ रइप्र किसुं न हुइ गुरभगति लगइ माटि नड गुरु किद्धु **ग्रहनिसि गुरु त्राराधतउ एकलव्यु हूउ सिद्धु** ॥ पिक्खइ गुरु परिक्खइ अन्नदीहाँमि दुरयोधनपमुह सवि रायकूंयर वण माहि लेविसु सारींगुं भिद्धि करि तालकंख सिरि लखु देतिगु २्७० तीएां परीक्षां गुर ताएी पूगड एकु जु पत्थु राहावेहु तउ सिखवइ मन्छइ देविगु हत्थु ।। एक वासरि एक वासरि कूंयर नइ माहि गुरि सरिसा जलि तरइं द्रोणचलगु जलजीवि लिद्धऊ क्र्यरपरीक्षा तण्ड मिसि गुरिहिं कृड पोकार किद्धड २७४ मेल्हाविड गुरचलणु तसु गुरु किम नवि त्िइ॥

## [ उवस्री ।। ४ ।! ]

गुरि वीनविड अवसरि राड "सिवहुं बेटां करड पसाड तुम्हि मंडावउ नवउ अखाडउ नव नव मंगि पूत्र रमाडउ" ॥१॥ त्राइसु विदुरह दीधउं राइ दह दिसि जरावइ जोवा धाइं २५० सोवनथंभे मंच चडावइ रागो रागि ते सहू य आवइ॥२॥ पहिलउं त्रावइ गुरु गंगेड धायरह धुरि वइसइं राड विदुर कृपा गुर अवर नरिंद मंचि चड्या सोहंइ जिम चंद ॥३॥ केवि दिखाडइं खांडा सरमु केवि तुरंगम जागाइ मरमु चक्र छुरी किवि सावल भालइं किवि हथीयार पडंता भालइं॥४॥ २५४ पहिलुं सरमइ धरमह पूत्रो जेह रहइं नवि कोई शत्रो ऊठिड भीमु गदा फेरंतड तड दुर्योधन भिडइ तुरंतड। ४॥ मनि मावीत्रह मत्सर रहीं पाछइ अरजुनु अति गहगहीं भीम दुजोहण जां वे मिलिया तां गुरनंदणि पाछा करीया । ६॥ गुरु ऊठाडइ अरजुनु कुमरो करिएहिं सरिसउं माडइ वयरो बे भाथा बिहुं खवे वहेई करयित विसमु धणुहु धरेई।।७॥ लोहपुरुषु छइ चक्रि भमंतउ पंच बाणि ब्राहण्ड तुरंतउ राधावेधु करीउ दिखाडइ तिसउ न कोई तीए। ऋखाडइ ॥८॥ तीछे हूंफी ऊटइ कर्ग्यु 'अरजुनु पामइ मूं करि मर्ग्यु' रोसिं ऊठइं बेड भूभेवा रणरसु जोइं देवी देवा ॥ ६ ॥

रहर रासि उठइ वड मूमना रणरस जाइ दवा दवा ॥ ह ॥ वेड हूंफड़ं वेड बाकरवाइं राय तणा मिन रीमु ऊपांइ धर्मण धसकइ गाजइ गयगु हारिइ जीतइ जयजय-वयगु ॥१०॥ हीयां धसकइं कायर लोक संत तणां मन करइं सशोक जाणे वीज पिड [अ] अकालि जाणे मुंद्र खुभ्या कलिकालि॥११॥ ३०० क्षणि नान्हा क्षणि मोटा दीसइं माहोमाहि खुसइं वेड रीसइं

बंधिंव वींटीड राड दुजोह्गा चिहुं पंडिव वींटीड द्रोगा ॥१२॥ किसुं पहूतड द्वापिर प्रलड ईह लगइ कइ अम्ह घरि विलड अरजुन वोलइ "रे अकुलीन, अरजुन मूमिसि मइं सुंहीन ॥१३॥

<sup>[</sup> २८८ ] मत्स पाठान्तर मत्सर

<sup>[</sup> २६७ ] जयवयणु पाठान्तर जयजयवयणु का

<sup>[</sup> ३०० ] रीसं पाठान्तर रीसइं का

अरजुन सरसी भेडि न कीजइ नियकुलमानि गर वु वहीजइ
३०४ इम अ।पण्पुं घणुं वखाण वोलिन नीयकुल तणुं प्रमाणुं ॥१४॥
इम आरोडिउ तिप जा करणु पुरुप पराभिव सारुं मरणु
दुरजोधिन तउ पखउ करीजइ "वीराचारि कुलु जाणीजइ"॥१४॥
एतइं अतिरिथ सारिथ आवइ करण तणुं कुलु राउ जणावइ
"मइं गंगा ऊगमतइ दीस लाधी रतनभरी मंजुस॥ १६॥
३१० कुंडल सिरसड लाधउ वालो रंकु लहइ जिम रयण ममालो
तिणि दिणि दीठउ सुभिण्इ सूरो अम्ह घरि आविड पुन्नह पूरो॥१७॥
कान हेठि करु करिड ज सूतउ तड अम्हि कहीयइ करणु निक्त्तड
इसीय वात मन भींतिर जाणी गूमू न कहीड कूंती राणी ॥१८॥
करणु दुजोहणु वेंई भित्र पंचह पंडव करा शत्र

३१४ तसु दीधुं सड कूयरं राजो सो संग्रहीइ जििए हुइ काजो।। १६ द्रोणगुरिं भूभंता वारी वेड वेटा वहुमानिं भारी ईम परीक्षा हुई अखाडइ तींछे अरजुनु चडीउ पवाडइ॥ २०

#### ॥ वस्तु ॥

श्रत्रवासिर श्रत्रशासिर रायश्रसथानि
परिवारि सुं श्रद्धइं ताम दृतु पोलि पहूतऊ
३२० पिंडहारिहि वीनविड लहींड मानु चाडिर वइहऊ
पय पण्मी इम वीनवइ 'दुपदनरिदह धीय
परणंड कोई नरपवर राहावेहु करींड।।
दुपदरायह दुपदरायह तणी कूंयारि
तसु रूपह जामलिहिं त्रिहडं भूयिण कइ नारि नत्थीय
३२४ पाधारंड कुमरिं सहीय श्राट चक्र छईं थंभि थंभीय
तींह मिम वि पूतली फिरइं स सृष्टि संहारि।
तासु नयण वेही करी परिणंड दूपदि नारि"।।

## [ ठवणी ॥ ५॥ ]

पंडु नरेसरो सइंवरि जाइ हथिगाउरपुर संचरए राइं दले सरिसा कूंयर लेड तारे सुं जिम चांदुलड ए॥ वाजीय त्रंवक गुहिर नीसाण दिणयरो रेगिहि छाईड ए

<sup>[</sup> ३३० ] पाठान्तर 'जाईउ' मिलता है 'छाईउ' का

पहुतउ जागाीउ पंडु निरदु द्रूपदु पहूचए सामहो ए। तलीया तोरण वंद्रवाल नयर उलोचिहिं छ।ईउं ए मिणिमय पूतली सोवनथंभ मोतीय चडक पूराविया ए॥ कंकूय चंदिण छडउ दिवारि घरि घरि तोरण ऊभीयां ए नयरि पइसारउ पंडु निरंद किरि अमराउरि अवतरी ए॥ 33X पोलि पहुतउ पंडु तेजि तरिए पयंडु सीसि चमर बंबाल अनु कंठि कुसुमह माल॥ श्रनु कंठि कुसुमह माल किरि सुं मयिण श्रापिण श्रावी₹ कोई इंदु चंदु निरंदु सइंवरि पहुतु इम संभावीयइ॥ चडीउ चंचिल नयिए निरखइं वयसा बोलइं सउं सही 380 'पंच पंडव सहितु पहुतु तउ पंडु नरवरु हुइ सही'॥ मिलिया सुरवए कोडि तेत्रीस गयरो वुंदुहि द्रहद्रहीय मेंडे बइठला रायकूंयार त्रावए कूंयरि द्रूपदीय सीसि कचुंविर कुसुमह खूपु कानि कनेडर भलहलइंए नयण सल्णीय काजलरेह तिलड कसत्तूरी यम णिधडीय ३४४ करयले कंकण मिण कमकार जादर फालीय पहिरण ए श्रहर तंबोलीय द्रपदी वाल पाए नेउर रुएभुएइं ए भाईय वयशिहिं राधावेधु नरवर साघइं सवि भला ए कुणिहि न साधीउ पंडु श्राएसि श्ररजुनु ऊटइ नरनरीउ ए अति धणुहु जूनुं एहु तूय सामि सबलु देहु ३५० इम भणी रहिड भी मु 'सो धनुषु नामइ की मु सो धनुषु नामइ की मु काटिक धरिए ध्रासिक धडहडी वंभंड खंड विखंड थाइ कि सिगा सयल वि रहवडी मलहलीय सायर सत्त सुरगिरि शृंगुशृंगि खडखडी खगु एकु असरगु हूउं तिहूयणु राय सयल वि धरहडी ३४४ [ ३३५ ] पाठान्तर किंरि मिलता है करि का | ३४८] At the end of the line 1

<sup>[</sup> ३४६ ] Ms. has only नरनरीउ and not नरनरीउए, at the end of the line there is 2

<sup>[</sup> ३५२ ] कीम In Ms. for कीमु [ ३५५ ] धरडी In Ms. for धरहडी

एतइं हूयउ जयजयकारु सुर पन्नग सवि हररखीया ए धनु धनु रायह द्रूपद्धीय जीए असंभम वर वरिया ए धनु धनु राणीय कुंतादेवि जसु कूखिहिं ए अपना ए पंचम गति रहइं अवतर्या पंच पंचवाणं जिसा जिग हूया ए पांचइ गाईय सुर सुरलोकि सुरवए सिरु धूणाविया ए ३६० महीयले महिलीय करइं विचार ''कवग्णु की उतपु दूपदीय कोइ न त्रिहु जिंग हुईय नारि हिव पछी कोइ न होइसि ए एक महेलीय पंच भतार सतीय सिरोमिण गाई ए॥ राधावेधु सु अरजुनि साधिउ मनचींतीउ वरु लाडीय लाधउ जां मेल्हि गलि अरजुन माल दीसइ पांचह गलि समकाल ३६४ राइ युधिप्टिरि मनि लाजीजइ तिथि खिए चारिए मुनि बोलीजइ "निसुण्ड लाडीय तपह प्रमाणुं पूरविलइ भवि कियडं नियाणुं भवि पहिलेरइ बंभि हूंती कडुउं तूंबु मुणिवर दिंती नरग सही विल साहुणि हुई पांचह पुरिस नियाणु धरेई एहु न कोईय करड विचार द्रूपदराणीय पंच भतार"।। ३७० साहु कही नइ गयिए पहूतउ पंडु नराहितु हूयउ सयंतउ श्रइह्वि दीजइं मंगल चार जिंग सचराचिर जयजयकार लाडीय कोटं कुसुमह माल लाडीय लोचन ऋति ऋणीयाला लाडीय नयगो काजलरेह सहजिहिं लाडग सोवनदेह कुंती मद्रीय माथइ मउड धनु धनु पंडव द्रूपदि जोड ३७४ पंचइ पंडव बइठा चउरी नरवइ श्रासातरुयर मउरी

#### वस्तु

पंच पंडव पंच पंडव देवि परिगोवि सउं परिवारिहिं सुं दलिहिं हस्तिनागपुरि नगरि श्रावइं श्रन्न दिवसि रिषि नारदह नारि किज श्रादेसु पामइं ३८० समयधम्मु जो लंघिसिइ तीगा पुरिष वनवासि बार वरिस वसिबुं श्रविस श्रहिनसि तीरथवासि ॥ सच किजिहिं सच किजिहिं श्रन्न दीहंमि उल्लंघिउ गुरुवयगु इंदपुत्तु वनवासि चल्लई निर्देश विष्णुह तिल गयऊ प्रशामित नामि मल्हारु

३८४ निव मिर्णिचूडह राजु दिइ पहिलंड एउ उपकारु ॥

बार विरसह बार विरसह चिंड विमाणि

श्रहावयपमुह सिव नमीय तित्थ जां घरि पहुंचई

मिर्णिचूडह मितह भयणि राउ एकु परिहरींड वचई

गहीय पभावई रिड हिण्ड मंजिड मार्ग कूड़

३६० धरि पहुंचड बेड मित्त लेड हेमंगडु मिर्णिचूडु ॥

### ठवणी ॥ ६ ॥

एतलं ए पंडु निरंदो जूठिलो पाटि प्रतीठिउ ए बंधिव ए विजयु करेवि राय सबे विस आणीया ए सोवन ए राशि करेवि बंधव आगलिउ गिर्ण ए मित्तह ए रईय मिणचूड राय रहई सभा र्यणमए राइहिं ए संति जिणंद नवउ प्रासादु करावीउ ए **43**\$ कंचण ए मिणमय थंम रयणमइ विंब भरावीयां ए तेडीड ए देवु मुरारि राड दुरयोधनु त्रावीड ए इछोय ए दीजइं दान विवप्रतिष्ठा नीपजं ए वरतीय ए देसि अमारि ऊरिए कीधी मेदिनी ए हसिङ ए सभा ममारि राउ दुरयोधनु पराभवी ए 800 माउलं ए सिरसंड मंत्रु तायह त्रागिल वीनवं ए वारिउ ए विदुरि ताएए वयगु न मानइ कूडीउ ए **आणीय ए सभामिसेण पंडव पंच**इ राइ सडं ए कूडिहिं ए दीजइं मान वयरिहिं मांडइ जूवटउ ए राखिड ए राड जूठिलु विदुरह वयणु न मानीडं ए ४०४ हारीयां ए हाथियं थाट भाईय हारीय राजि सडं ए हारीय ए द्रुपदह धीय ऊदालिय सवि त्राभरण ए श्राणीय ए सभामभारि दुरीय दुर्यीधनु इम भगां ए श्राणीय ए सभाभभारि दुरीय दुर्योधनु इस भगं ए ''त्राविन ए त्रावि उत्संगि द्रुपित वइसिन मुफ तग्रं ए'' इम भणी ए दियइ सरापु 'रु [—] हुजे तुं कुलि सडं ए कुपीड ए काढवी चीक अठ्ठोत्तर सड साडीय ए उठीड ए गुरु गंगेड कुण्वि दुरयोधनु ताजिड ए तड भणं ए "पंडव पंच वयणु महारड पिडवजुं ए ४१४ बारह ए वरस वणवासु नाठे हींडिवुं तेरमई ए अम्हि किम ए जाणिसुं तुहितड वनवासु जु तेतलु ए" पंडव ए लियइं वणवासु सरसीय छट्टीय दूपदीय

#### ॥ वस्तु ॥

हैय दैवह हैय दैवह दुड परिणामु
पियं पंचह पेखतां द्रुपदधीय किंडचीर कड्डीय
४२० द्रोण विदुर गंगेय गुरा न हिल्ल कोहिग्ग दड्डीय
आसमुद धरिह धिणय इक्षेक्षइं किंडचीरि
हाकीं उत्त जिम काढीइंड आधमतई सूरि॥

## [ ठवणी ॥ ७ ॥ ]

3

ጸ

ሂ

હ્

श्रह दैवह वसि तेवि पंच ए पंडव विशा चिलय हथिएउरि जाएवि मुकलावई निय माय पीय पय पर्णामीय निय ताय कुंती मद्री पय नमीम ४१४ सच वयण निरवाहु करिवा काणिण संचरई लेई निय हथियार द्रोगा पियामहि अणगमीय कुंतादिवि भरतार नयण नीर नीमर भरइं ए॥ सचवई पिय माय श्रंबा श्रंबाली श्रंबिका छंती मुद्री जाइ वउलावेवा नंदग्रह ॥ १४३० पमण्इ जूठिलु राड ''माइ म अरण्इ तुहि करड निय घरि पाछां जायउ लोकु सहूयइ राहवउ"।। दाण्वि कूरि कमीरि पंचाली वीहावीयउ भूभिंड मारीड वीरू भीमिहिं तु दुरयोधनह।। तन विन कामुकि जाई पंचह पंडव कुण्चि स**उं** प्रइप्त

|     | मंत्रह तण्इ उपाइ अरजुनु आण्इ रसवती य ॥       | ও  |
|-----|----------------------------------------------|----|
|     | पण्मीय तायह पाय पाछउ वालीउ मद्रि सर्ड        |    |
|     | विद्या बुद्धि उपाइ श्रापीय पहुत्उ पीत्रीयउ ॥ |    |
|     | पंचाली नड भाड पंच पंचाल लेड गिड              |    |
| ४४० | एतइं केसवु राउ कुंती मिलिवा आवीयउ॥           | 3  |
|     | वलु बोलीउ वलवंधु सुभद्रा लेई सांचरए          |    |
|     | हिव पुगु हूड निबंधु कुंती थुं सरसा सात ज ए॥  | १० |
|     | एहु तु पुरोचन नामि पुरोहितु दुर्योधनह        |    |
|     | "तुन्हि वीनविया सामि राय सुयोधनि पय नमीय।।   | ११ |
| 888 | मइं मूरिख अजाणि अविणउ कीघउ तुम्हा रहइं       |    |
|     | मूं मोटी मुहकाणि तुम्हं खमउ त्रवराहु मुह ॥   | १२ |
|     | पाधारिसिउम रानि वारणवित पुरि रहण करड         |    |
|     | ताय तएइ बहुमानि हुं श्राराधिसु तुम्ह पय"॥    | १३ |
|     | कूडु करी तिथि विप्रि वारणवित पुरि त्राणीया ए |    |
| ८४० | किसुं न कीजइ शित्र अवसरि लाधइ परभवह ॥        | १४ |
|     | विदुरि पवाचिड लेखु "दुरयोधन मन वीसिसडं       |    |
|     | एसु पुरोहितवेषु कालु तुम्हारड जाणिजड ॥       | १४ |
|     | इंह घरि अछइ मंत्रु लाख तण्डं छइ धवलहरो       |    |
|     | माहि पउढाडउ शत्र एकसरा सवि संहरडं ॥          | १६ |
| 8xx | काली चऊदिस दीहु तुम्हे रूडइं जोइजउ           |    |
|     | एउ दुरयोधनु सीहु श्राइ उपाइं मारिसिए" ॥      | १७ |
|     | भीमु भण्इ ''सुणि भाय वारड वयरी वाधतड         |    |
|     | कुलह कुलंछगु जाइ एकि सुयोधनि संहरीइं"॥       | १५ |
|     | सगरिहिं खणीय सुरंग विदुरि दिवारीय दूर लगइ    |    |
| ४६० | 'हुं ऊगारउं श्रंग ईगा ऊपाइं पंडवह'॥          | १६ |
|     | इकि डोकरि तिणि दीसि पांच पूत्र इकि वहूय सउं  |    |
|     | कुंती नइ त्रावासि वटेवाहू वीसमियाँ ॥         | २० |
|     |                                              |    |
| ł   | े ४४३ रे पाठान्तर मामि नामि का               |    |

<sup>[</sup> ४५१ ] पवाचिउ का पाठान्तर पवाठिउ

|      | रातिं चालइ राउ मागि सुरंगह कुण्वि सउं<br>दियइ पुरोहितु दाउ लाखहरइ विसन्ह ठवइ ॥                   | २१ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ४६४  | साधीउ पच्छेवाणु भीमि पुरोहितु लाखहरे                                                             | ", |
| 0 7~ | मेल्हीं दीधु पीयासु केंडइ त्राची पुसु मिलए।।                                                     | २२ |
|      | हरखीड कडरवु राउ देखी दाधां माणुसहं                                                               | 1  |
|      | जोयउ पुत्रपमाउ पंडव जीवी उत्पर्ए ॥                                                               | २३ |
|      | ॥ वस्तु ॥                                                                                        |    |
|      | देवु न गिगाई देवु न गिगाई पुग्यु नइ पापु                                                         |    |
| ৪७०  | संतापु सुयणह करई पुण्यहीन जिम राय रोलई                                                           |    |
|      | दारिद्र दुक्खु केह भरई तृणा किन्न गिरि सिहरु ढोलई                                                |    |
|      | जोड मांगा निसंबला पंचइ पंडव जंति                                                                 |    |
|      | राजु छंडाव्या विण फिरइं धिगु धिगु दूख संहति॥                                                     |    |
|      | ठत्रस्मी ॥ ⊏ ॥                                                                                   |    |
|      | विगु रि धिगु रि धिग दैवविलासु पंचह पंडव हुइ वणवासु                                               |    |
| ያወጀ  | उतइं लाखहरुं परिजलइ उंतइं भीमु जु केंडइ मिलीइ॥                                                   | १  |
|      | रातिं खुडत पडंता जाइं वयरी ने भइ वेगि पुलाइं                                                     | _  |
|      | ते जीवतां जागाइ किमइ कूडु नवर्ज तर मांडइ तिमइ।।                                                  | ર  |
|      | सासू वहूय न चालइ पांड ऊभंड न रहइ जूठिल रांड                                                      | 2  |
| ४८०  | माडी बोलइ ''सांभिल भीम केती भुइं वयरी नी सीम ॥<br>इकि वयरी ना परिभव सह्या लह्या नंदण पाछलि रह्या | ₹  |
| 042  | ~                                                                                                | 8  |
|      | हूँ थाकी त्रमु थाकी वहू दिग्णु ऊगिड तड मरिसइ सहू" ॥<br>वांसइ वाधा बंधव वेड माडी महिली कंधि करेड  | 8  |
|      | तरूयर मोबतु चालिंड भीमु दैव तर्णुं वलु दलीइ ईम ॥                                                 | ¥  |
|      | एकं वाहं साहिउ राउ वीजी साहिउ लहुडउ भाउ                                                          |    |
| とこと  | जां महिमंडलि ऊगिउ सूरू तां विण पहुतउ पंडव वीरु ॥                                                 | ६  |
|      | सहू पराघुं निद्रा करीइ पाणी कारिण विश विश फिरइ                                                   |    |
|      | भीम जाम लेउ त्रावइ नीरु पाछलि जोत्राइ साहसधीर ॥                                                  | Q  |
|      | एक असंभम देखइ वाल पहिलुं दीठी श्रति विकराल                                                       |    |
|      | बोलइ राखिस साँभिल सामि हुं जि हिडंबा कहीं नामि॥                                                  | 5  |

राखस हिडंब तणी हूं धूय तइं दीठइं मयणातुर हूय ७३४ बइठउ ताउ अछइ नीय ठाणि वाइं आवी माणुसहाणि॥ 3 मुम रहिं श्राइसु दीधुं इसुं 'कांई श्राव्युं छइ माणसुं कांधि करी लेख वहिली त्रावि उपवासी मइं पारगुं करावि'॥ १० कर जोड़ी हुं पणमडं पाय मइं तुम्हि परण्ड पांडवराय तुम्ह उपकार करिसु हुं घणा दूख दिलसु वणवासह तणा ॥ ४३४ उभी उभी इसंम बोलिइं पंडव बीजां मगूत्र म तोलि जग उद्धसिवा धर श्रवतरइं रूटा जगनुं जीवीउ हरइं ॥ १२ ए माडी ए अम्ह घर नारि ए अम्ह बंधव सूता च्यारि इंह तरो तूं चलरो लागि भगति करी मनवंछितु मागि"। १३ एतइ' राखसु रोसि जलंतु आवइ फुड फेकार करंतु **X00** बेटी बूसट मारइ जाम भीमु भिडेवा ऊठिउ ताम।। १४ 'रे राखस मुभ आगिल वाल मारिसि तड तूं पूगड कालु अपाडी बेई विढई दह दिसि गाजइ इंगर रढइं १४ चलणनिहाइ' जागिउं सहू पणमी बोलइ हिडंबा वहू १६ ''माइ माइ ऊठाडे राउ ए रूठे अम्हारेड ताउ 义の义 इणि मारीसइ मुहडु भिडंतु बीजउ कोई धाउ तुरंतु" इसुं सुग्गी नइं धायउ पत्थु भूभाइ भीम मिलिउ भडरात्थु ॥ १७ पिंड भी मु त्रासासि राइ गदा लेंड विल साम्हड थाइ श्ररजुनु जां भूभेवा जाइ राखसु भीमि रहाविड ठाइ

#### ॥ वस्तु ॥

४१० श्रह हिडंबा श्रह हिडंबा सित्थ चल्लेइ कुंती श्रनु द्रोपदी श्र कंधि करीड मारिंग चलावइ कुंती जल विख्रू तूंछीइ तिह हिडंब जलु लेड श्रावइ एकु दिवसु वर्ण जोयती भालाटी पंचालि जोई जोई ऊसना पंडव विख् विकरालि ॥

## [ ॥ ठवसी ॥ ६ ॥ ]

१६

४१४ वाघ सीह गज द्रेिं पडइ सतीय सयरि ते निव श्रामिडइं राति पडंती पंडव रडइं विल विल मूंछी भूमिं पडइ।।

राखिस धाई गाहिउं रानु आणी द्रपदि लाधूं मानु भीमसेन गलि मेल्ही माल कुण्यि मिली परिणावी बाल ॥ २१ भोजनु आगाइ मारगि वहइ करइ भगति सरसी दुक्ख सहइ नवउ अवासु करी नइ रमइ पंचह पंडव सरसी भमइ॥ २२ प्ररु० एकचक्रपुरि पंडव गया देवशर्मवंभण घरि रह्या हीडइ चालइ बंभण वेत्सि जिम नोलखीइं तीणं देसि ॥ २३ राइ वोलावी वहू हिडंव ''श्रम्हि वसीसइ वेस विडंबि तुम्हि सिधावउ तायह राजि समरी त्रावे त्रम्हह काजि २४ करि रखवालुं थांपिण तणुं अजीउ फिरेवुं अम्हि वनि वणुं" ሂ?ሂ नमी हिडंबा पाछी जाइ वापराजि घिणयाणी थाइ ॥ マど श्रन्न दिवसि वंभगु सकुटंब रल जिम विलवइ पाडइ बुंब पूछइ भीमु करी एकंतु ''त्राविडं दूखु किसुं ऋचिंतु'' "वडुया सांभलि" वांभगु भग्रइ ए विवहारु नयरिश्रम्ह तग्गी॥ २६ विद्यासिद्धी राखमु हूउ वक नामि छइ जम नउ दूउ।। ४३० २७ विद्या जोवा तीएं पलासि पहिलुं सिला रची आकासि राजा भीडी अत्रमहु लीउ ''पइदिशि नरु एकेकउ दीउ ॥ २८ चीठी काढइ नितू कूंयारि आवइ वारड जगा विवहारि त्राजु त्रम्हारइ त्राविउ दूउ त्राजु न छूटउं हुं त्रणमूउ ॥ ३१ केवित वयगुं जु कूडउ थाइ जउ निव श्राव्या पंडवराय" ४३४ पूछीउ भीमि कथाप्रबंधु विश जाई बग राखसु रुद्धु ॥ ३०

#### ॥ वस्तु ॥

वगु विणासी वगु विणासी भी मु आवेइ
वद्धावइ जणु सयलु "जीवदानु तइ देवि दिद्धऊ
केविल वयणु जु सच्चु किउ त्रिहुं भुयणि जसवाउ लिद्धउ"

४४० पंचइ पडवडा वसइं तींछे बंभणवेसि
वात गई जण जण मिली दुरयोधन नइ देसि ॥
३१ राति माहे राति माहे हुई: प्रच्छन्न
तउ जाइं द्वैतविण वसइ वासि उडवा करी नइ
पुरुष प्रियंवदु पाठविउ विदुरि वात बक नी सुणी नइ

४४४ पय पणमी सो वीनवइ दुरयोधन नु मंत्रु

"तुम्ह पासि ए आविसिइं करण दुर्योधन शत्र" ॥ ३२ ईम निसुणीउ ईम निसुणीउ भणइ पंचालि "विण रुलतां अमह रहइं अजीय शत्र सिउं सिउं करेसिइं" राजरिद्धि अम्हह ताणी लईय जेण हिव सिउं हरेसिइं पंचाली मनि परिभवी बोलइ मेव्ही लाज XXO पांचइ ज्या कई हुसिइं तुम्हि किसाइ काज ॥ 33 माई हूई माइ हूई काइं निव वंिक श्रह जाया निव मूत्रा तुम्हे राजु कांई दैवि दिद्धड पुत्रवंत नारी अछड़ तींह माहि तुम्हि अजसु लिद्धड केसि धरीनइ ताणीउं दुःसासणि दुरचारि ሂሂሂ बालप्यिया हुं निव मूइ कांइं हुई तुम्ह नारि"।। ३४ रोसु नामीउ रोसु नामीउ भीमि अनु पत्थि राउ भग्रइ "तां खमउ मुफ्त वयगु जां स्रवधि पुन्जई पंचाली रोसवसिं अवसि अंति अम्ह काजु सिज्मई सच्च वयगु मनि परिहरड साच उं जिण्धर्ममूलु ४६० सत्य वयणि रूडु पामीइ भवसायर परकूलु" ॥ 汉 दूत्र्यवयिण दूज्यवयिण राउ जूठिल्लु गिरि गंधमायण गिया इंदकील तसु सिंहरु दिइऊ मुकलावी श्ररजुनु चर्ड्ड नमीउ तित्थु तसु सिहरि बइट्डऊ विद्या सवि सिद्धिहि गई जां पेखइ वणराइ ४६४ श्राहेडी श्रारोडीउ तां एकु सूत्रफ धाई ॥ ३६

## ॥ ठवणी ॥ १० ॥

सूयर देखी मेव्हिडं बागु अरजुन सिडं कुगु करइ संधागु तिथि खिणि मेव्हिडं वणचिर बागु ऊडिडंगयिण हूडंअप्रमागु॥३७ अरजुन वन चर लागड वादु 'करड' फूमु ऊतारडं नादु' ४७० एकसर कारणि फूफइं बेडकरइ परीक्षा ईसर देउ।। ३६ खूटां अर्जुन सिव हथीयार मालफूफ बेड करइं अपार साहिड अर्जुन वनचरु पागि प्रकटु हुई बोलइ ''वरु मागि'"॥३६ अर्जुनु बोलइ ''चरु भंडारि पाछइ आवइ लड डपगारि खेचरु बोलइ ''सांभालि सामि गिरि वेयडू सुगाइ नामि॥ ४०

| ሂሪሂ          | इंद्र श्रछइ रहतू पुरराउ विज्ञमालि ते लहुडउ भाउ       |    |
|--------------|------------------------------------------------------|----|
|              | चपलु भग्गी नइ काढिउ राइ रोसि चडिउ राखसपुरि जाइ॥      | ४१ |
|              | इंद्रवयगु इकु तुम्हि सांभलउ करीउ पसाउ नइ दाणव दलउ'   |    |
|              | हरिखड अरजुनु जां रथि चिड दाणवघरि वुंवारव पिडि ॥      | ૪ર |
|              | अधुर विणासी किंड उपगारु इंद्रि लोकि हूउ जयजयकारु     |    |
| ሂኳ፡          | इंद्र तर्गुं ए कीधुं काजु श्रसुर विणासी लीधडं राजु॥  | ४३ |
|              | कवच मउड अनइ हथीयार इंद्रि आप्यां तिहूयिण सार         |    |
|              | धनुषवेदु चित्रगदि दीउ पुत्रु भणी इंद्रि परठीउ ॥      | 88 |
|              | पाछउ त्रावइ चडीउ विमाणि माडी बंधव पणमइ रानि          |    |
|              | एतइं कमलु अगासह पडीउं वइटी द्रूपिद करयिल चिडिउं।।    | 88 |
| メニメ          | सवां कमल नी इच्छा करइ भीमसेनु तउ वनि वनि फिरइ        |    |
|              | त्रसंख्ण देखी बोलइ राड भीम पासि बछेदिइं जाउ॥         | ४६ |
|              | मागु न जाण्इ खींजिउं सहू समरी राइ हिडंबा वहू         |    |
|              | कुग्व ऊपाडी मेलिउं भीम जांगे दूखह त्रावी सीम ॥       | ४७ |
| ,            | मुखु देखी सवि घडुया तगु पंडव कूंयर लडावइं घगुं       |    |
| ०३४          | जाम हिडंवा पाछी गई वात अपूरव तां इक हुई ॥            | ४५ |
|              | द्रुपदि वयिए सरोवर माहि पइठड भी मु भलेरइ ठाइ         |    |
|              | भी मुन दीसइ वलतउ किमइ तड भंपावइ अरजुनु तिमइ          |    |
|              | केडई नकुलु श्रनइ सहदेउ पाणी बूडा तेई वेउ'            |    |
| -            | माइ मोकलावी पइठउ राउ सविहुं हूउ एकु जु ठाउ।।         | Хo |
| ሂξሂ          | कांई रोडं न लहइ रानि द्रादि कूंती रही वे ध्यानि      |    |
|              | मनह माहि समरइं नवकारु 'एहु मंत्रु अम्ह किरसि सार'॥   | ሂየ |
|              | बीजा दिवसह दिगायर उदइ ध्यान प्रभावि आव्या सइ         |    |
|              | अछइ सोवन्नीकांवज हाथि एकु पुरुषु आविड छइ साथि ।      | ४२ |
|              | माइ मनि हरिखु धरिउ पुरुप पासि कहाव इंचरीउ            |    |
| <b></b> \$00 | ''एक मुनि पामइं केवलज्ञानु गयिण पहूचइ इंद्र विमानु ॥ | ४३ |
|              | तुम्ह ऊपरि खलहिड जाम जाएी सुरवइ बोलड ताम             |    |
|              | हुं पाठविउ वेगि पडिहारु जईश्च पर्याति कीउ उपगारु ॥   | አጸ |
|              | सतीय वेउ छइं कासिंग रही इंद्रह आइसु तु तम्ह कही      |    |
|              | मेल्हु पंडव वडइ वछेदि विग्रा हथियारह बांघा भेदि ॥    | ሂሂ |

#### ॥ वस्तु ॥

६०४ नागपासह नागपासह बंघ छोडिवि इंद्राइसि पंडवह नागराइ निजराजु दिद्धऊ हारु समोपीड नरवरह सतीय रेसि अनु कमलु लिद्धऊ अरजुन संगति कूकतां संपचूड सानिद्धु मागीड आवी तुम्ह पय पंचइ विद्या सिद्ध"।। ४६ ६१० वरसि छडइ वरिस छडइ द्वैतविण जाइं दुज्जोहण घर घरिण सामि सिक्ख रडतीय मग्गइ धम्मपुत्त वयणेण पुण इंद्पुतु तिणि मिग लग्गइ दुरयोधन चित्रंगदह मेल्हावी डिह पिथ विज्ञाहररायहं नमइं दुरयोधनु लेड सिथ ॥

## [ ठवणी ।। ११ ।। ]

६१४ तांड ऊपाडिड घालिउ पाइ पूछिउं कुसलु युधिष्ठिरि राइ भणइ दुरयोधनु ''श्रतिश्र सुखीया तुम्ह पाय जड मइं पणमीया'' ॥ ४५

६२०

घर ऊपिर दुरयोधनु चलइ एतइं जयद्रथु पाछड वलइ
निडंत्रीड कूंती रिहड सोइ अरजुनि आणी मंत्र रसोइ।। ४६
लोचन वंची कूड करेड चालिड पापी द्रूपिद लेड
अर्जुनु भीमु भिड्या भड वेड कटकु विणासिडं द्रूपिद लेड॥ ६०
पांचे पाटे भिद्रडं ['''] भीमि भिडी ऊपाडी रीस
निव मारिड छइ माडी वयिण जिम निव दीसइ रांडी भयिण।६१
एतइं नारदु रिषि आवेऊ दुर्योधन सुं मंत्रु करेड
नगर माहि वजाविड पडहु बोलिड दूजगु इम पडवडहु॥ ६१

६२४ "पंचह पंडव कर इविणासु तेह ताणी हुं पूरुं श्रास"
पूत्र पुरोहित नड इम भणइ "कृत्या नड वरु छइ श्रम्ह ताण ६१ कृत्या पासि करावुं कामु वयरी नुं हुं फेडडं ठामु"
कृत्या श्रावी घाई 'सकल कह मारूं कह करूं विकल'।। ६४ नारद पहुनड सिख्या देवि पंडव बहुटा ध्यानु धरेवि

६३० एकं पाई दिण्यर द्रेंठि हीयडइ मंत्रु पंच परमेठि॥ ६४

| ر   | दिवस सात जां इए परि जाइं तां श्रचमृ को रएवाइं<br>एतइं श्राविजं कटकु श्रपार पंडव धाया लेई हथीयार ॥<br>घोडइ घाली द्रुपदि देवि साटे मारइं कटकु मिलेवि | ĘĘ.        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ६३४ | श्ररजुनि जामुं दलु निरदलुं राय तगुं तां सृकडं गलुं॥<br>कृत्रिम सरवरि पाणी पीइं पांचइ पुहवी तलि मूं छीयइं                                           | ६७         |
|     | सरवर पालि द्रपिंद सिली एकि पुलिंद्हं त्राणी वली ॥<br>कृत्या राखिस तणीय जि सही भीलि वाली ऊभी रही                                                    | ६८         |
| ~   | मिण माला नुं पाया नीरु पांचइ हूया प्रकट सरीर ॥                                                                                                     | ६६         |
|     | ॥ वस्तु ॥                                                                                                                                          |            |
|     | पंच पंडव पंच पंडव चित्ति चिंतंति                                                                                                                   |            |
| ६४० | 'कुणु नरवरु त्रावीऊ कुणि तलावि विसनीरु निम्मिउ                                                                                                     |            |
|     | कुणि द्रपदि अपहरीय कुणि पुलिंदि' इस चिति विन्हिउ                                                                                                   |            |
|     | त्रमर एकु पयडउ हूउ वोलइ ''सांमिल गाह                                                                                                               |            |
|     | ए माया सिव मई करी कृत्या राखेवाह                                                                                                                   | ७०         |
| •   | एतइं भोजनवेला हुई द्रुपिं देवि करइ रसवई                                                                                                            |            |
| ६४४ | <del>-</del>                                                                                                                                       | ७१         |
|     | पंचइ पंडव पय पर्णमंति ऋतिथिदानु ते मुनिवर दित                                                                                                      | _          |
|     | वाजी दुंदुहि श्रनु दुडदुडी श्रंवर हूती वाचा पडी ॥                                                                                                  | ७२.        |
|     | 'मत्स्यदेसि जाई नइ रमउ ए तेरमउ वरसु नीगमउ'                                                                                                         |            |
| c v | ग्या वइराटह राय श्रसथानि वेस विडंच्या नीय श्रभिमानि                                                                                                | ।।७२       |
| ६४० | कंक भट्टु वल्लवु सूत्रारु द्यरजुनु हूड कीवाचारु                                                                                                    |            |
|     | चउथउ नकुलु यसंघउ थाइ सहदे वारइ नर्वर गाइ॥                                                                                                          | <b>હ</b> 8 |
|     | प्रथम पवाडइं कीचक मरइं वीजइ दक्षिण गोप्रहु करइं                                                                                                    |            |
|     | त्रीज उत्तरगोत्रहु हूउ पंडवि वर्सु इस परि गमिउ॥                                                                                                    | ७४         |
|     | अभिवनु उत्तरकूंयरि वरिड आवी कृष्णि वीवाहु सु करिड                                                                                                  | _          |
| ६४४ | पहुतउं सहूइ कन्हडपुरि च्यारि कन्न चिहु पंडवि वरी ।।                                                                                                | હફ         |

#### ॥ वस्तु ॥

दूयभावि दूयभावि गयुड गोवालु "दुजोह्ण वयणु सुणि एक वार मह भणिउ किज्जई

निय अवधि श्रावीया पंडवाह बहु मानु दिजाई इंदपत्थु तिलपत्थु पुरु वारगु कोसी च्यारि हस्तिनागपुरु पांचमुं श्रापीउ मत्सरु वारि"।। 60 :६६० भगाइ कुरवु भगाइ कुरवु ''देव गोविंद मह महीयित विणि किनरिया एहु मनु पंडव न मानइ भुइ लद्धी भूयवलिं एक चास हिव ए न पामइं इक महिली पंच जरा तींहं मिलिउं तुं पिक्ख ए उत्रहाण्उ सच्चु किउ 'कूडउ कूडा सक्खि'।। 5 ६६५ कन्हु बोलइ कन्हु बोलइ ''भीमवलु जोइ विसंखप्पर कीचका बकु हिडंबु कमीरु मारिड लहु बंधवि अर्जुनि दुन्नि वार तुह जीउ उगारिउ विदुरि कृपागुरि द्रोणि मइं जड न मिलइं ए राय तउ जागुं नियकुल नुं हिव कउरव नुं घर जाइ ६७० पंडु पुच्छीउ पंडु पुच्छीउ विदुर घरि कन्हु॥ 3ల रोसारुगु चल्लीयड मिगा मिलीड सहूइ नावइ ''दुरयोधनु दुइमगु िकम इव देव अम्ह सिल न आवइ हिव एकु अम्ह मानु दियउ बिहुं पखउ तुं छंडि कउरववंस विणासिवा कांई कूड़ म मांडि"।। ६७४ 50 मानु दिन्हउं मानु दिन्हउं कन्ह गंगेय एकंतु करि ऋखीउ कन्न गुक्क कुंनी पयासीउ "ईह सित्थ काइं तुं मिलिउ जोइ जोइ तुं मिन विमासीउ" कर्गा भगाइ "सच्चुं कहडं पुगा छइ एक वि नागा दुरयोधन रहि आपणा मइं कल्पा छइं प्राण्'।। ६८० 58 भण्ड कन्हडु भण्ड कन्हडु ''कन्न जाणेजि नवि मानिउ तुन्हि हुं एह वात ऋति हुई विरूई अनु मुम घरि आविया पंडुपुत्र इह वात गरूई दुरयोधनि हु पंडवह छट्टउ कीधउ तोइ रथु खेडिसु श्ररजुन तग्रउ जं भावइ तं होउ'' ॥ **E**5X 53 [ ठवणो ॥ १३ ॥ ] व्रतु लेड विदुरु गयड वन माहि कन्ह वली द्वारावती जाइ

विहु पिख चालइं दल सामही बिहु पिख आवइं भड गहगही।। ५३

जरासिंध नड याविड दूड कालकुमरु जंई लग्गइ मूउं विश्वारा नी वात सांभली जरासिधु त्रावइ तुम्ह भएी॥ 58 उत्सव माहे उत्सवु एहु सविहुं वयरी चाव्यो छेहु ६६० धर्मराय ना पण्मीय पाय एतइं शल्यु सु परि दलि जाइ ।। ५४ 'करण रहइं दिउ गुभाजणी' इसी वात तिणि जातइं भणी पांचि पंचाले लिउ सनाहु त्राविउ वहुउ क्र्युक अवाहु ।। **5** इंद्रचंडु यनु चंद्रापीडु चित्रंगदु यन्नइ मिच्हूडु **त्रावि** उत्तर यनु वइराहु मिलिउं वाग पंडवे नउं घाहु ॥ ६६४ 50 थृष्टद्यमनु सेनानी कीड वीजउ कन्हडदल सामहाउ पवित्र भूमि सरसति नइ श्रोत्रि दृतु आवाठउं तिणि कुरुखेत्रि॥८८ कउरव नइ दलि गुरु गंगेड ऋपु दुरयोधनु शल्यु मिलेड शकुनि दुसासग्र जयद्रथु पुत्रु गरूर भृरिश्रवा भगद्तु ॥ 52 मिलीउ जरासिंधु जादववइरि सह लगर्ड एस हूइ संइरि 900 दुरयोधनु अति मत्सरि चडीउ जाई जरासिध पाए पडीउ ॥ ६० "मुभ रहइं पहिलडं दिउ अगेवाणु पंडव कन्ह दलउ जिम माणु ईंहा सेनानी गंगेउ प्रह विहसी जुडियां दल वेड ॥ 83 दल मिलीयां कलगलीय सुहड गयवर गलगलीया थर श्रसकीय सलवलीय सेस गिरिवर टलटलीया ८०४ रणवणीयां सवि संख तूर द्यंवर याकंपीउ हय गयवर खुरि खणीय रेणु ऊडीड जगु भंपीड । पडइं वंध चलवलइं चिंध सींगिणि गुण सांधइं गइंवरि गइंवह तुरिंग तुर्गु राउत रण हंधइं। भिडइं सहड रडवंडइं सीस धड नड जिम नचइं ७१० हसइं युसइं ऊससइं वीर मेगल जिम मचइं गयघडगुड गडमडत धीर धयवड धर पाडई हसमसता सामंत सरसु सरसेलि दिखाडइं। सड सड रायह दिवसि दिवसि गंगेड विणासइ तउ त्राटमइ दिवसि कन्हु मन माहि विमासइ ७१४ मेल्ही राल्लिहिं सकति कुंच्यर उत्तर राणु पाडी उ ताम सिखंडीय तणीय बुद्धि तउ कान्हि दिखाडीउ

अरजुनु पूठि सिखंडीयाह बइसी सर मंकइ पडीं पीयांमहु समर माहि किम अरजुनु चूकइ त्रिगवी सर रहावीयउ सरि गंगा आणी .७२० कडतिगु दाखीड कडरवांह पीड पायु पाणी। इग्यारमइ दिवसि द्रोणि ऊठवणी कीजइ श्राजु श्रपंडवु कइ श्रद्रोगु इम मनि चींतीजइ। काह्ल कलयल ढक बूक त्रंबक नीसाणा तड मेल्हीं भगदित रोइ गजु करीं सढाणा। ७२४ चूरइ रहवइ नरकरोडि दंतूसिल डारइ त्र्यरजुन पाखइ पंडकटकु हण्तुं कुग्रु वारइ। दाण्व दलि जिम दडवडंतु दंती देखी नइ धायउ ऋर जुनु धसमसंतु वयरी मूंकी नइ। दिशि आथमतइ हिंगाउ हाथि हिर पंडव हरखीय .७३० दिग्गि तेरमइ चक्रव्यूहु तड कडरवि मांडीय। त्रर्जुनु गिउ वनि भूभिवा तिणि त्रभिवनु पइसइ मारीं जयद्रिथ करीं भूमु तं अरजुनु रुसइ करी उप्रतिज्ञा चडी उक्सिक जयद्रथु रिए पाडइ। भूरिश्रवा नउ तीगा समइ सरि बाहु विडारइ *ं*७३४ सत्यकु छेदिउं वलिहि सीसु तसुःदिणि चऊदमइ रातिहिं भूभइ विसम भूभि गुरु पडइ कीमइ। कूडउं बोलइ धरमपूतु हथीयार छंडावइ छेदिउं मस्तकु दृष्ट्युमनि क्रमु सिउं न करावइ बार पहर तड चडीड रोसि गुरनंद्गा भूभइ *৩*৪০ रिण पाडिउ भगद्तु राउ करुरव दल मंभाइ करि करवालु जु कॅरीं करगु समहरि रगु माडह फारक पायक तुरग नाग नवि कोई छंडइ। धूलि मिलीय भलमलीय सयल दिसि दिग्रयश छाईउ गयणे दुंदुहि द्रमद्रमीय सुरवरि जसु गाईड .७४४ पाडइ चिंध कवंध बंध धरमंडलिं रोलइ वाणि विनाणि किवाणि केवि अरीयण धंघोलइ।

कूडू करीड गोविंदि देवि रथु धरणिहिं खूतड मारी अरजुनि कर्णु कूडि रिण अणम्मंतउ। शल्यु शकुनि बेउ हर्गाय वेगि नकुलि सहदेवि ৩১০ सरवर माहि कढावीयउ दुरयोधनु दैविं। राइ संनाहु समोपीयड भीमिहिं सं भिडेड गदापहारिं हणीय जांघ मनि सालु सु फेडिउ रूटउ राम मनाविवां जां पंडव जाइ कुपु कुतंवमे श्रासवामता त्रिन्हइ धाइं। **ይሂሂ** पाछपीलि पापी करइं कूडु दीधड रतिवाड निह्णीय पंच पंचाल वाल अनु राखिस जाउ। सीसु शिखंडी तण्डं तामु छेदीड छलु साधीड पाप पराभव नइ प्रवेसि गतिमागु विराधीड । कन्हिं वोधीं सूयण लोकु सह सोगु निवारीं उ ६० पहुतु सहूइ नीय नयरि परीयिए परिवारीय।

#### ॥ वस्तु ॥

दाघु दिन्ह उ दाघु दिन्ह उ कन्ह उवएसि
तिह अरजुणि मिरिह अ आगिणेय सर अगि उद्घीय
वहु दुक्खु मणि चितवीय पंडसेन घण नयणि बुद्घीय
०६४ कन्ह इ सहू उपिठवी उ कुणिव निवारी रोसु
हथिणा उरपुरि आवीया अति आणंदि अलोक ॥

### [ ठवणी ॥ १४ ॥ ]

थापीड पंडव राजि कन्हडु ए उत्सवु श्रित करए कुण्विहिं देवि गंधारि धयरठू ए राड मनावीड ए। हरीयला द्रुपदि देवि इकु दिग्गु ए नारद परिभवि ए। ७७० वेह रहइं कन्हु जाएवि सुद्रह ए माहि वाटडी ए श्राणीय धानुकी पंडि देवीय ए श्रिर विस घालीया ए पहुतला पासिं गंगेय जय तणी ए सांमलइं वातडी ए।

<sup>[</sup>७७२] हस्तलिखित प्रति में पासि के स्थान पर षासि लिखा है जो भूल है।

उपनुं केवलनागु सामीय ए नेमि जिगोसरहं ए सांमली सामि वखागु विरता ए सावयत्रतु धरइं ए। वरतीय देखि श्रमारि नाशिक ए जाईड जिग्रु नमइं ए। YOU दिणि दिणि दीजइं दाव पूजीयं ए जिए भूयण ऊपनउ ए। ऊपनड भवह वइरागु बेटऊ ए पीरीयखि पाटि प्रतीठिड ए सामीय गणहर पासि पांचह ए हरिखिहिं त्रतु लिइं ए। सांभली बलिभद्रि वात नियभवू ए पूठए पूछई प्रमु कन्ह ए। बोलइ गुरु धर्मघोषु "पुवभवि ए पांच ए कुएाबीय ए **9**=0 वसइं ति अचलह गामि वंधव ए पाँच ए भाविया ए सुरईड संतनु देवु सुमतिङ ए सुभद्र सुचांमु ए। सुगुरु यशोधर पासि हरखिहिं ए पांच ए व्रत धरए कगागावलिं तपु एकु बीज उए करइ रयणावली ए। मुकतावलि तपु सारू चउथऊ ए सिहनिकीलिऊं ए ডন্ম पांचमु त्रांबिलवर्धमानु तपु तपी ए त्रागुत्तरि सवि गिया ए चवीयला तुम्हि हूत्रा पंचइ ए भवि ए सिवपुरि पामिसउ ए'' सांभली नेमिनिरवागु चारग ए सवगह सुगि वयगि सेत्रजि तीथि चडेवि पांचह ए पांडव सिद्धि गिया ए पंडव तण्डं चरीतु जो पढए जो गुण्इ संभलए ૦૩૭ पाप तराउ विगासु तसु रहइं ए हेलां होइसि ए नीपनड नयरि नाद्डद्रि वच्छरी ए चऊद्दहोत्तर ए तंदुलवेयालीयसूत्र मामिला ए भव श्रम्हि ऊधर्या ए पूर्निमपख मुणिद सालिभद्र ए सूरिहिं नींमीड ए देवचंद्र उपरोधि पंडव ए रासु रसाउलु ए ॥

॥ इति पंच पाडव चरित्ररासः समाप्तः ॥

<sup>[</sup> ७७७ ] पाठान्तर बोटउ वेटउ के स्थान पर [ ७७६ ] पाठान्तर पुछए पुठए के स्थान पर [ ७९१ ] पाठान्तर पाक पाप के स्थान पर

## नेमिनाथ फागु

### [ राजशेखर सूरि कृत ]

## ( संवत् १४०५ वि० के आसपास )

#### परिचय

नेमिनाथ जी को नायक मानकर श्रनेक रास एवं फागुकाव्य विरचित हुए हैं। स्वयं राजशेखर सूरि ने ही दो नेमिनाथ फागो की रचना की। श्री भोगीलाल ज॰ साडेंसरा के मतानुसार प्रथम का रचनाकाल सं॰ १४०५ वि॰ है श्रौर दूसरे का सं० १४६० वि॰। इससे ज्ञात होता है कि जैन मुनियो एवं श्राचार्यों को सेवकों के लिए काव्यामृत प्रस्तुत करने को नेमिनाथ का इतिवृत्त चीरसागर के समान प्रतीत हुश्रा।

#### सारांश

नेमिनाथ एक महापुरुष थे। इनका जन्म यादव कुल में हुआ था। श्राप द्वारका में निवास करते थे। इनके पिता का नाम समुद्रविजय श्रीर माता का नाम शिवा देवी था। नेमिनाथ जी सासारिकता से दूर भागना चाहते थे, श्रतः श्रपने विवाह का विरोध करते। किन्तु एक बार वसंत-क्रीड़ा के समय श्री कृष्ण की पित्रयों ने इन्हें विवाह के लिए बाध्य किया।

राजा उग्रसेन की पुत्री राजीमती त्राथवा राजुल से इनका पाणिग्रहण होना निश्चित हुत्रा। श्रावण शुक्का छठ को नयनो को त्रानन्द प्रदान करने वाली कामिनी राजीमती (राजुल) के साथ विवाह होने की तैयारी हुई। नेमिनाथ एक ऊँचे एवं तरल तुरंग पर त्रारूढ़ होकर विवाह के लिए चले। उनके कानो में कुंडल, शीश पर मुकुट त्रौर गले में नवसर हार मुशोभित हो रहा था। शरीर पर चन्दन का लेप हुत्रा था त्रौर चन्द्रमा के सहश उज्ज्वल वस्त्र से उनका श्रंगार किया गया था।

कई मृगनयनी सुन्दरियो ने उनके ऊपर वर्चु लाकार छत्र धारण किया था ग्रौर कतिपय उन्हें चामर डुला रही थी। उनकी श्रेष्ठ बहिनें 'लूण' उतार रही थीं। उनके चतुर्दिक् यादव-भूपाल बैठे हुए थे। हाथी-घोडे-रथ पर सवार एवं पैदल बरातियों का समूह चला। गोराङ्गी स्नियाँ मंगलाचार गा रही थीं। भाट जयजयकार कर रहे थे। इस प्रकार बरात के साथ नेमिकुमार उग्रसेन के घर विवाह के निमित्त पहुँचे।

कि कहता है कि मै राजल देवि के शृंगार का क्या वर्णन कहाँ ! वह चम्पक-वर्ण वाली सुन्दरी श्रंगो पर चन्दन के लेप से शोभायमान हो रही थी। उसके मस्तक पर पुष्प का शृंगार किया हुत्रा था। उसके सीमंत (माग) में मोतियों की लड़े भरी थीं। उसके मस्तक पर कुंकुम का तिलक था श्रौर कानो में मोती का कुंडल। नेत्रों को कजल का श्रंजन तथा मुख-कमल को ताम्बूल शोभायमान बना रहा या। कंठ में नगजटित कंठा एवं हार शोभायमान हो रहा था। उस बाला ने हाथ में कंक्या श्रौर मियाविलत चूड़ियाँ धारण कर रखी थीं जिनकी खड़कने की ध्विन सुनाई पड़ती थी। उनके पैरों के घूछक वाले कड़े से रुगाझन एवं नूपुर से रिमिक्तम की ध्विन निकल रही थी।

उप्रसेन के घर बरातियों के सत्कार के लिए लाए हुए पशुस्रों की पुकार से बाड़े गूँज रहे थे। नेमिनाय ने जिज्ञासा प्रगट की कि इतने पशु बाड़ों में क्यों चीत्कार कर रहे हैं ? जब उन्होंने सुना कि इन पशुस्रों को मारकर इनका मांस रींधा जायगा तो उन्हें संसार से वैराग्य हो गया स्त्रौर उन्होंने स्त्रसार संसार को धिकारते हुए इसका परित्याग कर दिया। स्त्रब राजल देवि स्तरमन दु:खित होकर विलाप करने लगीं।

गिरनार पर नेमिनाथ का दीना महोत्सव हुआ। इस प्रकार उन्हें केवल-ज्ञान अर्थात् सर्वज्ञता प्राप्त हुई।

# श्री नेमिनाथ फागु

## राजशेखर सूरि

## ( सं० १४०५ वि० के आसपास )

| सिद्धि जेहिं सइ वर वरिय ते तित्थयर नमेवी।<br>फागुबंधि पहुनेमिजिग्रुगुग्रा गाएसउं केवी।। |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| त्रागुनाय पहुनानाजलुगुरा नायसङ कवा ॥<br>त्राह नवजुव्वरा नेमिकुमरु जादवकुलधवलो ।         | 8 |
| काजलसामल ललवलंड सुललियमुहकमलो ।                                                         |   |
| समुद्विजयसिवदेविपूतु सोहगसिगारो ।                                                       |   |
| जरासिंधुमडमंगभीमु बलि रूवि ऋपारो ॥                                                      | ર |
| गहिरसदि हरिसंखु जेगा पूरिय उदंडो ।                                                      | · |
| हरि हरि जिम हिंडोलियउ भुयदंडपंयडो ।                                                     |   |
| तेयपरिवक्कमि त्रागलंड पुणि नारिविरत्तंड।                                                |   |
| सामि मुलक्खण्सामलड् सिवसिरित्रणुरत्तड ॥                                                 | ३ |
| हरिहलहरसउं नेमिपहु खेलइ मास वसंतो।                                                      |   |
| हावि भावि भिज्ञइ नहीं य भामिणिमाहि भमंतो।।                                              | 8 |
| श्रह खेलइं खडोखिलय नीरि पुरा मयिश नमावइ।                                                |   |
| हरिश्रंतेउरमाहि रमइ पुणि नाहु न राचइ।                                                   |   |
| नयण्सल्ण्ड लडसंडतु जड तीरिहिं त्राविड ।                                                 |   |
| माइ बापि बंधविहिं मांड वीवाह मनाविड ॥                                                   | ¥ |
| घरि घरि उत्सव बारवए राउल गहगहए<br>तोरण वंदुरवाल कलस धयवड लहलहए।                         |   |
| कन्हडि मागिय डग्गसेगाधूय राजल लाधा                                                      |   |
| नेमिऊमाहीयः बाल श्रद्रभवनेहिनबद्धाः ॥                                                   | Ę |
| राइमए सम तिहु भुवणि अवर न अत्थइ नारे।                                                   | - |
| मोहण्विल्लि नवल्लडीय उप्पनीय संसारे ॥                                                   | Q |
| त्रहं सामलकोमल केशपाश <sub>्</sub> किरि मोरकलाउ।                                        | ~ |
| श्रद्धचंद समु भालु मयगु पोसइ भडवाउ।                                                     |   |

वंकुडियालीय भुंहडियहं भरि भुवणु भमाडइ लाडी लोयएलहकुडलइ सुर सम्गह पाडइ॥ किरि सिसिविंब कपोल कन्नहिं ल फुरंता नासा वंसा गरुडचंचु दाडिमफल दंता। अहर पवाल तिरेह कंट्र राजलसर रूड उ जागु वीगु रणरणइं जागु कोइलटहकडलउ ॥ 3 सरलतरल भुयवल्लरिय सिंहण पीणघणतुंग। उद्रदेसि लंकाउली य सोहइ तिवलतुरंगु 1। १० ब्रह कोमल विमल नियंबिंब किरि गंगापुलिए। करिकर ऊरि हरिए। जंघ पल्लव करचरए।। मलपति चालति वेलहीय हंसला हरावइ संमारागु अकालि बालु नहिकरिए करावइ॥ ११ सहजिहिं लडहीय रायमए सुलखण सुकमाला। घण्डं घणेरडं गहगहए नवजुव्वण् बाला। मंभरभोली नेमिजिणवीवाह सुरोई नेहगहिल्ली गोरडी हियडइ विहसेई ॥ १२ सावण्सुकिलछिं दिणि बावीसम उजिणंदो चल्लइ राजलपरिण्यण कामिणिनयणाणंदो ॥ १३ श्रह सेयतुंगतरलतुरइ रइरहि चडइ कुमारो कन्निहि कुंडल सीसि मज्ड गलि नवसरहारो। चंदिण जगिट चंद्धवलकापिड सिण्गारो केवडियालड खुंपु भरवि वकुड इ अतिफारो ॥ १४ धरहि छत् वित् चमर चालहि मृगनयणी ल्या उत्तारिहिं वरबहिणी हरि सुज्जलवयणी। चहुपरि बइसइ दसारकोडि जादवभूपाला ह्यगयरहपायक्कचक्सी किरिहिं कमाला।। 处 मंगल गायहिं गोरडीय मट्टह जयजयकारो । उग्गसेणघरनारि वरो पहुतड नेमिकुमारो ॥ १६

<sup>(</sup>१) पाठान्तर नयगानंको-नयगागादो के स्थान पर (छन्द १३)

श्रहसिहिय<sup>२</sup> पयंपय हुल सिह ए तुह वल्लहु श्रावइ मालित्र्यटालिहिं चिंड लोड मण् नयणु सुहावइ। गडिख वइठी रायमए नेमिनाहु निरखइ पसइपमाशिहिं चंचलिहिं लोत्रिशिहें कडखइं ॥ १७ किम किम राजलदेवितगाउ सिगागार भगोवड। चंपइगोरी श्रइधोइ श्रंगि चंद्नुलेवड । खुंपु भराविड जाइकुसिम कसतूरी सारी। सीमंतइ सिंदूररेह मोतीसरि सारि॥ १८ नवरंगी कुंकुमि तिलय किय रयणतिल तसु भाले। मोतीकुंडल कन्नि थिय विवोलिय करजाले।। ३१ श्रह निरतीय कज्जलरेह नयिए मुहकमिल तंवोलो नगोद्रकंठलंड कंठि श्रनु हार विरोलो। मरगद्जाद्र कंचुयु फुडफुल्लहं माला। करि कंकण मणिवलयचूड खलकावइ बाला ॥ २० क्णुमुणु ए क्णुमुण ए क्णुमुणु ए कडि ववरियाली। रिमिक्तिम रिमिक्तिम रिमिक्तिम ए पयने उर ग्रुयली। निह त्रालत्तउ वलवलउ सेश्रंसुयिकमिसि श्रंखडियाली रायमए प्रिड जोत्राइ मनरसि ॥ २१ वाडउ भरिन जीवडहं टलवलंत कुरलंत। श्रहूठकोडिरूं उद्धसिय देषद्द राजलकंतो ॥ २२ श्रह पूछइ राजलकंतु कांइ पसुबंधणु दीसइ सारहि बोलइ सामिसाल तुह गोरवु हुस्यइ। जीव मेल्हावइ नेमिकुमरु सरणागइ पालइ। धिगु संसार श्रसारु इस्यउं इम भिण रहु वालइ ॥ २३ समुद्विजय सिवदेवि रामु केसवु मन्नावइ नइपवाह जिम गयउ नेमि भवभम्गा न भावइ। धरिण धसकइ पडइ देवि राजल विहलंघल रोत्राइ रिजाइ वेसु रूवु बहु मन्नइ निष्फलु !। રષ્ઠ

<sup>(</sup>२) ,, ग्रह सहिय — ग्रह सिहिय के स्थान पर ( छन्द १७)

### ( १३४ )

चगासेण्यूय इम भण्ड दूषि दामइ देहो ।
कां विरत कंत तुहं नयणिहि लाइवि नेहो ॥ २४
श्रासा पूरइ त्रिहुभुवण मू म करि हयासी
दय करि दय करि देव तुम्ह हु अछ दं दासी ।
सामि न पालइ पिंडवन्न तुम्ह हु अछ दासी ।
सामि न पालइ पिंडवन्न तुम्ह हु अछ दे दासी ।
सामि न पालइ पिंडवन्न तुम्ह हु अछ दे दासी ।
सामि न पालइ पिंडवन्न तुम्ह हु अछ दे दासी ।
२६
नेमि न मन्नइ नेहु देइ संवच्छरदाण् 
उजलागिरि संजम लिय हुय केवलनाण् ।
राजलदेविस सिद्धि गय सो दे थुणीज इ
मलहारिहं रायसिहरसूरिकिड फागु रमीज इ॥

[ इति श्री नेमिनाथ फागु ]

## गौतमस्वामी रास

## रचनाकाल कार्तिक शुक्का प्रतिपदा सं० १४१२ वि०

#### परिचय

इस रास की रचना खंभात में विनयप्रभ उपाध्याय ने की। मंडारों में उपलब्ध इस रास की अनेक प्रतियाँ इस तथ्य को प्रमाणित करती हैं कि यह रास काव्य जनता में भली प्रकार प्रचलित था। इसके प्रचलन का एक बड़ा कारण इसका काव्यत्व भी है। रासकार विनयप्रभ की दीचा सं० १३८२ की वैशाख सुदी पचमी के दिन आचार्य जिनकुशल सूरी ने अपने करकमलों से की। इस रास की रचना से पूर्व श्री विनयप्रभ 'उपाध्याय' की उपाधि से विभूषित हो चुके थे। इनके जीवन के सम्बन्ध में भूमिका में विस्तार के साथ दिया जा चुका है।

#### रास का सारांश

इस रास के चिरित्रनायक गौतम का मूल नाम इन्द्रभूति था। गौतम ग्रापके गोत्र का नाम था। ग्रापका जन्म राजगृह (मगधदेश) के समीप गुब्बर नामक ग्राम में हुन्ना था। ग्रापका शरीर जैसा तेजस्वी था वैसी ही ग्रापकी बुद्धि प्रखर थी। ग्रापका सात हाथ ऊँचा शरीर प्रमावोत्पादक एयं, रूपवान् था। बाल्यकाल में ग्रापने विधिवत् शिद्धा प्राप्त करके युवावस्था में सुखपूर्वक गृहस्थ जीवन बिताना प्रारम्भ किया। ग्रापकी विद्वत्ता से प्रभावित हो दूर-दूर से ग्राकर पाँच सौ छात्र ग्रापसे शिद्धा ग्रहण करते थे।

इस युग में भगवान् महावीर का यश-सौरम चतुर्दिक् विकीर्ण हो रहा-था। भगवान् पर्यटन करते हुए एकबार पावापुरी पधारे। उनका उपदेश अवण करने के लिये सहस्रो नर-नारी एकत्र हुए। इन्द्रभूति महोदय भी श्रपने शिष्यवर्ग के सहित वहाँ उपस्थित थे। इन्होने श्राकाश-मार्ग से देव-विमानों को श्राते देखकर मन में विचार किया कि ये देव-विमान इनके यश के प्रभाव से इन्हींके पास श्रा रहे हैं। पर जब वे देव-विमान भगवान् महावीर के समवसरण में पहुँचे तो इन्द्रभूति के श्राश्चर्य श्रीर क्रोध की सीमा न रही। इन्द्रभूति को श्रपनी विद्वत्ता का बड़ा गर्व था श्रतः वे वादविवाद के लिये श्रपने शिष्यवर्ग के साथ भगवान् महावीर के समन्त उपस्थित होकर शास्त्रार्थ

करने लगे। भगवान् महावीर ने वेदमंत्रों के द्वारा ही उनके संशयों का निराकरण किया। इन्द्रभूति इतने प्रभावित हुए कि वे अपने पाँच सौ शिष्यों के साथ भगवान महावीर के शिष्य बन गए। सर्वप्रथम दीचा लेने के कारण आपको प्रथम गण्यर की उपाधि मिली। तदुपरान्त आपके भ्राता अमिभूति एवं ११ प्रधान वेदल विद्वान् भगवान के शिष्य बन गए। इस प्रकार ११ गण्यरों की स्थापना हुई।

गौतम दो-दो उपवास का तप करते हुए पारण करते थे। श्रापको जब कभी शास्त्र एवं धर्म के सबन्ध में संशय उत्पन्न होता था, श्राप भगवान से ज्ञान प्राप्त कर श्रपनी शंका का निवारण करते। श्राप ऐसे तपस्वी बन गए कि श्रापसे दीन्ना प्राप्त करते ही 'केवल ज्ञान' की उपलब्धि हो जाती। किन्तु श्रापका श्रनुराग भगवान महाबीर में इतना हढ़ था कि श्राप स्वतः केवली न बन सके। एक बार भगवान महाबीर ने उपदेश देते हुए कहा कि "श्रष्टापद के २४ जिनालयों की यात्रा करनेवाला इसी भव में मोन्नगामी होता है'— इस उपदेश को सुनकर गौतम श्रात्मबल से उस पर्वत पर पहुँच गये। पर्वत के मार्ग में तप करनेवाले १५०३ तपस्वियों ने जब देखा कि गौतम सूर्य की किरगों का श्रालम्बन ले अपर श्रारोहण कर रहे हैं तब वे श्रत्यन्त श्राश्चर्य-चिकत हुए।

जब गौतम श्रष्टापद नामक तीर्थ-स्थल पर पहुँचे तो उन्होंने प्रथम (श्रादिनाथ के पुत्र ) भरत-निर्मित दड-कल्याण-ध्वज-विभूषित जिनालय का दर्शन किया। जिनालयों में २४ तीर्थंकरों की मूर्चियों के दर्शन हुए। वे मूर्तियाँ तीर्थंकरों के स्वशरीर के परिमाण में निर्मित हुई थीं। गौतम ने वहाँ वज्रस्वामी के जीवतिर्यक जृमिक देवका 'पुंडरीक' श्रौर 'कंडरीक' के श्रध्ययन द्वारा प्रतिबोध किया। तार्थयात्रा से पुनरावर्चन करते हुए १५०३ तपस्वियों को भी श्रापने ज्ञान दिया। वे तपस्वी ज्ञान प्राप्तकर केवली बन गए।

एक बार गौतम को इस बात का वड़ा विषाद हुआ कि उनके शिष्य तो केवली बन जाते हैं किन्तु मुझे कैवल्य ज्ञान नहीं प्राप्त होता । भगवान ने आपको आश्वस्त किया । जब गौतम की अवस्था ७२ वर्ष की हो गई तो एक दिन भगवान महावीर उन्हें साथ लेकर पावापुर पधारे और स्वयं वहीं ठहरकर गौतम को देवशमां को प्रतिबोध देने के निमित्त दूर गाँव में भेज दिया । गौतम की अनुपस्थिति में भगवान महाबीर का निर्वाण हो गया । जब यह समाचार गौतम को मिला तो वे बहुत ही दुखी हुए और विलाप करने लगे

कि हे भगवन् त्रापने मुझे जीवन भर साथ रखकर त्रान्तकाल में क्यों दूर भेज दिया । लोक-व्यवहार का भी नियम है कि मृत्युकाल में कुटुम्त्रियों को समीप बुला लिया जाता है किंतु त्रापने इस नियम के त्रानुसार भी मुझे मृत्युवेला में त्रापने पास न बुलाया । कदाचित् त्रापने यह सोचा होगा कि गौतम कैवल्य मॉगेगा । इस प्रकार विलाप करते-करते गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्होंने यह सोचा कि वे तो वीतराग थे । उनके साथ राग-मम्बन्ध कैसा ।

९२ वर्ष की त्रायु प्राप्त कर गौतम स्वामी मोच्चगामी वने। त्रान्त के पदों में गौतम की महिमा का त्रालंकृत वर्णन मिलता है। यही इस रास का सार है।

## श्री गौतम स्वामी रास

कवि-विनयप्रभ

सं० १४१२ वि०

## ढाल पहेली

वीर जिर्णेसर चरण कमल कमला कयवासो, पण्भवि पभिण्सु सामि साल गोयम गुरु रासोः मगु तगु वयग एकंत करवि निमुगो भो भविया, जिम निवसे तुम देहगेह गुण्गुण गह गहिया ॥ १ ॥ जंबुदीव सिरिभरहिखत खोणीतल मंडण, मगधदेस सेगाीय नरेस रीउदल बल खंडगाः धणवर गुब्बर नाम श्राम नहिं गुण्गण सज्जा, विप्प वसे वसुभूइ तथ्थ तसु पुहवी भज्जा ॥ २ ॥ ताण पुत्त सिरिइन्द्रभूइ भूवलय पसिद्धो, चउदह विज्ञा विविह रुव नारि रस विद्धो ( लुद्धो ); विनय विवेक विचार सार गुणगणह मनोहर, सातहाथ सुप्रमाण देह रूपे रंभावर ॥ ३॥ नयण वयण कर चरण जिण्वि पंकज जल पाडिय्र, तेजे तारा चंद सूर श्राकाशे भमाडिश्रः रुवे मयए। अनंग करवि मेल्हिओ निरधाडिअ, धीरमें मेरु गंभीर सिंघु चंगिम चयचाडिय ॥ ४ ॥ पेखवि निरुवम रुव जास जगा जंपे किंचिश्र, एकाकी कलिभीते इथ्थ गुगा मेहं ल्या संचिय; श्रहवा निश्चे पुव्वजम्मे जिण्वर इगो श्रंचिय, रंभा पउमा गोरि गंग रति हा विधि वंचित्र ॥ ४॥ नहिं बुध नहिं गुरु कवि न कोई जसु श्रागल रहिश्रो, पंचसयां गुणपात्र छात्र हींडे परिवरित्रो; करे निरंतर यज्ञकर्म मिथ्यामति मोहित्र, इसे छिल होसे चरसनाद दंससइ विसोहिश्र ।। ६ ॥

### वस्तु

जंबुदीवह जंबुदीवह भरहवासंमि, भूमितल मंडण मगधदेस, सेणियन-रेसर, वर गुव्वर गाम तिहां विष्प, वसे वसुभूय सुंदर; तसु भज्ञा पुह्वी, सयल गुणगण रुव निहाण; ताण पुत्त विज्जानिलो, गोयम श्रातिहि सुजाण॥ ७॥

### भाषा (ढाल बीजी)

चरण जिर्णेसर केवल नार्णी, चउविह संघ पइहा जार्गी; पावापुर सामी संपत्तो, चडविह देव निकायिह जत्तो ॥ 🗸 ॥ देव समवसरण तिहाँ कीजे, जिए दीठे मिथ्या मति खीजे; त्रिभुवन गुरु सिंघासणे वेटा, तसिंखण मोह दिगंते पइडा ॥ ६ ॥ क्रोध मान माया मद्पूरा, जाय्ये नाटा जिम दिने चौराः देवदु दुभि त्राकारो वाजे, धर्मनरेसर त्राव्या गाजे ॥ १० ॥ कुसुम वृष्टि विरचे तिहां देवा, चउसठ इंद्रज मागे सेवा; चामर छत्र शिरोवरि सोहे, रुपे जिग्रवर जग संमोहे (सह मोहे)॥११ उपसम रसभर भरि वरसंता, योजनवाणि वखाण करंताः जाणिय वर्धमान जिन पाया, सुरनर किनर आवे राया ॥ १२ ॥ कांति समृहे मलमलकंता, गयण विमाण रणरणकंताः पेखिव इंद्रे भूई मन चिंते, सुर त्रावे त्रम्ह यज्ञ होवंते ॥ १३ ॥ तीर तरंडक जिमते वहता, समवसरण पहुता गहगहता; तो अभिमाने गोयम जंपे, तिर्णे अवसरे कोपे तणु कंपे ॥ १४ ॥ मृढा लोक त्रजाएयो वोले, सुर जाएंता इम कांइ डोले, मूं यागल को जाए भए। जे, मेर यवर किम य्रोपम दीजे ॥ १४ ॥

### वस्तु

वीर जिएवर वीर जिएवर नाए संपन्न, पावापुरि सुरमिहम्म पत्तनाह संसार तारए, तिहिं देवे निम्मिवस्र समोसरए वहु सुखकारए, जिएवर जग उज्जोस्रकर तेजे करी दिएकार; सिंहासऐ सामी ठट्यों, हुस्रो सुजय जयकार ॥ १६॥

### भाषा (ढान त्रीजी)

तब चिडित्रो घणमाण गाजे, इंदभूइ भूदेव तो; हुंकारो करि संचरित्र, कवणसु जिणवर देव तो ॥ १७॥ योजन भूमि समोसरण, पेखे प्रथमा रंभ तो; दहदिसि देखे विविध वधु, श्रावंती सुर रंभ तो ॥ १८ ॥ मिण्म तोरण दंड धज, कोसीसे नव घाट तो, वयर विवर्जित जंतुगगा, प्रातिहारज आठ तो ॥ १६॥ सुरनर किंनर श्रसुर वर, इंद्र इंद्राणी राय तो, चित्ते चमक्किय चिंतवे श्रे, सेवंता प्रभु पाय तो ॥ २० ॥ सहस किरण सम वीर जिण, पेखवे रुप विशाल तो; श्रेह श्रसंभम (व) संभवेरे, सा ए इंद्रजाल तो ॥ २१ ॥ तब बोलावे त्रिजग गुरु, इंइभूई नामेण तो; श्रीमुखे संसय सामि सवे, फेंडे वेद पएए। तो ॥ २२ ॥ मान मेल्ही मद ठेली करीं, भक्तिए नामे शीस तो; पंच सयांशुं व्रत लीत्रो ए, गोयम पहेलो सीस तो ॥ २३ ॥ वंधव संजम सुण्वि करी, अगितभूइ आवेय तो, नाम लेइ अभ्यास करे, ते पण प्रतिबोधेय तो ॥ २४॥ इगो श्रनुक्रमे गणहर रयण, थाप्या वीरे त्रग्यार तो; तव उपदेसे भुवन गुरु, संयम शुं व्रत बारतो।। २४॥ बिहु उपवासे पारगाुं ए, त्र्यापग्रये विहरंत तो; गोयम संयम जग सयल जय जयकार करंत तो।। २६॥

### वस्तु

इंदभूइअ, इंदभूइअ, चिडिश्र बहु माने, हुंकारो करि कंपतो, समोसर्गोक्ष्महोतो तुरंत, श्रह संसा सामि सबे, चरमनाह फेडे फुरंत, बोधि बीज संजाय मने, गोयम भवह विरत्त, दिख्ख लइ सिख्खा सहिश्र, गगहर पय संपत्त ॥ २७ ॥

### भाषा (ढाल चोथा)

श्राज हुओ सुविहाण, श्राज पचेलिमां पुरव भरोः दीठा गोयम सामि, जो निश्र नयणे श्रभिय सरो ॥ २८॥ (सिरि गोयम गणधार, पंचसयां मुनि परवरिय; भूमिय करय विहार, भवियण जन पडि वोह करे ) समवसरण मक्तारि, जे जे संसय उपजेए ते से पर उपकार, कारगो पुछे मुनि पवरो ॥ २६ ॥ जिहाँ जिहाँ दीजे दीख, तिहाँ तिहाँ केवल उपजे ए, आप कन्हे अगाहुंत, गोयम दीजे दान इम ॥ ३० ॥ गुरु उपरि गुरु भत्ति, सामी गोयल उपनीय; एिए छल केवल नाए, रागज राखे रंग भरे ॥ ३१॥ जो अष्टापद सेल, वंदे चिंड चउवीस जिए, आतमल वधि वसेण, चरम सरीरी सोय मुनि ॥ ३२॥ इय देसण निसुणेवि, गोयम गणहर संचलिय, तापस पन्नरसएएए तो, मुनि दीठो त्रावतो ए ॥ ३३ ॥ तपसोसिय नियअंग, अम्ह सगति नवि उपजे ए; किम चडसे दृढ़ काय, गज जिम दीसे गाजतो ए॥ ३४॥ गिरुए एऐं। अभिमान, तापस जा मने चितवे ए, तो मुनि चडित्रो वेग, त्रालंत्रवि दिनकर किरण्॥ ३४॥ कंचरा मिए निपन्न, दंड कलस धज वड सहित्र, पेखवि परमानंद्, जिगाहर भरतेसर विहित्र ॥ ३६ ॥ निय निय काय प्रमाण, चउदिसि संठित्र जिणह विव, पणमवि मन उल्हास, गोयम गणहर तिहाँ वसित्र ॥ ३७ ॥ वइर सामिनो जीव, तिर्यंक जृंभक देव तिहां; प्रतिवोधे पुंडरीक, कंडरीक ऋष्ययन भणी॥ ३८॥ वलता गोयम सामि, सवि तापस प्रतिवोध करे; लेइ आपणे साथ चाले, जिम जुथाधिपति ॥ ३६ ॥ खीर खांड घृत त्राण, त्रमित्रवूट ब्रंगुठं ठवि, गोयम एकण पात्र, करावे पार्रेणो सवि ॥ ४० ॥ पंचसयां शुभ भावि, उन्जल भरिय्रो खीरमसिः साचा गुरु संयोगे, कवल ते केवल रूप हुआ ।। ४१ ॥

१. किसी किसी प्रति में इतना श्रंश नहीं मिलता।

( १४२ )

पंचसयां जिण्नाह, समवसर्गे प्राकारत्रय, पेखवि केवल नाण, उपन्नू उज्जोय करे ॥ ४२ ॥ जागे जिण्वि पीयूष, गाजंती घण मेघ जिम; जिण्वाणी निसुगेव, नाणी हुआ पांचसये ॥ ४३ ॥

### वस्तु

ह्यो अनुक्रमे, इयो अनुक्रमेनाय संपन्न, पन्नरहसयपरिवरियः हरिअ दुरिअ, जिग्पनाह वद्दः जायेवि जगगुरु वयण, तीहनाय अप्पास निंद्दः रमच जियोसर तव भयो, गोयम करिस भ खेडः छेहि जइ आपसे सही, होस्युं तुल्ला बेड ॥ ४४ ॥

### भाषा (ढाल पांचमी)

सामीत्रोओ वीर जिगांद, पुनिमचंद जिम उल्लिसिय; विहरि श्रोए भरहवासंमि, वरस बहोत्तर संवसीय; ठवतो ए कण्य पडमेसु, पायकमलसंघिह सहिय; श्राविश्रोए नयणागंद, नयर पावापुरि सुरमहिय ॥ ४४ ॥ पेषीत्रोए गोयमसामि, देवसमा प्रतिबोध कएः श्रापणो ए त्रिशलादेवी, नंदन पहोतो परमपए; वलतां ए देव त्राकासि, पेखवि जाएयौ जिला समे ए, तो सुनिए मने विषवाद, नाद्भेद् जिम उपनोए ॥ ४६ ॥ कुण समेये सामिय देख, आप कन्हे हुं टालिओए; जागतो ए तिहुत्रणनाह, लोक विवहार न पालियो एः श्रिति भलुं ए कीधलुसामि, जाएयुं केवल मागशे ए; चिंतव्युं ए बालक जेम, श्रह्वा केंडे लागशे ए ॥ ४७ ॥ हुं किम ए वीर जिएांद, भगते भोलो भोलव्यो ए; श्रापगोए श्रविहु नहें; नाह न संपे साचव्यो ए; साचो ए एह वीतराग, नेह न जेहने लालिओए; तिर्णेसमे ए गोयम चित्तः राग विरागे वालिस्रोए ॥ ४८ ॥ श्रावतुं ए जे उतट, रहेंतुं रागे साहियुं ए; केवलुं ए नाग उत्पन्न, गोयम सहेजे उमाहियुं ए; त्रिभुवने ए जयजयकार, केवलि महिमा सुर करेए; गराधर ए करे वखारा, भवियरा भव जिम निस्तरे ए॥ ४६॥

#### वस्तु

पढम गणहर पढम गणहर, वरिस पचास गिहवासे संवसिस; तीस वरिस संजम विभूसिय, सिरि केवल नाण, पुण वार वरस तिहुअण नमंसिअ; राजगही नगरी ठव्यो, वाणुवय वरसाउ; सामी गोयम गुण-निलो, होस्ये सीवपुर ठाउ ॥ ४० ॥

### भाषा ( ढाल छठ्ठी )

जिम सहकारे कोडल टहुके, जिम कुसुमहवने परिमल वहके, जिम चंदन सोगंध निधिः जिमगंगाजल लहेरे लहके, जिम कण्याचल तेजे मलके, तिम गोयम सोभागनिधि ॥ ४१॥

जिम मानससर निवसे हंसा, जिम सुरवर द्विरोरेक ण्यवतंसा, जिम महुयर राजीव वनेः

जिम रयणा-यर रयणे विलसे, जिम श्रंवर तारागण विकसे, तिम गोयम गुण केलि रवनि ॥ ४२॥

पुनिम दिन ( निशि ) जिम ससिहर सोहे, सुरतर महिमा जिम जग मोहे, पूरव दिसि जिम सहसकरो; पंचानने जिम गिरिवर राजे, नरवइ घरे जिम मयगल गाजे, तिम जिनसासन सुनि पवरो ॥ ४३॥

जिम सुरतरुवर सोहे साखा, जिम उत्ताम मुखे मधुरी भाषा, जिम वन केतकी महमहे ए;

जिम भूमिपति भूयवल चमके, जिम जिल्-मंदिर घंटा रलके, गोयम लब्धे गहगहे ए॥ ४४॥

चितामिण करे चिंडियुं आज, सुरतह सारे वंछित काज, कामकुंभ सो विस हुओ एः कामगवी पूरे मन कामी, अष्ट महासिधि आवे धामी, सामी गोयम अणुसह ए ॥ ४४॥

प्रण्वाक्षर पहेलो पभिण्जे, माया वीज श्रवण निसुणिजे, श्रीमुखे (श्रीमित ) शोभा संभवे एः देहव धुरि ऋरिहंत नमीजे, विनय पहु उवमाय थुगाजे, इग्रो मंत्रे गोयम नमो ए ॥ ४६॥

पर परवसता कांइ करीजे. देश देशान्तर कांइ भमीजे, कवण काजे आभास करो;

प्रह उठी गोयम समरीजे, काज सबे ततिख्या ते सीमे, नविनिध विलसे तास घरे।। ४७।।

चउदहसे (चउदसय) बारोत्तर वरिसे,

(गोयम गणधर केवल दिवस<sup>१</sup>) खंभ नयर प्रभु पास पसाये, कीयो कवित उपगार परो;

श्रादिही मंगल एह भणीजे, परव महोत्सव पहिलो दीजे, रिद्धि वृद्धि कल्याण करो॥ ४८॥

धन माता जेरो उत्ररे धरीया, धन पिता जिराकुले अवतरिया, धन सहगुरु जिरा दीखिया एः

विनयवंत विद्या-भंडारः

जसु गुण पुह्वी न लभे पारः

रिद्धि विद्धिकल्याण करो । (वड जिम शाखा विस्तरो ) ।। ४६॥ गौतम स्वामीनो रास भणीजे, चडविह संघ रितयायत कीजे,

सयल संघ आणंद करोः

कुंकुम चंदन छरो देवरावो, माणके मोतीना चोक पुरावो, रयण सिहासण वेसणुं ए॥ ६०॥

तिहां वंसी गुरु देशना देशे, भविक जीवनां काज सरेसे, उद्डवंत (विज्यभद्र) मुनि एम भणे ए; गौतम स्वामी तणो ए रास, भणतां सुणतां लीलाविलास,

सासय सुख निधि•संपजे ए॥ ६१॥

एह रास जे भए। भए।वे, वर मयगल लच्छी घर आवे, मन वंछित आशा फले ए ॥ ६२॥

१. कतिपय प्रतियों में यह ग्रंश नहीं है।

ર. "

## वसन्त-विलास फागु

### सं० १४००-१४२५ वि०

#### अज्ञात कवि

#### परिचय

कई प्रमाणों के श्राधार पर यह सिद्ध किया गया है कि 'वसन्त-विलास-फागु' की रचना 'कन्हड़ दे प्रवन्व' से पूर्व हो चुकी है। 'कन्हड़ दे प्रवन्व' का रचनाकाल सं० १५१२ वि० है। श्रतः इस फागु का समय इससे पूर्व ही मानना चाहिए। कतिपय विद्वानों का मत है कि इस फागु की रचना संवत् १४०० श्रीर १४२५ वि० के मध्य हुई होगी।

मंगलाचरण से प्रारम्भ करके किन वसन्त-ऋतु का वर्णन विस्तार के साथ करता है। इस ऋतु में होनेवाली प्रेमियों की प्रेम-कीड़ा का वर्णन है। इस ऋतु में सुसजित वनराजि की तुलना कामदेव राजा की नगरी से की गई है। काम राजा है, वसन्त उसका मंत्री, भ्रमरावली उसकी प्रजा, बृत्तावली राजप्रासाद-पंक्ति ग्रोर उसकी कोमल पित्या राजध्वजा है। इस नगरी में महाराज मदन के ग्रादेश का उल्लंबन करने वाला कोई नहीं। कोयल की मधुर वाणी मानिनी स्त्रियों को मान-त्याग कर प्रेमी से मिलने का ग्राह्वान कर रही है।

फागु की वड़ी विशेषता वियोगिनियों के विरह-वर्णन में पाई जाती है। वसन्त की शोभा से उसकी वेरह-वेदना किस प्रकार बढ़ती जाती है इसका अत्यन्त मनोहारी वर्णन इस फागु में पाया जाता है।

कवि कहता है कि चम्पक-कली कामदेव के दीपक के समान है श्रीर श्राम्ममंत्ररी पर गुंजार करनेवाली भ्रमरावली उस धूम-शिखर के समान है

₹--- ,, ,, १६-२१ |

<sup>–</sup> १—वसन्त विलास फागु छुंद २-७।

जो वियोगिनियों के हृदय को भस्मीभूत बना कर ऊपर उठ रहा है। इसी प्रकार केतकी के पत्ते कामदेव के ऋरे (करवत-धार) हैं।

श्रव विरहिणी की वेदना का वर्णन है। सुखकारी परिधान श्रीर श्राभूषण वियोग काल में श्रमहा भार के समान प्रतीत होते हैं। उसे चन्द्र-दर्शन से पीड़ा श्रीर खाद्य पदार्थों से श्रक्वि उत्पन्न हो जाती है। उसका शरीर चीण होता जाता है श्रीर उसकी मित डवॉडोल हो जाती है।

श्रव विरहिणी नायिका को ग्रुम शकुन दिखाई पड़ते हैं। उसके मंगल-कारी श्रंग फड़कने लगते हैं श्रौर श्रॉगन में कौए की ध्विन सुनाई पड़ती है। इससे उसे पित के विदेश से प्रत्यावर्तन की श्राशा प्रतीत होती है। पित-मिलन की श्राशा में निमग्न नायिका को सहसा पित-दर्शन होता है श्रौर उसके दवे हुए भाव उमड़ पड़ते हैं। वह पित के साथ श्रंगार मयी क्रीड़ाश्रों में संलग्न हो जाती है। श्रव उसका शरीर प्रफुछित हो उठता है।

तदुपरान्त कवि नायिका के शारीरिक सौन्दर्य, प्रसाधन, त्राभूषण त्रादि त्रादि विविध श्रंगार का वर्णन करता है। पागु की यह भी बड़ी विशेषता है।

उसका मुख कमल के समान शोभायमान है। उसके कानों में रतन-जटित कुण्डल झूल रहे हैं। कंठ में मुक्ताहार सुशोभित है। उसकी सुन्दर वेणी पीठ पर काम की तलवार के समान घूम रही है। उसके सीमन्त में केशर श्रीर केश में मोती शोभायमान हो रहे हैं। उसकी नुकीली नाक तिल-कुसुम के समान हैं। उसकी हथेली मंजिष्ठ रज के समान है। इसी प्रकार नायिका के हस्त, वन्न, नामि, किट-प्रदेश श्रादि का सरस वर्णन है। इसके उपरान्त पित-पत्नी की श्रंगारी लीलाश्रों का वर्णन है।

श्रव नायिका विरह काल की वेदनाओं का वर्णन करती हुई पतिदेव को समासोक्ति के द्वारा उपालम्भ देती है। श्रन्तिम छन्दों में श्रोताश्रों के लिए श्राशीर्वचन है।

१ - वसन्त विलास फागु ( छंद ३८ से ४५ तक )।

२-- " " ( छंद ४५ से ५२ तक )।

३--वसन्त विलास फागु--( छंद ५३ से ५८ तक )।

## वसन्तविलास फागु

### अज्ञात सं० १४००—१४२५ वि०

पहिलाउँ सरसित अरिचसु रचिसु वसंतिवलासु। वीग् घरइ करि दाहिणि वाहिण हं मुल उ जामु ॥ १॥ पुह्तीय सिवरिन समरती हिव रितु तणीय वसंत। द्हदिसि पसरइं परिमल निरमल ध्या दिशि अंत ॥ २ ॥ वहिनहे गयइ हिमवंति वसन्ति लयउ श्रवतारः। व्यति मकरंदिहिं मुहरिया कुहरिया सिव सहकार ॥ ३॥ वसंतत्णा गुण गहगह्या महमह्या सवि वनसार। त्रिभुवनि जयजयकार पिका रव करहं व्यपार ॥ ४ ॥ पद्मिनि परिमल वहकइं लहकइ मलयसमीर। मयणु जिहां परिपथीय पंथीय घाइं त्रधीर ॥ ४ ॥ मानिनि जनमनश्रोमन शोमन वाउला वांइं। निधुवनकेलिक पामीय कामीय श्रंगि सुहाइं ॥ ६ ॥ मुनि जननां मन भेद्ए छेद्ए मानिनी मानु । कामीय मनह त्राएांद्ए कंद्ए पथिक पराए।। ७।। वित विरच्यां कदलीहर दीहर संडपमाल। तलीया तोरण सुंदर चंदरवाल विशाल ॥ 🗕 🏻 खेलन वावि सुखालीय जालीय गुउघि विश्रामु । मृगमदृपृरि कपृरिहिं पृरिहिं जलि अभिराम ॥ ६ ॥ रंगभूमी सजकारीय मारीय कुंकुम घोल। सोवन सांकल सांधीय वांधीय चंपिक दोल ॥ १०॥ तिहां विलसइं सवि कामुक जामुक हृद्यचइ रंगि। काम जिस्या यलवेसर वेसु रचइं वर यंगि ॥ ११ ॥

अभिनव परि सिण्गारीय नारीय मिलीय विसेसि। चंदन भरइं कचोलीय चोलीय मंडनरेसि ॥ १२॥ चंदनवन अवगाहीय न्हाईय सरवरि नीर। मंद्सुरभिहिमलक्ष्ण दक्षिण वांइं समीर ॥ १३॥ नयर निरूपमु ते वनु जीवनु तग्रं युवान । वासभुवनि तहि विहसइं जलसय ऋलीऋल ऋाग्।। १४॥ नव यौवन अभिराम ति रामति करइं सुरंगि। स्वर्गि जिस्या सुर भासुर रासुर रासु रमइं वर श्रंगि ॥ १४ ॥ कामुकजनमनजीवनु ती वनु नगर सुरंग। राजु करइ अवभंगिहिं रंगिहिं राउ अनंग ॥ १६॥ अलिजन वसइं अनंत रे वसंतु तिहां परधान । तरुश्रर वासनिकेतन केतन किशलसंतान (संतान)॥ १७॥ विन विरचइ श्रीनंदनु चंदनु चंदचड मीतु । रति अनइ प्रीति सिउं सोहए मोहए त्रिमुवन चीतु ॥ १८ ॥ गरूउ मदन महीपति दीपति सहण न जाइ। करइ नवी कइ जुगति रे जगति प्रतापु न जांइं ॥ १६ ॥ कुसुम त्रां करि धणुह रे गुगाह रे भमरुला माल। लघु लाघवी निव चूकइ मूं कइ शर सुकुमाल ॥ २०॥ मयगु जि वयग् निरोपए लोपए कोइ न आए। मानिनी जनमन हाकए ताकए किशल कुपाए।। २१।। इम देषी रिधि कामनी कामिनी किन्नर कंठि। नेहगहेल्ली मानिनी माननी सूकइं गठि॥ २२॥ कोइलि श्रांबुलाडालिहिं श्रालिहिं करइ निनादु । कामत्रां करि श्राइसि श्राइसि पाडए सादु ।। २३॥ थंमण थिय न पयोहर मोहु रचउ मग मारि। मान रचड किस्या कारण तारुण दीह विच्यारि ॥ २४ ॥ नाहु निंछी छिमगामटि सामटि मइलु श्र जाणि। मयगु महाभड़ न सहीइ सही इ हगाई ए बागि ॥ २४ ॥

इर्ण परि कोइलि कूजइं पूजइं युवति मनोर । विधुर वियोगिनी धूजइं कूजइं मयएकिशोर ॥ २६ ॥ जिम जिम विहंसइ) वर्णसइ विणसइ मानिनी मानु । यौवन मदिहिं उदंच ति ढंपति थाइ युवान ॥ २७ ॥ जइ किसइ गजगित चालइ सालइ विरहिणि श्रंगु। बालइ विरहि करालीय वालीय चोलीय श्रंगु ।। २८॥ घूमइ मधुप सकेसर केसर मुकुल असंख। चालइ रतिपति सूरइं पूरइं सुभिट कि शंख ॥ २६ ॥ वडिल विलूला महुअर वहुअ रचई भागकार। मयग् रहइं किरि श्रगुदिग् वंदिग् करइं कइ वार ।। ३०॥ चांपला तरूयरनी कली नीकली सोन्नन वानि। मार मारग ऊदीपक दीपक कलीय समान ॥ ३१ ॥ वांधइ कामुकि करकसु तरकसु पाडल फूल। मांहि रच्यां किरि केसर ते सरनिकर अमूल ।। ३२॥ यांवुलइ मांजरि लागीय जागीय मधुकरमाल। मूंकइ मारु कि विरहिय ही अइ स धूमवराल ॥ ३३ ॥ केसूयकली श्रति वांकुडी श्राकुडी मयणची जाणि। विरहिणिनां इणि कालि ज कालिज काढइ ताणि ॥ ३४ ॥ वीर सुभट कुसुमायुध आयुध शालत्रशोक। किशल जिस्यां असि भावकइं भावकइं विरहिणी लोक ॥ ३४ ॥ पथिक भयंकर केतु कि केतुकिदल सुकुमार। श्रवर ते विरहविदारण दारण करवतधार ॥ ३६॥ इम देपीय वनसंपइ कंपइ विरहिणि साथु। आंसूत्र नयण निशां भरइं सांभरइं जिम जिम नाथु ॥ ३७॥ विरिह करालीय फालीय वालीय चोलीय अंगु। विपय गण्इ तृण तोलइ वोलइ ते बहु भंग ।। ३८ ।। रहि रहि तोरीय जो इलि कोइलि धुं वहु वास। नाहुल उ अजीय न आवइ भावइ मूं न विलास ॥ ३६ ॥

उर वरि हारु ते भारु मू सयरि सिंगारु श्रंगारु। चीतु हरइ नवि चंदनु चंद्रु नही मनोहारु ॥ ४० ॥ माइ मूं दूष अनीठडं दीठडं गमइ न चीर । भोजनु त्राजु ऊचीठड मीठड स्वद्इ न नीरु ॥ ४१ ॥ सकलकला तुय निशाकर श्या कर सयरि संतापु । अवल म मारि कलंकिय शंकियरे हिव पाप ॥ ४२ ॥ भमरता छांड़ि न पाख़ित खांखत ध्यां श्रम्ह सयर । चांदुला सयर संतापण श्रापण तां नही वइर ॥४३॥ बहिनूए रहइ न मनमथ मनमथतउ दीहराति। अंग अनोपम शोषइ पोषइ वयरू अराति ॥ ४४ ॥ कहि सहि मुभा प्रिय वातडी रातडी किमइ न जाइ। दोहिलंड मकरिनकेतन चेतु नहीं मुभ ठाइ ॥ ४४ ।. सिख मुभ फरकइ जांघडी तां घडी बिहुँ लगइ त्राजु । दूप सवे हिव वामिसु पामिसु प्रिय तण्डं राजु ।। ४६ ॥ विरह सह तहिं भागलउ कागलउ कुरलतउ पेवि। वायसना गुण वरणए इ.रण ए त्यजीय विशेषि॥ ४०॥ धन धन वायस तू सर मूं सरवसु तूं देस। भोजिन कूर करंबलंड श्रांबलंड जह हुँ लहेसु ॥ ४८ ॥ देसु कपूरची वासि रे वासि वली सरु एउ।ं सोवन चांच निरूपम रूपम पाषंडी चेंड ॥ ४९॥ शकुन विचारि संभावीया श्रावीया तीहं वालंभ । रसि भरि निज प्रिय निरखीय हरिषिय दिइं परिरंभ ॥ ४० ॥ रंगि रमइं मनि हरिसीय सरिसीय निज भरतारि। दीसइं ते गयगमणीय नमणीय कुचभर भारि ॥ ५१ ॥ कामिनी नाहुला जीं सुख तीं सुखि कहण न जाई। पामीय नइ प्रियसंगम द्यंग मनोहर थाई ॥ ५२ ॥ पूंप भरी सिरि केतुकि सेत किया सिंगार। दीसइं ते गयगमणीय नमणीय कुसुमचइ भारि ॥ ४३ ॥

सहिज सलील मदालस त्यालसीयां ती हं श्रंग । रासु रमइं श्रवला विन लावनिसयरिसु रंग ॥ ५४ ॥

कान कि भलकइं वीज नड वीजनड चंद्र कि भालि। गल्ल हसइं सकलंक मयंकह विंवु विशाल।। ४४॥

मुख त्रागिल तुं मिलन रे निलन जई जिल न्हाइ। दंतह वीज दिपाडि म दाडिम तुं जि तमाहि॥ ४६॥

मिण्मिय कुंडल कानि रे वानि हसइं हरीयाल । पंचमु त्रालित कंठि रे कंठि सुताहल माल ॥ ४०॥

वीणि भण्डं कि भुजंगमु जंगमु मदनकृपाण्। कि रि विपसायुधि प्रकटीय भृकुटीय धणुह समाण्॥ ४८॥

सीसु सींदूरिं पूरिय पूरीय मोतीय चंगु । रापड़ी जडीय कि माशिकि, जाशिकि फशिमशि चंगु ॥ ४६ ॥

तीहं मुखि मुनि मन सालए चालए रथ कि अनंगु। सूर समान कि कुंडल मंडल कियां रथ अंग ॥ ६०॥

ममह कि मनमथ धुणहीय गुणहीय वरतणु हार । वाण कि नयण रे मोहइं सोहइं सयल संसार ॥ ६१ ॥

हरिए हरावइ जोतीय मोतीय नां शरि जालि। रंगि निरूपम अधम रे अधर कियां परवाल ॥ ६२॥

तिल कुसुमोपम नाकु रे लांकु रे लीजइ मूंठि। - किशलय कोमल पाणि रे जाणि रे चोल मंजीठ॥ ६३॥

वाहुलता श्रति कोमल कमल मृणाल समान । जीपइं उदिर पंचानन श्रानन नहीं उपमानु ॥ ६४॥

कुच वि अमीयकलसा पिं थांपिण तणीय अनंग। तीहंचड राषणहारु कि हारु ति धवल भुजंग।। ६४।।

नमिण करइं न पयोधर योध र सुरत संप्रामि । कंचुक त्यजइं संनाहु रे नाहु महाभडु पामि ॥ ६६ ॥ नाभि गंभीर सरोवर उरवरि त्रिवलि तरंग।
जघन समेखल पीवर चीवर पहिरिशा चंग।। ६७।।
निरुपमपगाइं विधि तां घडी जांघडी उपम न जाइ।
करि कंकगा पइ नेउर केउर बांहडी आई।। ६८।।
आविहि लोचन मींचइं हिंचई दोलिहि एकि।
एकि हगाईं प्रियु कमिल रे रमलकरई जलकेलि॥ ६६।।

एकि दिइं सिंह लालीय तालीय छंदिं रास । एकि दिइं उपालंभु वालंभरिह सिवलास ॥ ७० ॥

मुरुकत्तई मुख मचकोडइ मोडइ लतवत श्रंगु। वानि स धनुष वषोडए लोडए चित्तु सुरंगु॥ ७१॥

पाडल कली ऋति कूंऋली तुं ऋलीयल म धंघोलि। तडं गुणवेघ ति साचडं काचडं महीडं म रोलि॥ ७२॥

कंटकसंकिट एवडइ केवडइ पइसी भृंगु। छयलपण्इं गुण माण्इ जाण्इ परिमल रंगु॥ ७३॥

विज्ञासिरी मद्भींभल इं भलपणुं श्रिल राज । संपित विग्णु तणु मालती मालती वीसरी श्राज ॥ ७४ ॥ चालइ नेह पराण्ड जाण्ड भलड सिख भृंगु । श्रुलग थिड श्रित नमणु इ दमणु इ लिइ रसु रंगु ॥ ७४ ॥

चालइ विलसिवा विवरु रे भमरु निहालइ मागु । श्राचरियां इणि नियगुण नींगुण स्युं तुभ लागु ॥ ७६ ॥

केसूय गरबु म तुं धरि मूं सिरि भसलु बइटु । मालइ विरहिं वहुअ दहु अवहु भगी बइट्ठु ॥ ७०।

सिख अिल चलिए न चांपइ चांपइ लिअइ न गंधु। रूडिंड दोहग लागइ आगइ इस्यु निबंधु।। ७८।।

ममरि भमंतर गुगा करइ अगर्जीज कोरीर कोइ। अजीय रे तींिया वरांसडइ वंस विगासइ सोइ॥ ७९॥ मूरष प्रेम सुहांतीय जातीय जईय म चीति।
विहसीय नवीय निवालीय वालीय मंडिप प्रीति॥ ५०॥
एक शुड वज्ल नइ वेज्ल वेज् लतां नव नेहु।
भमर विचालइं किस्या मरइं पासर विलिस न वेज्॥ ५१॥
मकरंदि मातीय पदमिनि पदमिनी जिम नव नेहु।
अवसरी ले रसु मूं कइ चूकइ भमर न देहु॥ ५२॥
भमर पलास कसां बुला आंबुला आंविली छांडी।
कुचभिर फलतिक तक्णीय करुणी स्युं रित मांडि॥ ५३॥
इणपिर निज प्रियु रंजवइं मुंजवयण इणि ठाइ।
धनु धनु ते गुण्यंत वसंतिवलासु जि गांइं॥ ५४॥।

## वर्चरिका

चौतीसो जिनो श्रौर सरस्वती को प्रणाम कर श्रविचल भाव से गुरु की श्राराधना कर सोलण हाथ जोड़कर कहता है कि मैं श्रपने जीवन को सफल करूँ गा। धार्मिक जन इसे ध्यान लगाकर सुनें। मैं चर्चरी गाऊँगा। हे माँ, तुम मुझे श्राज्ञा दो जिससे मैं जाकर उज्जयन्त गिरि में त्रिभुवननाथ की वदना करू। माँ ने कहा—'रास्ता कठिन है, वहुत से पहाड़ हैं, जमीन पर सोना पड़ेगा। तेरा शरीर दुर्वल हो जायगा।' उसने उत्तर दिया—'जो बाल्यावस्था या यौवन मे गिरनार नहीं गया उसको श्रनेक बार पर-घर-बार के चकर लगाने पड़ेंगे। यह देह श्रसार है। मैं उज्जयन्त गिरि में जाकर नेमिकुमार की वन्दना करूँगा। इस प्रकार कहकर सिर पर पोटली रख धार्मिको के साथ में समिलत हो गया। बढ़वान होता हुश्रा सार्थदीव गया। कंकड़ों में पैर घायल हो गए। गर्म-गर्म छ चलने लगी। जो कायर थे वे लौट गए। जो साहसी थे वे श्रागे बढ़े। वे सहजिकपुर गंगिलपुर श्रनन्तकोट होते हुए श्रागे बढ़े। उन्हें सामने गिरनार का पर्वत दिखाई देने लगा। लोग प्रसन्तता से नाचने लगे।

गिरनार की तली बवणतली स्थान में उन्होंने ऋषभ जिनेश्वर की वन्दना की। वस्त्रापत जाकर उन्होंने कालमेध का पूजन किया। मार्ग कठिन था किन्तुं सब पर्वत की चोटी पर पहुँचे। फिर शीतल वायु चली। शरीर मानो नवीन सा बन गया। श्रम्बा ने बड़ी कृपा की।

## चर्चरिका

#### किव ग्रज्ञात-काल ग्रज्ञात

जिए चउवीस नमेविएा सरसइपय पर्णमेवि । अ।राहरं गुरु अप्पण्ड अविचलु भावु धरेवि ॥ १॥ कर जोडिउ सोलगु भगइ जीविउ सफलु करेसु । तुम्हि अवधारह धंमियड चचरि हडं गाएस ॥ २ मिण उंमाहड श्रंमि सुहु मोकल्लि करिउ पसाउ। जिम्व जाइवि उज्जितगिरि वद्उं तिहुयण्नाहु ॥ ३॥ नइ विसमी डुंगर घणा पूत दुहेलउ मग्गु। भूयिडयह सूएसि तुहुं दृविल होसइ अंगु ॥ ४ ॥ वालइ जोयिए नं गिया श्रंमि जि तिहं गिरिनारि। ते जंमंतरि दूरिथया हिंडहिं परघरवारि ॥ ४ ॥ इंग्र ग्रसारी देहडी श्रंमि जि विढपइ सार । तिश्चि कारश्चि डिजातिगिरि चंद्डं नेमिकुंत्रारु ॥ ६ ॥ करि करवत्ती कूयडी सिर्रि पोटली ठवेवी। मिलियड धम्मियसाथडड उज्जिलमिग वहेई ॥ ७॥ इह वढवाण्इ चउहटइ दीसइ सीहविमाणु । रनडुलइ वोलावी श्रंमुलश्रगोवाणि ॥ ५ ॥ इय वढवाणइ जि हट्टइ हियडडं रइ न करेइ। दिवि दिवि वंदइ नेमिजिग्ग चिडयर गिरिसिहरेहिं ॥ ६ ॥ पाइ चहुट्टइ कक्ररीउ उन्हालइ लू वाई। जे कायर ते विलया जे साहसिय ते जाई ॥ १०॥ साहिलडा सरवरतिलहिं उग्गिउ द्वण्छोडु । **उजिलि जंते धंमिए गुंथिउ नेमिहिं मउ**हू ।। ११ ॥

सहजिगपुरि वोलेविगु गंगिलपुरिहं पहुत्तु। माडी कहिजि संदेसडड श्रंनु जिगोजे पुत्तु ॥ १२॥ जइ लखमीधरु वोलियं पेखिवि बहु य पलास । तं हियंड नेंवर थिउं मुक्त कुटुंबह यास ॥ १३ ॥ • विसमिय दोत्ति नइ घणिय डुंगर निर्धं च्छेऊ। हियड नेमि समिपयडं जं भावइ तिव नेऊ ॥ १४ ॥ करंवदियालं वोलियउं श्राणंतपुरू जिंह टाइं। दिन्न तिह त्रावासंडउ हियउं वित्रद्धि थाई।। १४॥ नालियरी डुंगरितडिहिं बहुचोराडलिटाइं। धम्मियडा वोलिउ गिया श्रमुलतगाइ सहाइं ॥ १६॥ भालडागदुसुंनड ऋवियडउं वसेइ। धिम्मय कियंड वीसावड सुरधारडीघरेहि ॥ १७॥ श्रो दीसइ चट्ठुंधलड सो डुंगरु गिरनार। जहि श्रच्छइ श्रावासियउ सामिउ नेमिकुमारु ॥ १८ ॥ मंगूखंभि न मणु रहिउ श्रंनु वहडेउ दिट्ठु। खडहड अंगु पखालियं गोवाडलिहि पहुद्ठु ॥ १६॥ भाद्रनई जह वोलिउ नाचइ धंमिउ लोउ। उजिलि दीवड वोहियड सुरठडिय हुड जोड ॥ २० ॥ खंडइ देउलि जड गिया सांकलि वोलिवि। धंमिय कियउ श्रावासहउ वंचूसरितांल नेई ॥ २१ ॥ ऊजिलमिंग वहंता रजु लागइ जसु श्रंगि। विल किज्जडं तसु धिमयह इंदु पसंसह सिगा॥ २२॥ जे मिल मइला पहियडा ते मइला म भगोजे। पावमली जे मइलिया ते मइला ह सुरोजे ॥ २३ ॥ एउ वाउह लोडउं कोटउं तलि गिरिनार । यो दीसइ ववण्थली धवलियतुंगपयार ॥ २४ ॥ घर पुर देउल धवलिया धज धवली दीसंति। धंमी सा ववण्थली ऊजिलितलि निवसंती ॥ २४ ॥

वरण्थली मेलेविग्गु जर लागर गहमरिग । तउ घंमिउ व्याएंदियउ हरिसु न माइउ व्यंगि ॥ २६ ॥ रिसइजिऐसम् बंदियर गढि यावाम् करेवी। नाचइ वंमिउ हरिसियउ हियडइ नेमि वरेवी ॥ २७॥ गढु बोली जड चालीयर तर मिश पृरिय यास । वर्लि किज्ञ हुउं जंबिडिय जोयण बृह पंचाम ॥ २८ ॥ टोलह उपरि मागडउ सो लंबग्उ न जाइ। पाड खिसियड विसमड पडड़ हियं विद्यहड़ं थाई ॥ २६ ॥ अंचण्वाणी नइ बहइ दिट्ठु दमोदन देउ। यंजणसिलहिं जि अंजिया यम ति नयणा वेर ॥ ३० ॥ तर्वस्तण्ड पलांवडे रुद्धः मागु जंबेवि । कालमेथु जोहारियड बन्नापदि जाएवी ॥ ३१ ॥ अंवाजंबृराइणिहिं वहु वणराइ विचिन। थंबिलिए करंबदिएहिं बंसजालि सुपविन ॥ ३२ ॥ नीकरपाणि खलहलइ वानर करहि चुकार। कोइलमद सुदावण्ड नहिं इंगरि गिरिनारि॥ ३३॥ ज ३ मइं दिही पाजडी उंच दिहु चडाऊ। तर घंभिर याणंदियर लद्घ सिवपुरि ठार ॥ ३४ ॥ हियडा जंघर जे वहइं ता ऊर्जिति चडेजे। पाणिउ पीउ गइंदबइ दुख जलंजलि देने ॥ ३४ ॥ गिरिवाइं मंसोडियड पाय थाहर न लहंति। कडि त्रोडइं कडि थर्का हियडउं सोसह जंति ॥ ३६॥ जाव न थंथलि विद्वया लखुपत्तीपाण् । तांव कि लन्भहिं चिंतिया हियहा ऊण्ताण्।। ३७॥ डुंगरडा यथो फरिं लग्गड सीयलि वाड। हुय पुर्ए नवदेहडी थंसुलि कियउ पसाऊ ॥ ३८ ॥

## नल-दवदंती रास

## ( महीराज किव कृत )

### संवत् १४३६ वि०

किया प्राप्त में ब्रादि तीर्थंकर एवं ब्रुह्मपुत्री सरस्वती की स्तुति के उपरान्त नल-दमयन्ती की कथा का वर्णन करता है। इस वृहद् रास की सम्पूर्ण छन्द-संख्या १२५४ है। काव्य-सौक्ठव की दृष्टि से सबसे उत्कृष्ट भाग यहाँ उद्घृत किया जा रहा है। नल-दमयंती के प्रसिद्ध कथानक का उपयोग जैन ब्राचार्यों ने ब्रुपने कर्म-सिद्धांत के प्रतिपादन एवं दान-मिहमा के वर्णन के लिये किया है। यह एक सुन्दर साहित्यिक कृति है। उद्घृत ब्रंश का साराश इस प्रकार है—

जब नल श्ररण्य प्रदेश में दमयन्ती को त्याग कर चला गया तो वह विलाप करने लगी—हे माता, नल के बिना मैं किस प्रकार जीवित रह सकती हूँ। सद्गुणों से पूर्ण विलद्मण लक्ष्य-वेधी हमारे पित कहाँ। प्रियतम प्रियतम पुकारती हुई दमयन्ती दिशा-विदिशा भटकने लगी। वह पुकारने लगी कि हे चन्द्र, सूर्य एवं वन के देवता! श्राप लोगों ने कहीं हमारे पितदेव को देखा है। इस प्रकार विलाप करती हुई वह श्रपने दुर्भाग्य का कारण द्वा है कि किस श्रधमें के कारण मुझे इस भीषण श्रापदा का सामना करना पड़ा।

जब दमयन्ती ने अपने वस्त्र को देखा तो उस पर रक्तरंजित अस्तरों में लिखा था कि तू अपने ितृगृह चली जा। तेरा पितृकुल उच्चवंशीय है। बे लोग पुरुषरत हैं। तू सुविचार शीला है। मन में धैर्य धारण करो। अब दमयंती दुखी होकर पीहर चली और रात-दिन 'नल' नामक दो अस्तरों का जाप करने लगी।

इसके उपरान्त किव वन्य पशुत्रों की विभीषिका का वर्णन करता है। जंगली हाथी, सर्प, सिंह, शुकर, चीता, श्रष्टापद, शंबर, शरभ, श्रादि की भयंकर ध्विन सुनाई पड़ती है। दावानल की ज्वाला प्रज्वलित होती दिखाई पड़ती है। यत्त, रात्त्तस श्रीर क्षेत्रपाल घूमते दृष्टिगोचर होते हैं। श्राकाश-गामी गन्धव श्रीर विद्याधर शाकिनी श्रीर डािकनी श्रादि रात्त्तस दिखाई पड़ते हैं। योगिनियाँ स्थान-स्थान पर घूमती हैं। इनके मध्य दमयन्ती शील स्थी कवच धारण करके 'नल' का निरंतर नाम जपती हुई श्रपने पितृगृह को चली जाती है।

## नल-दवदंती रास

### महीराज कृत

सं० १४३६ वि०

चउपई

मुख पखालेवा गयु प्रीउडउ, त्रावतु हुसिइ कंत रूत्रडड। वाट जोइ नारी रही तिहां, 'मममूंकीनइ नल गयु किहां ? ॥४३६॥ सुंदर दीठउ रूपिइ करी, कोई किंनरी गई हुसिइ अपहरी। कंत नावइ, वणी वेला थई, नावइ तु कस्यू कारण भई ?॥४३०॥ मूंहनइ सही ए मेहली गयु, आपणपूं निश्चित ज थयु। मूंकी जावूं तुम्मनइ निव घटइ, आपणपूं हईइ आवटई ॥४३८॥ कमललोचन ते माहरू वाहलड, भलु कीधु नलजीइ टालड। कोइ जईनइ कंतनइ वालु, किम हींडिसिइ मोरू जीवनपालु ?'॥४३६॥

राग कालहिर । जोइ न विमासी०

द्वदंती तिहां विलाप करइ,
'नल विना किम रहीइ रे माइ?।
सगुण सुवेधी सुंदर कंता, ए दुष
कहिनइ कहीइ रे माइ?'॥४४०॥
'प्रीऊ प्रीऊ' करती नारी हींडइ,
दिसि विदिसिइ ते जोती रे।
दुख धरीनइ नीसासु मेहलइ,
अवला नारी रोती रे॥ ४४१॥
'रहीअ न सकूं तुम विण नलजी।
कहीअ न सकूं तोइ रे।
माहरइ मनि छइ तूंह जि कंता।
तूं विण अवर न कोई रे॥ ४४२॥

सिउ अवगुण तुभ हईडइ वसीउ ? जे मेही निराधार रे। सिइ जवेखी माहरा कंता। निषधपुत्र ! सुविचार रे ॥ ४४३ ॥ चंदसूरिज वनदेवता सांभलु ! नलजी वन किहीं दीठु रे ?। ते कंतानइ मेलवु ममनइ, मूह स्यूं कंत ज रूठउ रे ॥ ४४४ ॥ सुणि तूं जीवनस्वामी ! माहरा, मन ताहरूं किम वहिउं रे ?। गुण निव वीसरइ कंता! ताहरा, मइ तु कांइ न कहिउं रे 🤈 🛭 ४४५ 🕫 स्या माटिइ वाहला ! त्ंत्र रीसाणु ? हूं ते नारी तोरी रे। तइ छेहु भलु समनइ श्रापिड, घ े। की घी तइ जूरी रे।। ४४६॥ सी परि करीसि ? किहां हूं जाईसि ?' 'नल नल' कही ते रडइ रे। कूटइ हईडूं, डील श्राछेटइ, पिंग पिंग ते नारि श्राखडइ रे ॥ ४४७ ॥ 'कइ मइ कोइ मुनिवर संतापिउ ? कइ ऊगती वेलि कापी रे ?। कइ मइ कहिना भंडार ज तूस्या ? कइ लीधी वस्तु नापी रे ? ॥ ४४८॥ कइ मइ कूडूं आल ज दीधूं ? कइ मइ छेचा वृक्ष रे। कइ मइ कूडक्पट ज केलविडं ? कइ संतापिया दक्ष रे ? ॥ ४४६ ॥ देवगुरुनी मइ निंदा कीधी ?

कहिसिउं कीधु द्रोह रे ?।

खेदिइ मर्म पीत्रारा वोल्या ? जे मइ पामिड विच्छोह रे ॥ ४४० ॥

#### ढाल ।

तुक्त ऊपरि मोरी श्रासडी, किम जासिइ मक्त रातडी। कहि श्रागलि करूं रावडी, चरणकमल की दासडी ॥ ४४१ ॥ चंचल चपल तोरी श्रांखडी, जैसी कमला दलची पांखडी। तोरी भमहि अछइ अणीयालडी, एहवइ नल जीइ हूं छंडी ।।४४२॥ वाहलु न मिलइ ता त्राखडी, किसीत्र न खाउं सूखडी। ते विरहइ नहीं भूखडी, रंग गयु एहनु ऊखडी ॥ ४५३ ॥ जोउं छउं कंता ! वातडी, सार करु न श्रह्मारडी । कां मेल्ही निराधारडी ? किहां लागइ छइ वारडी ? ॥ ४४४ ॥ जिम मेहनी वाट जोइ मोरडी, कंता ! ताहरी छुडं गोरडी । मेल्हणवेला नहीं तोरडी, अवर पुरुषस्यूं कोरडी ॥ ४४४ ॥ सी त्रावी तुम रीसडी ? नारी कणकनी दीवडी । किम एकलां नावइ नींदडी, पूरव भवनी प्रीतडी ॥ ४४६ ॥ कांकिमपण्डं धरिडं जिम गेडी, ढलवलती मेहली जिम दडी। संघातिइं हूं सीद तेंडी ? ताहरी न मेल्हडं हूं केंडी ॥ ४४७ ॥ तुमसिषं कंता ! नही कूडी, नारी सविहुमांहि हूं भूंडी। जाराज्यो कंता! नही कूडी, कोइ ल्यावइ नलनी शुद्धि रूडी ? ॥४४८॥ प्रकृति थई कंता ! अति करडी, स्या माटिइ तूं गयु मरडी ?। इम निव जईइ वाल्हा ! वरडी, बांधी छद्द प्रेम गठडी ॥ ४४६ ॥ नल सरखी न मिलइ जोडी, बालापण्नी प्रीति त्रोडी। कपट करीनइ कां मोडी ? आ रानमांहि हूं कां छोडी ? ॥ ४६० ॥ किम तिजी माया एवडी ? मभ हससिइ तेवडतेवडीं। कंटिक वींटी जेवडी, भमरू न मेल्हइ केवडी ॥ ४६१ ॥ विरहइ थईश्र गहेलडी, जोडं छडं पगला रहिश्र खडी। 👉 सिइ कारणि तुभ रीस चडी ? नलनइ वियोगिइ अतिहि रड़ी ॥४६२॥ १४

नारी अवला नाहडी, एकली न मेल्हीजइ बापडी।
अस्त्री योवनवइ बोरडी, तुम स्यूं नथी वेरडी।। ४६३॥
किसीइ वातिइ निव आडी, ए दुख कहूं जु हुइ माडी।
फूल विना निव शोभइ वाडी, पित बिना न हुइ नारी टांडी।।४६४॥
कंतस्यूं न कीधी वातडी, एगी एगी वृक्ष छाहडी।।
भीमराजानी बेटडी दवदंती बोलइ भाखडी।। ४६४॥
'भली मेहली हूं गुडउ गुडी, सुख संभरइ ते घडी घडी।
ध्या नेह तइ देखाडी सिइ मेहली ध्रसुडी ?'॥ ४६६॥

डाल। सनकु वा इछ वेगछ। गुडी 'नल नल' कहिती नीसरी, नवि पेखइ कहइ ठामि रे। 'सिइ अवेखी तूँ अ गयु ? वितहारी तुम नामि रे ॥ ४६७ ॥ कहीं इ मिलसिइ वालिम ? तेह विण क्षण निव जाइ रे। तइ न धरी माया माहरी,' एहवूं कहइ तेण्इ ठाइ रे ॥ ४६८ ॥ नारी सोधइ दसो दिसि, शुद्ध नथी जीवन्न रे। रानवगडमां मेल्ही गयु, किम राखूं हूं मन्न रे ? ।। ४६९ ॥ नान्हपणानु नेहडड, कांइ वीसारिड नाह रे ? कठिन कठोरमांहि मूलगू, ताहरु प्रीछिउ माह रे।। ४७०।। ए तु कायर लक्ष्ण, साहसीकनूं नहीं काम रे। अधिविचि नारीनइ मेल्हीइ, बलतूं न लीइ नाम रे ॥ ४७१ ॥ नलजी ! माहरा नाहला ! एक ताहरु आधार रे। माया सघली वीसारी, कां मेहली निरधार रे १ ॥ ४७२ ॥ कुटंब हुइ पुहुचतूं, कंत विना सही फोक रे। कुणइ कांई निव हुइ, अवसरि सहू ए लोक रे' ॥ ४७३॥ वस्नइ श्रक्षर देखीश्रा वांचिवा लागी तेह रे। 'तूं हवइ पीहरि जाइजे, सुख हुइ तूंहनइ देहि रे'॥ ४७४॥ 'त्रावहूं कूड नुहतूं जाणिडं, नरनी निसु ण जाति रे। पुरुष निदानिइ छेह त्रापइ, ते तु कहीइ कुजात रे ॥ ४७४ ॥ तूं तु सुजाती जाणीय, ताहरूं कुल सुवंश रे। पुरुषरत्नमां मूलगु, श्रवगुणनु नही श्रंश रे ॥ ४७६ ॥

इम मेहली कंता ! निव जई इ, ताहरु नुहइ आचार रे। मूंहनइ वाल्हा ! दोहिलूं, तूं तु छइ सुविचार रे।। ४७७॥ संभाल करु माहरी, मननु छइ विश्राम रे'। मंत्र तणी परि ते जपइ, मुखिथूं निव मेल्हइ नाम रे॥ ४७५॥

#### दूहा

दवदंती ते दुख धरी, चाली पीहरि तेह। नल अक्षर मंत्रनी परिइ राखइ अहनिसि जेह ॥ ४७६ ॥ वाटिइ वनगज फणगर, सीहतणा बोंकार। रौद्र श्रटवी बीहामणी, घूकतणा घूतकार ॥ ४⊏० ॥ सूत्रर घरकइ जिहां घण्डं, बरकइ चीत्रा अति। अष्टापद् तिहां जीवडा, बीहवानी नहीं मति ॥ ४८१ ॥ शंबर शरभ नइ कासर, वरू सूत्र्यर सीत्राल। दावानल तिहां प्रज्वलइ, यक्ष राक्षस खेत्रपाल ॥ ४८२ ॥ गंधर्व विद्याधर खेचर, शाकिनी डाकिनो जेह। योगिनी दीसइ ठामि ठामिइ, तेहनु न लाभई छेह ॥ ४८३ ॥ घोर बीभच्छ भयंकरी, सुणीइ महा हुकार। वनचरनु कोलाहल घणु, सूर्यकिरण न लगार ॥ ४८४ ॥ ते न पराभवइ तेहनइ, नवि लोपइ ते श्राण । पंच पद्नूं ध्यान कर्इ, जोड शील मंडाए।। ४८४।। 'नल नल' कहिती ते चालइ, राखिड हईस्रा बारि। सील सन्नाह पहिरी करी, जाइ द्वदंती नारि ॥ ४८६ ॥ बोर बाउलीया गोखरू, चरणि वींधाइ तेह। पीउ चित्तिइ न वीसरइ, श्रधिक वधारइ नेह ॥ ४५० ॥

# द्वितीय खंड

प्राचीन ऐतिहासिक रास

[ तेरहवीं से सत्रहवीं शताब्दी तक ]

## कैमास वध

### [ १२ वीं शताब्दी ]

### चन्दवरदाई कृत

### [परिचय]

चन्दवरदाई—कृत पृथ्वीराज रासो से ये दो छन्द उद्वृत किए गए हैं। पृथ्वीराज का ग्रमात्य वीर कैमास एक नीतिनिपुण एवं निर्मीक राज्य-संचालक ग्रविकारी था। उसके नीति-नैपुण्य से पृथ्वीराज ने ग्रनेक शत्रु पराजित किए गए थे। पृथ्वीराज को ग्राखेट ग्रविक प्रिय था। ग्रतः वह प्रायः मृगया के लिए जंगलों में वूमा करता ग्रौर राज्यकार्य कैमास ही संभालता।

एक बार पृथ्वीराज ग्राखेट के लिए दूर चला गया। उसकी ग्रनुपस्थिति में कैमास ने राजसभा बुलाई। सभा-मंडप के सम्मुख ही ग्रन्तःपुर था जिसमें पृथ्वीराज की एक दासी कर्नाटी रहती थी। सभा मे बैठे हुए अमात्य कैमास को उसने भरोखें से देखा। श्रमात्य कैमास की दृष्टि भी उसकी दृष्टि से मिल गई। दोनों एक दूसरे के ऊपर मुग्व हो गए। कैमास श्रौर कर्नाटी दोनों रात्रि में एक दूसरे से मिलना चाहते थे। दासी कर्नाटी को रात्रि में निद्रा नहीं त्राई त्रौर उसने दासी भेजकर त्रमात्य कैमास को त्रपने पास बुलाया। कामी कैमास दासी के साथ कर्नाटी के पास चल पड़ा। कैमास महल के मध्य पहुँच कर यह भूल गया कि दासी कर्नांटी के कच्च के समीप ही पटरानी इच्छिनी का भवन है। कैमास के वस्त्रों से फैलनी वाली सुगन्धि श्रौर पगध्विन से इच्छिनी के मन में यह सन्देह उत्पन्न हुन्ना कि महाराज तो इस समय त्राखेट के लिए बाहर गए हैं, इम्यें में पुरुप सी ध्वनि क्यों। भाद्र की अन्धकारमयी रात्रि में कौंच हुई और उसके प्रकाश से रानी इच्छिनी ने कर्नाटी के कच्च में प्रवेश करने वाले कैमास को देख लिया। उसने सद्यः महाराज पृथ्वीराज के पास सन्देश भेजा। राजा रात्रि में ही हर्म्य पहुँच गया श्रीर उसने वागा द्वारा श्रमात्य कैमास का वध कर डाला।

#### कविता का सारांश

चन्दवरदाई कहने लगा—हे पृथ्वीनरेश, श्रापने कैमास पर एक बाख छोड़ा किन्तु निशाना चूक जाने से वह बाख उसके वक्स्थल के समीप ही सनसनाता हुश्रा निकल गया। हे सोमेश्वर सुत, (उस बाख के चूक जाने पर) श्रापने दूसरे वाख का संधान करके उसे मार दिया। फिर श्रापने उसे पृथ्वी में इसलिए गड़वा दिया कि यह श्रामागा फिर बाहर न निकल सके। जिस प्रकार कृपख श्रपने धन को गहरे गाड़ देता है उसी प्रकार श्रापने इसे गाड़ दिया। श्रापने इसे गहरे इसलिये गड़वा दिया कि जमीन पर गिद्धों के द्वारा नीचे जाने पर इसका सारा मेद खुल न जाय। संक्षेप में मैंने कैमास की श्रान्तिम घटना का उल्लेख किया।

## कैमास-वध

### [ १२वीं शताव्दी ]

### ( चन्दवरदाई कृत )

इक्कु वाणु पहुवीसु जु पइं कइंवासह मुक्कओं, उर मिंतिर खडहडिउ धीर कक्खंतिर चुक्कउ। वाश्रं करि संधीउं भंमइ सूमेसरनंदण! एहु सु गडि दाहिमश्रों खंणइ खुदइ सइंभरिवणु। फुड छंडि न जाइ इहु जुटिभउ वारइ पलकउ खल गुलह, नं जाण्उं चंदवलिंद कि न वि छुट्ट इह फलह।।

#### (२)

श्रगहु म गहि दाहिमश्रों रिपुण्य खयंकर, कूडु मंजु मम ठवश्रों एहु जं वूय मिलि जगार । सहनामा सिक्खवउं जइ सिक्खिविउं वुन्महं, जंपइ चंदवितद्दु मन्म, परमक्खर सुन्मइ । पहु पहुविराय सइंभरिधणी सयंभरि सउण्इ संभरिसि, कइंवास विश्रास विसडविणु मच्छिबंधिवद्धश्रों मरिसि ॥

> जयचन्द प्रवन्ध से उद्घृत (१)

त्रिणिह लक्ष तुषार सवल पाषरी अइं जसु हय,
चऊदसइं मयमत्त दंति गञ्जंति महामय।
चीस लक्ख पायक सफर फारक घणुद्धर,
लहूसडु श्रर बलुयान संख कु जाण् तांह पर।
छत्तीस लक्ष नराहिवइ विहिविनडि श्रो हो किम भयड,
जइचन्द न जाण्ड जल्हुकइ गयड कि मूट कि धरि गयड॥

#### (२)

जइत चंदु चक्कवइ देव तुह दुसह पयाण्ड, धरिण धसवि उद्धसइ पडइ रायह भंगाणुत्रों ।

### ( २१८ )

सेसु मिणिहिं संकियड मुक्कु हयरविर सिरि खंडियों, तुष्ट्यों सो हरधवलु धूलि जसु चिय तिण मंडियों। उच्छलीड रेणु जसिंग गय सुकवि व (ज)ल्हु सच्चडं चवइ, वगा इंदु बिंदु मुयजुश्रलि सहस नयण किण परि मिलइ।।

# यज्ञ-विध्वंस

### ( पृथ्वीराज रासो )

रास एवं रासान्वयी साहित्य में पृथ्वीराज रासो का सबसे अधिक महत्त्व है। इसका प्रमाण यह है कि अनेक भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों के चिरकाल से गवेषणा करने पर भी इसकी प्रामाणिकता एवं ऐतिहासिकता, इसके रचनाकाल एवं प्रतिलिप काल, इसके भाषा रूप एवं काव्य सौष्ठव के सम्बन्ध में अद्यापि विवाद समाप्त नहीं हुआ। इस महाकाव्य की चार प्रकार की इस्तिलिखित प्रतियां उपलब्ध हैं। इन प्रतियों को बृहद् रूपान्तर, मध्यम रूपान्तर, लघु रूपान्तर एवं लघुतम रूपान्तर का नाम दिया जा सकता है। प्रत्येक रूपान्तर के भी भिन्न-भिन्न संस्करण उपलब्ध हैं। किन्तु अनुमानतः बृहद् रूपान्तर के विविध संस्करणों की श्लोक संख्या २६००० से ४०००० मानी जा सकती है। यह महाकाव्य ६५ से ७० खंडों में विभाजित मिलता है। इसकी सबसे प्राचीन प्रति मेवाङ के ठिकाना-भीडर के संग्रह में है। इसका लिपिकाल सं० १७३४ वि० है।

मध्यम रूपान्तर की सबसे प्राचीन उपलब्ध प्रति लंदन स्थित रायल एशियाटिक सोसाइटी के पुस्तकालय में है। उसका लिपिकाल सं० १६६२ वि० है। उसकी क्षोक-संख्या ११००० के आसपास है। यह ग्रंथ ४१ से ४६ खंडों में विभक्त है।

लघु रूपान्तर का सबसे प्राचीन लिपिकाल सं०१६७५ वि० के त्रास-पास माना जाता है। इसकी श्लोक संख्या ३५०० से ४००० के त्रान्तर्गत है। इसकी खंड संख्या १६ है।

लघुतम रूपान्तर में न्यूनाधिक १३०० श्लोक हैं। अन्य रूपान्तरों के सदृश यह खंडों में विभक्त नहीं है। इसमें 'संयोगिता-हरण', और 'गोरी का युद्ध' ये ही दो प्रसंग प्रमुख रूप से वर्णित हैं। आनुषंगिक रूप से निम्नि-लिखित प्रसंग भी आ गए हैं—

१ नरोत्तम स्वामी राजस्थान भारती--भाग ४, श्रंक १

- १ मंगलाचरण, पृथ्वीराज के पूर्वजों का उल्लेख (वंशावली), पृथ्वीराज का राज्यासीन होना।
- २ जयचन्द का राजसूय यज्ञ ऋौर संयोगिता स्वयंवर
- ३ पृथ्वीराज श्रौर चंदवरदाई का कन्नौज प्रस्थान। [कैमासबध इसी के श्रन्तर्गत श्रा गया है],
- ४ पृथ्वीराज का जयचन्द की राजअभा मे पहुँचना, संयोगिता हरण, जयचद की सेना के साथ युद्ध, वीर सामन्तों को खोकर पृथ्वीराज का अपनी राजधानी दिल्ली लौटना।
- ५ पृथ्वीराज श्रौर शहां बुद्दीन गोरी का युद्ध ।
- ६ चंद का गजनी गमन, पृथ्वीराज के शब्दवेधी वार्ण से गोरी की मृत्यु, पृथ्वीराज श्रौर चन्द का परलोक गमन।

लघु रूपान्तरों में युद्धों श्रीर पृथ्वीराज के विवाहों की संख्या श्रत्य है, मध्य श्रीर बृहद् रूपान्तरों में इनकी संख्या बढती गई हैं। लघुतम में एक, लघु में दो, मध्यम में ५ श्रीर बृहद् में १५ विवाहों का वर्णन मिलता है। इसी प्रकार लघुतम रूपान्तर में दो युद्धों का, लघु में पॉच का, मध्यम में ४३ का श्रीर बृहद् में ५५ युद्धों का वर्णन प्राप्त होता है।

श्रकवर से पूर्व किसी भी ग्रंथ में पृथ्वीराजरासो का उल्लेख नहीं मिलता। सर्वप्रथम रासो का उल्लेख सं० १७०७ वि० मे विरिचित जसवंत-उद्योत में मिलता है। श्रकवरकालीन चिरत - लेखको को रचना-काल [चौहान वश के चिरत लेखको को] चन्द का नाम ज्ञात था किन्तु उन्होंने पृथ्वीराजो रासो का कहीं उल्लेख नहीं किया। श्रकवर के युग में पृथ्वीराज श्रौर जयचन्द के जीवन की जनश्रतियाँ सर्वत्र ज्याप्त हो गई थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि ''मेवाड़ के महाराणा श्रमरिस द्वितीय ने सं० १७६० में उस समय तक रचित श्रशो को संग्रहीत करवा दिया श्रौर वही रासो का श्रन्तिम रूप हुआ।"

यहाँ इतना उल्लेख कर देना त्रावश्यक है कि रासो की हस्तलिखित प्रतियों को सुरिच्चित रखने तथा उनकी प्रतिलिधि प्रस्तुत कराने का श्रेय जैन त्राचार्यों को है। जैन संग्रहालयों में प्रायः ये प्रतियाँ उपलब्ध होती हैं। त्रातः यह निस्संकोच भाव से कहा जा सकता है कि रास - साहित्य की रच्चा जैन मुनियों के द्वारा ही संभव हो सकी।

इस संग्रह में पृथ्वीराज रासो के बीकानेर - संस्करण से 'यज्ञ-विध्वंस' नामक प्रसंग उद्धृत किया जाता है। रासो के प्रसिद्ध त्रालोचक एवं इतिहास के मर्मज्ञ डा॰ दशरथ शर्मा ने इस ग्रंश को सब से प्राचीन स्वीकार किया है। उन्होंने ग्रव्य परिवर्त्तन के साथ इस उद्धरण का ग्रपभ्रंश रूपान्तर प्रस्तुत कर डाला है। यहाँ इसका सारांश देने से पाठकों को ग्रथं समम्भने में सरलता हो जायगी।

किया में कन्नीज का एक शासक था जो घर्म-पथ का अनुयायी था । धर्म में रुचि होने के कारण वह सत्यशील आचरण में रत रहता और यह किया करता,। एक बार उस कन्नीज-राज पंग (जयचन्द) ने उत्तमोत्तम घोड़ों और हाथियों को राजस्य यज्ञ के निमित्त मेजा। पुराणों के अध्ययन से उसने राजा बिल को अपने राज - परिवार का आदर्श माना। अपनी अद्य सेना पर भरोसा करके उसने पृथ्वीमंडल के सम्पूर्ण अभिमानी राजाओं को पराजित किया और अपने प्रधानामात्य से परामशं किया कि क्या में राजसूय यज्ञ करूँ जिसके द्वारा हमें प्रसिद्धि प्राप्त हो।

मंत्री ने उत्तर दिया—"महाराज, इस कलियुग में श्रर्जुन के सदृश कोई नहीं है। श्राप पुण्य के श्रनेक कार्य करिए—मन्दिर बनवाइए, प्रतिदिन सोलइ प्रकार के दान दीजिए। हे मेरे प्रभु पंग (जयचन्द) मेरी शिच्चा मानिए श्रौर (तदनुसार) जीवन विताइए। इस कलियुग में सुग्रीव के समान कोई राजा नहीं (जो राजसूय यज्ञ मे श्रापकी सहायता कर सके)। श्रपने प्रधानामात्य की शिच्चा की उपेच्चा करके पंगराज (जयचन्द) श्रज्ञान एवं तृष्णा के कारण कर बोल उठा—"कितने ही ऐसे राजा हो गए जिन्होंने श्रपने कोलाईल एवं श्रमिमान से दिल्ली को हिला दिया किन्तु उन्हीं मरे हुए राजाश्रों को श्रमर समक्तना चाहिए जिनका यश श्रव तक, पृथ्वी पर जीवित है।

श्रतः पंगराज (जयचन्द) राजसूय यज्ञ करने लगा जो स्वर्गप्राप्ति का साधन है। उसने सभी राजाश्रो को साधन है। उसने सभी राजाश्रो को पराजित किया श्रीर उन्हें श्रपने राजद्वार का संरच्छक उसी प्रकार नियत किया जिस प्रकार किसी माला में मिण प्रथित किए गए हो। उसे यही सुनकर बड़ा क्लेश होता था कि योगिनीपुर (दिल्ली) के राजा पृथ्वीराज उस माला के एक श्रंग न बने।

जयचन्द हृदय से पृथ्वीराज के विरुद्ध था। उसने दिल्ली-राज के पास दूत भेजे। वे (दूत) दिल्ली पहुँच कर राजदरबार में उतरे। पृथ्वीराज उनसे कुछ न बोला। गुरुजनों से विवाद करने में उन्हें संकोच हुआ। अतः गुरु (वयोद्य ) गोविन्द राज इस प्रकार बोला—

कलियुग में श्राज यज्ञ (राजसूय) कौन कर सकता है ? कहा जाता है कि सतयुग में बलिराज ने यज्ञ किया। उसने कीति के लिए तीनों लोक दान कर दिया। त्रेतायुग में राजा रामचन्द्र ने यज्ञ (राजसूय) किया। कहा जाता है कि कुबेर ने उनके दरबार में (धन की) वर्षा की। द्वापर में स्वनाम धन्य युधिष्ठिर ने यज्ञ (राजसूय) किया। उसके पीछे बड़े वीर श्रीर (यहाँ तक कि) शत्रु भी सहायता के लिए खड़े रहते। इस फलियुग में राजसूय यज्ञ कौन कर सकता है। इसके विविध विधान के बिगड़ने से लोग (यज्ञ कर्चा की ) हॅसी उड़ाते हैं। तुम श्रपनी सेना एवं श्रपने द्रव्य के गर्व में ऐसे अप्रमाण वचन बोलते हो मानो तुम्हीं देवता हो । तुम समभते हो कि कोई च्रिय है ही नहीं; किन्तु यह पृथ्वी कभी वीर-विहीन नहीं होती। यमुना-तट के इस ऋरण्य प्रदेश का एक निवासी जयचन्द की ऋबाध राजसत्ता को नहीं स्वीकार करेगा। वह केवल योगिनीपुर (दिल्ली) के शासक पृथ्वीराज को जानता है जो सुरेन्द्र के परिवार में उत्पन्न हुन्ना है। जिसने शहाबुद्दीन गोरी को तीन बार बांव दिया श्रौर वीरराज भीमसेन को पराजित किया । शकम्भरी देश में सोमेश्वर महाराज का एक चतुर पुत्र है जिसने बल में दानवो को भी ऋतिक्रम कर लिया है। जब तक उसके स्कन्ध पर सिर है कोई किस प्रकार राजस्य यज्ञ कर सकता है ? क्या इस भूतल पर कोई चौहान नहीं है ? सभी ( उस चौहान को ) सिंह रूप से देखते हैं। श्रौर जग में किसी श्रौर को श्रपने मन में राजा नहीं मानते। (इस त्रासम्मान के व्यवहार से) जयचन्द्र के बसीठ (राजदूत) उस बुद्धिमान त्रादमी की तरह सभा से उठकर चल पड़े जो ग्रामी शो के समाज में कुछ समय तक बैठकर उठ जाता है। वे सभी उठकर उसी प्रकार हतप्रम होकर कन्नौज चले जिस प्रकार सन्ध्यां के न्नागमन से कमल म्लान हो जाता है।

# यज्ञ-विध्वंस

### [ १२वीं शताब्दी ]

### ( चन्दबरदाई कृत )

छुन्द पद्धडी<sup>9</sup>

कित अछ<sup>2</sup> पथ<sup>3</sup> कनडज राउ। सत सील रत धर धम्में चाउ॥ वर अछभूमि हय गय अनगग<sup>8</sup>। परठव्या पंग<sup>8</sup> राजसू जगा। सुद्धिय पुरान बिल वंस वीर। भुवगोलु लिखित दिख्ये सहीर। छिति छत्रबंध राजन समान। जित्तिया <sup>9</sup> सयल <sup>9</sup> हयबल प्रधान <sup>92</sup>।

- १. सोलह मात्रा का छंद जिसके अन्त में जगण हो पद्धिया या पद्धडी कहलाता है।
  - २. पाठान्तर 'त्र्यय' भी मिलता है।
- ३. वीकानेर संस्करण में 'पछ' पाठ मिलता है। इसका श्रर्थ हुग्रा 'ग्रन्छ: पथा यस्य'।
  - ४. अनंगु और इसका अपभंश रूप अगागा ( अनम्य ) भी मिलता है।
- ५. 'पठव्या' पाठ भी मिलता है। पट्टवित्र (प्रस्थापिताः) भी हो सकता है।
  - ६. पंग नाम जयचन्द का रंभामंजरी में मिलता है।
  - ७. सोघिग एवं सोघिगु पाठ भी मिलता है।
  - ८. पाठान्तर भुवबोलि भी मिलता है।
  - पाठान्तर लिष्यति
  - १०. पाठान्तर जित्तिस्र
  - ११. पाठान्तर समल, सबल
  - १२. " प्रमान

पुछ्यो समंत परघान तव्व । हम करिं जग्गुजिहि लहिं कव्व। हत्तर ते दीय मंत्रिय सुजांन। कलजुगा नहीं अरजुन समांनु। करि धम्मे देव देवर अनेव। घोड़सा दान दिन देहु देव। मो सीख मानि प्रभु पंग जीव। कलि अथि नहीं राजा सुप्रीव । हांक पंग राइ मंत्रिय समांन। लहु लोभ अव्व बुल्यो नियांन ॥

गाथा

के के न गए महि मुहु<sup>®</sup>,
ढिल्ली ढिल्लाय दीह होहाय<sup>ं</sup>।
विहुरंत<sup>®</sup> जासु कित्ती,
तं गया नहि गया हुंति ॥
पद्धडी
पहु<sup>®</sup> पंग राइ राजसू जगा।
आरंभ श्रंग<sup>®</sup> कीनो सुरगा<sup>®</sup>।

१. ,, तब्ब, तछ

≀. " तौ

३. पाठान्तर श्रिछि
४. सुग्रीव के स्थान पर सुगीव होता तो छुंद के श्रन्त में जगण ठीक

बैठ जाता।

५. पाठान्तर बुड्यो

६. ,, लही त्रान

७. पाठान्तर मोहु

, होई दौ

६. " विप्फुरेता

१०. ,, होहु

११. , पंगु

१२. " सुरंगु

जित्तिया राइ सब सिंघवार। मेलिया कंठ जिमि मुत्तिहार ॥ जुग्गिनिपुरेस सुनि भयौ खेद । श्रावइ न माल मभा हिश्र भेद् ॥ मुक्कले र दूत तब तिह समत्थ<sup>3</sup>। उतरे<sup>४</sup> आवि<sup>५</sup> द्रवार तत्थ ॥ बुल्यों न वयन प्रिथीराज ताहि। संकल्यौ सिंघ गुरजन निव्याहि ॥ उच्चरिय गरुव गोविन्दराज । कलि मध्य जग्ग को करै श्राज ॥ सतिजुगा कहहि बलिराज कीन। तिहि कित्ति काज त्रियलोकदीन ॥ त्रेता तु किन्ह रघुनंद राइ। कुटबेर कोपि वरख्यो सुभाइ॥ घन धर्म्भपूत द्वापर सुनाइ । तिहि पछ वीर अरु अरि सहाई।। कलि मिक जग्गु को करणजोग। विगारे बहु विधि हसे लोग ॥

१. पाठान्तर ग्रवइ, ग्रवै

२. भविसयत्तकहा में मोकल्ल रूप मिलता है,

३. पाठान्तर रिसाइ

४. ,, उतरहि

५. ,, श्रागि श्रावि

६. ,, निचाहि

७. पाठान्तर हरि

१५

### (( ,२२६ )

द्लद्व्व गव्व तुम श्रप्रमांन 🗁 🚉 🕻 बोलहुत वोल देविन समान ॥ 🔊 तुम्ह जानु नहीं क्षत्रियं हैव कोइ निव्वीर पुहिमिर्काबहुं न होई।। 🥃 हम जंगलहं<sup>3</sup>िवास, कालिंदि कूल्। जांनहि न राजाजैचन्द्र मूल ॥ 😘 जांनहि तु एक जुगिगनि पुरेस । सुरइंदु वंस पृथ्वी नरेस्र है। तिहु वार साहि बृंधिया जे्गा । 💯 मंजिया भूप भड़ि भीमसेगा । संभरि सुदेश सोमेस पुत्ता। दानवतिरूप अवतार धुत्ता । तिहि कंघ सीस किमि जग्य होई । पृथिमि नहीय चहुंर्छाने कोइने दिक्खयहिं सर्वेष तिहिं संवर्क्षप । मांनहि न जिंग मिन् श्रान भूप ॥ त्रादरह मंद उठिंगो वसिद्ध। गामिनी सभा बुँधि जैनेड विठ्ठ ।। । फिर चिता सब्ब केंग्रविज्ञ मेंसे, । भए मलिन कमल जिमि सकलि संभा॥

१. " है तु

२. " पुहुवि ही भागी १००

३. " जंगलहि

४. पाठान्तर-जरासंघ वंस पृथ्वी नरेस

**પ. ,, મૂ**વ

६. ,, भंजिया भुवप्यति भीमसेण

७. ,, दिख्यीयहिं

८. " कविट्ठ

### समरा रास

### **अं**यदेव

# १३७१ विर्

परिचय--

शतुंजय के शिखर पर स्थित समरा तीर्थ है। ग्राचार्य कहते हैं कि मैं ग्राहेंत की ग्राराधना भक्ति-भरे भावों से करता हूँ। तदुपरांत सरस्वती की वंदना करता हूँ। जो शरदचंद्र के समान निर्मल है, जिसके पद-कमल के प्रसाद से मूर्ख मानव भी ज्ञानी हो जाता है। ग्राव मैं संघपति के पुत्र समरा का चरित्र कहूँगा। यह कानों को सुखदायक हैं।

भरत श्रीर सगर दो चक्रवर्ची श्रातुल वलशाली राजा हुए जिन्होंने इसका उद्घार किया। फिर प्रचंड पाडव ने इस तीर्थ का उद्घार किया। फिर जावड़ी ने इसका उद्घार किया। उसके उपरांत बाहड़ादेव ने रत्ना की। श्राव इस संसार में चित्रिय खंग नहीं उठाते श्रीर साहसियों का साहस समात हो गया। ऐसे समय में समरसिंह ने इस कार्य को संभाला है। श्राव उसके चित्र का वर्णन करूँगा जिसने मरू-भूमि में श्रामृत की धारा बहाई, जिसने किलयुग में मानो सतयुग का श्रावतार धारण कर रखा है श्रीर श्रापने बाहुबल से किलयुग को जीत लिया है।

वह श्रोसवाल कुल का चद्रमा है जिसके समान कोई नहीं। किलयुग के कृष्ण पत्त में भी यह संसार के लिए चंद्रमा है। पालगणुर प्रसिद्ध पुण्य-वानों का स्थान है। उस स्थान पर पल्लविहार नाम का पार्श्वनाथ का मंदिर है। पल्हणपुर बड़ा सुंदर स्थान है जहाँ हाट-चौहट्ट, मठ-मंदिर, वापी-कूप, श्राराम-वर श्रीर पुर वने बने हुए हैं। उपकेशगच्छ में रत्नपंभस्रि हुए। उनके शिष्य जल्देव उनके शिष्य कक्क स्रि उसका शिष्य सिद्धस्रि। उसके उपरात देव गुप्त स्रि उसके शिष्य सिद्धस्रि द्वितीय उत्पन्न हुए।

उपकेश वंश में वेसटह हुए। उनके जिन धर्मधीर त्राजडु उत्पन्न हुए। उनके गोसछसाहु पुत्र हुए। गोसलसाहु के ३ पुत्र—त्रासधर, देसल त्रीर ख्णा

हुए। गोसल की स्त्री का नाम भोली था श्रौर उसके पुत्र समरसिंह हुए। गोसल के पुत्र ने श्रङ्हिलपुर में वास किया जहाँ श्रनेक सुंदर मंदिर, श्राराम, वापी श्रादि निर्मित हैं।

उसी स्थान पर श्रलप खाँ राज्य कर रहा था, जो हिंदुश्रो को बहुत मान देता था। देसल का पुत्र उसकी सेवा करता श्रौर उसकी सेवा ने खान को प्रसन्न कर लिया। मीर मलिक इत्यादि उसका सम्मान करते थे। समरसिंह का बड़ा भाई सहजपाइ दिल्लिंग मंडल देविगिरि में वाणिज्य करता। उसने वहाँ श्री पार्श्व जिनेश्वर के २४ मंदिर बनवाए। तीसरा भाई साहान खंम नगरी में रहा। समय का प्रभाव है कि इस तीर्थराज को नष्ट किया गया। समरसिंह ने श्रादिविंव के उद्धार का निश्चय किया। वह खान से मिला श्रौर उसे संतुष्ट किया। उससे तीर्थोद्धार के लिए फरमान की याचना की।

### चतुर्थ भाषा

उधर देसल, गुरु के पास पहुँचा और उसके तपोधन की याचना की। वह मदन पंडित को लेकर ज्यारासण पहुँचा जहाँ महिपाल देव रागा राज्य करता था। उसका मंत्री पातल था। उसने श्रपनी खान (कान) में से मूर्ति के लिए शिला दिलवाई। उसे देखकर दाहट लोग प्रसन्न हुए और उन्होंने शिला का पूजन किया। लोग नाचे, खेले और बाजे बजाए गए। इस तरह शिला तिरीशिंगम से होती हुई पालिताने पहुँची। उसी जगह पर मूर्ति उत्कीर्गा की गयी। चारो तरफ कुंकुम पत्रिका मेजी गई। कुल देवी सच्चिका का पूजन हुआ। चारो तरफ से लोग एकत्रित हुए। सबसे आगे मुनिवर संघ आवक जन थे। वहाँ ऐसी मीड थी कि तिल रखने की भी जगह न थी।

### षधीं भाषा और सप्तमी भाषा

श्रमंख्य शंख की ध्विन होने लगी। रावत सिंगड़िया घोडे पर चढ़ा था, श्रीर सल्लार सार भी साथ था। श्रागे तो संघपित साहु देसल था। उसके पीछे सोम साहु था। सारा संघ घधूका होता हुआ बढ़ा। लिलत सरोवर के किनारे संघ ने घेरा डाला। शत्रुंजय पहुँचकर उन्होंने प्रतिष्ठा-महोत्सव किया। माघ सुदी १४ को दूर देशांतर के संघ सब वहाँ श्राकर मिले। ठीक समय पर सिद्धस्रि गुरु ने प्रतिष्ठा की। महान् उत्सव हुआ। याचकों को दान मिला।

### नवमी-दसवीं-ग्यारहवीं भाषा

सं० १३७१ में सौराष्ट्र में संव राज्य-मांडलिक से मिला। स्थान-स्थान पर उत्सव हुत्रा। रावल महिपाल त्रादि ने इस संव का स्वागत किया। गिरनार पर उन्होंने नेमिनाथ की प्रतिष्ठा की। सोमनाथ में सवने सोमेश्वर का पूजन किया। शिव-मंदिर में उन्होंने ध्वजा चढ़ाई। त्रपूर्व उत्सव किया। फिर दीप के देवालय में एवं ग्रजहर के सुंदर तीर्थ में उन्होंने सुंदर वंदना की। पिप्पलाली, रोहनपुर, रणपुर, वलवाण श्रीर एकेश्वर होता हुत्रा संव ग्रणहलपुर वापस श्राया। वर्धापन हुत्रा। चैत्र वदी सप्तमी के दिन सव वर पहुँचे। पापणसूरि के शिष्य ग्रंबदेव सूरि ने इसकी रचना की।



पहिलंड पर्गामिंड देव आदीसरु से जुजसिंहरे । । अनु अरिहंत संवेचे वि आरोहर्ड बहुमेतिमरे॥ १॥ तड सरसति सुमरेवि सारयससहरनिम्मलीय। जसु पयकमलपसाय मूरुषु माण्इ मन रिलय ॥ २ ॥ संघपतिदेसलपूत्र भिणसु चरिड समरातण्ड ए। धिमिय रोलु निवारि निम्रुण्ड श्रविण सुहावण्ड ए ॥ ३ ॥ भरह सगर दुइ भूप चक्रवति त हूत्र श्रतुलवल । पंडव पुह्विप्रचंड तीर्थु उधरइ अतिसवल ॥ ४॥ जावडतगाड संजोगु हूश्रजं सु दूसम तव उदए। समइ भलेरइ सोइ मंत्रि बाहडदेंड ऊपजए ॥ ४ ॥ हिव पुरा नवी य ज वात जििए दीहाडइ दोहिलए। खत्तिय खग्गु न लिंति साहसियह साहसु गलए।। ६॥ तिणि दिणि दिनु दिरकाउ समरसीहि जिराधम्मवणि। तसु गुण करडं डद्योड जिम श्रंधारइ फटिकमणि॥ ७॥ सारिए अभियतग्री य जिग्गि वहावी मरुमंडलिहिं। किउ कृतजुगश्रवतारु कलिजुगि जीतउ बाहुबले ॥ 🗆 ॥ श्रोसवालकुलि चंदु उद्यउ एउ समानु नही। कलिजुगि कालइ पाखि चांद्रिण्डं सचराचरिहि ॥ ६ ॥ पाल्हणपुरु सुप्रसीधु पुन्नवंतलोयह निलंड। सोहइ पाल्हविहारु पासभुवर्णु तहि पुरतिलंख ॥ १०-॥

भास—हाट चहुटा रूअड़ा,ष्रं मढमंदिरह्र निवेसु त्राः 🛼 वाविकूव आरामघण घरपुरसरसंपृष्स तः। 🔑 🖰 खवएसगन्छह मंडण्ड ए गुरु रयण्पहसूरि त । धम्मु प्रकासइं तहि नयरे पाउ पूर्णासई दूरि त ॥ १ ॥ तसु पटलच्छीसिरिमउडो गणहरु जखदेवसूरि त । हंसवेसि जसु जसु रमए सुरसरीयजलपूरि त ॥ २॥ तसु पयकमलमरालुलंड ए क्कसूरि मुनिरांड त। ध्यानधनुषि जिणि भंजिय इ ए मयणमल्ल भिडिया इ ते ॥ ३ ॥ सिद्धसूरि तसु सीसवरो किम वन्नडं इकजीह त । जसु घणदेसण सलहिजए दुहियलोयवंषीह तं। १४ ॥ तसु सीहासिण सोहई ए देवगुप्तसूरि वृईंद्र तन उदयाचित जिम सहसंकरों केंगमतं जिया दी है ते ॥ ४॥ तिह पहुपाटश्रलंकरणु गच्छभारधोरेड त। राजु करइ संजमतणु ए सिद्धिसूरिगुरु एहु त'। ६॥ ११ ११ जोइ जसु वाणिकामधेनु सिद्धंतवनि विचरे्ड् त 🚉 🧘 💯 सावइजग्रमग्रइच्छिय घृणं लीलइ सफल करेंड त ॥ ७॥। उवएसवंसि वेसटह कुलि सपुरिसतग् अवतारु त । 🔑 वयरागरि कड़ित्यु किसड ए नहीं य ज रतनह पार तं। द्री पुन्नपुरुषु, अपन्तु तहिं सलष्णु गुणिहि गंभीर तु। जगात्रागंदगु नंदगु तसो आजडु जिग्धमधीर त ॥ ६॥ गोत्रडदयकरु श्रृवयरिड ए तृसु पुत्रु गोसलुसाहु त । 🌾 🥳 तसु गेहिंगि, गुणमत भली य आराहइ नियनाहु त ।। १० ॥ संघपति श्रासधरु देसलु लूणुउ तिणि जन्म्या संसारि त। 🛷 रतनसिरि भोली लाच्छि भएउं तीहताी य घरनारि त ॥ ११ ॥ देसलवरि लच्छी य निसुणि भोली भोलिमसार तराः 🕠 🙃 दानि सीलि ल्एावरिए लाखि भली सुविचार ता। १२॥

द्वितीय भाषा—रतनकुषि कुलि निम्मली य भोलीपुत्त जाया। सहजउ साहगु समरसीहु बहुपुत्रिहि श्राया॥१

लहूत्र्यलगइ सुविचारचतुर सुविवेक सुजागा। रत्नपरीक्षा रंजवइ राय त्रनु रागा॥ २॥

त्ड देसल नियकुलपईव ए पुत्र सधन्न । रूपवंत अनु सीलवन्त परिणाविय कन्न ॥ ३ ॥

गोसलसुति त्रावासु कियड त्रणहिलपुरनयरे। पुन्न लहइ जिम रयणमाहि नर समुद्रह लहरे॥ ४॥

चडरासी जिणि चडहटा वरवसिंह विहार। मह मंदिर डत्तंग चंग श्रनु पोलि पगार॥ ४॥

तिहं त्रछइ भूपतिहिं भुवण सतस्विणिहि पसत्थो । विश्वकर्मा विज्ञानि करिउ घोइउ नियहत्थो ॥ ६॥

श्रमियसरोवरु सहस्रतिंगु इकु धरिएहिं कुंडलु । कित्तिषंभु किरि श्रवररेसि मागइ श्राखंडलु ॥ ७॥

श्रज्ज वि दीसइ जत्थ ध्म्मु कलिकालि श्रगंजिंड। श्राचारिहि इह नयरतण्इ सचराचरु रंजिउ॥ ८॥

पातसाहि सुरताणभीवु तिहं राजु करेई। श्रतपखानु हींदूश्रह लोय घगु मानु जु देई॥ ६॥

साहु रायदेसलह पूतु तसु सेवइ पाय । कला करी रंजविड खानु बहु देइ पसाय ॥ १० ॥

मीरि मलिकि मानियइ समरु समरश्र पमणीजइ। परउवयारियमाहि लीह जसु पहिली य दीजइ।। ११॥

जेठसहोद्रि सहजपालि निज प्रगटिउ सहजू। दक्षणमंडलि देवगिरिहि किउ धम्मह विणजू॥ १२॥

चडवीसजिणालय जिग्णु ठविड सिरिपासजिणिदो । धन्मधुरंधरु रोपियड धर धरमह कंदो ॥ १३ ॥ साहगु रहियड षंभनयरि सायरगंभीरे। पुव्वपुरिसकीरितितरंडु पूरइ परतीरे॥ १४॥

तृतीयभाषा — निमुण्ऊ ए समइप्रभावि तीरथरायह गंजगाउ ए । भवियह ए करुणारावि नीठुरमनु मोहि पडिउ ए । समरऊ ए साहसधीरु वाहविलग्गउ बहू अ जगा । बोलई ए श्रसमवीरु दूसमु जीपइ राउतवट ए ॥ १ ॥

अभिप्रहू ए लियइ श्रविलंबु जीवियजुव्वराबाहवित । उधरऊ ए त्रादिजिराबिंबु नेमु न मेल्हड श्रापराउ ए । भेटिऊ ए तड षानषानु सिरु धूराइ गुराि रंजियड ए ॥ २ ॥

वीनती ए लागु लड वानु पूछए पहुता केण कज्जे। सामिय ए निसुणि अडदासि आसालंबणु अम्हतणड ए। भइली ए दुनिय निरास ह ज भागी य हींदूअतणी ए। सामिय ए सोमनयणेहिं देघिड समरा देइ मानु॥ ३॥

श्रापिऊ ए सन्ववयगोहिं फुरमाणु तीरथमाडिवा ए। श्रहिदर ए मलिकश्राएसि दीन्ह ले श्रीमुखि श्रापण ए। षतमत ए षानपयेसि किउ रिलयाइतु घरि संपत्तो। पणमई ए जिग्गहरि राउ समणसंघो तिह वीनविउ ए॥ ४॥

संघिहि ए कियउ पसाउ बुद्धि विमासिय वहूयपरे। सासण ए वर सिण्गारु वस्तपालो तेजपालो मंत्रे। दिस्सण ए छह दातारु जिण्धमनयण वे निम्मला ए। श्राइसी ए रायसुरताण निणि श्राणीय फलही य पवर।। ४॥

दूसम ए तणी य पुणु श्राण श्रवसरो कोइ नही तसुतण उए। इह जुग ए नहीं य वीसासु मनुमात्रे इय किम छरए। तड तुहु ए पुत्रप्रकासु करि ऊधरि जिणवरधरमु॥ ६॥

चतुर्थभाषा—संघपतिदेसलु हरिषयउ अति धरिम सचेतो।
पणमइ सिधसुरिपयकमलो समरागरसहितो।
वीनती अम्हतणी प्रभो अवधारउ एक।
तुम्ह पसाइ सफल किया अम्हि मनोरहनेक॥ १॥

सेतुजतीरथ ऊधरिवा ऊपन्नेड भावोत्। केला 🐬 एकु तपोधनु श्रापण्ड तुम्हिंदियड सहार्डु। किं मद्नु पंडितु आइसु लहित आरास्णि पहुचइ। सुगुरवयणु मनमाहि धरित गांढत अति रूवइ॥ २॥ रागोरा तहि राजु करई महिपालदे हैं रागांड कि जीवदया जिंग जागिजए जो वीक सपराण है। 🚟 🖰 पातं नामिहि मंत्रिवरो तसुत्णह सुरज्जे । चंद्रकन्हइ चक्रोरु जिसउ सारइ बहुकंड्जे ॥ ३ ॥ राग्यंड रहियंड आपुंग्यपई धार्णिहि उपकंठे । टंकिय वाहइ। सूत्रहार भांजइ घणगंठे 🗁 🖘 💯 फलही श्राणिय समरवीरि ए श्रतिबहुजयुणा । समुद्र विरोतिक वासुगिहि जिम् लाघा रयुणा । ४ ॥ कूत्रारिस उछवु हूँ श्रेड त्रिसींगमइनइरे । फलही देषिड धासियह रंगु साइ न सहरे श्रभयदानि श्रागुलु करुणारुसचित्तो । भूगा है । गोत्ति मेल्हावइ षड्रालुश्रह श्राप्ड बहुवितो ॥ ४ ॥ , भांडू आव्या भाउघण्ड भवियायण पूजइ । जिम जिम फलही पूजिजए तिम तिम कलि धूजइ। खेला नाचइ नवलपरे घाघरिरव कमकई ॥ अचरिड देषिड धामियह कह चित्त न चमकई ॥ ६॥ पालीताग्रइ नंयरि संघु फलही य वधावइ । 📆 🧺 वालचंद्र मुनि वेगि पवर कमठाउ करावड । कि कप्पूरिहि घडीय देह पीरसायरसारिहि ॥ ७ ॥ सामियमूरति प्रकट थिय छपे करिड संसारे । मागी दीन्ह वधावणी य मनि हरषु न माए। देसलऊत्रह चरित्रि सहू रिलयातु थाएं॥ ५॥

पंचमी भाषा—संघु वहुभत्तिहि पाटि वयसारिउ। लगनु गणिउ गणधरिहिं विचारिउ। पोसहसाले खमासण देयए।
स्रिसेयंत्ररमुनि सिव संमहे ए ॥ १-॥
यरि वयसिव करी के वि सन्नाविया ।
के वि धर्मिय हरिस धर्मिय धाइया।
बहुदिसि पाठविय कुंकुम पत्रिया।
संघु मिलइ बहुभली य सन्जाइया।।

सुह्गुरुसिधसुरिवासि श्रहिसिचिड । संघपति कल्पतरु श्रमिय जिम सिचिड । कुलदेवत सचिया वि भुजि श्रवतरह् । सूहव सेस भरइं तिलकु मंगलु करइं ॥ ३ ॥

पोसवदि सातमि दिवसि सुमुहुत्तिहिं। अस्य आदिजित्तु देवालए ठविष्ठ सुहुचित्तिहिं। धन्मधोरी य धुरि धवले दुई जुत्तयो । अस्य क्रिक्रमिजिर कामधेनु पुत्तयो ॥ अस्य

इंदु जिम जयरिश चिंडिड संचारए।
सूहविसिर सालिथाल निहालए।
जा किड हयवरो वसहुँ रासिड हुँड ।
कहइ महासिथि संकुतु इहु लुद्ध ।
त्रागिल मुनिवरसंघु सावयज्ञणा ।
तिलु न षिरइ तिम मिलिय लोय घणा ॥ ४॥

मादलवंसिवणाकुणि वन्जए। गुहिरभेरीयरिव श्रंबरो गन्जए। नवयपाटिण नवड रंगु श्रवतारिड। सुषिहि देवालड संखारी संचारिड॥ ६॥

घरि वयसवि किर के वि समाहिया । स्मिन्स्य समरगुणि रंजिड विरलं रिह्रियड । स्मिन्स्य किरलं रिह्रियड । स्मिन्स्य किरलं किरलं रिह्रियड । स्मिन्स्य किरलं किरलं किरलं किरलं । स्मिन्स्य किर्मा किर्मा

वश्री भाषा—वाजिय संख श्रसंख नादि काहर्ल दुडुदु डिया। घोडे चडइ सल्लारसार राउत सींगडिया। तड देवाल उ जोत्रि वेगि घाघरिर यु भमकइ। सम विसम नवि गणइ को इ नवि वारिड थक्कइ॥ १॥

सिजवाला घर घडहडइ वाहिणि बहुवेगि। घरणि घडक्कइ रजु ऊडए निव सूमह मागो। हय हींसइ श्रारसइ करह वेगि वहइ बइल्ल। साद किया थाहरइ श्रवरु निव देई बुल्ल॥२॥ निसि दीवी मलहलिह जेम ऊगिउ तारायणु। पावलपारु न पामियए वेगि वहइ सुखासण। श्रागेवाणिहि संचरए संघपति साहुदेसलु। बुद्धिवंतु बहुपुंनिवंतु परिकमिहिं सुनिश्चलु॥३॥

पाछेवाणिहि सोमसीहु साहुसहजापूतो। सांगणुसाहु त्रूणिगह पृतु सोमजिनिजुत्तो। जोड करी श्रसवारमाहि श्रापणि समरागरः। चडीय हींड चहुगमे जोइ जो संघश्रसुहकरः॥४॥

सेरीसे पूजियड पासु कितकालिहिं सकलो। सिरपेजि थाइड धवलकए संघु श्राविड सयलो। धंधूकड श्रतिक्रमिड ताम लोलियागाइ पहुतो। नेमिसुविण उछवु करिड विपलालीय पत्तो॥ ४॥

सप्तमी माषा—संधिहिं चडरा दीन्हा तिहं नयरपरिसरे। श्रलजड श्रंगि न माए दीठड विमलगिरे। पूजिड परवतराड पणमिड बहुभित्तिहिं। देसलु देयए दाणे मागणजणपंतिहिं॥ १॥

श्रजियजििएंदजुहारो मनरंगि करेवि।
पणमइ सेत्रुजसिहरो सामिड सुमरेवि॥ २॥
पालीताणइ नयरे संघ भयलि प्रवेसु।
ललतसरोवरतीरे किड संघनिवेसु।
कज्जसहाय लहुभाय लहु श्रावियड मिलेवि॥ ३॥

सहजड साहग्रु तीहि त्रिन्हइ गंगप्रवाह । पासु त्रमइ जिग् वीरो वंदिड सरतीरिहिं । पंषि करइ जलकेलि सरु भरिड बहुनीरिहिं ॥ ४॥

सेत्रुजिसहिर चडेिव संघु सामि ऊमाहिड। सुलितिजिण्गुणगीते जणदेहु रोमंचिड। सीयलो वायए वात्रो भवदाहु श्रोल्हावए। माडीय निमय मरुदेवि संतिभुविण संघु जाए॥ ४॥

जिग्ग्बिंबइ पूजेवी कवडिजरकु जुहारए। श्रग्णुपमसरतिं होई पहुता सीहदुवारे। तोरणतिं वरसंते घग्णदािंग्ण संघपत्ते। भेटिड श्रादिजगनाहों मंडिड पत्रीठमहू छवो।। ६॥

श्रधमी भाषा—चलंड चलंड सिहयंडे सेशु जि चिडिय ए। श्रादिजिणपत्रीठ श्रम्हि जोइसंड ए। माहसुदि चडदिस दूरदेसंतर संघमिलिया तिह श्रित श्रवाह ॥१॥ माणिकेमोतिए चडकु सुर पूरइ रतनमइ वेहि सोवन जवारा। श्रशांकवृक्ष श्रनु श्राम्र पञ्चवदिलहि रितुपते रिचयले तोरणमाला ॥२॥

देवकन्या मिलिय धवल मंगल दियइ किंनर गायिह जगतगुरो। लगनमहूर्त सुरगुरो साधए पत्रीठ करइ सिधसूरिगुरो॥ २॥

सुवनपतिव्यंतरजतिसुरो जयड जयड करइ समरि रोपिड द्रिढु धरमकंदो । दुदुहि वाजिय देवलाकि तिहुत्रगु सीचिड श्रमियरसे॥ ४॥

देउ महाधज देसलो संघपते ईकोतर कुल ऊधरए। सिहरि चडिउ रंगि रूपि सोवनि धनि वीरि रतनि वृष्टि विरचियले ॥४॥

रूपमय चमर दुइ छत्त मेघाडंवर चामरजुयल श्रनु दिन्नदुन्नि । श्रादिजिग्रु ५जिड सहलकंतिहि कुसुम जिम कनकमयश्राभर्ग ॥ ६॥

श्रारतिच धरियले भावलभत्तारिहिं पुच्वपुरिस सिगा रंजियले। दानमंडिप थिउ समर सिरिहि वरो सोवनसिग्गार दियइ याचकजन॥॥ भित्त पाणी य वरमुनि प्रतिलाभिय श्रच्चारिड वाहइ दुहियदीण। वाविड सुधम वितु सिद्धखेत्रि इंद्रडच्छवु करि ऊतरए ॥ ८॥

भोलीयनंद्गु भलइ महोत्सवि आविडासमुरु आवीसि गुनिवार ह हाजन तेरइकहत्तरइ तीरथउद्धारु युक्तनंदुक जाव रेविससि गयणि ।। १९।। नवमी भाषा—संघवाळले करी चीरि भले माल्हतें पूर्जिय दरिसेंग पाय। सुणि सुंदरे पूजिय दरिस्णिपाय । दिला है हिंकी विज्ञानित ही सोरठरेस संघु संचरित मा० वृदं रेशिंग विंहाइ ।।। १ विंहाइ श्रादिभक्तु श्रमरेलीयह मॉल्हं ्याविउ देसल्जी उ<sup>क्षित</sup> श्रलवेसर श्रल जविःमिल्ए मार्ल्हं ० मंडलिकुें सोरठराउँ।। २ ।। ठामि ठामि उच्छव हुअंइ मारुहं० गढि जूनई सेप्ता । किली महिपालदे राउल श्रावए मार्व्हं सामुहंडे संघुश्रार्देत् ॥ रेने महिपु समरु बिड मिलिय सोहंड माल्ह १ इंड किरि अन्द गोविंड । तेजि अगंजिड तेजलपुरे मा० पूरिङ संघत्राणंदु । सुणि० ॥ ४ ॥ वडणथलीचेत्रप्रवाडि करे मार्ल्हं ० तलहटी सुन्गढमाहि किल्ला किल्ला ऊजिलऊपरिन्वालिया ए मार्ल्ड**्न**डव्विहसंघंहुमाहि । सुणि्रे दामोदर हरि पंचमच माल्हं० कालमेघो क्षेत्रपालु । सुणि०। सुवनरेहा नदी तिहें बहुए माल्हं० तरुवरतणुडं ममालु ॥ ४॥ पाज चडंता धामियह मा० क्रमि क्रमि सुकृत विलसंति । सुणि०। उची य चिडेयए गिरिकडणि मा० नीची य गति घोडात ॥ ६॥ पामिड जादवरायमुवण मा० त्रिनि प्रदक्षिण देइ । सिवदेविसुत भेटिड करिड मा० ऊतंरिया महमाहि । सुणि०। कत्तस भरेविणु गर्यदमए मा० नेमिहिं न्हेवेणु करेई। पूज महाधज देउ करिउ मा० छन्न चर्मर मेर्टहेइ 🕕 🕬 📑 🖘 🕬 🕫 अवाई अवलोय्णसिहरे मार्व सांविपंज्जूनि चंडति । सुणिर्व । सहसारामु मुनोहरु ए मा० विहसिय सिन वणराइ। सुणि०। 🐃 कोइलसादु सुहावण्ड मा० निसुणियइ अमरंभंकार । सुणि० ॥ द्रा। नेमिकुमरतपोवनु ए मा० दुठु जियःठाडं न तहंति । सुणिका किस् इसइ तीरथि तिहुयगादुलभे मा० निसिद्नु दानु दियंति ॥ १ ॥ समुद्विजयरायकुलतिलय मा० वीनर्तडी अवधारि । सुग्रिजे । 🖰 🥕 श्रारतीमिसि भवियण भण्ईं मा० चतुगतिफेरडड वारि। सुणिशार्शी

जड़ जगु एकु मुहु जोइयए मा० त्रिपति नः पामियइ तोइ। सुणि०। सामलधीर तडं सार करे मा० विल विल दिसगु देजि। सुणि०॥११॥ रलीयरेवयगिरि ऊतरिड ए मा० समरडो पुरुषप्रधानु।

रत्तायरवयागार ऊतारे ए मा० समरेडा पुरुषप्रधानु । घोडेड सीकिरि सांकत्तिय मा० राउलु दियइ बहुमानु । सुगा० ॥१२॥

दशमी भाषा—रितु श्रवतरियंड तहि जि वसंतो सुरहिक्कसुमपरिमलं पूरंतो, समरह वाजिय विजयहक ।

सागुसेलुसल्लइसच्छाया-केसूयकुड्यकयुंबनिकाया,

च्या व्याप्त व्यापत व्याप्त व्

बालीय पूछइं तरुवरनाम वाटइ आवइं नव नव गाम, नियनीभरण्यमाउलइं ॥ १॥

देवपटिं देवालंड संघह-सरवो सरु पूरावइ किंक्स अपूरवपरि जिहें एक हुईअ।

तिह त्रावद सोमेसरछत्तो गडरवकारणि गरुउ पहूतो त्रापणि राणुउ मूधराजो ॥ २ ॥

पान फूल कापड बहु दीजइं लूणसमछं कपूर गणीजुइ । जनाधिहिं सिरु लिंपियए।

ताल तिविल तरविरियां वाजई ठामि ठामि थाकणा करिजई पिंग पिंग पाउल पेषण ए ॥ ३॥

माणुस माणुसि हियंडं दिलजई घोडे वाहिणिगाहु करीजई ह्यगय सूमई निव जणह । दिस्सामं देवालंड चल्लई जिग्रसासणु जिग् रंगिहिं मल्हई जगितिहं आव्या सिवसुविण ॥ ४॥

देवसोमेसरदिसगु करेवी कवडिबारि जलनिहिं जोएवी प्रियमेलई संघु ऊतरिड । पहुचंदप्पहपय पणमेवी कुसुमकरंडे पूज रएवी जिण्भुवगे उच्छवु कियड ॥ ४॥

सिवदेउलि महाधज दीधी सेले पंचे वन्नसमिद्धी, अपूरवु उच्छवु कारविड। जिनवरधरिम प्रमावन कीधी जयतपताका रवितिल बद्धी दीनु, पयाण्डं दीवभणी। कोडिनारिनिवासण्देवी श्रंविक श्रंत्रारामि नमेवी दीवि, वेलाडिल श्रावियउ ए ॥ ६॥

एकादशी भाषा—संघु रयणायरतीरि गहगृहए गुहिरगंभीरगुणि। श्रावित्र दीवनरिंदु सामुहड ए संघपतिसबदु सुणि।। १॥

हरिषड हरपालु चीति पहुतड ए संघु मोलविकरे। पमण्डं दीवह नारि संघह ए जोश्रण ऊतावली ए। श्राडलां वाहिन वाहि वेगुलइ ए चलावि प्रिय वेडुली ए॥२॥

ु किसंड सुपुन्नपुरिष जोइंड ए नयगुलां सफल करंड। निवळगा नेत्रि करेसु ऊतारिसू ए कपूरि ऊत्रारणा ए। बेडीय बेडीय जोडि बलियऊ ए कीधंड बंधियारो ॥ ३॥

लेड देवालउमाहि बइठड ए संघपति संघसहिड। लहरि लागइं श्रागासि प्रवह्णु ए जाइ विमान जिम। जलवटनाटकु जोइ नवरंग ए रास लउडारस ए॥ ४॥

निरुपमु होइ प्रवेसु दीसई ए रुवडला धवलहर।
तिहां अच्छइ कुमरविहार रुअडऊ ए रुअडुला जिएभुवए।
तीथंकर तोह वदेवि वंदिऊ ए सयंभू आदिजिए।
दीठउ वेणिवच्छराजमंदिर ए मेदनीउरि धरिउ।
अपूरवु पेषिउ संघु उत्तारिऊ ए पइली तिड समुदला ए॥ ४॥

द्वादशी भाषा—श्रजाहरवरतीरथिहिं पर्णामिड पासजिणिदो । पूजप्रभावन तिहं करिहं श्रज्जिड ए श्रज्जिड ए श्रज्जिड सफल सुछंदो॥१॥६,

गामागरपुरवोलिंती वलिउ सेतुजि संपत्तो । त्रादिपुरीपाजह चडिऊ ए वंदिऊ ए वंदिऊ, ए वंदिऊ ए मरुदेविपूर्तो ॥ २ ॥

श्रगरि कपूरिहिं चंदिणिहि मृगमिद मंडिणु कीय । कसमीराकुंकमरिसिहिं श्रंगिहिं ए श्रंगिहिं ए श्रंगो श्रंगि रचीय । जाइवडलविहसेवित्रिय पूजिसु नाभिमल्हारो । मगुयजनमुफलु पामिऊ ए भरियऊ ए भरियऊ ए भरियऊ सुकृतभंडारो ॥ ३ ॥

सोहग ऊपरि मंजरिय वीजी य सेत्रुजि उधारि। ठिय ए समरऊ ए समरऊ ए समरु ब्याविड गुजरात। पिपलालीय लोलियणे पुरे राजलोकु रंजेई। छडे पयाणे संचरए राखपुरे राखपुरे पहुचेई॥ ४॥

वढवाणि न विलंबु किड जिमिड करीरे गामि । मंडिल होईड पाडलए निमयऊ ए निमयऊ ए निमयऊ नेमि सु जीवतसामि। संखेसर सफलीयकरणु पूजिड राणपुरे पासिजिणिंदो। सहजुसाहु तिहं हरिषयड ए देषिऊ ए देषिऊ ए देषिड फिणिमिणिवृंदो॥ ४॥

डुंगरि डरिड न खोहि खलिड गलिड न गिरवरि गठ्वो । संघु सुहेलइ आणिड ए संघपती ए संघपती ए संघपतिपरिहिं अपुठ्वो ॥ ६ ॥

सज्जण सज्जण मिलीय तिं श्रंगिहिं अंगु लियंते। मनु विहसइ ऊलटु घणुड ए तोडरू ए तोडरू ए तोडरू कंठि ठवंते॥ ७॥

मंत्रिपुत्रह मीरह मिलिय अनु ववहारियसार । सवपित संघु वधावियड कंटिहिं ए कंटिहिं ए कंटिहि घालिय जयमाल । तुरियघाटतरविर य तिहं समरड करइ प्रवेसु । अणहिलपुरि वद्धामण्ड ए अभिनवु ए अभिनवु ए अभिनवु पुत्रनिवासो ॥ ५ ॥

संवच्छिरि इक्कहत्तरए थापिड रिसहजिणिंदो । चैत्रवदि सातिम पहुत घरे नंदऊ ए नंदऊ ए नंदऊ जा रिवचंदो ॥ ६ ॥ पासडसूरिहिं गणहरह ने अश्रगच्छि नवासो।
तमु सीसिहिं श्रंबदेवसूरिहिं रिचयऊ,
ए रिचयऊ ए रिचयऊ समरारासो।
एहु रामु जो पढइ गुणइ नाचिड जिणहरि देहै।
श्रविण मुण्ड सो बयठऊ ए तीरथ ए तीरथ
ए तीरथजात्रफलु लेई॥ १०॥

॥ इति श्री संघपतिसमरसिंहरासः॥

### रणमञ्ज छन्द

### कवि श्रीधरकृत

### पन्द्रहवीं शताब्दी

#### परिचय-

मुसलमानों के आक्रमण्काल में जिन भारतीय योद्वाओं ने देश की संस्कृति और स्वातंत्र्य को रच्चा के लिये प्राणों की वाजी लगा दी वे आदि-कालीन हिन्दी काव्य एवं नाटक के अमर नायक माने गए। उनके शौर्य-वर्णन से कविलेखनी ओजिस्त्रिनी वनी और उनके यशश्रवण से जनता उत्साहित हुई। रणमळ छन्द ऐसी ही रचना है जिसका अभिनय सम्भवतः वीर सैनिकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया होगा।

डा॰ दशरथ शर्मा का मत है कि ईडर दुर्ग का श्रिधिपति रणमळ नामक योद्धा श्रपने युग का बड़ा ही प्रतापी व्यक्ति था। उसने श्रमेक बार मुक्त-मान श्राक्रमणकारियों से दुर्खा जनता की रक्ता की। उसने गुजरात के शासक जफर खारूम श्रोर उसके उत्तराधिकारी शम्मुद्दीन दामगानी को पराजित किया। मिलक मुफर्र इजब दामगानी के स्थान पर नियुक्त हुश्रा तो उसने श्रपने पूर्वाधिकारियों की पराजय का बदला छेने के निमित्त रणमळ पर श्राक्रमण किया। बोर संग्राम हुश्रा श्रौर उसमें मुफर्र इकी हार हुई। किव कहता है कि सूबेदार मुफर्र इकी हार मानो दिळीपित की हार थी।

इस युद्ध के कई वर्ष उपरात सम्भवतः सन् १३९८ ई० में मुजफ्फर शाह-गुजराती ने ईंडर पर त्राक्रमण किया। रणमछ ने वीरतापूर्वक उसका सामना किया। कई दिनो तक ईंडर का दुर्ग शत्रुश्रो से विरा रहा।

'ऐसे ग्रवसरों पर ग्रपने मनोविनोद ग्रौर शत्रुग्रों को चिढ़ाने के लिये घिरे सैनिक ग्रनेक प्रेच्चणक ग्रौर रास किया करते थे। विशेषकर सिपाहियों को जोश दिलाने वाली कृतियाँ ऐसे समय ग्रीमनीत होती होगी। श्रीधर की कृति शायद इसी १३९८ के घेरे के समय निर्मित हुई हो। वह उस

१—हम्मीर काव्य श्रौर फन्हड़ के प्रवन्य में इसका उल्लेख मिलता है।

समय के उपयुक्त थी। इस वीर गाथा से मस्त होकर सैनिक सोचने लगे होगे, "हमने वीर रणमल के नेतृत्व में इससे पूर्व अनेक बार मुसलमानों को ईडर के सामने से भगाया है। अब मुजफ्तर की बारी है। रणबावले (रणमत्त) रणमल्ल को युद्ध में कौन जीत सकता है।"

#### रण्मल्लछन्द की कथावस्तु

सुल्तान के पास अरदास पहुँची कि रग्रामल्ल आपकी आज्ञा और आपके फरमानों की कुछ भी परवाह नहीं करता और शाही खजाना लूट लेता है। यह घोड़ी पर चढकर चारो तरफ घावा करता है। सब थानो के मालिक उससे थर-थर कॉपते हैं। रात्रि के समय खंबायत को अंधेरे ही घोलका को और प्रातः पाटन को वह लूटता है। मोडासा का मीर रहमान व्यर्थ ही सरकारी पैसे खर्च करता है। खिदमत खां हरामखेरी नहीं करता, किन्तु रग्रामल्ल से भिड़ने की किसी में शक्ति नहीं है।

मुल्तान यह मुनकर हैरान हुन्ना। उसने सेना तैयार की त्रौर खान को फर्मान लिख दिया। मीर मुदकर ने त्र्रव मत्सर से मूलें मोड़ीं। सब साज सामान त्रौर युद्ध की सामग्री समेत सेना चली, त्रौर शीघ्र ही ईडर की तलहरी में जा पहुँची। मलिक मुफर्र ने मध्यरात्रि के समय मंत्रणा की त्रौर एक दूत रणमळ के पास मेजा। वीर रणमळ कब पराधीनता स्वीकार कर सकता था। उसने मुसलमानी संदेश को ठुकराते हुए कहा:—

मेरा मस्तक यदि म्लेच्छ के पैरो में लगेगा तो गगनाङ्गण में सूर्य उदय न होगा। चाहे बड़वानल की ज्वाला शान्त हो जाये, मैं म्लेच्छ को कभी कर न दूँगा। छत्तीस कुलो के राजपूतो की सेना सजाकर, मै हम्मीर के मार्ग का अनुसरण करूँगा। दल-दारुण-जयी जफर खान मेरी तलवार की चोट के सामने भाग निकला। मेरे सामने अङ्गो-ग्रङ्ग भिड़कर शम्मुद्दीन भी परास्त हुआ। अपने स्वामी से कहना कि जब वह ईडर पहाड़ की तलहटी में पहुँचेगा तो उसे रणमळ के बल का पता लगेगा।

रणमल का उत्तर सुनते ही मलिक ने चमक-दमक कर ईडर पर धावा बोल दिया। प्रजा त्रस्त होकर चिल्लाने लगी—"हे दीन श्रभयकर, श्ररिजन दारुण रणमल, म्लेच्छ लोग ब्राह्मणों श्रोर वालको को बंदी कर रहे हैं। उन्होंने हमारे गाँव श्रोर घर को नष्ट कर दिए हैं। श्रनेक स्त्रियो को उन्होंने पतिविहीन किया है। राठौर वीर, दौड़कर हमारी रक्षा करो।" ईडरपित रणमळ शस्त्रास्त्र से सुसजित होकर युद्ध में पहुँचा। उधर खवास-खा अपनी सेना सिहत ईडर की तलहटी में आया। दसो दिशाओं में मुसलमान ही मुसलमान दिखाई देने लगे। उनके रौद्र शब्द से उत्साहित होकर सेनानायक मुफर्इ ने जोरदार इमला किया। मुगल, बंगाली, बड़े बड़े मिलक सब युद्ध में पहुँचे।

मुसलमानी बुड़सवारों के आक्रमण का रण्रिक रण्मछ ने करारा उत्तर दिया। उसने मुसलमानी सेना का मथन कर डाला। उसने चारों तर्फ गढ़, गढी और गिरि गह्वरों पर दृष्टिपात किया, और अपने घोडे पर सवार होकर शीव्र ही बादशाही सेना में जा पहुँचा। राव रण्मछ बाज और मुसलमान चिड़ियाँ थे। महायोद्धा रण्मछ के भुजदंड की झपट से भड़क कर हडहड करते वे युद्ध से भाग निकले।

(जिस प्रकार) सोनगिरे साभर-पित काह्नड़ ने गजनी-पित से युद्ध कर सोमनाथ को उसके हाथ से छीन लिया और आदरपूर्वक उसकी पुनः स्थापना की, उसी प्रकार रणमळ ने भी सुल्तान का सामना किया। उसने अपना मान न छोड़ा। जिन्हे अपनी वीरता, अपने ऐश्वर्य, और अपने अधिकार का गर्व था, ऐसे हजारों मुसलमान योद्धाओं ने रणमल्ल के सामने मुँह में घास लेकर अपनी रक्षा की।"

इतिहास से यह प्रमाणित हो चुका है कि मिलक मुफरें ह ने गुजरात पर सन् १३७७ से सन् १३९१ तक शासन किया। अतः रणमल्ल और मुफरें ह का युद्ध इसी के मध्य हुआ होगा।

इस काव्य से यह भी त्राभास मिलता है कि रणमळ गुजरात प्रदेश के मुसलमानी शासकों पर समय समय पर त्राक्रमण करता त्रौर उनका खजाना खूट लिया करता था। वह श्रूरवीर त्रौर साहसी योद्धा था त्रौर हिंदुत्रों के ऊपर मुसलमानी त्रत्याचार की घटनाएँ सुनकर प्राणो पर खेल जाया करता था।

#### र्चनाकाल

ऐसा प्रतीत होता है कि इस काव्य की रचना सन् १३६८ ई० के उपरात हुई होगी। इसमें दिर्छापित के परामव के लिये दो व्यक्तियों को समर्थ माना गया है, एक शकशल्य रणमळ को और दूसरे 'यमतुल्य तिमिर लिंग' ऋर्थात् तिमूर को, जिसने सन् १३६८ ई० में दिछी पर ऋधिकार कर हजारों निरपराध व्यक्तियों को मरवा डाला था। '

भाषा

श्रपश्रंश श्रौर श्रवहट्ट काल के उपरांत हिंदी के श्रारंभिक खरूप का प्रदृष्ट नमूना इस काव्य में देखने को मिलता है। इसकी श्रोजपूर्ण भाषा में संजाशों श्रौर कियाश्रों के प्राचीन प्रयोग श्रौर श्रुरबी फारसी के शब्दों की छटा दिखाई देती है। केवल ७० पद्यों के इस लघुकाव्य में श्रमेक विदेशी शब्द इस तथ्य के प्रमाण हैं कि भारतीय किव विदेशी शब्दों को श्रात्मसात् करने में कभी संकोच नहीं करते थे। बादशाह, बाजार, श्ररदास, हराम, माल, श्रालम, बन्द (बन्दह्), फुरमाण (फर्मान) सुरताण (सुल्तान), सुरताणी (सुल्तानी), नेज (नेज़ा), जंग, हल, ऐयार, खुद, खान, हेजव (हाजिव), लसकरि (लश्कर) करिमाद, बिद्दा, निमाज, फोज, मलिक, हल, विगरी, सलाम, सिल्तार (सालार) श्रादि श्ररबी फारसी शब्दों से यह काव्य भरा पड़ा है।

काव्य-सौष्ठव की दृष्टि से यह लघु काव्य एक उज्ज्वल रता के समान है।
विषय के अनुकूल छंदों का चयन और रसानुकूल पदयोजना, युद्ध वर्णन के
योग्य शब्द मैत्री स्थान स्थान पर पाठक एवं श्रोता को मुग्ध कर देती है।
माधा का वेग आद्योपात ऐसी उद्याम गित से उछुलता चलता है कि किसी
स्थल पर एक च्या के लिये भी शैथिल्य आने नहीं पाता। खरतर गित से
बहने वाली पर्वतीय सरिता के समान इस काव्य की भाषा नाद करती हुई
उमड़ी चली जाती है। पंद्रहवीं शताब्दी का ऐसा सरस वीर काव्य हमारे
साहित्य का श्रंगार है।

# रणमञ्ज छंद श्रीधर कविकृत

( पन्द्रहवीं शताब्दी )

[ ग्रायां ]

शंकर गुरु गण नाथान् नत्वा वरवीर छन्द आरम्भे। कवयेऽहं रणमल्लं प्रतिमल्लं यवनभूपस्य ॥ १ ॥ छत्राधिपमदहर्ता कर्ता कद्नस्य सभरकर् शाम्। वीरजयश्रीधर्ता रणमल्लो जयति भूभर्ता ॥ २ ॥ यम सद्नं प्रति नीताः सीतारमणेन दानवाः स्फीताः। श्रधुना कमधजमल्लो रणमल्लस्तत्र तान् नयति ॥ ३॥ हम्मीरेण त्वरितं चरितं सुरताणफोजसंहरणम्। कुरुत इदानीमेको वरवीरस्त्वेव रणमञ्जः॥ ४॥ दिल्लीपतिपरिभूतौ तद् दृहशे दृश्यते च वाहुवलम्। शकशृल्ये रणमल्ले यमतुल्ये तिमिरलिङ्गे यत् ॥ ४ ॥ कति कारयन्ति भूपा भुवि यूपान् केऽपि वापिकाः कूपान्। एको ननु पुनरास्ते रणमल्लो घोरिकारियता ॥ ६ ॥ यदि न भवति रणमञ्जः प्रतिमल्लः पादशाहकटकानाम्। विक्रीयन्ते धगडैर्वाजारे गुर्जरा भूपाः ॥ ७ ॥ सुभटशतैरति विकंट पदुकरिवटाभिरुक्तटं कटकम्। तन्नटयति रणमल्लो रणमुवि का वैरिणां गणना ॥ ५॥ श्चनवरतं भरतरसं सरसैः सह रतरसं समं स्त्रीभिः। वीररसं सह वीरैविलासयत्येष रणमञ्जः ॥ ६ ॥ खलु कमलागुरू हरणं परवरणं समरडम्बरारम्भे । शिवशिव रणमल्लोऽयं शकदलमद्मर्दनो जयति ॥१०॥

## [ चुप्पई ]

सतिरि सहस साहणवइ साणह गई अरदास पासि सुरताणह। कगागर कोस लीध हिर हिन्दू तु रणमल इक नह बन्दू ॥११॥ पुण फुरमाण श्राण सुरताणी नहि रणमल्ल गणइ रणताणी। जिस हम्मीर वीर सिभ्भरवइ, तिस कमधन्ज मूळ मुहि मुरवइ॥१२॥ चक्रिलि चडी चिहू दिशि चम्पइ, थरथर थाएदार उरि कम्पइ। कमधज करि धरि लोह लहकइ, विबहर बुम्व अ बुम्ब ह बक्कइ ॥१३॥ निशि खभ्भाइच नयर उध्रकइ, धूँधित धूँस पडइ धूलक्कइ। प्रहि पुकार पढइं पट्टगातिल, रे रणमल्लघांडि, जव सम्मिल ॥१४॥ मुहुडासिया, मीर रहमाणी दाम हराम करइ सुरताणी। माल हलाल खानखिजमत्ती तु रणमल्ल इक नह खित्ती ।।१४।। इक रणमल राय सुणि श्रालिम रहिउ हुई हैराण खुदालम। हेलां लाख बन्द बुझावि, लिख फुरमाण खान चल्लावि ॥१६॥ हय गय कटक थाट उल्लिहिय, दहु दिसि वेस श्रसेस पल्लिहिय। निहुटी वाटि काढगढ घल्लि, करु पराण् रैयत-रणमल्लि ॥१७॥ ईडर भगी भींछ सुरताणीं फूंफूंकार फिरइ रहमाणी। मूंगल मेच्छ मुहइ मच्छर भरि हिस हुसियार हुयाहलहल करि ॥१८॥

### [ सारसी ]

फूँगराइ फूं फूं फार फारक फोज फरि फुरमाणिया।
हुङ्कार करकडि, करइ शरमाडि करिव किर कम्माणियां।
फुक्कारि मीर मिलक मुफरद मूळ मरडी मच्छरइ।
संचरइ शकसुरताण साहण साहसी सिव सङ्गरइ॥१९॥

#### [ दुहु ]

साहस विस सुरताण दल समुहरि जिम चमकन्त । तिम रणमञ्जह रोस विस मूछ सिहरि फुरकन्त ॥२०॥

### [ सारसी ] '

फुरफुरहि लम्ब अलम्ब अम्बरि नेजनिकर निरन्तरं। भरभरहि भेरि भयङ्क भूंकर भरिल भूरि भयङ्करं। द्डद्डी द्डद्डकारि द्डवड देसि दिसि द्डवडइ। संचरइ शकसुरताण साह्ण साहसी सवि सङ्गरइ॥२१॥

### [ इहु ]

साहस विस सुरताण दल समुहरि जिम दमकन्त । तिम तिम ईडर सिहर वरि ढोल गहिर ढमकन्त ॥२२॥

### [ सारसी ]

ढमढमइ ढमढमकार ढ़ङ्कर ढोल ढोली जङ्गिया। सुर करिह रणसरणाई समुहरि सरस रिस समरङ्गिया। कलकलिह काहल कोडि कलरिव कुमल कायर थरथरइ। संचरइ शकसुरताण साहण साहसी संवि सङ्गरइ॥२३॥

### [ दुहा ]

जिम जिम लसकर उध्रसइ करी नि वुम्बुङ्कार। तिम तिम रणमल रोस भरि तोलइ तरल तुखार॥२४॥

### [ सारसी ]

तुक्खार तार ततार तेजी तरल तिक्ख तुरङ्गमा ।
पक्खरिय पक्खर, पवनपंखीपसिर पसिर निरुप्पमा ।
असवार आसुरअंस अस लीइ असिणअसुहड ईडरइ ।
संचरइ शकसुरताण साहण साहसी सिव सङ्गरइ ॥२४॥

#### [ चुप्पई ]

'हल ऐयार' हकारिव वुद्धइ, भुजवित सवल मुहि दल घरलइ।
गयुखान खुद नगतिल चिल्लिय, शकदल दहु दिसि दिद्ध डहिंह य ।।२६।।
मिलिक मन्त्र मिलिम निशि किद्धउ तव हेजव फुरमाण स दिद्धउ।
ईडरगिंद श्रस्सइ चिंद चिल्लिउ, जइ रणमरुल पासि इम बुल्लिउ।।२७॥
'सिरी फुरमाण धरिव सुरताणी धर दय हाल माल दीवाणी।
श्रगर गरास दास सिव छोडिय किर चाकरी खान कर जोडिय।।२॥।
रा श्रसि सिर वाहु उद्मारिय बुल्लइ हिंठ हेजव हक्कारिय।
'सुक्त सिर कमल मेच्छपय लगाइ, तु ग्रंयणुङ्गिण भाग न उगाइ।।२६॥

### [ सिह विलोकित ]

जां अन्वरपुडतित तरिश रमइ तां कमधजकेन्ध न धगड़ नमइ। वरि वडवानल तण माल शमइ, पुण मेच्छ न आपूं चास किमइ ॥३०॥ पुण रण्रसजाण जरद जडी गुग् सींगणि खन्त्रि खन्ति चडी। छत्तीस कुलह बल करिसु घर्गू पय मिगसु रा हम्मीर तर्गू ॥३१॥ दल दारुण दफ्फरखान जयी मिइं भगाउ श्रगाइ खगारिय। हिव पट्टणपद्धरि धरिसु पयं, नृइ विनिडसु सितिरिसहस सयं ॥३२॥ मिइं सङ्गरि समसुद्दीन नडी पडिभग्गउ अङ्गोअङ्गि मिडी। जव मिएडिस मुक्त रणमल्ल समं तव देखिसि लसकरि सरिसु जमं।।१३॥। मम मोडि म मिएड मिलक घरा हूं समिर विडारण मेच्छ तरा । जव ऊठिसि हठि हक्कन्त रिण, तव न गर्गा त्रण सुलताम तिण ॥३४॥ वल बुलिल म वल्लि मल्लिक कहि,म म वर्णि सिमुण्सिम दूत मुहि। जव चिमपिस ईंडरसिहरतलं, तव पेक्खिस मुह रणमल्लवलं ।।३४॥ हय हेडवि सवि हेजब्ब गया, विह विल्ल मिलक सलाम किया। 'हिव करिसु धरा रणमल्लमयं, इम बोल्लइ हठि तोलन्त हयं ॥३६॥ नरकेसरी ईडरिसहरधणी, जव हेजवमुहि फरियाद सुणी। तव चमिक ढमक्की मिलक करी घिस घाडिइ घायउ घूंस घरी ॥३७॥

### [ चुष्पई ]

पसरइ पण्डर वेस भयङ्कर, नर पोकार हि करिहि निरन्तर। हयमर वेगि गया ईडरतिल, सिव रण्मल करइ साहिस हुलि ॥३८॥ वित्रहर भरि बुम्बारव वज्जइ, जलहर जिम सींगिण्गुण गज्जइ। वहु वलकाक करइ बाहुन्त्रल, धन्धिल धगड धरइ धरणी तिल ॥३६॥ 'श्रिरियण्दारण ? दीन-श्रमयकर ! पण्डर वेस थया निन्मय धर। वम्भण वाल बन्दि बहु किजाइ, धा कमधन ! धार करि लिजाइ॥४०॥

[पञ्च चामरं]

रउद सद त्रासमुँद साहसिक सूरइ। कठोर थोर घोर छोर पारसिक पूरइ। अहङ्ग गाह अङ्ग गाहि गालि वाल किजइ । विछोहि जोइ तेह नेहि मेच्छ लोडि लिजइ ॥४१॥

#### [ दुहु ]

जिम जिम कमधज चीतवइ श्रसपति सरिसु विवाद, तिम तिम योगिनि रुहिररिस रत्ता करइ प्रसाद ॥४२॥

#### [ सारसी ]

परसादि बक्षि दिगन्त योगिनि जयजयारव श्रम्यरि, उच्छिक छिक दियन्त सिक्खा वीर धीर धरा वरि। 'दुदम्म मेच्छ विछोह रोह श्र खोहि गाहवि किज्जइ, तूं हिट्ट उद्ववगीइ हट्टवि, लोह हत्थइ लिज्जइ'।।४३॥

### [ दुहु ]

जिम जिम लसकर लोहरिस लोडइ, शासन लिक्ख । ईडरवइ चडसइ चडइ तिम तिम समिर कडिक ॥४४॥

#### [पञ्च चामर]

कडिक मूंछ भींछ मेच्छ मल्ल मोलि मुग्गरि। चमिक चिल्ल रण्मल्ल भल्ल फेरि सङ्गरि। धमिक धार छोडि धान छिएड धाडि-धग्गडा। पडिक वाटि पकडन्त मारि मीर मकडा।।४४॥

#### [ चुप्पई ]

'हयखुरतलरेण्ड् रिव छाहिड, समुहर भरि ईडरवइ श्राइड ?' खान खवास खेलि विल धायु, ईडर श्रडर दुग्गतल गाह्य ॥४६॥ दमदमकार ददाम दमक्कड्, ढमढम ढमढम ढोल ढमक्कड् । तरवर तरवर वेस पहटुड्, तरतर तुरक पडड् तलहिट्ट्ड ॥४०॥ विसर विरङ्ग बङ्गरव पसर्ड्, रिह रिहमान मनन्तरि समर्ड् । गह गुज्जार—निमाज कराणी हयमर फोज फिरइ सुरताणी ॥४८॥ सितिरि-सहस सहिय सिछार ह दहु दिसि फिरवी करिपुकार ह । सुहडसद सम्भलिव रडद ह धसमस धूंस करइ मफरद ह ॥४६॥

### [ हांढकी ]

मद्भींभल सेरवचा बङ्गाली मूंगल महा मल्लिक। ईडर श्रद्धर सिक्खरि रणथम्भरि तलि तरवरइ तुरक । हकारिव विकट बहकटि चल्रइ; बुल्लइ बिरद बहुत्त। सुरताण सरिस सिल्लार सिपाही सिव मिलि समरि पुहुत्त । ४०॥ तलहिं मेल्लिव तरल तुरकी तार ततार तरक । उल्लिट्टिं असपित असिएअ वायरि सायरवेलि तरङ्ग । 'हल, हल', 'विगरी, बिगरी' वोलन्ति अ नीरलहरि छिल्लन्त । रणकन्द्लि कलह करइ, किलवायण कायर नर रेलन्त ॥४१॥ हेषारवि हयमर हसमसि, खुररवि श्रसिए किपाए कसन्त । उद्धसवि कसाकसि, श्रसि तरतर बिसि, धसमसि धसिए धसन्त। भूमगडिल भड कमधन्ज भडोहिड भुजबिल भिडस भिडन्त। रणमल्ल रणाकुल रणि रोसारुण मुर्ण सित्तिणि तुवरन्त ॥४२॥ उल्लालिव भालिव भुज्भकमाल ह लथविथ लोथि लडन्त। धारुक्कट धारि धगड धर धसमसि धसमसि धुब्ब पडन्त। कमधन्ज उदयगिरिमग्डण सविता भलमल मल्ल भडन्त । धुरि धिस धिस धूंस धरइ धगडायिए। धर वरि रुएड रलन्त ॥४३॥

### [ चुष्पई ]

वर कमध्य वीर शासन छिल किर्ता फुरइ नव खिरिड धरातिल ।
'असपित सिरिसु इक ईडरवइ रिए रिए स्मिन्न मूछ सिह सुरवइ ॥४४॥
असुर अमङ्ग-अङ्ग ईडरतिल असपित दल-कोलाहल सम्भिल ।
वम्भण बाल सुरिह अवला छिल हिठ ऊठिउ कमध्य भुजाबिल'॥४५॥
पक्खिर पर्ण्डर भिडस भिडन्तु धिस धगडायण धूंस धरन्तु ।
हणहिण सुणसिम भणइ असंभम, ताल मिलिउ हिर जम्भ तण्डिजम ॥४६
दुज्जण्ठक्ख-इक्दावानल हयमर हिठ हैडिव कोलाहिल ।
रण्वाउल रण्मन्न रणाञ्जल असिरिस गाह करइ गोरीदिल ॥४०॥

### [ दुमिला ]

गोरीदल गाहिव दिह दहुदिसि गिंद मिंदि गिरिगह्विर गिंदियं। हणहिण हक्कन्तउ हुं हुं हय-हय हुङ्कारिव हयमिर चिंदियं, धडहडतउ घडि कमधज धराति धिस धगडायण धूंस धरइ। ईडरवइ पर्राडर वेस सिरसु रिण रामायण रण्मल्ल करइ।।४८॥ रोमिक्चिय रण्ररिस, राढि डरावण, रिह-रिह वल बोल्लन्त विल, पक्खर वर पुट्ठि पवंगम पिट्टय, पुहुतड पह पतसाहद्ति, श्रास मारिव कम्व रणायिर रगिडिश्र भञ्जइ धगड मृहा भड्या। रण्मल रण्डलिण मोडि मिलन्ता मेच्छायण मूंगल मिडिया।।४६॥ मुहु उच्छिल मूळ मुहच्छिव कच्छिव भूमइ भूंछ समुच्छिलिया। उल्लालिव खग्ग करिंग निर्गल गण्इ तिण्इ दल्लश्रगलिशा। प्रक्लय करि लसकरि लोहि छवच्छव छर्य करइ छत्तीस छिल। रण्मल्ल रण्डलिए राउत विलसइ रिवतिल खितिय रोसविल।।३०॥

सीचाण्ड रा कमधज्ञ निरग्गल भडपइ चडवड धगडिचडा।
भडहड करि सित्तिरिसहस भडकइ, कमधजभुज भहवाय भडा।
खितत्तिण खय करि खक्खर खूंदिश्र खान मान खण्डन्त हुया।
रणमञ्ज भयङ्कर वीरविडारण टोडरमिल टोडर जिडया।।६१॥

### [ बुष्पई ]

सोनगिरड कन्हड सिम्भरवइ वेढि करी गज्जणवइ असुरइ।
दहुदिसि दुज्जणदल दावाट्टिअ सोमनाथ वड हत्थइ मट्टिय ॥६२॥
आदर किर शंकर थिर थप्पय अचल राज चहुआण समिष्पय।
असपित सिरसु साहसिम वक्कइ, मुरटमान रणणल्ल न मुक्कइ ॥६३॥
मरडी मूळ वडी मुहि मण्डइ मेच्छ सिरसु, गह गाह न छण्डइ।
कसवइ काल किवाण करिंड अ जां रणमल्ल रोस विस उद्घिय ॥६४॥
पण्डर डरइ समिर वाहुव्विल, खग्ग, ताल जिम, तोलइ करतिल।
दुज्जउद्गड दुदम्भ दुहण्डइ, इक्क अनेकि मिलक्क विहण्डइ ॥६४॥

### [ भुजङ्ग प्रयात ]

जि बुभ्या य बुभ्या उलिक सलिक, जि.बिक्क वहिक, लहिक चमिक । जि चिक्क तुरिक्क तरिक्क चढन्ता, रग्गम्मल्ल दिट्टेग्ण दीनं दढन्ता ॥६६॥ जि मुदा–समुद्दा, सदा रुद्द, सदा जि बुम्याल चुम्याल बङ्गाल बन्दा । जि मुज्मार तुक्खार कम्माल मुक्कि, रग्गम्मल्ल दिट्टेग्ण ते टाम चुिक ॥६०॥ जि रुक्का मिलक्का बलकाक पाडि जि जुद्धा मुडुद्धा सनद्धा भजाडि। ति भू श्राखडी श्रा घडी देग्ड किजि, रणम्मल दिट्टि मुहि घास लिजि ॥६८ जि बक्का श्ररका शरका वहन्ता, जि सब्बा सगब्बा भरव्वा सहन्ता, जि मुज्भार उजार हजार चिलत रणमल्ल दिट्टि मुहि घास घल्लि॥६१॥

### [ छप्पय ]

'हिव किर भालपहारि धार गढ गाहिव छग्डू। कसबे-कडी किवाग्णपिट्ट किलवायण खग्डूं। भुजबित भर्लाइ भिडिश्र भरी भय भरुयिच पइसूं। धरी श्र खम्भाइच श्रमुरसिरि चम्पिव बइसूं। प्रह ऊगिम पट्टिण पट्ट करि धगडायण धन्धित धरूं। ईडरवइ रा रण्मरुल कहि, इक्षछत्त रिवतित करूं'॥७०॥

## राउ जैतसी रौ रासौ

## सोलहवीं शताब्दी के आसपास

( अज्ञात कवि कृत )

#### परिचय--

राव जैतसी का नाम बीकानेर के महाराजात्रों में एक विशिष्ट स्थान रखता है। इस महाराज के जीवन के त्राधार पर कई काव्यों की रचना हुई। डाक्टर टैसीटोरी द्वारा संपादित एक मुद्रित काव्य रावजैतसी के जीवन की एक प्रसिद्ध घटना का परिचायक है। इसी प्रकार के दो काव्य बीकानेर के राजकीय पुस्तकालय में हस्तिलिखित रूप में विद्यमान हैं। नरोत्तम स्वामी का मत है कि ये दोनो रचनायें समसामियक हैं।

प्रस्तुत रास में जिस घटना का उल्लेख है वह हुमायूँ के भाई कामरान के त्राक्रमण से संबंध रखती है। कामरान ने वीकानेर के तत्कालीन महाराज राव जैतसी पर त्राक्रमण किया किंतु महाराज ने त्राक्रमणकारियों को ऐसा मार भगाया कि उन्हें पराजित होकर लौटना पड़ा।

हुमायूँ का राजत्वकाल १५३० ई० से प्रारंभ होता है। हुमायूँ के भाई कामरान ने इसी के त्रासपास वीकानेर पर त्राक्रमण किया। श्रतः विक्रम की सोलहवीं शताब्दी के त्रन्तिम भाग में इस रास की रचना हुई होगी क्यों कि कवि श्रॉखो देखी घटना के वर्णन की चर्चा करता है।

## राउ जैतसी रौ रासौ

## [ संवत् १५८७ के आसपास े]

जोध-तर्णे घर जैतसी वंका राइ-विभाड़ दुसमण दावट्टण दमण उत्तर भड़ां किमाड़ मालै वीरम मंडली गाढिम गोत्र गोवाल तुड़ि ताण्ण चौंड़ै तणी राड चा उर रखवाल जग जेठी रिएमल्ल जिम सधरां चांपए। सीम भड़ां भयंकर भड़ सिहर भड़-भंजण गज भीम दो मित जोधौ दूसरौ वै विधि विकमाईत वल मंडण बैराइयाँ वड पात्रां वड चीत नर मोटौ सहिस्यै नहीं राउ तणौ कुण रेस स्यौं ढिल्ली खुरसाण स्यौं त्राठ पुहर ऋहं तेस जिएा जोगिरापुर संयहयो साथै ब्राहिम ब्राह तैसौ करनाजण तणी रेढ मंडै रिम हलवादी जोधाहरौ रचि मचि त्रारंभ राम खूँदालिम सूँ खोभियौ वैर वडै वरियाम खंडिह्यां बांका भड़ां प्रगटी हुवै प्रसिध्थ राठौड़ां श्रर मुग्गलां नहु चूके थर ढिल्ली मारू धरा वधि श्रासन्न विश्राप नर भीखां माने नहीं खरा विहेके रूप वधे राठौड़ हर जैत न मन्नी वीर कुए ढिल्ली कुए गजाएी है-वै कमए हमीर जे चाकर नव खंड धर पूठ तख़त ख़ुरसाग्र यीध न मेली तै सरिस अखभंग अमला मारा

कुॅवरो जैत कड़िकया किल बांधी धर कजा लांवा भलो पटंतरो भड़ां लहेयी श्रका हुवै वि तेजी श्रेकठा केही काढ़ें कान श्रे हिन्दू श्राराहड़ों तूं मुगगत श्रसमान वड ग्रह बेउं विरोध मैं बोलै ऊभौ रूपक राठौड़ां तणी रूपक रात मुखांह जोधे ऊन्हा जैतसी लोह वहंता लागि किलि वे भूठौ किसिरियौ उहो वै वलती त्रागि खंधार-रा सांउ पणे सधरांह पगड़ों आयों पेरुश्रे नीसक नाच नरांह किलिनारो कमधज्ज कहि वड खप्पर वरियाम मोड़ो वहिलो मांडिस्ये त्रायो सद संग्राम कुवरे श्रेम कहावियो निय दिसि जैत नरेस तौ मुंहि मानै मूंछ तुभ जौ मारां मरु देस किलव किसाडा कर करै त्रावै किहां न त्राउ त्र्यण विठियां जंपे उदक रोस चईनौ राड बेड वास माल वोलिया विधी न मानी वत्त मुरधर मार्ह्स मुग्गलां मेल्यो दल मैमत्त

## मोतीदाम

मिलै दल सञ्चल मोगर थट्ट खंधार सुगल्ल तणा खंड खट्ट डरद्धि ड वध्ध सलाम अलख्ख वगुल्लय भूल क बल्ली भख्ख

> श्रजाण श्रभेद श्रपस्स श्रह्मर कलंकी कम्म खंधार कह्नर निबंगी पंग निक्रम्मी नंग श्रल्ल श्रजीत संग्राम श्रमंग

श्रिरिज्ञण जेम कगण्ण श्रसाध श्रनम्मी जोध तणा उतराध भिखंति य बिंधज बाबर मंट दुरी मुख दाण्य दूत दुचंट

> सबिहि बेधि ग उहि विलास क्रिया अणसूध अ पंचण काल विना चख भूखण वप्प वदन विरोध विकासी मामू जन्न

महा गज केसरि मीर मणाल तणागुरु वे खत्रि विध्धि त्रिकाल अदै अण ध्रम्म संग्राम अजीत द्व अंगम दाणव दूठ दईत

> चली मुख चामरियाल चुगुज्ञ अतस्स अनाहत धात अमज्ज सरिस्सा हैवै राउ स धीर मिले अेक लाख तिसा दल मीर

मरुध्धर अपर मारणहार तणा खुरसाण जुवाण खधार दुवौ अवरौ श्रसि रूढ हवाल मुश्रप्पति जोश्रे जैत भुश्राल

> समोभ्रम बाबर साह समक चलाव्यव श्राइ तिजोगिणि चक निरव्वे अपरि बीकानेर सजे भुज मीर चढे समसेर

जोधा-धर जीपण खाफर जूंग तुरंगे जीण कसे भड़ तूंग वलाक्रम दूण तणा वंगाल चढे चतुरंग वरत्ती चाल समूहा सेन तणी सुरताण पिंछम्म दिस किया परियाण वहे दल विम्मल फूटी वत्त तणा खुरसाण छ खंड न खत्त

दसे दिस कंपे मंडी दौड़ रहचण रेण तणी राठौड़ खंधार कटक खड़े खुरसाण मरुध्धर देस किया मेल्हाण

> हुई दल हूकल हालि हमझ ढलक्क्या नेजा त्रालव ढल्ल सलाका वावर चांपण सीम हुत्रा तसलीम कि हाल्यों हीम

वहें गज थाट विरोत्तरा वाद महोद्धि मेल्ही जारिए म्रजाद पयात धड़क्क्यों धूजि पतंग पड़ें धर पंख तरा। गयरागग

> मल्हण्यो जाण कि मेघ मंडाण भिली रज घूँघित रूंध्यो भाण श्रसंख प्रमाण इसी क्यों श्रांहि भिरू घण मूमे जंगल मांहि

गहग्गह त्रिध्धिण मंगल गाइ जोधा धर जीपण खापर जाइ निरंद नमंति तणा नव खंड प्रगट्टिय दाणव सेन प्रचंड

> कमध्य तणी घर कम्मर हीण करेवा भंग किलिचि कुलीण प्रगट्ट्यड उत्तर रौ पतिसाह धरा चमक वरस्यौ धाह

विधूंस्यो देस किया सिंह चिक्क कमध्ध न दिहा में छ कटिक महम्मद मार्ग मोटिम मल्ल दंढोलग् डिल्लिड स्रेकम ढल्ल

> पहट्ट्यो पाधर जेह पटाण खराव्यो सेन तणा खुरसाण हलदे जासड हाखो हाम कुटका कीधड मीर कियाम

सलस्वी जेह सरप्य संघारि
महा रिएा कालू तोड्यो मारि
तएो जुधि कोइ न पूजी ताह
भड़ां विल भंजरा हार भवांह

इसा कमधज्ञ विरुद्द अधार महा रिण मेळां मारण हार ढंढोलण ढिल्ली है-वै ढाण संकोड़िम जेह बडा सुरताण

रठवडे भंज्यो गूजर-राड़ घड़ा ति सरूप कियो सिरि घाड प्रवाड़ां पोढां ऊपरि पाण जड़ाले जैवंत जोध जु जाण

> इता बल जैत भुजे तूं आज सही कुल-दीपक सामि सकाज दई तहं रूधों मारू देस तिसा ही लंछण तुभम नरेस

विरोत्तरा वैरा वैर विहार
सु जार्गे तुम्भ वहादर सार
चठी हित श्राहिए भांजि श्रधार
खडगो खाफर खोसि खंधार

हुवंती छूंत्र तहम्मह होइ पहरयो राउ निलैपलि होइ मालौ जगमाल चत्रंड विरम्म जोधो रिएमल्ल संघार सहम्म

इदौ सत ताथ संप्राम सद्रोह सिंह किल जैत चढ़ावे सोह भले भुज भार तेण वल भोम वधौ वर लध्य विलागो वोम

> नमट्ट्यो भुज खत्री निरवांण कड़च्च्यो कोप सभी केवाण तणी घर वाहर ऊँची ताण किलिच्छा केसरि भंजण काण

लिये मुखि प्रज्ञितये करि लोह सही राठौड़ां चाढण सोह प्रिथी पित वाहर होइ प्रगृह रिदे रण ताल निले रणवृह

> तरस्यौ ताम क सेत्रि सरूप रचायौ राइ जड़ाधर रूप धड़े त्रड़कंति सनाह सकोप भिड़े ध्रू भंट्यौ - टोप

हुवंतै वेगि हुवौ हलकार वधै धर वाहर जूह विडार धसम्मसि धूहड़ धूणि धराल कमध्यज कोपि भयंकर काल

> विचन्निह राउ कहै वर अस्स जिसो जै चीति चढ्यो तै तस्स चढ्यो वड चोट भड़ां हुइ चाल त्रिविध्धी वेधगा तूंग त्रिकाल

पवंग पवंग पलाग पलाग विहिल्लां रूढ हुवा वापाग सुभट्ट सजोड़ा त्रिग्ह सहस्स संग्रामि जिके सवि दीस सकस्स

> सनाह्यो साथ किया भड़ सेज सपर कर दीध पवंग सतेज चढ़े दल चैत तर्णे चतुरंग असंकित जोघ जिके अर्णभंग

महिष्पति मांभी सेन मभारि चढी वर सोह हुझै असवार जुड़े सूं जंगम जोध जुझाण जनै ध्रु वाहर लख्खण जाण

> करे छलतंव श्ररिज्जग काइ जिसौ हगावंत किलंकी जाइ विलग्गो श्रंबरि वाहरि वार त्रिविक्रम जेम विकस्स्यो तार

श्रकुट्टिहि भाव जिसी निल भख्खु चरच्च्यो जागि रगत्ति चख्खु तगौ रिव बारह श्राग्यो तास वदन्निह की वो तेज विकास

> रचे वपु-रूप इसी क्यों राइ जिसो कोइ लाड़ो चौंरी जाइ क्रहक्कह ज्योति हसंति कपोल तणौ रंग सोहै मुख्खि तंबोल

घरारी वाहर कोप धियान विरम्मां वेढि तसै वरदान भभाड़े रूड़ा भारथि मल्ल रांयां राउ जोध अनै रिसमल्ल सही खंड साच मनै सपरत्त विढेस्यो जैत वरत्ती वत्त परम्मह सीम उदक प्रमाण खड़ै दिसि खैंग भड़ां खुरसाण

तुरंगा सारम वाज्यो त्राड़ भरे भर भंग पड़े गुड़ि भाड़ वहै निल वेग उपाड़ी वग्ग खड़खड़ जोड़ खड़क्के खगा

> विरत्तो वेग न काइ विमास विढेवा राउ खड़े वरहास खुरां रवि फीए उमट्ट्यो खाणि लंगोड़े लागे लाल लंगाणि

पचंगा श्राहु सि घुड्जै पंगु चलै म्रग जेम रसाडलि चंगु विड़ंगे वाह्यौ भोमि विचालि खरी ताइ खोण चढी खुरभालि

> इला पुड़ि ऊधड़ि घोर श्रंधार कियो मिलि खेहां धूंधलिकार सोहै सिधि जेम करन्न-सुजाउ जी ऊंधूलि हुवंतौ राड

दलां खुरसाण तणा सिर वृष्ट्र प्रगट्ट्यो मल्ल सजे है-थृष्ट्र भालाहल कंगल पाखर रोल घटा हड खैंग रजी धमरोल

> हड़व्वड़ हूक रड़व्वड़ लोह वदन्न हि राइ चढी वर सोह भुयंकर रूक सजे भुइ डंडि महामति मेरु श्रने ध्रू मंडि

विढेवा जैत कियो तिगा वार श्रवंभम कान्ह तणो श्रवतार परघड़ प्राण पुलंदर प्रींड विन्हे मुख मूंछ जिसा रज बीड

> निलै त्रिण रेख इसे अगुहारि सु मंड्यों मध्थ कि मेघ मंझारि रहचण रौद्रां मारू राइ रचे रण चाचरि रानी वाइ

निरम्मल जोति कविड्ड निरीह दसैदिसि सूजै की धौ दीह पत्तै सिह प्रेजां ऊपरि प्राण वीकै लखरी वध्यै वाखाण

> निहट्टी जैत घुरै नीसाण खलभ्यल होइ दलां खुरसाण महा मुहि खेत्र चढ़े बिहुं मल्ल दुलददुल दील दमके दल्ल

समा चढ़ि सीक भनम्भव सार हुत्र हयथट्ट हुत्रौ हलकोर भलम्भिल भालि दिखे करिमाल वलव्बलि बीज जिसी वरिसाल

> खलभ्भल होइ श्रसत्तां खाम जपै भड़धार सुखे जै राम गहग्गह वीर त्रहत्रह नूर महम्मह जोध प्रहप्पह तूर

त्रहक्त्रह नारद कोतिग कंटि लहल्लह भैरव बावर मंटि हह्डुह डाइणि डामर सद नहन्नह त्रीखो सीधू नद्द टहरृह रंभ त्रहन्त्रह कीर मिलै रणतालि कमध्यज मीर निहरृां निम्रहि वांध्यो नेत्र खरा खुरसाण मरुध्धर खेत्र

वड़ा त्रिहुं वेधि वहैं वहु घाउ रमें सुरताण मुहामुहि राउ सहथ्यहि सुरति वेडं सरीख सरीखी वंसि त्रिहूं कुल सीख

> सरीखी सानिध मेर समाण सरीखा राड अने सुरताण सरीखा सूक वहै संप्रामि सरीखा फारक सोहै सामि

सरीखा भूभ तणा सहिनाण सरीखा राड अने सुरिताण सरीखा फौजां पाखर सेर सरीखा ढिल्ली वीकानेर

> सरीखा खेड़ धरा सुरसाण सरीखा राड अने सुरताण वरदत वेढि वडे वीवाहि मिली धण तुभ्भ महारिण माहि

पदिमिणि श्राउध जोड़े खाण रमाड़ण श्रावी मारू राण रहाली रौद्र घडां रिम राह गहम्मह गात्रि घणै गजगाह

> सफुव्त्री साथि करें सुरिताण रमाड़ण आत्री मारू राण निहस्से चोपट वाकी नारि सनाह्यों भूभ तणौ सिणगारि

मुगुल्ली कामिणि मेल्हयड माण रमाङ्ग् आवी मारू राग् उडै रिग्र रुक अबीर असंख कियो पुड़ उप्परि प्रीधिण पंख

> खरै धर्ण खेत्र तसी खुरसास रमाङ्ग श्रावी मारू राग रमाङ्ग श्राइ मिलै गजथह मङ्मभङ् मह घर्णा ध्रू घह

हुवै श्रावट्ट खपै खल खट्ट संग्रामि सुभट्ट वहै धज वट्ट हुवै रिगा जंग जुड़ै श्रगाभंग पड़ै उतमंग बहू बल बंग

> चढ़े रिण चंग सरीखा संग त्रुटै हय तंग मचै चौरंग विचे रिण ढाणि पड़ंत जुत्राण विढे निरवाणि वधै वाखाण

धिखै श्राराण मुखै केवाण खसै सुरसाण मरुध्धर राण तणा धर कज वधै बहु रज दुनै दल श्रज मिलै कुल लज

> समाहित सज्ज मिरा धड़ वज्ज रजी ज्यूं प्राण हुवै रज रज्ज भिड़े भड़ भोम पड़े गजभार खड़गो जोध कमध्य खंधार

कड़कें कंध क्रहक्कह काल रुलै पल सोगा मचे रिगाताल विढे वपु ऊडे खंड विहंड भमे भड़ भोम पड़ें भू डंड सोहै रिण सूता सूर सनध्य तड़ै थड़ घारा त्रूटि त्रिविध्य घड़ध्यड़ नाचें साहस धीर वहै वण लूध विढै वर वीर

कमध्यज मीर रहात्रे कथ्य रुड़े रण ढाणि भवानीरथ्य सवाहा जाय ढुले ससनाह गुड़े गज-थाट हुस्रो गज-गाह

> तर्गो घरि त्रेठि पईटा तूंग विहूं धड़ धोमर ऊड़े वूंग असक्के कूंत वहें हुल धार खरों हुइ पूरों ऊगटि खार

ढले ढींचाल तगा रण ढाणि पड़े ध्रू रेणु धिखे पीठाण मरुध्धर मंडण ऊत्तर मोड़ रमे रण मीर श्रने राठोड़

> विढंते जैत वड़े धर वेद निकंदे मुग्गुल तेगि निकेद खलक्के श्रोणी पल्लर खाल वधे वण लीण हुश्रो वरसाल

जुड़ते जैत कमध्वज वाण घड़ा खुरसाण उतारे घाण उताले श्राडध खफ्फर ईम भुजे करि भीड़े राकस भीम

> जुड़े श्रहिवन्त पईठो जेिए। तीण घड़ खाफर घाती तेिए। मिले सिव सद मनोहर जख्खु भवानी खाफर पूरे भख्खु

गड़गाड़ नाट गिलइ पड़ गम्म उडावण जंबू प्रेत विगम्म भखे भड़ डाइणि भैरव पास प्रहक्के प्रीधणि लाधे प्रास

> विवाणी मंप उरध्धी काल विहंगम रंभ मिली वेताल ढिली खुरसाण विभाड्यो ढाल मनान्यो मोटो राउल माल

दलप्पति दोमजि दूथ दुरंग कियो कमरौ जिणि भांजि कुरंग वडौ दल जीतौ आउध वाहि मरुध्धर गब्ब कियौ मन माहि

> नरां सह प्राभौ तुभभ नियाउ राठौड़ां रूपक धूहड़ राउ कु मांहि कमध्यज जागो सूर नितप्प्रति जैत चढंतै नूर

## कविरा

रहिच्यो राती वाहि घाइ खुरसाण तणी घड़ वरल वध्ध वर वीर धीर धारा माच्यो घड़ रौल्यो ठंड विहंड पाछि पतिसाही पारंम सलखाहर सोहियो मथे जीप्यो महणारंम श्राणभग तूंग करनंग रह रह्यो वडी प्रव लोड़ियो जैतसी जुड़े विल मल्लाज्यूं मुगलां दल मचकोड़ियो राउजैतसीरो रासो संपूर्ण

## अकबर प्रतिबोध रास

## ( जिनचन्द्र स्न्रिर )

## रचनाकाल सं० १६२⊏ वि०

#### परिचय--

जिनचन्द्र सूरि जिनवर, सरस्वती श्रौर सद्गुरु को प्रगाम कर रास की रचना करते हैं। वे कहते हैं कि विक्रमपुर, मंडोवर, सिन्धु, जैसलमेर, सिरोही जालोर, सोरठ, चम्पानेर आदि स्थानों से अनेक संघ विमल गिरिंन्द के दर्शन के लिए गुरु जिणाचन्द के साथ चले। गुरु ने श्रहमदावाद में एक चौमासा किया श्रौर दूसरा चौमासा पाटगा मे व्यतीत किया। वहाँ से संघ खम्भपुरि में त्राया । वहाँ से संघ विक्रमपुर (वीकानेर) पहुँचा । वहाँ के राजा रायसिंह थे श्रौर उनके प्रधान सचित बुद्धि के निधान कर्मचन्द थे। वे जैन साधुत्रो का वडा सम्मान करते थे। राजा रायसिंह कर्णं के समान दानवीर थे। उनका तेज सूर्य के समान तप रहा था। वे खरतरगच्छ गुरु के सेवक थे। उनके लड़के अभयकुमार थे जो लाहौर में वादशाह के कर्मचारी बन गए थे। श्रव कि श्रकवर के प्रताप का वर्णन करता है। श्रकवर का विश्वास पात्र फर्मचन्द उत्तम रीति का ग्राचरण करने वाला था। श्रकवर ने राज्य-सेवक श्रभयकुमार को बहुत मान दिया। [मीरमलक खोजा खाने राय राखा को बहुत मान दिया। ] एक बार श्रक्षवर ने रायराखा से उनके गुरु का हाल पूछा । उन्होंने गुरु जिनदत्त सूरि के त्रानुगामी श्री जिनचन्द्रसूरि का गुगागान किया। श्रकवर यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुत्रा श्रीर उसने गुरुदेव को राजधानी में श्रामंत्रित किया। श्रकवर ने मानसिंह को गुजरात से गुक जिनचन्द्रसूरि को बुलाने के लिए भेजा। इस प्रकार श्रामंत्रित होकर सुनिवर जयसोम, विद्यावर कनक सोम, गुणविनय समयसुन्दर त्रादि ३१ मुनिवरी के साथ गुरु जी का संघ जयजयकार करता हुआ अकबर के सामने पहुँचा। 'ग्रक बर ने वन्दना की श्रौर गुरु ने मधुर वाणी में इस प्रकार उपदेश दिया-जो मनुष्य जीवी की हत्या करता है वह पातकी दुर्गति पाता है। इसी प्रकार क्रूर बचन बोलने वाला चोरी करने वाला, पर रमगी के साथ रस-रंग करने वाला दुर्गति प्राप्त करता है। लोभ से दुख श्रीर सन्तोष से सुख प्राप्त होता

है। कुमार पाल ग्रादि जिन राजाश्रो ने दया-धर्म का पालन किया उन्होंने मुख प्राप्त किया।' श्रक्तवर गुरु उपदेश मुनकर बहुत प्रसन्न हुआ श्रोर उसने स्वर्गा, वस्त्र श्रादि गुरु के सम्मुख रखकर कहा 'हे स्वामी, श्राप इनमें से श्रपनी इच्छानुसार वस्तुयें ग्रहण कर लें।" गुरु ने कहा—'हम इन वस्तुश्रों को लेकर क्या करेंगे?' गुरु का यह निर्लोभ भाव देखकर श्रक्तवर बहुत प्रभावित हुआ श्रोर उसने गुरुदेव को 'जुग प्रधान' की पदवी प्रदान की।

श्री जिनचन्द्रस्रि को जिस समय श्रक कर ने 'युग प्रधान' की उपाधि से विभूषित किया उस समय बीका नेर (विक्रमपुर) के मंत्रिवर कर्मचन्द ने एक महान् उत्सव में दूर-दूर से सेवक जन हाथी, घोड़े, रथ पर सवार हो कर एवं पैदल यात्रा करते हुए पधारे। ढोल श्रीर निशान बजने लगे। जनता भाव-भरी मधुर वाणी से श्री जिनचन्द्र सूरि का गुणागान करने लगी। मुक्ताफल भरे थाल याचकों को दान दिए गए।

श्री गुरु ने उपदेश देना प्रारम्भ किया। उनकी श्रमृत समान वाणी सुनकर सम्पूर्ण क्रेश दूर हो गया। लाहौर नगर के मध्य में फाल्गुन सुदी द्वादशी को गुरु की सर्वत्र जयजयकार होने लगी। गुरु की (तेज पूर्ण) श्राकृति देख कर श्रक्वर कहने लगा कि इनका जीवन जगत में धन्य है। इनके समान कोई नहीं। श्रक्वर ने हुक्म किया कि युग-प्रधान जी मुझे जिन धर्म का उपदेश करें श्रीर मेरी दुर्मित का निवारण करें। युग प्रधान श्री जिनचन्द्र सूरि ने उन्हें उपदेश दिया।

चैत्र पूर्णिमा को शाह अकबर ने जिनराज जिनचन्द्र सूरि की बन्दना की ख्रौर याचकों को दान दिया; श्रौर (श्राशीर्वाद पाकर) सेना सजकर कश्मीर के ऊपर आक्रमण किया। इसके उपरान्त अकबर की सेना के सेनानायकों का वर्णन है।

तदुपरान्त युग-प्रधान को श्राचार्य पद मिला । उस समय वृहद् रूप से उत्सव समारोह हुश्रा । मंत्री कर्मचन्द ने संघ का सत्कार करके सबको सन्तोष प्रदान किया । याचको को दान दिया ।

यह रास अहमदावाद में संवत् १६२८ वि॰ में रचा गया। असावरी, सामेरी, धन्याश्री, सोरठी, देशाख, गौड़ी, धन्या श्री, श्रादि रागों में गाया जाने वाला यह रास कई ऐतिहासिक घटनाश्रों का परिचायक है।

## अकबर प्रतिबोध रास

### श्री जिनचन्द्र सूरि कृत

संवत् १६२८ वि०

दोहाः-राग श्रासावरी

जिनवर जग गुरु मन धरि, गोयम गुरु पण्मेसु। सरस्वती सद्गुरु सानिधइ, श्री गुरु रास रचेसु ॥१॥ वात सुणी जिम जन मुखइ, ते तिम कहिस जगीस। अधिको ओछो जो हुवइ, कोप (य ?) करो मत रीस ॥२॥ महावीर पाटइं प्रगट, श्री सोहम गणधार। तास पाटि चडसिंहमइ, गच्छ खरतर जयकार ॥३॥ सवत सोल वारोत्तरइ, जैसलमेरु मंभार। श्री जिन माणिक सूरि ने, प्रथापिड पाट उदार ॥४॥ मानियो राउल माल दे, गुण गिरुत्रो गणधार। महीयलि जसु यश निरमलो, कोय न लोपइकार ॥४॥ तेजि तपइ जिम दिनमणि, श्री जिन चन्द्र सूरीश। सुरपति नरपति मानवी, सेव करइ निश दीश ॥६॥ युग-प्रधान जिंग सुरतह, सूरि सिरोमणि एह । श्री जिन शासनि सिरतिलों, शील सुनिम्मल देह ॥७॥ पूरव पाटण पामियो, खरतर विरुद् श्रभंग। संवत सोल सतोतरे, उजवाल इगुरू रंगि।।=॥ साध् विहारे विहरतां, श्राया गुरु गुजराति । करइ चडमासो पाटगो, उच्छव अधिक विख्यात ॥९॥

चालि राग सामेरी-

 इणि अवसरि वातज मोटी, मत जाण को नर खोटी।
कुमित जे की घड ग्रंथ, ते दुरगित केर एंथ।।११॥
हठवाद घणा तिण की घा, संध पाटण नइ जस ली घा।
कुमित नड मो ड़िड मान, जग मांहि बधारिड वांन।।१२॥
पेखी हरि सारंग त्रासइ, गुरु नामइ कुमित नासइ।
पूज्य पाटण जय पद पायड, मोती ड़े नारि बधायड।।१३॥
गामागर पुरि विहरंता, गुरु अहमदाबाद पहुंता।
तिहां संघ चतुर्विध वंदइ, गुरु दरसण करि चिर नंदइ॥१४॥

उन्छव ग्राडम्बर कीधड, धन खरची लाहड लीधड।
गुरु जांणी लाभ श्रनन्त, चडमासि करइ गुणवन्त ॥१४॥
चडमासि तण्ड परभाति, सुहगुरु पहुंता खंभाति ।
चडमासि करइ गुरुराज श्री संघ तण्ड हितकाज ॥१६॥
खरतर गच्छ गयण दिणंद, श्रभयादिम देव सुणिद ।
प्रगट्या जिण शंभण पास, जागइ श्रतिसइ जसवास ॥१७॥
श्री जिनचन्द सूरिन्द, भेट्यड प्रभु पास जिण्द ।
श्री जिन कुशल सुरीस, वंद्या मन धरि जगीस ॥१८॥

हिव श्रहमदावाद सुरम्य, जोगीनाथ साह सुधम्म । शत्रुंजय भटेणरंगि, तेड्या गुरु वेगि सुचंगि ॥१६॥ मेली सहुसंघ साथि, परघल खरचइ निजन्नाथि। चाल्या भेटण गिरिराज संघपति सोमजी सिरताज ॥२०॥

#### राग मल्हार दोहा

पूर्व पच्छिम उत्तरइ, दक्षिण चहुं दिसि जाणि।
संघ चालिड शत्रुं ज भणी, प्रगटी महीयिल वांणि।।२१॥
विक्रमपुर मण्डोवरड, सिन्धु जेसलमेर।
सीरोही जालोर नड, सोरिठ चांपानेर।।२२॥
संघ अनेक तिहां आविया, भेटण विमल गिरिन्द।
लोकतणी संख्या नहीं, साथि गुरु जिल्लाचन्द्।।२३॥

चोर चरड़ श्रिर भय हणो, वंदी श्रादि जिणंद । कुशले निज घर श्राविया, सानिध श्री जिनचंद ॥२४॥ पूज्य चडमासो सूरतइ, पहुंता वर्षा कालि । संघ सकल हर्षित थयड, फली मनोरथ मालि ॥२४॥ चली चौमासो गुरु कीयड, श्रहमदावादि रसाल । श्रवर चैमासो पाटणे, कीधो मुनि भूपाल ॥२६॥ श्रवक्रिम श्राव्या खम्भपुरि, भेटण पास जिणंद । संघ करइ श्रादर घणड, करड चडमासि मुणिंद ॥२७॥

#### राग धन्याश्री० ढालउलालानी

हिव विक्रमपुर ठाम, राजा रायसिंह नाम। कर्मचन्द् तसु परधान, साचउ बुद्धिनिधान ॥२८॥ श्रोस महा वंश हीर, वच्छावत बड़ वीर। दानइ करण समान, तेजि तपय जिम भांण ॥२९॥ सुन्दर सकल सोभागी, खरतर गच्छ गुरु रागी। वड़ भागी वलवन्त, लघु बंघव जसवन्त ॥३०॥ श्रेणिक श्रभय कुमार, तासु तण्ड श्रवतार । मुहतो मतिवन्त कहियइ, तसु गुरा पार न लहियइ ॥३१॥ पिसुण तणइ पग फेर, मुंकी वीकम नयर। लाहोरि जईय उच्छाहि, सेव्यो श्री पातिशाह ॥३२॥ मोटड भूपति श्रकवर, कडण करइ तसु सरभर। चिहुं खर्ण्ड वरतिय श्राण्, सेवइ नरराय रांण् ॥३३॥ श्ररि गंजण भंजन सिंह, महीयलि जसु जस सीह। थरम करम गुण जांग, साचड ए सुरताण ॥३४॥ बुद्धि महोद्धि जाएी, श्रीजी निज मनि श्राएी। कर्भचन्द तेड़ीय पासि, राखइ मन उलासि ॥३४॥ मान महुत तसु दीधड, मन्त्रि सिरोमणि कीधड। कर्मचन्द शाहि सुं प्रीत, चालइ उत्तम रीति ॥३६॥ १८

मीर मलक खोजा खांन, दीजह राय राणा मांन। मिलीया सकल दीवांणि, साहिब बोलह मुख वाणि॥३०॥ मुंहता काहि तुम मर्म, देव कवण गुरू धर्म। भंजड मुम मन भ्रन्ति, निज मनि करिय एकन्ति॥३८॥

#### राग सोरठी दोहा

वलतल महतल विनवइ, सुिण साहब मुम बात ।
देव द्या पर जीव ने, ते श्रिरहंत विख्यात ।।३६॥
क्रोध मान माया तजी, नहीं जसु लोम लगार ।
लपशम रस में भीलता, ते मुम गुरु श्रणारा ।।४०॥
शत्रु मित्र दोय सारिखा, दान शीयल तप भाव ।
जीव जतन जिहां कीजिय, धर्मह जािण स्वभाव ।।४॥।
मइं जाण्या हइं बहुत गुरु, कुण तेरइ गुरु पीर ।
मन्त्रि भण्ड साहिब सुण्ड, हम खरतर गुरु धीर ।।४२॥
जिनद्त्त सूरि प्रगट हइ, श्री जिन कुशल मुिणन्द ।
तसु श्रनुक्रमि हइ सुगण् नर, श्रीजिनचन्द सुरिंद ।।४३॥
स्पइ मयण् हराविड, निरुपम सुन्दर देह ।
सकल विद्यानिधि श्रागर, गुण गण् रयण् सुगेह ।।४४॥
संभित श्रकवर हरिखयड, कहां हइ ते गुरु श्राज ।
राजनगर छइं सांप्रतइ, सांभित तुं महाराज ॥४४॥

### राग धन्या श्री

वात सुणी ए पातिशाह, हरिखयं हीयई अपार।
हुकम कियो महुता भणी, तेडि गुरु लाय म वार ॥४६॥
मत वार लावई सुगुरु तेडण, भेजि मेरा श्रादमी।
अरदास इक साहिव श्रागइ, करई मुहतं सिर नमी ॥४०॥
श्रव धूप गाढि पाव चिलय, प्रवहण कुछ बइसे नहीं।
गुजराति गुरु हई डीलि गिरुश्रा, श्रावि न सकई श्रवसही ॥४५॥
वलतंड कहई मुहता भणी, तेड़ंड उसका सीस।
दुई जण गुरु नई मुकीया, हित करी विश्वा वीस ॥४६॥

हितकरि मृंक्या वेगि दुइजण, मानसिंह इहां भेजीय।
जिम शाहि श्रकवर तासु दरसिण, देखि नियमन रंजीय।।४०॥
महिमराज वाचक सातठाणे, सुकीया लाहोर भणी।
सुनि वेग पहुंता शाहि पासइ, देखि हरिखड नरमणी।।४१॥
साहि पूछइ वाचक प्रतइं, कव श्रावइ गुरु सोय।
जिण दीठइ मन रंजीय, जास नमइ बहुलोय।।
वहु लोय प्रणमइ जासु प्यतिल, जगत्रगुरु हड़ श्रो वड़ा।
तव शाहि श्रकवर सुगरु तेड़ण, वेगि संकइ मेवड़ा।।
चडमासि नयडी श्रवही श्रावइ, चालवड निव गुरु तण्ड।
तव कहिइ श्रकवर सुणो मंत्री, लाभ द्यांग्ड तसु वण्ड।।४२॥

पतशाहि जए श्रविया, सह गुरु तेंड़ण काजि।
रंजस कुछ ते निव करइ, गह गहीयड गच्छराज ॥
गच्छराज दरसिण वेंगि देखि, हेजि हियड़ड हींस ए।
श्रित हर्ष श्राणी साहि जणते, वार वार सलीस ए॥
सुरताण श्रीजी मंत्रवीजी, लेख तुम्ह पठाविया।
सिर नामी ते जण कहइ गुरु कुं, शाहि मंत्री वोलाविया॥१३॥
सह गुरु कागल वांचिया, निज मन करइ विचार।
हिव सुझ जावड तिहां सही, संघ मिलिड तिण वार॥
तिणवार मिलियड संघ सवलो, वइस मन श्रालोच ए।
चडमास श्रावी देश श्रलगड, सुगुरु कहड किम पहुंच ए॥
सममावि श्रीसंघ खंभपुर थी, सुगुरु निज मन टढ़ सही।
सुनिवेग चाल्या शुद्ध नवमी, लाभ वर कारण लही।।४४॥

#### राग सामेरी दूहा:--

सुन्दर शकुन हुआ वहु, केता कहुं तस नाम । मन मनोरथ जिए फलइ, सीभइ वंछित काम ॥४४॥ वंदी वउलाबी वलइ, हरखइ संव रसाल । भाग्यवली जिएचंद गुरु, जाएइ वाल गोपाल ॥४६॥

तेरिस पूज्य पधारिया, श्रमदावाद मंभार । पद्सारड करि जस लीयड, संघ मल्यो सुविचार ॥५७॥ हिव चउमासो त्रावियड, किम हुइ साधु विहार ।
गुरु त्रालोचइ संघ सुं, नावइ बात विचार ॥४८॥
तिण त्रवसरि फुरमणि विल, त्राव्या दोय त्रपार ।
घणुं २ महतइ लिख्यो, मत लावड तिहां वार ॥४६॥
वर्षा कारण मत गिणड, लोक तणड त्रपवाद ।
निश्चय विहला त्रावड्यो, जिम थाइ जसवाद ॥६०॥
गुरु कारण जांणी करी, होस्यइ लाम त्रसंख ।
संघ कहइ हिव जायवड, कोय करड मत कंख ॥६१॥

ढालःगौड़ी (निंबीयानी) ( त्रांकड़ी)

परम सोभागी सहगुरु वंदियइ, श्रीजिनचंद सूरिन्दों जी।
मान दीयइ जस अकबर भूपित, चरण नमइ नरवृन्दों जी।।६२॥
संघ वंदावी गुरुजी पांगुखा, श्राया म्हेसाणे गामों जी।
सिधपुर पहुंता खरतर गच्छ घणी, साह वनो तिण ठामों जी।।
गुरु आडंवर पइसारों कियड, खरचिड गरथ अपारों जी।
संघ पाटण नड वेगि पधारियड, गुरुवंदन अधिकारों जी।।६३॥
पुड्य पाल्हण पुरि पहुंता शुभ दिनइ, संघ सकल उच्छाहों जी।
संघ पाटण नड गुरु वांदी विलंड, लाहिण करिल्यइ लाहों जी।।६४॥
महुर वधाड आविड सिवपुरि, हरिखंड संघ सुजाणों जी।।६४॥
महुर वधाड आविड सिवपुरि, हरिखंड संघ सुजाणों जी।।६५॥
संघ तेड़ी ने रावजी इम भण्ड, आपुं छुं असवारों जी।।६५॥
संघ तेड़ी ने रावजी इम भण्ड, आपुं छुं असवारों जी।।
तेडि आवड वेगि मुनिवरु, मत लावड तुम्ह वारों जी॥६६॥
श्रीसंघ राय जण पाल्हणपुरि जइ, तेडी आवइ रंगों जी।।
गामागर पुर सुहगुरु विहरता, कहता धर्म सुचंगों जी।।६७॥

राग देशाख ढाल ( इक्वीस ढालियानी )

सीरोही रे त्रावाजड गुरु नो लही, नर-नारी रे त्रावइ साम्हा उमही। हरि कर रथ रे पायक बहुला विस्तरइ,

कोणी(क) जिम रे गुरु वंदन संघ संचरइ॥

संचरइ वर नीसांण नेजा, मधुर मादल वज्ञ ए।
पंच शब्द भलिर संख सुस्वर जाणि अंवर गज्ज ए॥
भर भरइ भेरी विल नफेरी, सुहव सिर घटिकज ए।
सुर असुर नर वर नारि किन्नर, देखि दरसण रंज ए॥६८॥
वर सूहव रे पूठि थकी गुण गावती,

भरि थाली रे मुक्ताफल वधावती।

जय २ स्वर रे कवियण जण मुख उचरइ,

वर नयरी रे मांहे इम गुरु संचरइ।।

संचरइ श्रावक साधु साथइ, श्रादि जिन श्रभिनंदिया। सोवनगिरि श्रीसंघ श्रावड, डच्छव कर गुरु वंदिया॥ राय श्रीमुलताण श्राची, वंदि गुरु पय वीनवइ। मुभ कृपा कीजइ वोल दीजइ, करड पजुसण हिवइ । ६९॥

गुरु जागि रे आमह राजा संघ नड,

पजुसरा रे करइ पृज्य संघ शुभ मनउ।

श्रहाही रे पाली जीव दया खरी,

जिनमंदिर रे पूजइ श्रावक हितकरी।।

हितकरिय कहइ गुरु सुण्ड नरपित, जीव-हिंसा टालीयइ। किण पर्व पूनिम दिद्ध मंइ तुम्म, अभय अविचल पालीयइ॥ गुरु संघ श्रीजावालपुर नइं वेगि पहुंता पारण्इ। अति उच्छव कियड साह वन्नइ सुजस लीधो तिणि खिण्इ॥००॥

मंत्री कर्मचन्द रे करि श्ररदास सुसाहिनइ। फुरमाणा रे मूंक्या दुइ जण पूज्य ने॥

चडमासंड रे पूरंड करिय पंधारजो ।
पण किए इक रे पछइ वार म लगाड़जो ॥
म लगाड़िजो तिहां वार काइ, जहित जाणी अति वणी ।
पारणइ पूज्य विहार कीघड, जायवा लाहुर भणी ॥
श्रीसंघ चडविह सुगुरु साथइ, पातिशाही जए वली ।
गांधर्व भोजक भाट चारण मिला गुणियन मन रली ॥ ७१॥

हिव देखरे गाम सरागाउ जाणियइ, भमरागी रे खांडपरंगि वखाणियइ।

संघ त्रावी रे विक्रमपुर नो उमही।
गुरु वंद्यारे महाजन मजलइ गहगही॥
गिह गहीय लाहिए संघ कीधी नयर हुएएडइ गयो।
श्रीसंघ जेसलमेरु नो तिहां वंदी गुरु हरिखत थयो।।
रोहीठ नइरइ उच्छव बहु करि, पूज्य जी पधराविया।
साह थिरइ मेरइ सुजस लाधा, दान वहु द्वराविया।।७२॥

संघ मोटड रे, जोघपुरड तिहां आवीयड, करि लाहिए रे शासनि शौभ चढ़ावियो ।

त्रत चोथौ रे, नांदी करी चिहुं उचर्यो। तिथि वारस रे, मुंकी ठाकुर जस वर्यो।। जस वर्यो संघइ नयर पाली, आडंबर गुरु मंडियड। पूज्य वांदिया तिहां नांदि मांडी, दानि दालिद्र खंडियड॥ लांवियां प्रामइं लाभ जाणी, सूरि सोभित निरखिया। जिनराज मंदिर देखी सुन्दर, वंदि श्रावक हरखिया।।७३॥

वीलाड़इ रे, त्रानन्द पूज्य पधारीए।
पइसारउ रे, प्रगट कीयड कट्टारीए।।
जइतारिए रे; त्रावे वाजा वाजिया।
गुरु वंदी रे, दान वलइ संघ गाजिया।।
गाजियड जिनचंद्रसूरि गच्छपति, वीर शासिन ए वड़ो।
किलकाल गोतम स्वामि समवड़, नहींय को ए जेवड़ड।।
विहरता मुनिवर वेगि त्रावइ, नयर मोटइ मेड़तइ।
परसरइ त्राया नयर केरे, कहइ संघ मुंहता प्रतइ।।७४॥

॥ राग गौडी धन्या श्री ॥

कर्मचन्द कुल सागरे, उदया सुत दोय चन्द । भागचन्द मंत्रीसर, वांधव लिखमीचन्द ॥ हय गय रह पायक, मेली वहु जन वृन्द । करि सवल दिवाजड, वंदइ श्री जिनचन्द ॥७४॥ पंच शब्दड मल्लरि, वाजइ ढोल नीसांगा। भवियण जण गावइ, गुरु गुण मधुरि वाण॥ तिहां मिलीयो महाजन, दीजइ फोफल दांन। सुन्दरी सुकलीणी, सूहव करइ गुण गान॥७६॥

गज डम्बर सवलइ, पूज्य पधार्या जांम। मन्त्री लाहिए कीधी, खरची बहुला दाम॥ याचक जन पोष्या, जग में राख्यो नाम। धन धन ते मानव, करइ जउ उत्तम काम॥७७॥

व्रत निन्द महोत्सव, लाभ श्रधिक तिण ठांण । ततिखण पातशाहि, श्राव्या ले फुरमाण ॥ चाल्या संघ साथइ, पहुंता फलविध ठाणि । श्री पास जिणेसर, वंद्या त्रिभुवन भाणि ॥७८॥

हिव नगर नागोरड रइं श्राया श्री गच्छराज । वाजित्र वहु हय गय मेली श्री संघ साज ॥ श्रावि पद वंदी करइ हम उत्तम श्राज । जड पूज्य पधार्या तड सरिया सब काज ॥७६॥

मन्त्रीसर वांदइ मेहइ मन नइ रङ्ग ।
पइसारो सारड कीधो श्रित उच्छरङ्ग ॥
गुरु दरसण देखि विधयो हर्प कलोल ।
महीयिल जस व्यापिड श्रापिड वर तंबोल ॥
८० ।

गुरु त्रागम ततिखण प्रगटियो पुन्य पदूर । संघ बीकानेरड त्राविड संघ सनूर ॥ त्रिणसइं सिजवाला प्रवहण सइं वित च्यार । धन खरचइ भवियण, भावइ वर नर नारि । ५१॥

श्रनुक्रम पिंहारइ, राजुलदेसर गामि । रस रंग रीणीपुर, पहुंता खरतर स्वामि ॥ संघ उच्छव मंडइ श्राडंवर श्रभिराम । संघ श्रावियो वंदण, महिम तण्ड तिण् ठाम ॥=२॥ खरची धन अरची श्री जिनराय बिहार ।
गुरु वाणि सुणि चित्त हरखिड संघ अपार ॥
संघ वंदी वलीयड, पहुंतड मिहम मंमार ।
पाटणसरसइ वलि, कसूर हुयड जयकार ॥५३॥
लाहुर महाजन वंदन गुरु सुजगीस ।
सनमुख ते आविड चाली कोस चालीस ।
श्राया हापाणइ श्रीजिनचन्द सूरीश ।
नर नारी पयतिल सेव करइ निसदीस ॥५४॥

### राग गौड़ी वूहा: --

वेगि बधा श्राविय , कीय उमंत्रीसर जांग ।
क्रम २ पूज्य पथारिया, हापाग्य श्रहिठाग ।। प्रा।
दीधी रसना हेम नी, कर कंकण के कांग ।
दानिइ दालिद खंडिय उ, तासु दीय उ बहुमान ।। प्रा।
पूज्य पथार्या जांग करि, मेली सब संघात ।
पहुंता श्री गुरु वांदिवा, सफल करइ निज श्राथ ॥ प्रा।
तेड़ी डेरइ श्रांग करि, कहइ साह नई मन्त्रीस ।
जे तुम्ह सुगुरु बोलाविया, ते श्राव्या सुरीस ।। प्रा।
श्रकवर वलतो इम भण्इ, तेड़ वे गण्धार ।
दरसण् तसु कड चाहिये, जिम हुइ हरष श्रपार ।। प्रा।

#### राग गौड़ा वाल्डानी:---

पंडत मोटा साथ मुनिवर जयसोम,
कनकसोम विद्या वरू ए।
महिमराज रत्निधान वाचक,
गुणविनय समयसुन्दर शोमा धरू ए॥६०॥
इम मुनिवर इकतीस गुरु जी परिवर्या,
ज्ञान क्रिया गुण शोभता ए।
संघ चतुर्विध साथ याचक गुणी जण,
जय जय वाणी वोलता ए॥६१॥

पहुंता गुरु दीवांण देखी अकबर, आबइ साम्हा उमही ए । वंदी गुरु ना पाय मांहि पधारिया, सइंहथि गुरु नौ कर प्रही ए ॥१२॥

पहुंता दख्दी मांहि, सुहगुरु साह जी
धरमवात रंगे करइ ए।
चिंते श्रीजी देखी ए गुरु सेवतां,
पाप ताप दूरइ हरइ ए।।६३॥

गच्छपति द्ये उपदेश, श्रकत्रर श्रागलि
मधुर स्वर वाणी करी ए।
जे नर मारइ जीव ते दुख दुरगति,
पामइ पातक श्राचरी ए॥६४॥

बोलइ कूड़ बहुत ते नर मध्यम, इस्स परभवि दुख लहइ ए। चोरी करम चराडाल चिहुं गति रोलवइ, परम पुरुष ते इम कहइ ए॥६४॥

पर रमिण रस रंगि सेवइ जे नर,
 दुरगति दुख पावइ वही ए।
लोभ लगी दुखहोय जाणड भूपति,
 सुख संतोप हवइ सही ए।।१६॥

पंचइ आश्रव ए तजे नर संवरइ,
भवसायर हेलां तरइ ए।
पामइ सुख अन्तन्त नर वह सुरपद,
कुमारपाल तणी परइ ए॥६७॥

इम सांभित गुरु वाणि रंजिड नरपति, श्री गुरु ने त्राद्र करइ ए। ध्या कंचन वर कोड़ि कापड़ बहु परि, गुरु त्रागइ त्रकबर धरइ ए॥६८॥ तिउ दुक इहु तुम्ह सामि जो कुछ चाहिये,
सुगुरु कहइ हम क्या करां ए।
देखि गुरु निरतोभ रंजिउ अकबर,
बोलइ ए गुरु अगुसरां ए॥६६॥

श्रीपुच्य श्रीजी दोय त्राव्या वाहिरि, सुणुड दिवांणी काजीयो ए । धरम धुरंधर धीर गिरुत्रो गुणिनिधि, जैन धर्म को राजीयो ए ॥१००॥

#### ॥ राग धन्याश्री ॥

सफल ऋदि धन संपदा, कायम हम दिन श्राज ।
गुरु देखी साहि हरिखयो, जिम केकी घन गाज ॥१॥
घणी भुई चाली करि, श्राया श्रव हम पासि ।
पहुंचो तुम निज थानके, संघमनि पूरी श्रास ॥२॥
वाजित्र हयगय श्रम्ह तणा, मुंहता ले परिवार ।
पूज्य उपासरइ पहुंचवड, करि श्राडम्बर सार ॥३॥
वलतड गुरुजी इम भणइ, सांभिल तूं महाराय ।
हम दीवाज क्या करां, साचड पुन्य सखाय ॥४॥
श्रायह श्रति श्रकबर करी, म्हेलइ सवि परिवार ।
उच्छव श्राधक उपासरइ, श्रावइ गुरु सुविचार ॥४॥

#### ॥ राग श्राशावरी ॥

हय गय पायक बहुपरि आगइ, वाजइ गुहिर निसाण । धवल मंगल द्यइ सूहव रंगइ, मिलीया नर राय राण ॥६॥भा०॥ भाव धरीने भवियण भेटड, श्रीजिनचन्द्सूरिन्द । मन सुधि मानित साहि अकवर, प्रणमइ जास नरिन्द रे ॥भ०॥श्रां॥ श्री संघ चडविह सुगुरु साथइ, मंत्रीश्वर कर्मचन्द । पइसारो शाह परवत कीधड, आणिमन आणंद रे ॥८॥भा०॥ डच्छव अधिक डपाश्रय आव्या, श्री गुरु द्यइ डपदेश । अमीय समाणि वांणि सुणंता, भाजइ सयल किलेस रे ॥६॥भा०॥ भरि मुगताफल थाल मनोहर, सूहव सुगुरु वधावइ। याचक हर्षई गुरु गुण गांता, दान मान तव पावइ रे ॥१०॥भा०॥ फागुण सुदि वारस दिन पहुंता, लाहुर नयर मंभारि। मनवंछित सहुकरा फलीया, वरत्या जय जयकार रे ॥११॥भा०॥ दिन प्रति श्रीजी सुं विल मिलतां, वाधिउ अधिक सनेह। गुरु नी सूरति देखि अकवर, कहइ जग धन धन एह रे ॥१२॥भा०॥ कइ कोधी के लोभी कूड़े, के मनि धरइ गुमान। घट दरशन मइं नयण निहाले, नहीं कोइ एह समान रे ॥१३॥भा०॥ हुकम कीयउ गुरु कुं शाहि अकवर, दख्दी महुल पधारउ। श्री जिनधमें सुणावी मुक्त कुं, दुरमित दूरइ वारउ रे ॥१४॥भा०॥ धरम वात (रं) गइ नित करता, रंजिउ श्री पातिशाहि। लाम अधिक हुं तुम कुं आपीस, सुणि मिन हुयउ उच्छाहि रे ॥१४॥

राग:-धन्याश्री । ढालः सुणि सुणि जंबू नी

श्रन्य दिवस वित निज उत्तट भरइं, महुरसंड ऐकज गुरु श्रागे धरइ।

इम धरइ श्री गुरु आगिल तिहाँ अकबर भूपति। गुरुराज जंपइ सुगाउ नरवर निव यहइ ए धन जित ॥ ए वाणि सम्भिल शाहि हरदयो, धन्य धन ए सुनिवरू। निरलोभ निरमम मोह वरिजत रूपि रंजित नरवरू॥१६॥

> तव ते श्रापिड धन सुंहताभणी, धरम सुथानिक खरचड ए गणी।

ए गणीय खरचड पुन्य संचड कीयड हुकम मुंहता भणी। धरम टामि दीधड सुजस लीधड वधी महिमा जग घणी॥ इम चैत्री पूनम दिवस सांतिक, सांहि हुकम मुंहतइ कीयड। जिनराज जिनचंदसूरि वंदी, दान याचक नइ दीयड॥१७॥

> सज करी सेना देस साधन भगाी, कास्मीर ऊपर चढ़ीयड नर मगाी।

गुरु भगीय श्राग्रह करीय तेड़या, मानसिंह मुनि परवर्या। संचर्या साथइ राय रांगा, उम्बरा ते गुग्गभर्या।। वित मीर मिलक बहुखान खोज, साथि कर्मचन्द मंत्रवी। सब सेत वाटइं वहइ सुवधइ, न्याय चलवइ सूत्रवी॥१८॥

श्री गुरु वांणि श्रीजी नितु सुण्इ,

धर्म मूर्ति ए धन धन सुह भगाइ।

शुभ दिनइ रिपु बल हेलि भंजी, नयर श्रीपुरि ऊतरी। श्रम्मारि तिहां दिन श्राठ पाली देश साधी जयवरी।। श्रावियड भूपति नयर लाहुर, गुहिर वाजा बाजिया। गच्छराज जिनचंदसूरि देखी, दुख दूरइ भाजीया।।१६॥

> जिनचन्दसूरि गुरु श्रीजी सुं श्रावि मिली, एकान्तइ गुण गोठि करइ रली।

गुण गोठि करतां चित्त धरतां सुणिवि जिनद्त्तसूरि चरी। हरित्वयड श्रकबर सुगुरु उपरि प्रथम सद्दं मुख हितकरी॥ जुगप्रधान पदवी दिद्धगुरु कुं, विविध वाजा बाजिया। बहु दान मानइ गुणह गानइ, संघ सवि मन गाजिया॥२०॥

> गच्छपति प्रति बहु भूपति वीनवइ। सुणि अरदास हमारी तुं हिबइ।

अरदास प्रमु अवधारि मेरी, मंत्रि श्रीजी कहइ वली।
महिमराज ने प्रभु पाटि थापड, एह मुक्त मन छइ रली।।
गुणिनिधि रत्निधान गिणिनइं, सुपद पाठक आपीयइ।
शुभ लगन वेला दिवस लेइ, वेगि इनकुं थापियइ॥२१॥

नरपति वांणी श्रीगुरु सांभली,

कहइ मंइ मानी वातज ए भली।

ए वात मांनी सुगुरु वांगी, लगन शोभन वासरइं। मांडियड उच्छव मंत्रि कर्मचन्द, मेलि महाजन वहुरइं।। पातिशाहि सइमुख नाम थापिड, सिंह सम मन भाविया। जिमसिंह सूरि सुगुरु थाप्या, सूहवि रंग बधाविया।।२२॥

> श्राचारज पद श्री गुरु श्रापिउ, संघ चतुर्विध साखइ थापियउ।

व्यापीउ निरमल सुजस महीयिल, सयल श्रीसंघ सुखकरू। चिरकाल जिनचंदसूरि जिनसिंह, तपउ जिहां जिंग दिनकरू॥ जयसोम रत्निधान पाठ (क), दोय वाचक थापिया। गुणिवनय सुन्दर, समयसुन्दर, सुगुरु तसु पद श्रापीया॥२३॥

धप मप धों धों माद्त वानिया, तव तसु नाद्द श्रम्बर गानिया। वानिया ताल कंसाल तिवली, भेरि वीणा भृंगली। श्रित हर्ष माच्ह पात्र नाच्ह, भगति भामिनी सिव मिली।। मोतीयां थाल भरेवि उलिट, वार वार वधावती। इक रास भास उलासि देती, मधुर स्वर गुण गावती।।२४॥

> कर्मचन्द परगट पद ठवणो कीयो, संघ भगति करि सयण संतोषीयड।

संतोषिया जाचक दान देइ, किद्ध कोडि पसाउ ए। संयाम मंत्री तराउ नन्दन, करइ निज मनि भाउ ए।। नव याम गइंवर दिद्ध अनुक्रमि, रंग धरि मन्त्री वली। मांगता अश्व प्रधान आप्या, पांचसइ ते सवि मिली ॥२४॥

> इ्ग परि लाहुरि उच्छव श्रति घणा, ं कीघा श्री संघ रंगि वघावणा।

इम चोपडा शाख शृङ्कार गुणिनिधि, साह चांपा कुल तिलड । धन मात चांपल देइ कहीय, जासु नन्दन गुण निलड ॥ विधि वेद रस शशि मास फागुन, शुक्ल वीज सोहामणी । थापी श्री जिनसिंह सूरि, गुरूदाड संघ वधामणी ॥२६॥

#### राग-धन्याश्री

ढाल-( जीरावल मगडण सामी लहिस जी )

श्रविहिं लाहुरि नयर वधामणाजी, वाज्या गुहिर निसांग । पुरि पुरि जी (२) मंत्री वधाऊ मोकल्या जी ॥२७॥

हर्प धरी श्रीजी श्रीगुरु भगी जी, वगसइ दिवस सुसात । वरतइ जी (२) श्राग्ण हमारी, जां लगइ जी ॥२८॥ मास ब्रसाढ़ श्रठाइ पालवी जी, श्रादर श्रधिक श्रमारी। सघलइ जी (२) लिखि फुरमाण सु पाठवी जी ॥२९॥

वरस दिवस, लगि जलचर मूकियाजी, खंभनगर श्रहिठाणि। गुरु नइ जी (२) श्रीजी लाभ दीयड घणड जी ॥३०॥

यइ श्रासीस दुनी महि मंडलइजी, प्रतिपइ कोडि वरीसं।
ए गुरुजी (२) जिए जिगजीव छुड़ाविया जी ॥३१॥

#### राग-धन्याश्री

#### ढाल:—( कनक कमल पगला ठवइ ए )

प्रगट प्रतापी परगडो ए, सूरि बडो जिएचन्द । कुमति सवि दूरे टल्या ए, सुन्दर सोहग कन्द ॥३२॥ सदा सुहगुरु नमोए, दाइ श्रकबर जसु मांन । सदा० । श्रांकणी । जिनदत्तसूरि जग जागतड ए, गरुने सानिधकार । स० । श्रीजिनकुराल सूरीश्वरू ए, वंछित फल दातार ।।स०।।३३।। रीहड़ वंशइ चंदलउ ए, श्रीवन्त शाह मल्हार । स० । सिरीयादे उरि हंसलउ ए, माणिकसूरि पटधार ॥स०॥३४॥ गुरु ने लाभ हुया घणां ए, होस्यइ श्रवर श्रनन्त । स० । घरम महाविधि विस्तरइ ए, जिहां विहरइ गुगावंत ।।स०।।३४॥ श्रकवर समविं राजीयं ए, श्रवर न कोई जांगा। स०। गच्छपति मांहि गुणनिलड ए, सूरि वड़ड सुरतांण ॥स०॥३६॥ कवियण कहइ गुण केतला ए, जसु गुण संख न पार । स० । जिरंजीवड गुरु नरवरू ए, जिन शासन श्राधार ॥स०॥३७॥ जिहां लगी महीयलि सुर गिरी ए, गयण तपइ शशि सूर। स०। जिनचन्द रि तिहां लगइ, प्रतपं पून्य पहूर ॥स०॥३८॥ वसु युग रस शशि वच्छरइ ए, जेठ वदि तेरस जांगि। स०। शांति जिनेसर सानिधइ ए, रास चिंड परमाणि ॥स०॥३६॥

श्राप्रह श्रित श्री संघ नइ ए, श्रहमदावाद मंभारि। स०। रास रच्यो रिलयामण्ड ए, भवियण जण सुस्रकार।।स०।।४०॥ पढ़इ गु(सु)ण्इ गुरु गुण् रसी ए, पूजइ तास जगीस। स०। कर जोड़ी कवियण कहइ, विमल रंग सुनि सीस।।स०।।४१॥

इति श्री युगप्रधान जिनचन्द्र सूरीश्वर रास समाप्तामिति । लिखितं लिधिक्तं लिधिक्तं सुनिभिः श्री स्तम्भ तीर्थे, पं० लक्ष्मीप्रमोद् सुनि वाच्यमानं चिरं नंद्यात् यावचन्द्र दिवाकरो । श्रीरस्तु ।

# युगप्रधान निर्वाण रास

## कवि समयप्रमोद कृत

( संवत् १६५२ वि० )

#### परिचय-

इस रास में युगप्रधान मुनि जिनचन्द्रसूरि के देशोपकारक गुगों के वर्णन के स्नन्त में उनके निर्वाण का विवरण मिलता है। किव गुगिनधान गुरु के चरगों को नमस्कार करके युगप्रधान के निर्वाण की महिमा का वर्णन करता है।

युगप्रधान का पद जिस समय गुरु को श्रार्पित किया गया उस समय मंत्री कर्मचन्द ने सवा करोड़ रुपया दान में व्यय किया। राजा श्रीर रागा की मंडली श्री जिनचन्द्रसूरि का पुग्य शब्द उच्चारण करती। महामुनीश्वरो के मुकुटमिंग, दर्शनीय व्यक्तियों में श्रेष्ठ चौरासी गच्छों में शिरोमिंग श्रीर मुक्तान के समान (जैन धर्मावलिम्बयों पर) शासन करते थे। श्रक्तवर के समान शाह सलीम (जहाँगीर) भी श्रापका सम्मान करते।

एकवार वादशाह सलीम ने जैन साधुत्रों पर क्रोध किया, क्योंकि दुष्ट दरवारियों ने वादशाह से जैन साधुत्रों की निन्दा की थी। वह किसी जैन साधू के सिर पर पगड़ी बॉध देता किसी को जंगल में मेज देता किसी को मशक देकर भिक्ती बना देता। वादशाह के त्रादेशों से जैन साधुत्रों में खलबली मच गई। सबने जिनचन्द्रस्रि से इस भय-निवारण के लिए युक्ति निकालने का निवेदन किया। कितने हिन्दू नष्ट कर दिए गए; कितने पहाड़ों पर निर्मित दुर्गों में जाकर छिप गए।

त्राचार्य जिनचन्द्रसूरि गुजरात से चलकर उग्रसेन पुर ( त्रागरे ) पहुँचे। राजदरवार में उनका दर्शन करते ही वादशाह का क्रोध जाता रहा। बादशाह ने पूछा कि त्राप इतनी दूर से क्यो पधारे ?

श्राचार्य ने कहा कि वादशाह को श्राशोर्याद देने श्राया हूँ। वादशाह के पूहने पर श्राचार्य ने कहा कि वादशाह का श्रादेश हो जाए तो जैन मुनि

बन्धन से मुक्त हो जाऍ। वादशाह की त्राज्ञा से जैन मुनियों को त्रभयदान मिला त्रौर त्राचार्य का सर्वत्र यश-गान होने लगा।

वहाँ से मुनिवर मेड़ते श्राप । वहाँ उन्होंने चौमासा किया । मंदोवर देश में वीलाड़ा (वेनातट ) नामक नगर सुल सम्पदा से परिपूर्ण था । उस नगर में खरतर संघ का प्रधान स्थान था । यहाँ की जनता के श्रानुरोघ से श्राचार्य ने चौमासा किया । उस चौमासे में श्री संघ में श्रत्यन्त उत्साह रहा । पूज्य श्राचार्य नित्य उपदेश (देशना) किया करते । संवत् १६७० के श्रासीज (श्राश्चिन) मास में गुरुवर ने सुरसम्पदा का वरण किया । उन्होंने चिरसमाधि लगाई । किव कहता है कि जो लोग समाधि द्वारा संसार की लीला समाप्त करते हैं उनकी सेवा देवगण करते हैं।

निर्वाण प्राप्त होने पर उनके शरीर को पवित्र गंगाजल से प्रचालित किया गया। संघ ने उनके शरीर पर चोवा-चन्दन श्रौर श्ररगजा का लेप किया; श्रवीर लगाई गई। नाना प्रकार के वाद्य वजने लगे। (मानो) देवता श्रौर मुनि उन्हें देखने श्राए।

उस अनुपम पुरुष के निर्वाण प्राप्त होने से सर्वत्र हाहाकार मच गया। ऐसा प्रतीत होता था मानो दीपक बुक्त गया। सबके मुख से 'पूज्य गुरुदेव' की ध्वनि सुनाई पड़ती। संघ-साधु इस प्रकार विलाप करने लगे — 'हे खरतर-गच्छ के चन्द्र, हे जिण शासन-स्वामी, हे सुन्दर सुख सागर, हे गौरव के भंडार, हे मर्यादा-महोदिध, हे शरणागत पालक, हे राजा के समान भाग्यशाली।'

इस प्रकार विलाप करने वाले दर्शकों के नेत्रों से श्रश्रुधारा वहने लगी। मृत शरीर को वाणगंगानदी के किनारे लाया गया। चिता प्रज्वलित की गई। उसमें घृत श्रीर चन्दन डालकर शरीर का दाह-संस्कार किया गया।

# युगप्रधान निर्वाण रास

# कवि समय प्रमोद कृत

(सं० १६४२)

दोहा राग ( श्रामावरी )

गुण्निधान गुरु पाय निम, वाग वाणि अनुसार (आधारि)।
युगप्रधान निर्वाण नी, महिमा कि सुं विचार ॥ १ ॥
युगप्रधान जंगम यति, गिरुआ गुणे गम्भीर ।
श्री जिनचन्द्र सुरिन्द्वर, धुरि धोरी ध्रम धीर ॥ २ ॥
संवत् पनर पंचाण्यइ, रीहड़ कुलि अवतार ।
श्रीवन्त सिरिया दे धर्यड, सुत सुरताण कुमार ॥ ३ ॥
संवत सोल चड़ोत्तरइ, श्री जिनमाणिक सूरि ।
सइ हथि संयम आदर्यड, मोटइ महत पहूरि ॥ ४ ॥
महिपति जेसलमेरु नइ, थाप्या राडल माल ।
संवत सोल वारोत्तरइ, शत्रु तणइ सिर साल ॥ ४ ॥

ढाल (१) राग जयतिसरि

(करजोड़ी आगल रही एहनी ढाल)

आज वधावौ संघ मइं दिन दिन वधते वानइ रे।
पूज्य प्रताप वाधइ घणो, दुश्मन कीधा कानइ रे॥ ६॥ आ०
सुविहित पद उजवालियउ, पूज्य परिहरइ परिग्रह माया रे।
उम्र विहारइ विहरतां, पूज्य गुर्जर खंडइ आया रे॥ ७॥
रिपिमतीयां सुं तिहां थयउ, श्रति भूठी पोथी वादौ रे।
पुज्य वखत बल कुमतियां, परगट गाल्यड नादौ रे॥ =॥ आ०॥

२ गौतम २ देवीनइ ३ वाघइ ४ वधइ

पूज्य ताणी महिमा सुणी, सन्मान्या अकबर शाहइ रे।

युगप्रधान पद आपियड, सह लाहडर उच्छाहइ रे।। १।। आ०।।
कोड़ि सवा धन खरिचयड, मंत्रि क्रमचन्द जी भूपालइ रे।
आचारिज पद तिहां थयड, संवत सोल अङ्तालइ रे।।१०।।आ०॥
संवत सोलसइ बावनइ; पुज्य पंच नदी (सिंधु) साधी रे।
जित कासी जय पामियड, करि गोतम ज्युं सिधि वाधी रे।।११॥आ०॥
राजा राणा मंडली, एतड आइ नमें निज भावइ रे।।११॥आ०॥
साइ हिथ करि जे दीखिया, पूज्य शीश ताणा परिवारों रे।
ते आगम नइ अर्थे भर्या, मोटी पदवीधर सुविचारों रे।।
जोगी, सोम, शिवा समा, पूज्य कीधा संघवी साचा रे।
ए अवदात सुगुरु ताणा, जािश्य मािश्व हीरा जाचा रे।।१४॥आ०॥

#### ॥ दोहा सोरठी ॥

महा मुणीश्वर मुकुट मिण, दरसिण्यां दीवांण। च्यारि असी गच्छि सेहरो, शासण नड सुरतांण।।१४॥ अतिशय आगर आदि लिग, भूठ कहुं तड नेम। जिम अकबर सनमानिड, तिम विल शाहि सलेम।।१६॥

### हाल (जतनी)

पातिसाहि सलेम सटोप, कियड दरसिण्यां सुं कोप।
ए कामणगारा कामी, दरबार थी दूरि हरामी।।१७॥
एकन कुं पाग बंधावड, एकन कुं नात्र्यास अणावड।
एकन कूं देशवटौ जङ्गल दींजे, एकन कूं पखाली कीजइ।।१५॥

१ इस रासकी ३ प्रतियें नाहटा जी के पास हैं जिनमे ऐसा ही लिखा है।
मुद्रित "गर्णघर सार्ध शतक" में भी इसी प्रकार है। किन्तु पट्टाविल ग्रादि मे
सर्वत्र सं० १६४६ ही लिखा है।

२ त्राप तर्गाइ ३ विल ४ मथुं ५ का

ए शाहि हुकुमः सांभितियाः तसु कोप (कृउप ) थकी खलभितया । जजमान मिली संयवना, दरहाल करइ गुरु जनना ॥१६॥ के नासि हीइं पूंठि पड़ीयां, केइ मइवासइ जइ चढ़ीया। केइ जंगल जाई बइठा, केइ दौड़ि गुफा मांहिं ( जाइ ), पड्ठा ॥२०॥ जे ना सत यवने माल्या, ते श्राणि भाखसी घाल्या । पाणीः नै त्रन्नजः पाल्याः, क्यरीड्गः क्यरसुं साल्याः ॥२१॥ इम सांभित शाशन हीला, जिण्वंदे सुरीश सुशीला। गुजराति घरा थी-पधारङ्, जिन शाशन वान वधारङ् ॥२२॥ श्रति श्रासित वित गुरु चाली, श्रसुरां, भय दूरइ पाली। उत्रसेनपुरइ पडधारइ, पुच्य शाहि तगाइ दरबारइ ॥२३॥ पुज्य देखि दीदारइं मिलिया, पातिशाह तणा कोप गलीया। गुजराति घरा क्युं श्राए, पातिशाहि गुरु बतलाए ॥२४॥ पातिशाहि कुं देेण आशीश, हम आए शाहि जगीश। काहे पाया दुःख शरीर, जाओ जडख करड गुरु पीर ॥२४॥ एक शाहि हुकुम<sup>्</sup>जउःपावां, बंदियडां बंदि<sup>२</sup> छुड़ावां । पतिशाहि खयरात करीजइं, दरशिएयां पूरुं ( दूवड ) दीजइं ॥२६॥ पतिशाहि हुंतउ जे जूठुउ, पूज्यभाग बलइ श्रति तूठउ। जाउ विचरं देश हमारे, तुम्ह फिरतां कोइ न वारइ।।२७। धन धन खरतरगच्छ राया, दर्शनियां द्राड³ छुडाया। पूच्य सुयश करि जिंग छाया, फिरि सहिर मेडतइ आया ॥२८॥

### दूहा ( धन्यासिरि )

श्रावक श्राविका वहु पर्इ, भगति करइ सविशेष। श्राण वहें गुरुराज नी, गौतम समवड़ देखि ॥२६॥ धरमाचारिज धर्म गुरु, धरम तण्ड श्राधार। हिव चडमासड जिहां करइ, ते निसुणौ सुविचार ॥३०॥

१ हिंदु २ बंध, ३ दंद, ४ सहुरमतइ, ५ श्रावी,

ढाल ( राग—धवल चन्यातिरी, चिन्तामित्रासपृतिये )

देश मंडोवर दीपतड, तिहा वीलाड़ा नामौ रे।
नगर वसे विवहारिया, सुख संपद् अभिरामो रे।।३१॥ दे०॥
घोरी यवल जिसा' तिहां, खरतर संघ प्रधानो रे।
छल दीपक कटारिया, जिहां घरि वहु घन धानो रे।।३२॥दे०॥
पंच मिली आलोचिया, इहां पूज्य करे चौमासो रे।
जन्म जीवित सफलड हुवइ, सयणां पूजइ आसो रे।।३३॥दे०॥
इम मिली संघ तिहां थकी, आवइ तुज्य दिदारइ रे।
महिमा वधारइ मेड़ते, पूज्य वन्दी जन्म समारइ रे।।३४॥दे०॥
युगवर गुरु पडधारीयइ, संघ करइ अरदासो रे।
नयर विलाइइ रंग सुं, पूज्यजी करड चौमासो रे।।३४॥दे०॥
इम सुणि पूज्य पथारिया, विलाइइरंगरोल रे।
संघमहोत्सव मांडियड, दीजे तुरत तंवोल रे।।३६॥दे०॥

### दोहा (राग गौडी)

पूज्य चडमासौ आवियड<sup>२</sup>, श्री संघ हर्ष उत्साह। विविध करइ परभावना, ल्ये लक्ष्मी नो<sup>3</sup> लाह।।३०॥ पूज्य दियइ नित्य देशना, श्रीसंघ सुण्ड वखाण। पाखी पोसहिता जिमइ, धन जीवित सुप्रमाण।।३८॥ विधि सुं तप सिद्धान्त ना, साधु वहइ उपधान। पूज्य पजूसण् पड़िक्समें, जंगम युगहप्रधान।।३९॥ संवत सोलेसित्तरइ, आसू मास उदार। सुर संपद सुह गुरु वरी, ते कहिसुं अधिकार।।४०॥

( ढाल भावना री चंदलियानी )

नाएँ ( नइ ) निहालइ हो पूज्य जी आउखर रे, तेड़ी संघ प्रधान। जुगवर आपै हो रूड़ी सीखड़ी रे, सुणिज्यो "पुएय-प्रधान" ॥४१॥नाः॥

१ जिहाँ रहै। २ गहउ, ३ रो

गुरुकुल वासे हो वसिन्यो चेलडां रे, मत लोपड गुरु कार ।
सार श्रवह विल संयम पालिन्यो रे, सूधी साधु श्राचार ।।४२॥ना०॥
संघ सहु नै धर्मलाभ कागलइ रे, लिखिन्यो देश विदेश ।
गच्छा धुरा जिनसिंहसूरिनिर्वाहिस्ये रे, करिन्यो तसुश्रादेश ॥४२॥ना०॥
साधु भणी इम सीख दै पूजजी रे, श्ररिहन्त सिद्ध सुसाखि ।
संइमुख श्रणसण पून्य जी उचरइ रे, श्रासू पहिले पाखि ॥४४॥ना०॥
जीव चडरासि लख ( राशि ) खामिनै रे, कञ्चन तृण सम निन्द ।
ममता नै विल माया मोसड परिहरी रे, इमनिज पाप निकंद ॥४४॥ना०॥
वयर कुमार जिम श्रणसण उजलड रे, पाली पहुर वियार ।
सुख ने समाधे ध्यानै धरम नइ रे, पहुंचइ सरग मक्तार ॥४६॥ना०॥
इन्द्र तणी तिहां श्रपछर श्रोलगइ रे, सेव करइ सुर वृन्द ।
साधु तण्ड धर्म सूधौ पालियो रे, तिण फिलया ते श्राणंद ॥४०॥ना०॥

# दोहा (राग गौड़ी)

गंगोद्क पावन जलइ, पूज्य पखाली श्रंग । चोवाचन्द्न श्ररगजा, संघ लगावइ रंग ॥४८॥ वाजा वाजइ जन मिलइ, पार विहूणा पात्र । सुर नर श्रावै देखवा, पूज्य तण्ड शुभ गात्र ॥४६॥ वेश वणावी साधु नड, धूपि सयल शरीर । वैसाड़ी पालखियइ, डपरि बहुत श्रवीर ॥४०॥

ढाल राग-गउड़ी ( श्रेणिक मिन ग्रचरिज थयउ एहनी )

हाहाकार जगत्र हुयड, मोटो पुरुष श्रसमानौ रे।
, वड़ वखती विश्रामियड, दीवइ जिडं वूक्ताणड रे॥४१॥
पुड्य पुड्य मुखि उच्चरइ, नयिण नीर निव मायइ रे।
सहगुरु सी सी (१सा)लइ सांभरइ, हियडुं तिल तिल थायइ रे॥४२॥पु०॥
. संव साधु इम विलविलइ, हा! खरतर गच्छि चंदड रे।
हा! जिणशासण सामियां, हा! परताप दिणंदड रे॥४३॥पु०॥

हा । सुन्दर सुख सागर, हा ! मोटिम मंडारड रे ।
हा ! रीहड़ कुल सेहरड, हा ! गिरुवा गणधारड रे ॥४४॥पु०॥
हा ! मरजाद महोद्धि, हा ! शरणागत पाल रे ।
हा ! धरणीधर धीरमा, हा ! नरपित सम भाल रे ॥४४॥पु०॥
बहु वन सोहइ भूमिका, वाणगंगा नइ तीर रे ।
आरोगी किसणागरइ, वाजाइ सुरिम समीर रे ॥४६॥पु०॥
वावन्ना चंदन ठवी, सुरहा तेल नी धार रे ।
इत विश्वानरतर पिनइ, कीधड तनु संस्कार रे ॥४०॥पु०॥
वेश्वानर केहनड सगड, पिण अतिसय संयोग ।
निव दामी पुड्य मुंहपित, देखइ सवला लोग रे ॥४५॥पु०॥
पुरुष रक्न विरहइ करी, साधि मरवड न थावइ रे ॥
शान्तिनाथ समरण करी, संघ सहु घर आवइ रे ॥४६॥पु०॥

#### राग धन्यासिरी

( सुविचारी हो प्राणी निज मन थिर करि जोय )

#### ढालः---

सुविचारी हो पूज्यजी, तुम्ह विनु घड़ी रे छः मास ।
दरसण दिखाड़ ज्ञापण हो, सेवक पूजई आस ।।६०।। सुवि०
एकरसं पडधारियइ हो, दीजई दरशण रसाल ।
संघ डमाहु आति घणंड हो, वंदन चरण त्रिकाल ।।६१॥ सुवि०
वाल्हेसर रिलयामणा हो, जे जिंग साचा मीत ।
तिण थी पांगरड पूज्यजी रे, मो मिन ए परतीत ॥६२॥ सुवि०
इणि भिव भवे भवान्तरइ हो, तुं साहिव सिरताज ।
मातु पिता तुं देवता हो, तुं गिरुआ गच्छराज ।।६३॥ सुवि०
पूज्य चरण नित चरचतां हो, वन्दत वंछित जोइ ।
आलिश्र विघन अलगा टरइ हो, पिग २ संपत होइ ॥६४॥ सुवि०
शांतिनाथ सुपसाडलई हो, जिनदत्ता छुशल सूरिन्द ।
तिम जुगवर गुरु सानिधई हो, संघ सयल आणंद ॥६४॥ सुवि०

मीठा गुण श्रीपूज्य ना हो, जेहवी साकर द्राख ।
रंचक कूड़ इहा त (न?) ही हो, चन्दा सूरिज साख ॥६६॥ सुवि०
तासु पाटि महिमागर हो, सोहग सुरतर कन्द ।
सूर्य जेम चढती कला हो, श्री जिनसिंह सुरींद ॥६०॥ सुवि०
हो युगवर, नामइ जय जय कार ।
वंश वधावइ चोपड़ा हो, दिन दिन श्रिधकड वान ।
पाटोधर पुहवी तिलड हो, चिर नन्दड श्रीमान्॥६८॥ सुवि०
युगवर गुरु गुण गांवतां हो, नव नव रंग विनोद ।
एहनुं श्रीस्या फलइ हो, जंपइ "समयप्रमोद" ॥६६॥ सुवि०

।। इति युगप्रधान जिनचन्द सूरि निर्वाणिमदं।।

१ दूसरी इस्तलिखित प्रति में रूड़ई है।

# जिनपद्मसूरि पट्टाभिपेक रास

## कवि सारमृत्ति कृत

( रचनाकाल यज्ञात )

( सम्भवतः १७ वी शताब्दी का प्रारम्भ )

#### परिचय---

श्री जिनकुशलस्रि पृथ्वी-मंडल में विचरण करते हुए देरावर नामक स्थान पर पहुँचे। [जिस समय ''जिनकुशल स्रि'' नाम की प्रतिष्ठा की गई उस समय श्रेनेक देशों के संव विराजमान थे। उस समय २४०० सार्थ्वा एवं ७०० साधुत्रों को स्थामंत्रित किया गया ]

देरावर पहुँच जाने पर व्रत-प्रहण, माला-प्रहण, पद-स्थापन ग्रादि धर्मकृत्य होने लगे। सूरि जी ने ग्रपने जीवन के ग्रान्तिम च्रण को सिन्नकट ग्राते देख तरुणप्रभ ग्राचार्य को ग्रपने पद (स्थापन) की शिक्षा दी श्रौर संघ का कार्य सम्पन्न कर परलोक को प्रस्थान किया। सिन्धु देश के राणु नगर के श्रावक पुनचन्द के पुत्र हरिपाल इसी समय देरावर पहुँचे श्रौर उन्होंने तरुणप्रभाचार्यसे युग-प्रधान के महोत्सव के लिए श्राज्ञा माँगी। कोने-कोने में स्थित संघो को कुंकुम पत्रो द्वारा श्रामंत्रित किया गया।

जिनकुशल सूरि के स्वर्गवास के उपरान्त जिनपद्म सूरि को युग-प्रधान के पद पर श्रासीन करने के लिए वड़े समारोह के साथ महोत्सव किया गया। "प्रसिद्ध खीमड कुल के लक्ष्मीघर के पुत्र श्रांवाशाह की पत्नी की कुन्चि-सरोवर से उत्पन्न राजहंस के सहश पद्मसूरि जी को संवत् १३८९ ज्येष्ठ शुक्रा पष्ठी सोमवार को ध्वजा, पताका, तोरण वंदनमालादि से श्रलंकृत श्रादीस्वर जिनालय में नान्दी स्थापन विधिष्ठह श्री सरस्वती कंटाभरण तक्षा प्रभाचार्य ने जिनकुशल सूरि के पद पर स्थापित कर जिनपद्म सूरि नाम प्रसिद्ध किया।"

उस महोत्सव में चतुर्दिक् जयजयकार की ध्विन सुनाई पड़ी। स्त्रियां ग्रानन्दोल्लास से नृत्य करने लगीं। शाह हरिपाल ने गुरु-भक्ति के साथ युग-प्रधान-पद का महोत्सव बड़े धूम धाम से ग्रायोजित किया। पाटण संव ने इस उपलक्ष्य में ग्राप को (बालधवल) कुर्चाल सरस्वती विरुद प्रदान किया।

# जिनपद्मसूरि पट्टाभिषेक रास

## कवि सारमूर्ति मुनि कृत

सुरतरु रिसह जिणिंद पाय, अनुसर सुयदेवी। सुगुरु राय जिगाचन्दसूरि, गुरु चरण नमेवी ॥ श्रमिय सरिसु जिर्णपद्म सूरि, पय ठवणह रासू। सवगंजल तुम्हि पियड भविय, लहु सिद्धिहि तासू ॥ १॥ वीर तित्थ भर धरण धीर, सोहम्म गणिंदु । जंवूस्वामी तह पमव-सूरि, जिगा नयगाणंदु॥ सिन्जंभव जसभद्दु, श्रज्ज संभूय दिवायरू। भद्दबाहु सिरि थूलभद्र, गुग्गमिण रयगायरू ॥ २ ॥ इणि अनुक्रमि उदयउ वद्धमाणु, पुगु जिगोसर सूरी। तासु सीस जिगाचन्द सूरि, श्रज्जिय गुगा भूरी ॥ पासु पयासिउ अभय सूरि, थंभगापुरि मंडगा । जिग्गवल्लइ सूरि पावरोर, दुखाचल खंडगु ॥ ३ ॥ तं जिण्दत्त जईसुनामि, उवसग्ग पणासइ। रूववंतु जिग्रचन्द सूरि, सावय श्रासासय ॥ वाई गय कंठीर सरिसु, जिण्पत्ति जईसरू। सूरि जिणेसर जुग पहाणु, गुरु सिद्धाएसु ॥ ४ ॥ जिग्पपवोह पडिबोह तरिण, भविया गणधारू। निरूवम जिण्चन्द सूरि, संघ मण् वंछिय कारू।। उद्यउ तसु पट्टि सयल कला, संपतु मयंकु। सूरि मडड चूडावयंसु, जिएा कुशल मुणिंदु ॥ ४॥ महि मगडल विहरन्तु सुपरि, श्रायड देराडरि । तत्थ विहिय वय गह्ण माल, पय ठवण विविह परि। निय ब्राड पञ्जंतु सुगुरु, जिण्कुसलु मुणेई। निय पय सिख समग्ग, सुपरि त्रायरिह देइ ॥ ६ ॥

#### ॥ घता ॥

जेम दिनमणि जेम दिनमणि, वरणि पयडेय। तव तेय दिप्पंत तेम सूरि मचडु, जिगा कुशल गणहरू। दढ छंद तखण सहिड, पाव रोर मिछत्त तम हरू। चन्द गच्छ उज्जोय करू, महि मंडलि मुग्ति राउ। श्रग्रादिग्रा सो नर नमड तुम्हि, जो तिहुपति वखाड ॥ ७॥ सिधु देसि राग्रु नयरे, कंचगा रयगा निहाग्रु। तहि रीहडु सावय हुउं, पुनचन्दु चन्द समाग्रु ॥ 🛱 ॥ तसु नंदग्रु उछव धवलो, विहि संघह संजुत्तु। साहु राय हरिपाल वरो, देराउरि संपत्तु ॥ ६ ॥ सिरि तरुणपहु श्रायरिङ, नाग् चरग् श्राघार । सु पहुचन्दि पुण विन्नवए, कर जोड़वि हरिपालु ॥ १०॥ पय ठवगुद्धव जुगवरह, काराविसु वहु रंगि। ताम सुगुरु ब्राइसु दियए, निसुण्वि हरिसिड ब्रंगि ॥११॥ कुंकुवत्रिय पाट ठवण, दस दिसिसंघ हरेसु । सयल संघु मिलि श्रावियड, वछिर करइ पर्वेसु ॥१२॥ पुह्वि पयडु खीमड कुलहि, लखमीधरु सुविचारः। तसु नन्द्रण त्रांवड पवरो, दीए दुहिय साधार ॥१३॥ तासु धरिए कीकी उयरे, गयहुंसु अवयरिउ। त पद्मसूरि कुल कमलु रवे, वहु गुण विद्या भरिख ॥१४॥ विकम निव संवछरिएा, तेरह सइ नऊ एहिं। जिहि मासि सिय छहि तहि, सुहदिणि ससिवारेहि ॥१४॥ श्रादि जिगोसर वर भुवणि, ठविय नन्दि सुविसाल। धय पडाग तोरण कलिय, चडिदिस वंदुरवाल ॥१६॥ सिरि तरुण्यह सूरि वरो, सरसइ कंठाभर्णु । सुगुरु वयिए पट्टिह ठविड, पद्मसूरि ति सुिणरयसु ॥१७॥ जुगपहासा जिसपदम सूरे, नामु ठविड सुपवित्त । श्रागांदिय सुर नर रमणि, जय जयकार करंति ॥१८॥

#### ॥ घता ॥

मिलिड द्सदिसि मिलिड द्स दिसि, संघ अपारू। देराउरि वर नयरि तुर सिंद गडजंति श्रंवर नच्चंतिय वर रमणि ठामि ठामि पिखण्य सुंदर पय ठवगु छवि जुगवरह विहसिड मगगण लोड। जय जय सद्दु समुछलिउ तिहुऋणि हुयउ पमोउ ॥१६॥ धन्तु सुवासरु श्राजु, धन्तु एसु सुहुत्त वरो । श्रमिनव पुनम चन्दु, महिमंडलि उदयउ सुगुरु ॥२०॥ तिहुयणि जय जय कारू, पूरिड महियलु तूर रवे। घणु वरिसइ वसुधार, नर नारिय ऋइ वविह परे ॥२१॥ संघ महिम गुरु पृय, गुरुयाणंदहि कारवए। साहम्मिय घण रंगि, सम्माण्ड नव नविय परे ॥२२॥ वर वत्थाभरणेण, पूरिय मगगण दीण जण। धवलइ भुवरा जसेरा, सुपरि साहु हरिपालु जिइम ॥२३॥ नाचइ श्रवलीय वाल, पंच सबद बाजिह सुपरे। घरि घरि मंगलचार, घरि घरि गूडिय ऊमंविय ॥२४॥ उदयउ किल श्रकलंकु, पाट तिलकु जिराकुशल सूरे। जिए सासिए मायंहू, जयवन्तर जिएपदम सूरे ॥२४॥ जिम तारायणि चन्दु, सहस नयण उत्तिमु सुरह। चिंतामणि रयणाह, तिम सुह्गुरु गुरुयं गुणह ॥२६॥ नवरस देसण वाणि, सवगंजलि जे नर पियहि। मणुय जम्मु संसारि, सहलड किंड इत्थ्रु कलि तिहि ॥२०॥ जाम गयण सिस सूर, धरिण जाम थिर मेर गिरि। विहि संघह संजत्तु, ताम जयउ जिगापदम सूरे ॥२५॥ इहु पय ठवण्ह रासु, भाव भगति जे नर दियहि। ताह होइ सिव वास, "सारसुत्ति" मुणि इम भण्इ ॥२६॥

॥ इति श्रीजिनपद्मसूरि पट्टाभिपेक रास ॥

# विजय तिलक सूरि रास पंडित दर्शन विजय कृत

[ रचनाकाल-प्रथम अधिकार संवत् १६७६ वि० ]

#### परिचय-

यह रास ऐतिहासिकता की दृष्टि से ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी माना जाता है। यद्यपि बाह्य रूप से इसमें केवल एक जैन ग्राचार्य की जीवनी ही मलकती है किन्तु विचारपूर्वक ग्रध्ययन करने से इसमें सत्रह्वीं शताब्दी के जैन समाज की स्थिति का सम्यक्रूप से विवेचन पाया जाता है। इस ग्रंथ में राजाश्रों के जीवन-मरण की तिथियाँ ग्रथवा उनके युद्धों का छेला-जोला नहीं है। इसमें तो शासन पर प्रमाव डालने वाले विद्वान् महापुरुषों का जीवनचरित्र, शास्त्र विषयक गहन चर्चा, श्रीर धार्मिक विषयों पर गम्भीर चिन्तन पाया जाता है।

#### रास नायक

यद्यपि ग्रन्थ के नामकरण से इसके नायक विजयंतिलकसूरि प्रतीत होते हैं तथापि वास्तव में इस ग्रंथ का मूल विषय है विजय पद्ध श्रौर सागर-पद्ध । विजय तिलक सूरि का जीवनचरित्र तो इसमें गौण बन जाता है। विजय पद्ध के नायक तो हैं गच्छाघिराज श्री विजयदान सूरि श्रौर सागर-पद्ध के नायक हैं उपाध्याय धर्मसागर। उसके उपरान्त एक पद्ध के गच्छ-नायक जगद्गुरु श्री हीर विजय सूरि हैं श्रौर दूसरे पद्ध के उपाध्याय धर्म-सागर।

#### रास सार

यह रास दो ऋधिकारों में विभक्त है। दोनो ऋघिकारों का रचना काल पृथक् पृथक् मिलता है। प्रथम ऋधिकार सं० १६७६ मार्गशीर्ष वदी द्र रिववार को पूर्ण हुऋा था ऋौर द्वितीय ऋधिकार सं० १६६७ पौष सुदी रिववार को। इस रास में बादशाह जहाँगीर के साथ ऋगचार्य के मिलन का वर्णन पाया जाता है। एक स्थान पर जहाँगीर श्री मानुचन्द जी से कहता है—

इमारे पुत्र शहरयार को आप हमेशा धर्म की तालीम दीजिए, जैसे

पहले हमारे पिता श्रापके पास सुनते थे। भानुचन्द्र जी! श्राप पर हमारा स्नेह बहुत है। श्राप, मेरे लायक श्रगर कोई कार्य हो तो कहिए।

इस रास से ज्ञात होता है कि उस समय जैन मुनियों में श्राचार्य पद के लिए परस्पर विवाद होता था श्रीर निर्णय के लिए बादशाह के पास श्रिमयोग पहुँचता।

यह एक विस्तृत काव्य है जिसके प्रथम ग्राधिकार में १५३७ छुंद हैं श्रीर दितीय श्रिधकार में २२२। इस संकलन में प्रथम श्रिधकार के प्रारम्भ के कतिपय छुंद उद्भृत किए जाते हैं।

# विजय तिलक सूरि रास

# पं० दर्शन विजय

( सं० १६८६ वि० )

ढाल, राग गोड़ी

| श्री विजयतिलेक सूरि पूरेण गुर्ण गभार,   |     |
|-----------------------------------------|-----|
| तस रास रचंतां वाधई हइयडइ हीर।           | ४३  |
| पांच कारण मिलीयां नाम त्णां श्रभिराम,   |     |
| तेगाई करी देसिंड रासतगांुं ते नाम ।     | 88  |
| पहेलुं ए कारण विजयदान सूरीशि,           |     |
| निज पाटि थाप्या हीर विजय सूरीश।         | ጸጸ  |
| तेणी वार कहिं एक वचन सूणो सावधान,       |     |
| जेनहइं पद श्रापो तेहनइं देई वहुमान      | ४६  |
| ए विजयनी शापा जयकारी जिंग जाणी,         |     |
| पद देयो तेहनुं विजय नाम मनि श्राणी।     | જેબ |
| वीजुं ए कारण हीर विजय सूरी धोरी,        |     |
| अकवर प्रतिवोधि जयवरीओ गुण श्रोरी।       | ४५  |
| कारण वली त्रीजुं गच्छपति श्री विजय सेन, |     |
| त्रिणिसइं भट जीपी जय वरीत्रो स्ववशेन।   | કદ  |
| कारण ए चोथुं विजयनइं नित जयकारी,        |     |
| श्री विजयतिलक सूरि हूत्रो तपागच्छ धारी। | ٤o  |
| हवई तिसुणो कारण पांचसुं कहुं विस्तार,   |     |
| सागरिं जव लोपी गच्छ परं पर सार।         | ४१  |
| तव गच्छपति पहेलो सागर मतनोवासी,         |     |
| उथापी तेहनइं कीघो अतिहिं उदासी ।        | ४२  |

| गुरु पाट परंपर दीपावी जय पाम्यो,                             |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| तेणइं अधिकारिं रास नवो ए काम्यो ।                            | ४३ |
| तेह माटिं देसिउँ एह्नुं अतिहिं उदार,                         |    |
| नाम त्रानोपम सुणयो सदा विजय जयकार ।                          | XX |
| ॥ दूहा ॥                                                     |    |
| श्री विजयतिलक सूरी तणो रास विजय जयकार,                       |    |
| एक मनां सहू सांभलो नवनव रस दातार।                            | XX |
| विजयदान सूरि हीरगुरु जेसिंगजी गुरुराज,                       |    |
| तास गुणावली गायसिंड साधीसिंड सविकाज ।                        | X  |
| विजयतिलक सूरी तणां मात पिता तस ठाम,                          |    |
| दीष्या सूरीपद वली कीधां जेजे काम।                            | ሂሪ |
| विजयनो जय जेथी थयो विजयनई सुखदातार,                          |    |
| विजयतिलक सूरी तर्णो शस विजय जयकार।                           | Xς |
| ॥ ढाल ॥                                                      |    |
| राग देशाषः चोपई।                                             |    |
| लाप एक जोत्र्यण वाटलुं थालतणी परि सोहइ भलुं,                 |    |
| श्रसंख्य दीपोदहि वींटीश्रो सघला मध्य सो थापीश्रो ।           | 3% |
| नामिं जंबूदीव उदार तेह मध्य मेरु पर्वत सार,                  |    |
| लाष जोत्र्या तेहनो विस्तार ऊँचपणई वली वृत्ताकार।             | ६० |
| कांचनवन श्रोपई श्रतिघर्णुं थानक जनम महोच्छवतर्णुं,           |    |
| श्रनंत श्रनंती चडवीसीइं जिननां ते देषी हींसीइं।              | ६१ |
| तेथी दृष्यण दिसि श्रणुंसरी भरत षेत्र तेहनुं सुणोचरी,         |    |
| पांचसई जोअण अधिक छवीस छकला उपरि अधिक जगीस।                   | ६२ |
| वचि वैताढ्य विहं पासे श्रङ्यो श्रर्ध भाग वहें चित्रते चड्यो. |    |

उपरि निम विनमि पेचरा दिष्यण उत्तरश्रेणि पतिवरा।

गग सिंधु मध्य विहुं पासि ते मांहि मध्य पंड निवासी।

तेथी दिष्यिण पासइं वली त्रिणिषंड पृथिवी तिहाँ सांभली,

६३

६४

| ξX            |
|---------------|
|               |
| ६६            |
|               |
| ६७            |
|               |
| ६५            |
|               |
| ६१            |
|               |
| 90            |
|               |
| ७१            |
|               |
| ७२            |
|               |
| ৬३            |
|               |
| ୯୪            |
|               |
| <mark></mark> |
|               |
| ७६            |
|               |
| ଓଓ            |
|               |
| ওন            |
|               |

| के शरमइ श्रायुध छत्रीस के सरोवरि षेलई निसदीस,                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| श्रोम श्रनेक परि करइ विनोद वरतई तेगाइ नयरि प्रमोद ।                                                  | છ          |
| साहि श्रकवर केरं तिहां राज जेगाइ हीरवंदी साधिउं काज,                                                 |            |
| सुखी लोक सवे तिहां वसई श्रवरां नगर लोकनइं हसइ।                                                       | 50         |
| जिन प्रसाद धजाइं दंड जननइं नही सदा अवंड,<br>मार पड़ई जिहां धोवी सिला पिए ते पुरजननइं नही कदा।        | <b>4</b>   |
| परविं ग्रहण होइ सूरनइं विरह पाप तेणो भविजीवनई,                                                       |            |
| बंधन जिहां केसि पामीइ के वली दोहतां गाइ दामीइ।                                                       | 53         |
| दुरव्यसने देसोतो जिहां शोक नहीं को जाएइ तिहां,                                                       |            |
| इत्यादिक गुण अञ्चइ अनेक वीसलनयर वसइ सविवेक।                                                          | <b>=</b> 3 |
| तिहां श्रावक सूधो जाणीइ तेहमां एकवीस गुण वषाणीइ,                                                     |            |
| श्रति गुणवंत ते साह देव जी बहु जन तास करइ सेवजी।                                                     | 28         |
| श्राराधइ एक श्रिरहंत देव साचा गुरुनी करइ नित सेव,<br>जिनभाषित मनि धरम ते धरइ श्रेम निजजनमसफल ते करइ। | <b>5</b> X |
|                                                                                                      | 44         |
| सुख संसार तणां भोगवइ श्रेम दिन सुखीत्रा ते योगवइ,<br>विनयवंत वनिता धरि भली जयवंती नामि गुण निली ।    | <u>ح</u> و |
| सती सिरोमणि जेहनी लीह सामी वचन पालइ निसदीह,                                                          | •          |
| धरम करम रुडां साचवइ कठिए। करम सघलां पाचवइ।                                                           | 40         |
| निपुण पण्ड धरइ चोसिंठ कला पालई सील तप करइ निरमला                                                     |            |
| नाह संघातिं विलसइ भोग जागो इंद्र इंद्राणी योग ।                                                      | 44         |
| अंक दिन सुख भरि सूती नारि देवइ सुपन ते सेजि समारि,                                                   |            |
| जाणुं श्रमर कुमर भूपजी तस श्रनुमावि जायु रूपजी।                                                      | <b>ς</b> ξ |
| वली वरस के वोल्या पछी वली एक सुपन लहइ सा लच्छी,                                                      |            |
| तस श्रनुंभावि पूरइ कामजी जनम्यो पुत्र नामि रामजी।                                                    | 69         |
| विहुय भगावी कीधा जाग सीष्या सघलां कला विनागा,                                                        |            |
| जाण्ड लिखित गणितनां मान नीतिशास्त्र सामुद्रिक जाण्।                                                  | १३         |
| आठ वरस वोल्या थी जोई सयलकला तेएई सीषी सोइ,                                                           |            |
| हवई निसुणो संयमनी वात पंभायति नगरी विष्यात।                                                          | धर         |

| विवहारी कोटीथज चणा लपेसिरीतणा नहीं मणा,                 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| सहसधरा लहीइ लव्य गणा पार नहीं विवहारी तणा।              | ६३         |
| संघवी उद्यकरण गुण घणा विंव भराव्यां वहु जिन तणां,       |            |
| जिन प्रासाद कराव्या भला भला उपाश्रय वली केतला।          | દેઠ        |
| विंव प्रतिष्टा करावी भली श्रेम कहावति कहीइ केतली,       |            |
| संघवी तिलक हवुं कइवार संघ पहराव्या कही कइवार।           | EL         |
| लाज घणी वहइ सहू कोइ उदयकरण मोटो जग सोइ,                 |            |
| जेह तणी लिपमीनो पार कुणीं न जाणो श्रेक लगार।            | <b>१</b> ६ |
| वली निसुणो सोनी तेजपाल धुरथी घरम करइ सुविशाल,           |            |
| जिन मंदिर जिन विव पोसाल घरची द्रव्य कर्यां सुरशाल।      | દહ         |
| साधु भगति सामी संतोप सात पेत्र तखो वली पोप,             |            |
| विमलाचिल श्री ऋपभ जिण्दं मूल प्रासाद तणो आणंद् ।        | ' হদ       |
| जीरणोद्धार कर्यो जेणइं रंगि परच्या लाप सवा जेणइ चंगि,   |            |
| निज रुपइत्रा धरमह ठामि वावरी नइं सारी इं निज काम।       | 33         |
| पारिष राजिया वजीया जोडि धन उपराजिउं जेगाइ वहु कोडि,     | ,          |
| धरमवंत परचइ धनवणुं धरमठामि ते पोतातणुं,                 | १००        |
| गाम घर्णें जिन मंदिर कीथ निजलिपमीनो लाहो लीध,           |            |
|                                                         | १०१        |
| <b>खपासिरई जिन मंदिर तेह मुंक्या हइय</b> डइ श्राणी नेह, |            |
| एक दिन मनोरथ एक उतपन्न जो घरि वंछित धन उतपन्न ।         | १०२        |
| तो जिनविंव प्रतिष्टा भली कीजइ संपद करी मोकली,           |            |
| <b>.</b>                                                | १०३        |
| पधराव्या त्राचारयराय विजयसेन सूरि कीध पसाय,             |            |
| देस नगर पुर गामहताणा तेडाव्या संघ आव्या घणा।            | १०४        |
| शुभ दिवसि तपगच्छनो राय करइ प्रतिष्ठा शिवसुखदाय,         |            |
|                                                         | १०५        |
| वीसलनगरनो संघ सुजाण तेहमाहिं देवजी साह प्रधान,          |            |
|                                                         | १०६        |

| जाणी भवनुं श्रथिर स्वरूप दुरगति मांहि पडवानो कूप,      | •    |
|--------------------------------------------------------|------|
| श्रे संसार श्रमारो लही संयमनी मित हइयडइ सही।           | १०७  |
| मिली कुटुंब सहू करइ विचार लेवुं श्रापिं संयम सार,      |      |
| मोहजाल सवि कीधां दूरि वसीत्रां उपशमरसघरपूरि।           | १०५  |
| जई वंद्या श्री तपगच्छराज कहइ गुरुजी श्रह्म सारो काजः   |      |
| हतारो भवसायर त्राज दिश्रो निज शिष्या शिवसुख काज ।      | 308  |
| श्री विजयसेन सूरी सिर हाथि लीइ संयम कुटुंब सहू साथिः   |      |
| साह देवजी साथिं निज नारि जयवंती नामिं सुविचारि।        | ११०  |
| तस नंदन पहलो रूपजी जीत्यो रुपि मनमथ भूपजी;             | •    |
| रामजी लघु बंधव तस जोडि बिहुय गुणवंत नहीं कसी घोडि।     | १११  |
| च्यारइ जग् लेइ संयमसार पालइ सुधुं निरतीचार,            |      |
| बिहु बंधव करइ गुरुनी सेव एक जाणी शिवसुख हेव।           | ११२  |
| विनयवंत जाणी गुरुराय तास भणावा करइ उपायः               |      |
| विद्या सकल भण्ड ते जाम वड बंधव रतनविजय ताम।            | ११३  |
| दैवयोगि पूरण थइं श्राय पुहुतो पूरव करम पसाय,           |      |
| रामविजय तेहनो लघु भाय ज्ञानवंतमां अतिहिं साहोय।        | ११४  |
| तो गुरु तेहनइं बहु षप करी विधा भणावी संघली षरी,        |      |
| नीति शास्त्र व्याकरण प्रमाण चिंतामणि पंडन विन्नाण।     | '११४ |
| जोतिष छंद अनई सिद्धांत प्रकरण साहित्य नई वेदांत;       |      |
| इत्यादिक शास्त्रना सवि भेद भण्इ भणावई वली उपवेद,       | ११६  |
| श्मता रस भरीत्रो गुरु बहु वयरागी जाणइ जण सहू;          |      |
| योग्य जाणी गुरु निज मनि तास पंडित पद दीघुं श्रोहुलासि, | ११७  |
| हवइ निसुणो सूरी पदवी तणो ते अवदात कहुं छइ घणोः         |      |
| सांभलयो सहू मन थिर करी आचारिज पद्नुं कहुं चरी,         | ११८  |
| 1)                                                     |      |

॥ ढाल ॥

राग मल्हार

संवत् सोलसतरोतरई निसुणो अवदात रेः श्री विजयदानसूरीसिरु जगमांहि विख्यात रेः, वात स्रो भवि सहू सांभलो ॥ स्रांचली ॥

388

श्री विजयदानसूरि गछपति आचारजि गुरुहीर रे; वाचक त्रिणि तेहनइं हवा वहु पंडित धीर रे। वात० १२० श्राचारजि हीर जी धर्मसागर उवजाय रे; श्रीराजविमल वाचक वरु जस रूप सुखदाय रे। १२१ वात० एकठा त्रिणि साथि भणइ करइ विद्या अभ्यास रे; शास्त्र सवे भण्ड भावसिडं ज्ञानइं लील विलास रे। १२२ परम त्रीत त्रिणि एकठां शास्त्र भणी हूत्रा सुजाण रे; पिए कोइ करम छूटइ नहीं करिम जाए। अजाए रे। १२३ शास्त्र तेहज गुरु एककइं भएइ अरथ विचार रे; पिण मित भेद ते करमथी होइ सुख दुखकार रे। १२४ श्रेगाइ श्रधिकार एक वातडी निसुगो भवि तेह रेः नारद परवत वसुनृप भगाइ श्रेकठा तेह रे। वात० १२४ बांमण क्षीरकदंत्रक उपाध्यायनइं पासिरे, शास्त्र सवे तिहां अभ्यसइ मनतण् ओहोलासिरे । वात० १२६ एक दिन अध्ययन करावतां आकासिं हूई देववाणि रेः एक जीव स्वर्गगामी सुखो दोय जीव जािख रे। वात० १२७ पाठक सुिण मिन चितवइ जोडं एह वीचार रेः श्रडद पीठइ करी कूकडा दीघा तेहनइ करि सार रे। वात० १२५ जिहां कोइ पुरुष देषइ नहीं तिहां हण्यो तुमे एह रे अम कही छात्र त्रिणि मोकल्या गया पर्वत वनि तेह रे। वात० १२६ गिरि गुहा जइ मन चिंतवइ इहां देवइ नहीं कोय रे; पणि परमेसिर देवस्ये श्रेम नारद चिंतवइ सोय रे। वात० १३० तो सही ए नही मारवा गुरुतणी एहवी वाणि रेः पाछो आणी दीओ गुरु करिं का कीधुं वचन अप्रमाणि रे।वा० १३१ सीस कहइ गुरुजी सघलइ सही परमपुरुषनु ज्ञान रेः जीव हिंसा फल जागातो हुं किम थाउं अज्ञान रे। वात० १३२ पर्वत वसुनृप त्रावीया करी बेहू जीवना घात रेः गिरि गुहामध्य पयसी तिहां दीधी एहनइ लात रे। वात ? १३३

| सांभली गुरु मिं चिंतवइ नरगगामी ए जीव दोय रेः                                                                 |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| नारद स्वर्गगामी सही शुभाशुभ लष्यणि होय रे। वात०                                                              | १३४ |
| षेद पाम्यो चींतमां घणुं दीघुं कुपात्रि वीद्यादान रेः                                                         |     |
| पर्वत वसुनइ भणावतां मिं कीधुं पाप निदान रे। वात०                                                             | १३४ |
| नारद वीनई वहुगुणी विद्यायोग विशेसरे;<br>एहनइ श्रध्ययन करावतां मुफ्त सुत करइ कलेस रे। वात०                    | १३६ |
| श्रम उदासीन भाविं रह्यो न भणावइ ते छात्ररेः                                                                  |     |
| वेद घट कर्म साधन करी पावन करइ निज गात्र रे। वात०                                                             | १३७ |
| दैवयोगि ते परवत गुरु परलोकि पहूतरे;                                                                          |     |
| नारद वसु नृप घरि गया राषइ घरतणां सूत रे। वात०                                                                | १३८ |
| राज्य बयठो वसुराजीयो कहवाय सत्यवादी रेः<br>परबत ठामि निज तातनइं छात्र भणावइ श्राहालादिरे । वात०              | १३६ |
| श्ररथ कहइ श्रज शबदनो छागि होमज कीजइरे;<br>तेण्ड श्रवसरि नारद नभिइं जातां कानज दीजइ रे। वात०                  | १४० |
| निसुणी वयण परवततणुं उतरी त्रावित्रो तिहांहि रे;<br>कहइ रे बंधव तुं ए सिउं कहइ तिं सांभलिउं किहांहिरे । वात०  | १४१ |
| श्रापण्ड गुरिं भणावतां श्ररथ निव कह्यो श्रेम रेः<br>श्रज कहीइ त्रिणि वरसतणां त्रीहि सांभिताउं श्रेम रे। वात० | १४२ |
| परवत कहइ तुं जूठउं कहइ कदाग्रह करइ तेहरे:<br>पण विकेषं तेणइ तिहां जीभनषं साषीश्रो वसुनृप तेहरे। वात०         | १४इ |
| माय कहद्म परवत प्रतिं जू हुं कांइं तुं बोलइ रेः<br>पिए निव मानइ ते परवत थयो परवत तोलइ रे । वात०              | १४४ |
| यष्टिका हाथिमां प्रही करी गुरुणी चालि दरवारि रे;<br>देषी नृप साहमो श्रावीश्रो धरी हरष श्रपार रे। वात०        | १४४ |
| नरपति पूछइ गुरुणी प्रति किम पधार्यां तुमे त्राज रे;<br>गुरुणी भणइ सुणि राजीत्रा पूत्रदान लेवा काजि रे। वात०  | १४६ |
| एह वचन तुमे सुं कहो परवत सरिषो तुम पूतरे;<br>दब्यथी पिंग नथी भावथी तेह बोलह उसत रे । बात०                    | १४७ |

| नारद साथि कलहो करइ श्रज सवद श्रधिकारि रे;                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| जीहनिष्कासन पण वक्युं तेणें हूउ मुक्त दुषकार रे । वात०                                                       | १४८ |
| साषीत्रो तेणइ तुक्तनइ कर्यो तुं तो वोलइ सत्य वाच रेः<br>पूत्र जीवन हवइ तुक्त थकी वोलये तुं कूड साच रे । वात० | १४६ |
| मातजी तुम वचने सही वोलीस कूड वली साच रेः<br>घरे पधारो मन थिर करी वसुनृपि कीधुं ए काच रे। वात०                | १४० |
| तव ते वेहू वढता गया न्याय करवा नृप पासि रेः<br>श्रज सबदिं गुरिं स्युं कहिडं साचुं वोत्तिं सुख वास रे । वात०  | १४१ |
| मात वचन थकी वसु नृप पूरइ कूडीय सापि रेः<br>तव सुर सीघामण दीइ गयो नरिंग ते भाषि रे। वात०                      | १४२ |
| नारद मुनि तिहां जय वरित्रो दयावंतमां लीह रेः<br>परवतिं यमनि वरतावीत्रा गयो नरिग त्रवीह रे । वात०             | १४३ |
| करमवसिं मति भेदते हूचा द्यनंत चपार रेः<br>धरम सागर तिम ते जूचो मति भेद विचार रे । वात०                       | १४४ |
| धरमसागर ते पंडित लगइं कर्यो नवो एक प्रंथरे,<br>नामथी कुमतकुदालडो मांडियो श्रभिनवो पंथरे। वात०                | १४४ |
| श्राप वषाण करइ घणुं निंदइ परतणो धर्म रे,<br>एम श्रनेक विपरीतपणुं ग्रंथमांहिं घणा मर्म रे । वात०              | १४६ |
| मांडी तेण्इ तेह परुपणा सुणी गछपति रायरे,<br>वीसलनयरिं विजयदान सूरि श्रावी करइ उपाय रे। वात०                  | १५७ |
| पाणी त्राणी कहइ श्री गुरु मंथ वोलवो एह रे,<br>नयर वहु संघनी साविसिडं मंथ वोलिस्रो तेह रे। वात०               | १४४ |
| श्री गुरु त्राण लही सही सूरचंद पंन्यांस रे,<br>हाथसिउं प्रंथ जिल वोलिस्रो राषी परंपरा स्रंस रे। वात०         | १४६ |
| ग्रंथ बोली सागर कहनइं लिघुं लिखित तस एक रे,<br>नवि एह ग्रंथ परुपणा नवि धरवी धरी टेकरे। वात०                  | १६० |
| श्री विजयदान सूरि गछपति कहइ तेह प्रमाण रे,<br>तेहनी श्राण विण जे कहइ तेह जाणो श्रप्रमाण रे। वात              | १६१ |

धर्मसागर वाचक वली राजनगर मां आवी रे,
महिंता गलानइ आवरिजओ वली वात हलावी रे। वात १६२
मांडी ते ग्रंथ परुपणा करी आवक हाथि रे,
कलेस करइ गुरु सीससिउं गछपित मुनि साथि रे। वात० १६३
राजविमल वाचक तिहां आवी पूछइ गलराज रे,
तुम्हे कहो कसीय परुपणा निव गणी तस लाजरे। वात० १६४
वाच कहइ जिम गुरु कहइ श्री विजयदान स्रिंद रे,
ते कहइ तिम पणि अहे कहुं बीजुं छइ सिव दंदरे। वात० १६४
कहइ गलो सागर जे कहइ न मानो तो तुमे चालो रे,
तो तिहांथी तेहु चालीआ पाछिल घायक छालइ रे। वात १६६
घायक नर ते मातरि गया वाचक घोलकइ पुहुता रे,
पुग्यथी विघन विलय गयुं घणा साधू संजूता रे। वात० १६७

### ॥ ढाल ॥ ्

### ं चोपई

गुरु आराधक मुनि जे हता ते गलइ काढिआ घुरि छतां,

वहिरियां भात ते वासी पिडत्रां एणी पिर मुनिवरनई

कमें निष्ठयां १६८ चाली वात चिहुं दिसि विख्यात विजयदान सूरि सुणी अवदात, राधिनपुरी पुहुता अहठाण तेज्या पंडित सबे सुजाण १६९ करी विचार पत्रिका लखी गच्छ बाहिरि ते कीधा पछी, कहइ गच्छनायक को छइ अस्यो चीठी लेइ तिहां जाई घस्यो १७० सभा मांहि जइ चीठी दीइ साहस धरीनइं मिन निध बीहइ, एक सुनिवर ते निसुणी वात कहइ चीठी लावो अहा तात। १७१ लेइ चीठी नइं चाल्यो जेह राजनगरि जइ पुहुतो तेह, सभा मांहिं जइ उभो रहिओ गुरु संदेसो तेणइ कहिओ। १७२ चीठी आपीनइं एम कहइ धना वना गच्छ वाहिरि रहइ, एम कही पाछां पगलां भरइ गलो कहइ कोई छइरे धरइ। १७३

धाओ धाओ धींगानइं घरो मारो मारी पूरो करो, तिम धाया जिम जिमना दूत किहां जाइ तुं रे श्रवधूत। १७४ साहो साहो कहता सहु द्रोड्या पाछलि सुभट ते वहु, हाथे न लागो ते अणगार सुभट फिरई तिहां घरघर वारि १७४ मुनि नाठो श्रावक घरि गयो श्राविक तस घरमां महित्रो, राघी दिन वि घरमां तास रातिं काढी मुंकयो नास। १७६ कुसलिं पुहुतो श्रीगुरु पासि वात सुणी दीधी सावासि, ·सागरगच्छ बाहिरि जे कीध काढया जाएया जंगत्र प्रसिद्ध ृ १७७ श्राहार न पामइ श्रावक घरे सागर कहइ गल्लानइं सरे, श्रन्न विण दोहिला थाइ तदा लाज गइ सागरनी सदा १७५ एहवइ सकलचंद उवभाय श्राव्या श्रमदावादि सुठाय, कहइ सागर नइ का एम करो गच्छ नायक कहण मनि धरो । १७६ श्रमदावादथी बीजइ गामि नहीं पामो श्रन्न पाणी राम, ते माटिं गुरु कहिए। रहो ते कहइ ते हइयडामां वहो १८० कहइ हवइ हुं किम जाउं तिहां ते मुफ्तनइं संप्रहइ हवइ किहां जो तुमे वात ए हाथे धरो तो सही एहज उद्यम करो। १८१ तो श्री सकलचंद उवकाय सागर तेडि राधिनपुरि जाय, जइ ऊभा रहीया बारणइ गुरुनइं जाण करो एम भणइ। १८२ गुरु कहइ एहनुं नहीं अहा काज एहनइं कहीई न वलइ लाज, सकलचंद वाचक एम भण्ड शिष्य कहड ते श्री गुरु सुण्ड । १५३ छोरु होय कछोरु कदा माय वाप सांसेवडं सदा, करस्यइ हवइ जे तुमे श्रासि दीश्रो सागरनइं गच्छमांहिं लीश्रो १८४ कहण लोपइ जो हवइ तुम तणुं तो एहनइं सीस देयो घणुं, सुगा वीनती कहइ गच्छनाह जो श्राववो करो उमाह। १५४ तो लिषी त्रापो जे त्रह्वे कहडं पूखसूरि वयण सद्हुं, एहवड' जो लिषी श्रापो तुह्ये तो श्रंगीकरं तुम नइं श्रह्ये १न६ ते धर्म सागर जे गुरु कहइ पटो लघइ नइं मनि सद्हइ, जे जे मिन्छादुक्कड दीत्रा वोल लषावी सवला लीया। १५७

| मतां सापि सहित कीत्रां वहू ते लिपियां सांभलयो सहू,                                                                 |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| सोल सतरमइ संवत्सरिं नगर सिरोमिण राधिनपुरिं।                                                                        | १मम               |
| श्री विजयदान सूरि श्रापिं लषइ श्राज पछी को एम नवि बकइ<br>सात श्रधिक निह्नव को कहइ ततिषिणि ते गच्छ ठबको लहइ         | ,<br>१ <b>५</b> ६ |
| प्रतिमा श्राश्री परंपरा जेम चालिउं श्रावइ करवउ तेम<br>तिहां श्रीहीरविजय सूरि मतं सकलचंद वाचकनु छतुं।               | १६०               |
| धर्म्मसागर वाचक पंन्यांस विजयहंस रूपरिषि विद्धांस,<br>कुशल हर्षे श्री करण विबुद्ध ऋषिवानर सुरचंद बुध शुद्ध         | १६१               |
| ऋ हांपा ए सहूनां मतां सहित लिख्यो कागल ते छतां,<br>महिता गहानइं ए लेख चिहु जिए मिली लिखीश्रो सुविसेष               | १६२               |
| श्री गुरुहीर सकलचंद धर्म ऋषिवानर मिली लीषीश्रा मर्म,<br>श्रमदावादि महिंतो गलराज तेहनंइ लिषी जणविखं काज             | १६३               |
| शास्त्रि निह्नवं सातज श्रस्तइ श्रधिको निव जाग्यो धुरि पछ्ड,<br>ते तिम सद्द्यो तुमे हवइ प्रतिमा श्राश्री परंपर कवइ। | १६४               |
| हवइ धर्मिसागर श्रापिं लेख चतुरविध संघनइं लिखइ विशेष, तयरवाडा नयरनइं विषइ धरमसागर ते एइवुं लषइ।                     | १६४               |
| सवलां नगर पुर गाम श्रहठाण साहु साहुिए सावय सावी सु                                                                 | जाण,              |
| चडविहसंघप्रति ए लेख परपधी साहू प्रति विशेष ।                                                                       | ११६               |
| श्राज पछी पांचनइं निव कहुं श्री गुरु कहइ तेहुं सदहुं,<br>पांचनइ निह्नव जे मिं कह्या तेहना मिच्छा दुक्कड सह्या      | १६७               |
| उत्सूत्र कंदकुदाल जे ग्रंथ हवइ हूं तेहनो टालुं पंथ,<br>पहलुं तास सदहण होइ तेहनो मिच्छादुक्कड सोइ                   | १६५               |
| पटपरवी चतुपरवी जेह हुं निव सद्दतो मिन तेह,<br>ते हवइ श्री पूज्यिं जिम कहिउं ते प्रमाण पण्ड सद्हिउं                 | १६६               |
| सात वोल श्री भगवन तणा श्रासि दीधा श्रति सोहामणा,<br>तेह प्रमाण कीथा मिं सही एह वात हइडइ सद्ही।                     | २००               |
| च उविह संघ तणी दुरमना जेमि कीधी त्राशातना,<br>ते मक्त मिच्छादकड हयो ए सहड साचं भावयो ।                             | २०१               |

| चैत पांचनां उथापतां दोष वृथा ते हवइ षामतां,<br>ब्राजपछी हवइ पांचइ तणां वांदुं चैत्यं करी पामणां              | <b>२</b> ०२ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| तयरवाडामांहिं गुगापूरि तपगच्छपति श्री विजय दान सृरि,                                                         |             |
| तेह श्रागिल मिच्छादुक्कड दीया संघ सवंनइं साघी कीया।<br>ए वोल सघला पोटा कह्या ते जेणइ कंहीइ सद्हिया,          | २०३         |
| ते हवइ मन युद्धि कही मिच्छादुकड देयो सही।                                                                    | २०४         |
| वली एक लिखित करिड ते सुणो संवत सोलघ्रोगणीसातणो,<br>मागसिर सुदि पडवे वासरिं गच्छपतीइ लीघीड एणी परिं।          | २०५         |
| परंपरागत गच्छमां जेह सामाचारी वरतइ तेह,<br>तेहथी विपरीत कहवी नही श्राधी पाछी न करइ कही।                      | २०६         |
| श्रनइ' वीजुं वली गच्छविरुद्ध नवो विचार को न करइ मूद्ध,<br>करइ विचार विरुद्ध जो कोइ तो गच्छ ठवको तेहनइ' होइ।  | २०७         |
| एह्वुं लपी कराव्यां मतां जे गीतारथ पासइ हता,<br>श्री गुरुहीरविजयसूरिंदं वाचक तिहां वली सकल सुणिंद ।          | २०५         |
| वली श्रीराजविमल उवमाय धरमसागर पिए तेएइ ठाय,<br>पंडित श्रीकरण नइं सूरचंद कुशलहर्ष विमलदान मुर्णिद् ।          | २०१         |
| संयम हरप ए श्रादि घर्णा मतां कराव्यां तेहज तर्णां,<br>लिष्यां करी सघलइ मोकल्यां पछइ सागरगच्छ मांहिं भल्या।   | २१०         |
| श्री विजयदान सूरि गण्धार विहार करइ भवि करइ उपगार,<br>संवत सोलवावीसइ सार वडलीइं श्राव्या गण्धार।              | २११         |
| निज श्रायुनो जाएि श्रंत करइ विकृष्ट वहु तप माहंत,<br>शुभ ध्यानि श्रणसर श्रादरी वृहुता श्री गुरु जी सुरपुरी।  | २१२         |
| हवइ निसुणो त्रागिल त्रवदात जे जेणी परि हुई वात,<br>तास पटोघर श्री गुरु हीर पाटिं वयठा साहस धीर।              | २१३         |
| उद्यवंत अधिको अतिवर्णुं अतुल पुर्य जगमांहिं तेह तर्णुं,<br>सुरसापिं जयविमल सुर्णिद् आचारिज पद दीधुं आर्णंद । | २१४         |
| [ कुछ ग्रंश उद्                                                                                              | धृत ]       |

# तृतीय खंड

राम कृष्ण रास

[ पंद्रहवीं से सत्रहवीं शताब्दी तक ]



# राससहस्र पदी

### नरसी मेहता

### (पंद्रहवीं शताब्दी)

पुरिचंय—

नरिवह मेहता का जन्म वि० १४६६—७१ के मध्य माना जाता है। शोध के आधार पर यही मत अभी तक प्रामाणिक समझा जाता है। इनके पिता का नाम कृष्ण दामोदर, पितामह का नाम विष्णुदास, माता का दयाकोर और आता का वशीधर था। नरिंद्द मेहता के एक काका (चाचा) का नाम पर्वतदास था जो बडे ही विष्णु-भक्त थे। उन्होंने भिक्त संबंधी अनेक पदो की रचना की है। ऐसा प्रतीत होता है कि बालक नरिंद्द को अपने काका के संपर्क में रहने से काव्यरचना में किच उत्पन्न हुई और भिक्त-भावना से उनका हृदय क्रमश: प्लावित होने लगा।

ग्यारहवें वर्ष की श्रवस्था में नरिंस मेहता का विवाह हो गया। नरिंस मेहता प्रवर्ष की श्रवस्था से संत साधुश्रों की टोली में स्त्री का वेश

वनाकर नाचा करते थे। इससे यह श्रनुमान लगाया तपरचर्या जा सकता है कि वाल्यकाल से ही साधु महात्माश्रों के संपर्क में रहने की इसकी रुचि वन गई थी।

नरसिंह ने १७ वर्ष की अवस्था में चैत्र सुदी सप्तमी सोमवार को तपश्चर्या प्रारंभ की । कहा जाता है कि महादेव जी ने प्रसन्न होकर इन्हें दर्शन दिया । तदुपरांत इन्होंने द्वारका जी में कृष्ण जी की उपासना की और इस तथ्य को भक्तों के संमुख बलपूर्वक रखा कि उमापित रमापित में कोई भेद नहीं।

संतसाधु-मंडिलयों में रासलीला के समय नरसिंह स्त्री-वेश घारण कर लीला किया करते थे। इस प्रकार रासलीला के प्रति इनका मन प्रारंभ से ही श्राकिषत था। सत्रहवे वर्ष की श्रवस्था से इनका मन भिक्तभाव से पूर्ण रीति से भरने लगा श्रीर कीर्तन में ये प्रायः निमग्न रहते थे। इनकी वाणी में माधुर्य श्रौर भाषा में सरलता श्रौर सरसता थी। भिक्त श्रौर ज्ञान के समन्वय से इनकी रचना श्राकर्षक बन गई। इन्होंने श्रमेक काव्यों की रचना की। इनमें प्रसिद्ध है—हारमाला, सामलदास नो विवाह, सुरत संग्राम, चातुरी घोडधी, रास सहस्रपदी, श्रंगार माला श्रादि।

रास सहस्रपदी के कतिपय पद यहाँ उद्घृत किए जाते हैं। इन पदो में घटनाक्रम श्रीमद्भावत के अनुसार नहीं प्राप्त होता।

### [सारांश]

कोकिला कंठी, हृदय पर हार घारण करने वाली, गोरी श्यामली कोपियां कुंडलाकार में खड़ी हो मध्य में श्री कृष्ण को श्रवस्थित कर बृंदावन में नृत्य कर रही हैं। दूसरे पद में राधा श्रीर कृष्ण का ऐसा नृत्य दिखाया गया है जिसका श्रमजल दोनों के शरीर को शोभायमान कर रहा है। श्रनेक पदों में कृष्ण श्रीर गोपियों के स्वरूप श्रीर उनके श्राभूषणों की शोभा का वर्णन है। कृष्ण की मुरली-ध्वनि का श्रत्यंत मनोहारी वर्णन मिलता है। क्षांझ के कमकने का विस्तार के साथ वर्णन है। जिस प्रकार सूर ने कृष्ण के मुरलीवादन का श्रनेक पदों में वर्णन किया है, उसी प्रकार नरसी मेहता ने श्राठवें पद से लेकर २३ वें पद तक केवल कृष्ण के कांझ कमकने का वर्णन किया है। कांकरियां ने कमकने का वर्णन किया है। कांकरियां झमकने का वर्णन किया है। कांकरियां झमकने का वर्णन किया है। कांकरियां झमकने के क्रांकरियां झमकने के कांकरियां झमकने हैं, कांकरियां क्रमकानी, झांकर ने कमके, कांकरियां क्रमकार करे, झांकर ने नादे रे, कांकरियां झमकावती, झांकरीयां झमके रे, कांझरीयां ने क्रमकोरे—इतने हों में श्रनेक पदों में कांकर-ध्वनि का वर्णन है।

नवयुवती राधा के सौंदर्य का वर्णन वड़ा ही मनोहारी है। यद्यपि कृष्ण के मिलन श्रौर वियोग—दोनों दशाश्रो—का विशद वर्णन इन रास पदों में विद्यमान है, किंतु अपेचा कृत मिलन वर्णन विशेष मात्रा में है। पद १०४ में विविध गोपियों की विविध कियाश्रों की श्रोर संकेत पाया जाता है। कोई कृष्ण के सम्मुख खड़ी होकर उनकी शोभा निहार रही है, दूसरी ताली वजाकर कृष्ण के मुख पर कुंकुम मल रही है। कितपय पदों में श्रनंग की पीड़ा का वर्णन है। पद १०६ में कृष्ण के नवरस नाटक का वर्णन मिलता है। "नवरस नाटक नाथ रच्यो", इस तथ्य का प्रमाण है कि उस काल की मकत जनता रासलीला को नवरस नाटक ही समक्तती थी। पद १११ में राधा-कृष्ण को कीड़ा का वर्णन करते हुए किंव कहता है—"दोनों के नेत्र एक दूसरे से मिले हुए हैं। प्रेम से एक की भुजा दूसरे पर पड़ी है। किंट प्रदेश

में मेखला की किंकणी ध्वनित हो रही है। कृष्ण मधुर स्वर में गा रहे हैं। ज्ञालिंगन दोनों को ज्ञानंद विभोर वना रहा है। दोनों रसमग्न की स्थिति में शोभायमान हो रहे हैं।"

हम पूर्व कह त्राए हैं कि रास सहस्र-पदी में घंटना क्रम का ध्यान नहीं रखा गया है। सभी पद मुक्तक हैं। किव-मन में जब जो भाव श्राया उसी को सरस पदों में बॉधने का उसने प्रयास किया। रास का वर्णन करने के उपरात पुनः पद ११७ में इन्ण की वेणुध्विन से गोपियों के मोहित होने का वर्णन मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वेणुध्विन के प्रभाव को नए नए रागों के माध्यम से श्रिमिञ्चक्त करने का लक्ष्य किव के सामने रहा है। वाद्य ध्विन से साम्य रखने वाले शब्दों की बार बार श्रावृत्ति पाई जाती है नन नन, गण्ण गण्णण, रमक्तम, रमक्तम, क्रमक्तम इसक्तम, ठमठम ठमटम, धमधम धमधम, श्रादि शब्द इसके प्रमाण हैं।

नरसी मेहता का काव्य सौष्ठव काव्य प्रेमियों से छिपा नहीं है। रससिक्त शब्दों का उपयुक्त चयन, संगीत से समन्वित पट, ग्रलंकारों की मनोहर छुटा काव्य को पद पद पर मनोहारी बनाती चलती है। लच्चणा श्रौर व्यंजना के कारण पदों में स्थान-स्थान पर काव्यगत चमत्कार दिखाई पड़ता है।

# रास सहस्र पदी

# नरसिंह मेहता कृत

## [ १५ वीं शताब्दी ]

पद १ छं-राग मलहार

| कामनी सर्व टोले मली, मांडयो वंद्रावन रास;       |   |
|-------------------------------------------------|---|
| वावना चंदन छांटणां, रमे माधव पास ।              | १ |
| रासकीडा रमे माननी, गूण गाए गोविदः               | - |
| कोकीला कंठे स्वर करे, स्थिर थई रह्यो चंद ।      | २ |
| काछ वाल्या सर्व कामनी, सोहे सकल शरागार;         |   |
| हार हैयाना लेहेकतां, भांभरना भमकार।             | ३ |
| पलवटवाली पटोलडी, गोरी शामली नारी;               |   |
| कुंडलाकार करी रही, मध्ये त्राग्या मोरारी।       | 8 |
| त्रिभुवन चरणे चालतां, थाय द्रमद्रमकारः,         |   |
| पगतणा प्रहार वाजी रह्या, कोय न लहे पार।         | ¥ |
| राव्द कोय केना शुर्णे नहीं, वोले जुजवी वाणी;    |   |
| रोहीग्री पति रहे स्थिर, खटमासी रात्री वेहाग्री। | ६ |
| वहा शारदा श्रादे थई, देवो जोवेछे रंग;           |   |
| नाद निरघोप वाजी रह्या, ताली ताल मृदंग ।         | હ |
| मुन् जन मन विमासी रहा, धन धन कृष्णावतार;        |   |
| नरसैंयाचा स्वामि जुगमे, प्रगटीया ते निरधार।     | 5 |
|                                                 |   |

## ( ३२३ )

### पद २ जुं

| वंद्रावनमां माननी, मध्ये मोहन राजे;            |   |
|------------------------------------------------|---|
| कंठे परस्पर बाहुडली, धून नेपूर वाजे ।          | १ |
| एक एक त्रागे त्रालापती, एक नाचती रंगे;         |   |
| एक मधुरे स्वर गाइने, ताल श्रापे रंगे।          | २ |
| एक त्रालिंगन लई उर धरे, भीडे भामनी भावे;       |   |
| श्रमजल वद्ने भलकतां, शामा शाम सोहावे ।         | ş |
| मरकलडां करीने छुष्णने, भला भाव जणावे,          |   |
| थै थै थै करे प्रेमे, उरना हार हुलावे ।         | 8 |
| कामी कृष्ण त्यां संचरे, नाद निगमनो थाय;        |   |
| मंडल मांहे मलप्तां, वहालो वांसली वाय ।         | ¥ |
| हार कुसुमना पहेर्या,                           |   |
| चुवा चंदन चरचीयां, वाध्यो प्रेम रसाल ।         | Ę |
| ताली देतां तारुणी, झांभरनो भमकार ;             |   |
| किट किंकणी रणभागे, घुघरीना घमकार।              | Ø |
| धनरे धन ए सुंद्री, धन शामलवान ;                |   |
| नरसैंयो त्यां दीवी धरी रह्यो, करे हरिनुं गान । | 5 |
| पद ३ जुं                                       |   |
| लीला मांहे ललवतो, ऋष्ण कामनीने संगे ;          | 1 |
| वंद्रावन मांहे मलपंतो, वाध्यो महारस रंगे।      | १ |
| मनमथे मान मुकावीयुं, करी रमण र्साल;            |   |
| नाचंतां नेह भड़ लागी रही, गाय गोपी गोपाल।      | २ |
| प्रेमदा पियुने अंग मली, करे प्रेम रसपान ;      |   |
| वहालाने वहाले रीभव्यो, मुकी मनथकी मान।         | ३ |
| करमुं कर्प्रही कामनी, करे कृष्ण शुं वात ;      |   |
| त्रानंद श्रंगे उलट्यो, रमे नवी नवी भात ।       | 8 |
| जे जे शब्द सुरी नर करे, वरसे कुसुम अपार ;      |   |
| नरसैंयो सखी लेहेरमां, ज्यां करे कृष्ण विहार ।  | X |

## पद ४ थुं

| वंद्रावनमां विठ्ठलो, वाहे वेगा रसाल ;                |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| तेम तेम तारुणी स्वर करे, ताली मेलवे ताल।             | ų        |
| रासमंडल मध्ये महावजी, भलके मुगट श्रपार ;             | `        |
| एक एकने कंठे वाहुडी, नाचे नेह भरी नार।               | २        |
|                                                      | `        |
| उर पर चोली चलकती, सोहे जुजवी भात ;                   | 5        |
| चीरने चरणा चुंदडी, रमे माभम रात।                     | 3        |
| चतुरां चंपकवेलना, गुंथे प्रेमसुं हार ;               |          |
| मरकलो करीने माननी, श्रारोपे नंद कुमार।               | 8        |
| श्रंगो श्रंगे भली रही, वारे ******                   |          |
| तनमन प्राण्रूप कीधां वहाले, पूजवां शामसुजाण ।        | X        |
| फरेरे भमरी प्रवल प्रेमदा, घमके घुघरी पाय ;           |          |
| उर पर हार शोहे घणा, उलट श्रंग न माय।                 |          |
| जेहना यनमां जे वदे, पुरे तेनी आश ;                   |          |
| माननी मोहन रंगे रमे, धन धन श्रासु मास।               | <b>O</b> |
| धन धन आ अवतार भलुं, धन धन गोकुल नार ;                |          |
| नरसैंया चा स्वामि धन तमो, धन धन ए विहार।             | 5        |
| पद ५ मुं                                             |          |
| शरद सोहामणो चांदलो रे, ने सोहामणी नार रे ;           |          |
| केलि करंती कृष्णसुं, करे थे थे कार रे।               | 8        |
| एक त्रागल त्रावी करी, करे सन्मुख शानरे ;             |          |
| रस मांहे रीभवे नाथने, मेले तारुणी तानरे।             | २        |
| छंवर छंगे भलकतां, भामनी नेएों नेह जाएावे रेः         |          |
| भमरी देतां भामनी, शिश मुगट शोहावे रे।                | ३        |
| मरकतां मनसुं करे, देतां श्रन्योन्य ताली रे ;         |          |
| प्रेमदाने प्रेम त्राति उलट्यो, कृष्ण वदन निहाली रे । | 8        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                | -        |
| ताल म्रदंग धून अति घणी, उलट्यो म्रंबर गाजे रे ;      | 1.       |
| गान करीने जगगतीए, भीणां भांभर वाजे रे।               | X        |

| थन रे रमत रस चढ़ी, वाध्यो खती छानंद रे ;<br>मांहो मांहे मलपतां, वचमां गोपी गोविंद रे ।             | ફ  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| धन धन लीला ऋष्णनी, जोतां हैये हर्ष न माय रे ;                                                      | ૭  |
| वह्या इंद्र आनंदे दइ, कहे धन्य नारी ने नाथ रे ;<br>नरसैंयाने करुणा करी, प्रद्यो कृष्णजीये हाथ रे । | 71 |
| 'पद ६ छं                                                                                           |    |
| प्रेम प्रवल शुं प्रेमदा, करे कृष्ण शुं केल रे ;<br>वंद्रावन रलीयामणुं, वाधी रंगनी रेल रे ।         | १  |
| रणभण रणभण रणभणे, द्रमके पगतणा प्रहार रे ;<br>नाचंतां नाचंतां नारने, वाध्यो हर्ष अपार रे ।          | २  |
| सोल कला शशीयर थयो, जाखे उघ्यो भाख रे ;<br>मंडल मांहे माननी गाए, मधुरी मधुरी वाख रे ।               | ३  |
| हलवे त्रावी कृष्णने, त्रवला उरपर दावे रे ;<br>कंठे वलगी कामनी, त्रंतर कांइ न राखे रे ।             | 8  |
| पूरण प्रीत पाम्यां सौ, सुंद्री ने शाम रे ;<br>मन गमतो रही महालतो, कीधो पूरण काम रे ।               | ¥  |
| भामणां लईने नाथनां, जोवनमाती नार रे ;<br>नेगो नेगा मेलावीने, श्ररपे कुसुमना हार रे ।               | ફ  |
| वेधाणी वंश वाजतां, शुद्ध न रही श्रंग रे ;<br>महारस मांहे क्तीलतां, गोपी ने गोविंद रे ।             | હ  |
| नरसैंयो नेरो निहाली, करतो गोविंद गान रे।                                                           | 5  |
| पद ७ मुं—राग गोडी                                                                                  |    |
| छानी केम रहुं, वन वेशुं वाजे ;<br>सांभलतां श्रंगे, श्रनंग जागे ।                                   | ર  |

₹.

3

२

3

Ş

२

3

ð

२

<del>3</del>

| काननां कुंडल, पाउले घाली ;       |
|----------------------------------|
| ब्रेहनी वेधी, गोपी वन चाली।      |
| त्रेह नीछराए, विठ्ठलो पामी ;     |
| भक्तवत्सल मल्यो, नरसैंचो स्वामी। |

# पद ८ मुं-राग सामेरी

मांमरी ममकंते, शामा भणगटडो वाले रे ; करकलडेशुं मान धरीने, नारी नाथ निहाले रे । सेजहीए रंग रमतां रामा, वहालाने वशकीधो रे ; सुरत संघामे सन्मुख थइने, ख्रानंदे ऊर लीधो रु ।

विविध विलास करंती कामा कंठे बाहुलडी वाली रें। नरसेंयाचा स्वामिचे संगम, मेहेलो श्रंतर टाली रे ।

## पद ६ मुं०

मंभरीयां ममकते, लटकते बाहुडी लोडे रे; सान करीने सन्मुख शामा, शणगटडो संकोडे रे। वात करीने वहाला साथे, लटके देती ताली रे; हलवेशुं लइ उरपर श्राणे, कंठे बाहुलडी वाली रे। मनगमतुं महाले मोहनशुं, माननी मानने वारी रे; नरसेंया चो स्वामी रीभवीयो, सुंदर सेज समारी रे

#### पद १० मुं०

मांमर ममके ने खलके चुडी, वहालाशुं रमता रे; पीन पयोधर उरपर राखी; अधर अमृतरसपीतां रे। नलवट टीली ने माला मखुके, नेगो काजल सांर्युं रे, मारो वहालो सामुं जुवे, तन मन उपर वाहं रे। मा जम रेगी महारस मांहे, वहालो वादे चढीया रे; नरसैंयाचो स्वामि मनमोहन, महारी सेजे शोहीया रे।

## पट ११ मं०

| 34. 11 B                                                                                           |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| भांझर भमके ताली देतां, शामलीयाने संगे रे;<br>मरकलडोकरी वदन निहाले, उलट वाध्यो द्यंगे रे।           | १ |
| सकल सण्गार थयो मनगमतो, वहालो प्रेमे जोवेरे;<br>मलपं तो हिडे मंदिरमां, तेम तेम मनडुं मोहेरे।        | २ |
| में वहालाने सरवस सोंप्युं, श्रवर न जागुं कांइ रे;<br>नरसेंयाचो स्वामी सन्मुख, वहाले लीधुं सांई रे। | ३ |
| पद १२ मुं॰                                                                                         |   |
| मांमरीयां ममकते पियुने, तारुणी ताली देती रे;<br>मरकलडो करी मोह मचकोडे, माननी मान धरेती रे।         | १ |
| सेज समारी शामलीयाशुं, भावे भामनी भावेःरे;<br>वहाला केरुं वदन निहाली, नारी नेण नचावे रे।            | হ |
| महारस भीले प्रेमदा प्रेमे, शागटडो संकोडे रे;<br>भणे नरसेंयो सांइडुं लेवा, हलवे त्रालस मोडे रे।     | 3 |
| पद १३ मुं०                                                                                         |   |
| भांभरीयां ने भामके रे, ठमके नेपूरीयां वाजे रे,<br>शामितयाने संगम रमतां; माननी मच्छर छाजे रे।       | १ |
| लटके वाहु लो, डावे, रामा, हंस तणी गत चाले रे;<br>मोही रही सुंदर वर जोतां, मदभरी माननी महाले रे।    | २ |
| राखडली झलकती दीसे, गोफणले घुघरडी घमके रे; भणे नरसेंयो नलवट टीली, काने भाल भवुके रे।                | ३ |
| पद १४ मुं०                                                                                         |   |
| मांमरीयां जमकाकी कामा, कंठे वाहुडली वाली रे;<br>श्रथर श्रमृतरसपान करंतां, उरनो श्रंतर टाली रे।     | १ |
| माननी माती पियु रंग राती, त्रानंदे श्रंग श्रोपे रे,<br>मगन थइ मोहननी साथे, शामा सरवस सोपे रे।      | ર |

| जलट्यो श्रंग श्रनंग श्रित भारी, सारी पेरे सुख लीधुं रेः<br>नरसेंयाचो स्वामि भोगवतां, काज कामनी सिध्युं रे। | ą      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| पद १५ मुं०                                                                                                 |        |
| मांमरीयां भमकावती, गोरी गजगति चाले रेः<br>मरकलडो करी वहाला सन्मुख, शणगटडो वाले रे।                         | १      |
| जडीत्र विशाल जालीत्राली, काने माल मलकती रे;<br>भामनी भाव धरीने पियुशुं, चंचल नेगो जोती रे;                 | २      |
| लीलांबर सोहे अंग श्रवला, मांहे चंपावरणी चोली रे.<br>नरसेंयाचो स्वामी उर पर लीधो, कंठे बाहुडली वाली रे ।    | ३      |
| · पद १६ मुं॰                                                                                               |        |
| मांमरीयांने कमकेरे, शामा सेजडीए त्रावेरे;<br>नेपुरीयांने रणके ठमके, लटके बाहुलो'डावेरे ।                   | १      |
| शिरपर सोहे राखलडी, जाणे पुत्र पनोतीरेः<br>नेणे नेण समार्यां शामा, नाके श्रनोपम मोतीरे।                     | ર      |
| हलवे श्रावी उरपर लीधो, कामनीकंठ विलागीरे;<br>नरसेँयाचा स्वामिचा संग रमतां, नेगो नेट मड लागीरे ।            | ३      |
| ' ्पद १७ मुं॰                                                                                              |        |
| मांभरने ममके माणके, तारुणी ताली देतीरे:<br>श्रानंद वाध्यो श्रवला श्रंगे, शामलीयो उर धरतीरे।                | १      |
| प्रेम धरी पातलीया साथे, रेगी रसमां रमतीरे;<br>वहाला केरं वदन निहाली, मरकलडे मन हरतीरे।                     | ર      |
| चंचल नेगो चितडुं चोरी, सेजे रमतां जीतीरे;<br>नरसैंयाचा स्वामिचे संगम, रजनी रंग भर वीतीरे ।                 | 3      |
| पद १८ मुं∘                                                                                                 | `      |
| मांमरीयां भमकार करे, रे वीछुडा वागे वादे रे;<br>बाहुडी केरां कंकण खलके, बोलंती भर नादे रे।                 | ٠<br>و |

१

| राखलडी रत्नमे श्रोपे, वेगी विशाली ढलके रे,         |   |
|----------------------------------------------------|---|
| त्राळु अंबर शिरपर श्रोढी, शेव नाग जेम सलके रे।     | ર |
| हंसागमनी हंसगित चाले, चर्ण तले चीर चांपे रे;       | • |
| उरमंडल पर श्रवला सोहे, मुनीजननां मन कांपे रे।      | ą |
| सकल शाणगार सोहे शामाने, शामता रंग राती रेः         |   |
| नरसैंयाचा स्वामीने मलवा, निशा श्रेकलडी जाती रे।    | 8 |
| पद १६ मु •                                         |   |
| भांभरने नादे रे, नारी, नरवरनी चाले रे;             |   |
| त्रालस भोडे श्रंग संकोडे, ते श्रंबोडो वालेरे ।     | १ |
| प्रेम घणो पुरुषोत्तमशुं, मलवा शामलनी सेजे रे;      |   |
| सकल शण्गार करीने, श्रावी साइडां लेती रे।           | २ |
| रमतां रमतां ऋतिरस वाध्यो, करतां ऋधर रस पान रे;     |   |
| नरसैंयाचो स्वामी उरपर लीधो, तजीने श्रभिमान रे।     | 8 |
| पद २० मुं०                                         |   |
| झांभरीयां भामकावती, श्रावे सेजडीए रमवा रे;         |   |
| शामलीयाशुं स्नेह घणो ते, श्रधर श्रमृत रस पीवा रे।  | १ |
| जोबन माती मधुरुं गाती, नेपुरीयां ठमकावे रे;        |   |
| मुख श्रमिमान घरे मृगानेणी वहालाने मनभावे रे        | २ |
| पीन पयोधर कशाण कशीने, हलवे आलिगनलेती रे;           |   |
| नरसैंया चा स्वामि संगम रमतां, मरकलडे मन हरती रे।   | ३ |
| पद २१ मुं०                                         |   |
| मांमरीयां मतमके रे, गोरी गजगती चाले रे;            |   |
| मान घणुं मन मांहे धरी ने, जइ सहीयर मांहे महाले रे। | १ |
| जडीत्र विशाल जालीत्राली, भाल भखुके कान रेः         |   |
| शामलीयाशुं संगम करवा, मुख धरती अभिमान रे।          | २ |
| पितांबर पटोली पहेरी, मांहे चंपावरणी चोली रे,       | _ |
| नरनेंगर जर स्वाधिने गलवा जाली भ्रम्म भोली है।      | ३ |

# , पद २२ मुं०

मांभरीया ने भमके, अबला आलिंगन लेती रेः उरपर राखी रहे वहालो, नेगो नेगा मेलंती रे। 8 हास्य करे हलवेशुं बोले, पियुने प्रेम जणावे रे, सेजडीये शामलीया साथे, रमतां रुडी भावे रे। 2 शान करीने शण्गट वाले, मरकलडे मन मोहे रे; वहाला कंठे बाहु धरीने, दरपण मॉहे जोयेरे। 3 वहालाशुं विलसंती शामा, रेंगी रसमां माती रे ; नरसैंयाचा स्वामिचे संगम, अधर अमृत रस पाती रे। ૪ पद २३ मुं० मांमरी यांनो ममकोरे, शोहे शामलीयाने संगे रेः माजम रेणी श्रमृत वेणी, उत्तट वाध्यो श्रंगे रें। 8 कसकसती कांचलडी उज र, लटके मुक्ताहार रे; निलांबर श्रोपे श्रवलाने, शोभतो शाणगार रे। २ प्रेम धरी भुज भरी भामनि, वहाले सेचडीये सुख आप्युं रेः. नरसैंयाचा स्वामि संगम रमतां, शामाये सरवस साप्युं 3 पद २४ मुं० एहवी नारी ने भोगवी जेने, हे मांभरनो भमकार रे। कस्तूरी काजलशुं भेली, मांह श्रंजन नो श्रधिकार रे। 8 वीछीडा वाजे ने नेहे त्रावे, नेपुरनी भण वाजे रे; केशपाश कुसुमे अति गुंथी, पुष्प मरंती चाले रे। २ नेएों नेह जणावे, सकल शिरोमणी भावे रे: नरसयाचा स्वामिचे संगम, रमे मीट नमावे रे। 3

पद २५ मुं०

त्राजुडे त्रिभुवन मोह्या, मुनिवर मोटा रे; रूप स्वरूप कल्युं नव जाये, जाणे ईश्वरी माया रे।

| निलवट कुंकुम पीयल पीली, मांहे मृगमदनी टीली रे;<br>श्रांखलडी श्रग्णीयल, पाखलडी लीला लाड घेली रे ।            | ર્ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| चंचल नेगा चोदश चाले, मांहे मदन चालो रे;<br>नरसेंया चा स्वामि कहुं तमने, सुंदरी वदन निहालो रे।               | ¥  |
| पद २६ मुं०                                                                                                  |    |
| मुख जोतां श्रभीमान धरीने, राणगटडो वाले रें;<br>श्रडपडीयाली श्रांखडली रे, कुच उपर पालव हाले रे ।             | १  |
| मुख तंवोले भर्यां त्राति शोहे, कटीकोमलता भावे रे;<br>पितांवर पहेरी ने चाले, इंद्रासन डोलावे रे ।            | २  |
| मुनिजनकेरां मान छंडावे, सेजे सुरंगी भावे रे,<br>नरसैंयाचा स्वामिने मलवा, हसती संगम ब्रावे रे ।              | ३  |
| पद २७ मुं०                                                                                                  |    |
| चमकंती चालेरे चतुरां, भांभरनो भमकार रे,<br>कामनी काम भरी भुज भीडे, संगम नंदकुमार रे।                        | १  |
| मछराली महाले मोहनशुं, भजतां भाव जणावे रे;<br>मरकलडेशुं मोह मचकोडी, नारी नेण नचावे रे।                       | २  |
| सेजडीए शामलीयो पामी, वामी वेदना भारी रेः<br>नरसैंयाचो स्वामि रेगी सघली, राख्यो डरपर धारी रे।                | ą. |
| पद २८ मुं०                                                                                                  |    |
| चंपावरणी चोली चतुरां, नवरंगी काली रे,<br>मरकलडो करी मोहनसाथे, तारुणी देती ताली रे।                          | १  |
| सानकरी शामलीया सन्मुख, अवला उरपर लेती रेः<br>अधर अमृत रस पीय करीने, भामनी भुज भरी भेटी रे ।                 | २  |
| सुंदर स्तेह संगम त्राच्यो, भावे रङ्ग भरी रमतां रेः<br>नग्मैंयाचो स्वामि भले मलीयो, सख पामी सांइडं छेतां रे। | ą  |

# पद २६ मुं०

| शामलीया कर कंठ धरीने, वनिता विलसे रेः                   |   |
|---------------------------------------------------------|---|
| वंद्रावनमां जुवती, जीवन जोडुं सुंदर दीसे रेत            | 8 |
| क्षणुंएक वहालो वेण वजाडे, क्षणुंएक म्धुरं गायरेः        |   |
| शामा साथे स्तेह धरीने, भीडे हृदया मांहे रे।             | 2 |
| भोग करे भोगी भूतलमां, नहीं कोई एने तोले रेः             | _ |
| भगो नरसैंयो धन धन लीला, निगम निरंतर खेले रे।            | ३ |
| पद ३० मुं०                                              |   |
| मरकलडे मोहीरे सखी, हुं मारगडे जातां रे;                 |   |
| शामलीये महारो पालव, माल्यो भावे भीडतां रे।              | १ |
| दीसंतो नानडीयो सुंदर, क्ष्यां जोबनमां थामे रे.          |   |
| माननीयां ने मोह पमाडे, मधुरुं मधुरुं गाये रे।           | २ |
| मनमां जागुं ए वहाला शुं, निशदिन रङ्ग भरी रमीये रे,      |   |
| नरसैंयाचो स्वामी उरपर राखुं, क्षणुं श्रलगो नव टलीये रे। | ३ |
| पद ३१ मुं०                                              |   |
| नेण सोहागी शामलीयो, हुंने प्रेमधरी बोलावे रे;           |   |
| हलवेशुं आर्लिंगन लेतां, नेणे नेह जणावे रे।              | १ |
| कंठे बाहुलडी वाली वहालो, हुं साथे परवरीया रेः           |   |
| वाली वाली वदन निहालुं, श्रानंदे उर धरीया रे।            | २ |
| विविध विलास कीध महारे, वहाले बुंद्रावन मोभार रे,        |   |
| भर्णे नरसैंयो ए रसलीला, जार्ग व्रजनी नार रे।            | ३ |
| पद ३२ मु ०                                              |   |
| ते दहाडो धन सखीरे मोरी, शामलीयो त्रावे रे;              |   |
| रंगभर रमतां सजनी, नवलो नेह जणावे रे।                    | १ |
| मनगमतो शणगार करीने, पहेरी पटोली सार रेः                 |   |
| जेप जेप रीफे नेप नेप पहालं. संग्रप नंहकपार रे ।         | २ |

| क्षणुं त्रांगणे क्षणुं मंदिर मांहे, पियुजी विना न सोहाय रेः<br>नरसैंयाचा स्वामी शुं रमतां, नर दुर्लभ ते मारे वश थाय रे । | <b>ર</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| पद ३३ मु ०                                                                                                               |          |
| प्रेम धरी शण् <b>गार करूं रे, शामलीयाने भावे</b> रे;                                                                     |          |
| पहेरी पटोली चोली चलके, वहालो उरपर धरावे रे।                                                                              | \$       |
| भरजोवनमां कामघेहेली; मोहन मलवा जाती रे;                                                                                  |          |
| मारगडे मरकलडो करीने, दरपण मांहे जोती रे।                                                                                 | 3        |
| सन्मुख आवे सुंदर वरने, हशी कर दीधी ताली रे;                                                                              |          |
| नरसैयाचो स्त्रामि नेग्ऐ निरखी, कंठे वाहुडली वाली रे।                                                                     | ३        |
| पद ३४ मुं०                                                                                                               |          |
| रुसण्लां रमतां लीजे, ते रुडेरां भावे रेः                                                                                 |          |
| पियुशुं प्रेम घणोरे वेहनी मनमथ मान छंडावे रे।                                                                            | १        |
| ताणाताण न कीजे वहालाशुं, मन डलकतुं करीये रे.                                                                             |          |
| श्रंतरथी श्रलगुं नव कीजे, एणीपेरे रंगभर रमीये रे।                                                                        | २        |
| त्रालिगन लीजे रे घाढुं, जेम वहालो मन रीमे रे;                                                                            |          |
| नरसैंयाचा स्वामीशुं रमतां, माननी मान न कीजे रे।                                                                          | 3        |
| पद ३५ मुं०                                                                                                               |          |
| शाम्लीया शुं ताली देतां, भांभरीवां भमके रेः                                                                              |          |
| हलवेशुं त्रालिंगन त्रापुं, वाहुलडीने लटके रे ।                                                                           | 8        |
| नीलांवर चोली ऋती चलके, माहे नानाविध भातरे;                                                                               | _        |
| रसमां रातो महारो वहालो, रमतां रसाली वात रे।                                                                              | २        |
| हुं महारा वहालाजी साथे, मान निवारी महाली रे;<br>भगो नरसेंयो मरकलडे शुं, कंठे वाहुडली वाली रे।                            | 2        |
| मर्ग नरस्या मरकलंड हा, कठ वाहुडला वाला र ।                                                                               | 3        |
| पद ३६ मुं०                                                                                                               |          |
| उरपर चोली चलकती, मांहे पहेरण पटोली सार रे;                                                                               |          |
| सुंदरवरने संगम त्रापी, शोभंतो शाणगार रे।                                                                                 | 3        |
| नाके मोती निर्मलां सोहे, ने्णे काजल सारुं रे;                                                                            |          |
| बहाला साथे बात करंतां. मोही रहां मन महारुं रे ।                                                                          | Ś        |

| कुच उपर कर वाही वहालो, श्राप मुखशु भलीयो रेः                  |   |
|---------------------------------------------------------------|---|
| भगो नरसैंयो महारो मनोरथ, वहाले पूरण करीयो रे।                 | 3 |
| पद ३७ मुं०                                                    |   |
| पेर श्रीछी पातलीया तहारी, नेगा निहाली चाले रे;                |   |
| हुं श्रेकलडी मारठा मांहे, उर भरशुं निहाले रे।                 | १ |
| पीन पयोधर प्रहतां, मारे नारंगडे नख लागे रेः                   |   |
| नण्दी महारी खरी अदेखी, साचो उत्तर मागेरे।                     | २ |
| श्रालिंगन तो श्रापुं महारा वहाला, जो श्रमशुं श्रंतर टालों रे; |   |
| नरसैंयाचा स्वामी महारा उरपर, निशदिन त्रावी महालो रे।          | ३ |
| पद ३८ मुं०                                                    |   |
| त्रोरडीयाली देखीने वहाले त्राशकडो कीघो रे;                    |   |
| मुखे मरकलडो करीने वहाले, अधरतणो रस पीधो रे।                   | १ |
| एकवार मंदरथी जातां वहाले, करमही पालव ताख्यो रेः               |   |
| त्रालिंगन लीधुं महारे वहाले, सेज सुरङ्गी माग्यो रे।           | २ |
| सर्व अंगे सुख पामी बाइ रे, हृदयाभ्यंतर लीधी रे;               |   |
| नरसैंयाचो स्वामी भले मलीयो, श्राप सरीखडी कीधी रे।             | ३ |
| पद ३९ मुं०                                                    |   |
| श्राज सखी शामलीये, मुजशुं सान करीने जोयुं;                    |   |
| मारगडे मरकडो कीधो त्यां, महारुं मन मोह्युं।                   | १ |
| सही समाणि साथे हुंती, तहेमां हुंने बोलावी;                    |   |
| वंद्रावनमां प्रेम घरी वहाले, सांइडुं लीधुं त्रावी।            | २ |
| दुरिजन सघलां अढक बोले, ए तो एमज करती;                         | _ |
| भेणे नरसेंयो लवतां मेहेली, ऋष्णतणे रंग रमती।                  | ३ |
| पद ४० मुं०                                                    |   |
| घुंघटडामां गर्व घहेली, मरकलडो करती;                           |   |
| शामलीयाने संगम रमवा, नाना भाव धरती।                           | १ |
| गोफण्ले घुघरडी घमके, राखलडी रतनाली;                           |   |
| नलवट टाला न नेगा समाचा, देख्या माद्र नांद्राता ।              |   |

| शामलीयानी सेजे त्रावे, रमकम करती रामा;                                                          | -  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| नरसैंयाचो स्वामी उरपर लीधो, केल करंती कामा।                                                     | રૂ |
| पद ४१ मु ०                                                                                      |    |
| घुंघटडो वाली गोरीने, सोहे संगम रमतां;<br>शामलीया शुं स्नेह धरंती, शामा संगम रमतां ।             | १  |
| कसकसती कांचलली उरपर, लटके नवरस हार;                                                             |    |
| नीलांवर पहेर्युं मनगमतुं, सकल करुंस ग्रागार ।<br>चतुरां चित्ता चतुरवर चरगों, विनय करी विलसती;   | ર  |
| नतुरा वित्त चतुरवर वर्षा, विनय करा वित्तता;<br>नरसैंयाचा स्वामी शुं रमतां, रजनी रंगे वीती ।     | રૂ |
| पद ४२ मुं०                                                                                      |    |
| वुंघटडो गजगमनि वाले, भांभरने भमके,<br>वहालाने वश करती शाया, टीलडीने टमके ।                      | ર  |
| मोतीए मांग भरावी मनगमती, त्रांजी त्रांख त्रणीत्राली;                                            | _  |
| वहाला साथे वहाल धरीने, कंठे वाहुडली वाली ।                                                      | ર  |
| मन तर्णा मनोरथ पुरीया, प्रेमे पियुजी पामीः<br>तरसैंयाचो स्वामि रङ्गे रमीयो, ब्रेडु वेदना वामी । | રૂ |
| पद ४३ मु ०                                                                                      |    |
| वांसलडी वाहीरे वहाले, मारगडे जातां,                                                             |    |
| <b>य्रंगोत्रंगे विधा</b> णी हुं, मरकलडो करतां ।                                                 | १  |
| आघो आवी शामलीये, महारी लटके वाहुडी माली;                                                        |    |
| महीनी गोली धर्णे ढोली, कंठे वाहुडली वाली ।                                                      | २  |
| अधर अमर्त रसपान कर्तां, अंगो अंगे अलीयोः                                                        | _  |
| भगो नरसैंयो महारस माहे, श्रावी श्रढलक ढलियो।                                                    | 3  |
| पद ४४ मुं॰                                                                                      |    |
| ब्रावी ब्रडलक ढलीयो जोनी, मोहन मारग माहे:                                                       | _  |
| तहारे प्राण जीवन धन वहाला, राख्या हृदया माहे ।                                                  | १  |

२

₹.

Ş

२

₹.

8

२

₹.

२

Ş.

मंदीरमां पधरावो प्रेमे, मोतीए चोक पुरावुं. दीवडीओ अजवाली पुरुं, मंगल गान करावुं। धन धन रेणी आजनी महारे, नंद कुंवर शुं रमतां; भगो नरसैंथो धन आ जोवन, वहाला शुं अनुभवतां।

# पद ४५ मुं०

श्रनुभव शुं श्रमे श्रंतर टाली, शामलीयाने सेजे; हलवेशुं हुं उरपर राखी, सांइडां लेशुं हेते। नलवट टीलीं ने नाके केशर, भाल मजुके काने; सकल शण्गार करी श्रंग श्रापुं, संगम शामलवाने। वहाला साथे वात करतां, मनमां मोद न माय; नरसैयाचा स्वामि मुखदीठे, जोतां तृप्त न थाय।

#### पद ४६ मुं०

नेण भरी भरी जोतां वहालो, रीमवशुं रसमाहेः मरकलडो करी वहाला साथे, मोही रही मन माहे। सेज समारुं कुसुम लइने, प्रेमल पूरण श्राणुं; वहाला साथे वहाल धरीने, रेणी रङ्ग भरी माणुं। मन गमतो हुं मचको करीने, दरपण मांहे जोऊं; भणे नरसेंथो भ्रगुटी भावे, वहालानुं मन मोह्यं।

#### पद ४७ मु •

श्रगुटी भाव करीने वहालो, महारा उरपर राखुं; सर्वस सोंपी शामलीयाने, विनय वचन मुख भाखुं। श्रंतरगतनी जाणे वहालो, प्रेम होय तो श्रावे; नेण नेण निहाली वहालो, माननी मान छंडावे। एक थई श्रालिंगन लेतां, वहालो श्रंतर ताप समावे; भणे नरसेंयो संगम स्वादे, श्रण तेड्यो घर श्रावे।

## पद ४८ मुं०

श्रण तेड्यो श्रावे मारो वहालो, मशमशती उर धारुं रे; भामण्लां लडं भाव धरीने, मनथी मान निवारुं रे।

| नीली पटोली श्रंगे महारे, चोली चंपावरणी रें;<br>सुंदर वरने कंठे वलगुं, रसमां जाश्रे रेणी रे।          | २        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| भोगीने भोगवतां रङ्ग वाध्यो, सेज सुरंगी सोहे रे;<br>भरो नरसैंयो शामलीयो, ते महालंतो मन मोहे रे।       | ३        |
| पद ४६ मु •                                                                                           |          |
| मोही रही मंदिरमां महाले, शामलीयो सुकुमार रे;<br>प्रेम धरी उर मांहे आणुं, महारो प्राण आधार रे।        | १        |
| रेणी रङ्ग भरी भोगवतां, करती श्रमृत पान रे;<br>नेणो नेणां नेह मुड लागी, कंठे विलागी कहान रे।          | <b>ર</b> |
| सुखनी सीमा शामलीयो, महारो, भुजवले भीडी रहीएरे;<br>नरसयाचा स्वामिशुं रमतां, सही सपराणां थैए रे।       | ३        |
| पद ५० मु ०                                                                                           |          |
| सपराणी कीधी रे वहाले, सैयरने देखंतां रे;<br>ताली देतां चितडुं लागुं, मोही रही मुख जोतां रे।          | १        |
| कर उपर कर धरी मारो वहालो, वंद्रावन परवरीयो रे;<br>हास्ये करीने शामलीयांने, में महारे उर धरीयो रे।    | <b>ર</b> |
| रङ्ग भर रमतां रमतां वहालो, मुख उपर मुख करतां रे;<br>भणे नरसैंयो महारो मोहन, दर्पण मांहे जोतां रे।    | ३        |
| पद ५१ मुं०                                                                                           |          |
| द्रपण मांहे जोइ महारे वहाले, मुख मरकलडो कीघा रे;<br>कंठ विलागी कहानजीने, अधर श्रमृत रस पीघो रे।      | १        |
| मन गम तुंमहालुं मोहनशुं, टाली अंतर उरनो रेः<br>हुं सोहागण कीधी महारे वहाले, पूर्यो मनोरश्र मननो रे । | २        |
| शां शां सुख कहुं शामलीयानां, प्रगट्यो प्रेम खपार रेः<br>भगो नरमेंयो धन खा जोवन, धन महारो शएगार रे।   | ą        |

#### पद ५२ मुं०

शाणगारे सोहंती रे हुं, 'शामलीयाने संगे रे; नेणे नेण मेलावी वहालो, भीड़्यो श्रंगो श्रंगो रे। चोली बंध कसशी कशी, पहेरी नीली पटोली रे; श्रधर श्रमृत रस पीवा कारण, कंठे बाहुलडी वाली रे। सारी पेठे सुंदरवर साथे, सांइडां देती भावुं रे; नरसैंयाचा स्वामीचे संगम, नाना भाव जणावुं रे।

# पद ५३ मुं० राग मालव

आ जोनी आ केनुं पगलुं, पगले पद्म तर्गुं एंधाएा; पगलां पासे बीजुं पगलुं, तेरे सोहागण नौतम जाण्। आ जोनी० १ पूरण भाग्य ते जुवती केरं, जे गइ वहालाने संगे; एकलडी अधर रस पीशे, रजनी ते रमशे रझे। आ जोनी० २ श्रडवडती श्राखडती चाले, देह दशा गई भूली; निश्चे हरि याव्या या वनमां, जो जो कमोदनी फुली। या जोनी॰ र पूछे कुंज लतादुर्भवेली, क्यांइ दीठो नंदकुमार; बुक्षतणी शास्त्रा फुली रही, अभिषेक कीघो निरधार । आ जोनी० ४ नयणे नीर ने पंथ निहाले, कान काम मुख बोले बाल; चाली चतुरां सख मलीने, वनमां खोले नंदनोलाल । आ जोनी० जोतां जोतां वनमां श्राव्यां, दीठी एक साहेली; धृतारानां लक्ष्य जो जो, गयो एकलडी मेली। आ जोनी० - ६ न दीठा नाथ गोपी पाछां त्राव्यां, जल जमुनाने नीर; बाल लीला कीधी ते वारे: प्रगट्या हलदर वीर । आ जोनी० 9 रास आरंभ्यो सर्व शामा मली, सुरी नर जे जे की घो; गोपीमां हुं तो नरसैंयो, प्रेम सुधारस पीधो । श्रा जोनी० 5

पद ५४ मुं० राग रामकली ऋथवा पंथीडो

पंथडो निहालती रे, जोती पीतांवर पगलां;
मदन रस घेलडी रे, भरती लडसडतां डगलां। पंथडो०

8

| चतुरां चालती रे, जाणे वन त्राठी हरणी;<br>शुघ बुद्ध वीसरी रे, वहाला ते तारी करणी। पंथडो० | _          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                         | ર          |
| शामा शामने रे, हींडे मारगडे जोती:                                                       |            |
| नेेेेंगे नीर मरे रे, चतुरां चीर वडे लहोती। पंयडो०                                       | રૂ         |
| शामा सहु मली रे, कीथो एक विचार;                                                         |            |
| चालो सुखी त्यां जइएरे, ज्यां रमता नंदकुमार । पंथडो०                                     | S          |
| चाल्यां चाल्यां त्यां गयां रे, श्राव्यां जसुनाजीने तीर;                                 | •          |
| या यांही हरी वेंसतारे, जमता करमलडो खीर । पंथडो०                                         | . <b>x</b> |
| या यांही वहाता वांसली रे, गोपी सहुको गातां गीत,                                         |            |
| ते केम वीसरे रे वहाला पूरव जनमनी प्रीत । पंथडो०                                         | ફ          |
| पुळी युं द्वमनेरे, क्यांइ मारा नाथतणो उपदेश;                                            |            |
| श्रम तजी गयो रे, धूरत धावली श्रालो वेश। पंथडो०                                          | G          |
| जतने जाजव्युं रे, जोवन भुद्र भेट करेश;                                                  |            |
| जो हरी नहीं मले रे, महारा पापी प्राण तजेश । पंथडो॰                                      | 5          |
| त्राणे त्राणे मारगडे रे, त्राव्यां लखचोराशी वार;                                        |            |
| मनखा देह भलोरे, जेले पाम्यां नंदकुमार । पंथडो०                                          | 3          |
|                                                                                         | e          |
| सरोवर पुछ्युं रे, क्यांइ नट नागर केरी भालः                                              |            |
| नरसैंयाचा स्त्रामि मल्यो रे, दीनोनाथ दयाल । पंथडो०                                      | १०         |
| पद ५५ मुं ० प्रभात                                                                      |            |
|                                                                                         |            |

कोण रस उलद्यो, तीर जमुना त्रठे,
वाजां वाजे वहु जुथे;
वाहे कंठे वरी, गाय प्रेमे करी,
मेलवतां नेणने, मान राचे । कोण०
१
कोहोने को नव लहे, नाथने उर प्रहे,
व्यथरामृत रस पान करतां;
सरवने श्यामलो, सम्मुख शोभतो,
व्यलव शुं श्रंगना, रुद्या धरतां, कोण०।

रमण रस आठर्यो वनमांहे ; नरसैंयो नीरखतां, रंग रस मग्न थयो, कृष्ण लीलात्या गुण गाए, कोण् । Ę पद ५६ मुं० रागमाल कालेरी गोडी भावेरे भामणडां लेती। श्रानंद सागर शामलियोरे ; लटके एहने हुँ लोभाणी, प्राणजीवन ए नानडीयोरे। 8 मरकलडो करी सामुं जोयुं, मने मोह पमाडेरे: अंगोद्यंगे ब्यानंद वाघो, जम जम रुदया भीडेरे। २ केम करी अलगां थाये, (एथी) मोहन मनमां वेठोरे ; भगो नरसैंयो अवर सहुथी, लाग्यो हुं ने मीठोरे। पद ५७ मुं० राग त्राशावरी। भावेरे जमतां महारो वहालो, रङ्ग रेल रस वाधोरे ; कंठे विलागी कहानजीने, अधर अमृतरस पीधोरे। भुज बबे भाव धरीने, श्रवत्तशुं श्रँग श्रापीरे ; संगम रमतां शामली याने, सर्व सिंह हुं सां शिरे। ₹ कंद्रष कोट सरीखो दीशे, दीशंतो नहानडीयोरेः भणे नरसैंयो प्रेम पूजतां, बलियामांहे बलीयोरे। 3. पद ५८ मं० भावे भजता मनोरथ सीभ्यो, श्रंतर कंद्रप कोट सरीखो सुंदरः मोही रही कृष्ण कृष्ण मुख जोतां, प्रगट परमेश्वर भावे भेट करंतां १ रीमवीया सेजडीये शांमां, वहालाने वश कीधोः भर्णे नरसेंयो रजनी सघली, जोबनलो लाले हरी लीघो। पद ५६ मुं० राग मालव भुज वल भरती भरती भामनी, करती, श्रधर रस पान रे; ताल दइ दइ नाचे नादे, सन्मुख करती सान रे। १ वाल्यो काछ कसी, कामनी मूरत सोहे, नेपूरनी धुमी थाये रेः

घुवरडीने घमके गोरी, गर्व भरी गोपी गाये रे।

२

| ·                                                                                                         |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| करशुं नेगा नेगा शुं सुंदर, रसे रमे सुंदर वरने शामा रे;<br>भणे नरसैंयो रस रंग ऋकुले, वहालो महाले वनमां रे। | ३ |
| पद ६० मु॰०                                                                                                |   |
| भोगवीए भामग्रडां लेइ, सेजडीये शामितयो रे;<br>मान तजीने उरपे लीजे, प्रेमे शुं पातितयो रे ।                 | १ |
| श्रंतर टालीने श्रनुभवीये, तो वहालो वश थाये रे;<br>सारी पेठे शणगार करीने, लीजीए रुदीया मांहे रे।           | २ |
| सुंदर वर शुं सांइडुं देइने, एक थइने रहीये रे;<br>नरसैंयाचा स्वामी शुंरमतां, वात रसाली कहीए रे।            | ३ |
| पद ६१ मुं० राग मल्हार                                                                                     |   |
| लीला मांहे टलवल्यो, कृष्ण कामिनीने संगे रे;<br>वृन्दावनमां मलपंतो, वाधो ( ध्यो ) महारस रंगे रे ।          | १ |
| मनमथे मान मूकावीडं, करी रमण रसाल रेः<br>नाचंता नेह जड लागी रही, गाए गोपी गोवाल रे।                        | २ |
| प्रेमदा पीउने श्रंग मली, करे प्रेम रस पान रेः<br>वहाला ने वहालें रीभव्यो, मूकी मन थकी मान रे।             | ३ |
| करशु करत्रही कामनी, करे कृष्ण शुं वात रे;<br>त्रानंद श्रंगे उल्ट्यो, रमे नवी नवी भातरे।                   | ૪ |
| जय जय शब्द सुरीनर करे, वरसे कुसुम श्रपार रेः<br>नरसैंयो सुख लहेर मांहे, ज्यां करे कृष्ण विहार रे।         | ¥ |
| पद ६२ मुं०                                                                                                |   |
| लडसडती लहेका करे रे, मोरलीए मन हरती रे;<br>नयणे नीर वहे नेह जणावे, चंचल नयणे जोती रे ।                    | १ |
| सुंद्री सदा सुकोमल दीसे, मेदनी धमकती चाले रे;                                                             | ર |

| मारगडे मरकलडो करती, सेज सलुगी भावे रेः<br>नरसैंयाचा स्वामीने मलवा, इसती संगम श्रावे रे ।                 | ş  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| पद ६३ मु <sup>•</sup> ०                                                                                  |    |
| लहलकीने लटके चाले, मुख मधुरुं मधुरुं बोले रेः<br>श्रनेक सुंदरी सुंदरी दीसे, पण नहीं कोय एहने तोले रे।    | १  |
| सकल शागार कीधा मन गमता, नाके वेसर सोहे रेः<br>नाना भाव धरीने जोये, मुनीजननां मन मोहे रे।                 | २  |
| भांभर भमके ने हार हुलावे, काने भाज मबुके रे;<br>नरसेंयाचा स्वामीने वहाली, ते क्षणुं अलगी न मुंकेरे।      | ३  |
| पद ६४ मुं०                                                                                               |    |
| साहेलडीने सान करीने, वहालो वृन्दावन चाल्यो रे;<br>जूगता जूगतुं जोडी दीपेने, वाहले हार है यानो घाल्यो रे। | १  |
| रास मंडल रच्यो राधावर, पीतांबर पलवट वाली रेः<br>धन धन कामनी हृदया भीडे, मध्य रह्यो वनमाली रे।            | २  |
| गोपी मांहे गोप वधू त्रावे, केशव कोणे न कलाणो रे;<br>ध्रुजी धरा प्रहारे अतिकंपी, भोमी भार भराणो रे।       | ३  |
| श्रति श्रानंदे उत्तर श्रापतां, मांहे मदननो चालो रे;<br>नरसैंयाचो स्वामी भले मल्यो, ए उपवाद थी टालो रे।   | ૪  |
| पद ६५ मुं० राग घनाश्री                                                                                   |    |
| डरवच हेत जगावीयुं, मारो वहालोजी मलशे श्राज;<br>करशुं ते दलडानी, वातडी, हसी हसी लोपशुं लाज ।              | १  |
| मचको ते मांडीने हिंडशुं, तहां मोहशे मारो नाथः<br>नाके नकवेसर शोभतुं, अलते रङ्गशुं हाथ ।                  | ं२ |
| नीली पटोली पहेरण मांहे, नाना विधनी भातः<br>ब्रह्मादिकने स्वप्ने दुर्लभ, ते शुंरमशुं ते सघली रातः।        | ₹  |

| सांइडां ते लेग्रु हसी हसी ने, करशु ते रंग विलास;<br>नरसेंयाचो स्वामी मले, पहोती ते मनडानी श्राश।             | 8 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| पद ६६ मुं० राग त्र्याशावरी                                                                                   |   |
| भजशुं रे त्रमे भाव धरीने, सेजडीए शामलीयो रे;<br>त्रम हृद्या सरसो भीडी राखुं, प्रेमधरी पातलीयो रे।            | १ |
| सैयर सवली देखतां हुं, सफराणी थाउं रेः<br>महारा रे मोहन शुं रमवा, रमफम करती जाउं रे।                          | २ |
| महारो वहालो छे श्रति रसीयो, मोहन मीटडी मांहेरे;<br>भएो नरसैंयो श्रंतस न लावे, जम वांसलडी वाहेरे।             | ३ |
| पद ६७ मुं०                                                                                                   |   |
| भजती रे भामनी वाहले, वाहलो वाहले भजतो रे;<br>एक एक ने श्रालिंगन श्रापी, शामा मांहे शोहंतो रे।                | १ |
| कृष्ण कामनी क्रीडां करतां, उत्तट श्रंगे न माये रेः<br>प्रगटी प्रीत परस्पर जल मांहे, मोही रही मन मांहे रे।    | २ |
| तृप्त न पामे हरी शुं रमतां, मुखडुं निहाली निहाली रे;<br>नरसेंयाचो स्वामी श्रानंदों, श्रानंदी श्रवला वाली रे। | ą |
| पद ६८ मुं० राग सामेरी                                                                                        |   |
| थैइ थैइकार करेछे कामा, वृ'दावन मोमार रे;<br>ताल मृदंग वेणा वंस वाजे, नेपुरनो भमकार रे। थैइ०                  | १ |
| मधुरुं गान करंती गोपी, गोविंदजीने संगे रेः<br>भुज उपर भुज धरी परस्पर, नृत्य करे श्रति रंगे रे। थैइ०          | २ |
| श्रानंद सागर लहेरी भकोले, मगन थई सहु नारी रे;                                                                | ą |

# पद ६९ मुं० राग मालव

दिवटी ओरे दिवटी ओ, नरसैं यो हरिनो दिवटी ओ. पूर्व व्रीत धरी मन मांहे, तो रसना ए रस भरीश्रो । नरसैंयो० १ जूवती जूथ जीवन रंगराती, मंडलमां महालती रे; एक नाचे एक तान मेलावे, मधुरुं मधुरुं गाती रे। नरसैंयो० २ मनगमतुं भोगवतां भामनी, करे नेराना चाला रेः नरसैंयानुं पुरुषपणुं रे, जाएयुं गयुं तेणी बेला रे। नरसैंयो० 3

## पद ७० मुं०

दीठडो नाथ में तो बाईरे, राख्यो रुदीया मांहेरे. एगो अमर्गु कुड करीने, वाह्या वृदावन मांहेरे। १ रमतां रमतां महारस वाध्यो, कीधुं श्रंतर ध्यान रे; व्याकुल थइ अये कांइ नव सुमे, रही नहीं सुद्ध बुद्ध शान रे। २ श्रनेक उपाय करीकरी थाकां, नाथ न दीठो नयाएं रे: श्रमे श्रवला वल कांइ नव चाले, काहन काहन कहुं वयणे रे। Ę पूरण प्रीत धरी मनमांहे, श्राव्या श्रंतरयामी रे; नरसैंयाना स्वामी रस पूरण, जुवती प्राण्ने पामी रे। ४

### पद ७१ मुं०

घूंघटडो गोरीनो, सोहे संगम रमंती रे: वहालाने वश करवा कारण, शामा सान करंती रे। 8 शामलीया शुं स्नेह धरंती, ते शामा करे शृंगार रे; कसमसती कांसलडी उपर, लटके नवरस हार रे। २ नीलांबर पहेर्युं मनगमतुं, सकल कीधा शृंगार रे; नरसेंयाचो स्वामी भले मलीयो, रङ्गे कीघो विहार रे। 3

## पद ७२ मुं०

थैइ थैइ करे, अगिएत अंगना, गोपी गोपी प्रत्येशोहे कहान; मांमर नेपुर कटीतणी कींकणी, ताल मृदंग रस एक तान । थैइ० १ नाचतां नाचतां छेल छंदे भर्यो, सप्त स्वर धुनते गगन चाली; लटकेलटका करे, नाथने उरधरे, परस्पर वांहोडी कंठवाली । थैइ० २ प्रगट भावे भजे, पुरण पुरुषोत्तम, जेहनुं महामुनि धरतां ध्यान; भणे नरसेंया विहाररस विस्तर्यो,गोविंद गोपीमलीकरतांगान । थै० ३

#### पद ७३ मुं०

आनंद भरी आलिंगन लेती शामली यो ते सरवस गोपी; रेणी रंगभर रमतां, शामलीया रंगराती। S प्रेम धरी प्राणजीवन ने, वालि वालि उर पर लेती; श्रानंद उलटो श्रंग न भायो, जम जम वहालो सामुंजोवै, भर्णे नरसेंयो सुखनी सीमा, माननी तुं मन मोहे। २ पद ७४ मं० दीपकडो लइश मा रे चांदलिया, स्थिर थै रहेजे आज; वाहलोजी विलस्यो हुं साथे, लोपी सघली लाज। 8 सोंप्युं श्रंग शामलिया साथे, करवा केलि विलास; रखे ज्योत तुं भांखी करतो, पीउडे मांज्युं हास। ર अनेक उपाय करी करी वाहलो, श्राणो मंदिर मांहे; नरसैंयाचो स्वामी कहुं तुजने, रखे क्षणुं श्रलगो तुं थाये। Ę पद ७५ मं ० वृन्दावन मांहे विलसे वीनता, मधुरुं मधुरुं गाय रे; कंठ परस्पर बांहोलडीने, श्यामा सम सोहाय रे। वृन्दा० १ अधर अमृत रस पान करी ने वहाले भीडी अंगे रे. श्रालिंघन चुंबन परिरंभन, वाध्यो रतिरस रंगे रे । वृन्दा० २ छेल पर्ण छे, छोछ न भाले, मुख मरकलडो करती रे भोली भामनी कांइ न सममे, मोहन संगे रमती रे। वृन्दा० 3 चपलपणुं चतुरानुं देखी, रह्यो नाथ निहाली रेः भणे नरसैंयो सुख सागरमां, भीले श्रवला वाली रे। 8

# पद ७६ मुं०

| वृन्दावनमां रमत मांडी, गोपी गोविंद साथे रेः                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| हास्य विनोद परस्पर करतां, ताली देछे हाथे रे ।                                                          | 8  |
| पीतांबर पटोली पेहरी, कंठे एकावल हार रे;                                                                |    |
| वीं छीडाने ठमके चाले, भांभारना भामकार रे।                                                              | २  |
| सोल सहस्र गोपी ने माधव, एक एक बीचमां नाचे रे;<br>अमर आशिष देत्यां उमा, चरण रेणने जाचे रे।              | 3  |
| नाना जात पटोली पेहरी, चोली सुंदर दीसे रे:<br>मोहन मस्तक सुगट बीराजे, जोइ जोइ ने मनडां हीसे रे ।        | 8  |
| शीरपर सोहे राखलडी रे. काने कुंडल मलके रे; खेल रच्यो राधावर रमतां, मुनि जननां मन दलके रे।               | ሂ  |
| धन धन कृष्ण लीला अवतर्या, पुष्प वृष्टि त्यां थाय रेः<br>ईश कृपाथी डभोनरसेंयो, लेवा दीवेटीओ पसाय रे।    | હ્ |
| पद ७७ मुं० राग मालव                                                                                    |    |
| वृन्दावनमां रच्यो रे अखाडो, नाचे गोपीने गोवालः                                                         |    |
| ताल पखाज रबाब वांसली, तान मेलावे नंदनोलाल ।                                                            | 8  |
| सुंदर रात शरद पुनमनी, सुंदर उदियो नभ में चंद;<br>सुंदर गोपी कंचन माला, वच्चे मरकत मिण गोविंद ।         | २  |
| भत्तके कुंडल राखडीयां रे, ललके उर मोती मालाः                                                           | _  |
| रमभम रमभम नेपूर वाजे, मरकलंडा करती वाला।                                                               | ३  |
| हरख्या त्यां सुरी नर सुनीजन, पुष्प वधावे भरी पखरियो;<br>जय जयदेव जशोदानंदन, नरसैंयो त्यां दीवटीयो ।    | 8  |
| पद ७८ मुं०                                                                                             |    |
| वृंदावन मांहे रमत मांडी, गोपी गोविंद साथे रे:<br>पीतांवरनी पलवत वाली, शामा साही हाथे रे। वृं०          | १  |
| मांभर भमके ने घुघरी धमके, नेपुरनो भमकार रे;<br>एक एक गोपी बीच बीच माधव, श्रानंद वाध्यो श्रपार रे। वृं० | २  |

| मोहन मुस्तक मुगट बीराजे, ते जोतां मन मोहे रेः                |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| गोरी शीर राखलडी भलके, काने कुंडल सोहे रे। वृं०               | ą |
| खेल मच्यो राधावर रुडो, उलट अंगे न माय रे;                    |   |
| धन धन कृष्णलीला रस प्रगट्यो, पुष्प वृष्टि त्यां थायरे । वृं० | 8 |
| श्रमर श्राशीश दे उपर्थी, चरण रेणने जाचे रे;                  |   |
| नाना भात विलास जो ईने, मन मांहे अति राचे रे। वृ'०            | X |
| सुरिनर सुनि मन मांहे विचारे, पार न पाये कोय रे;              |   |
| डमीया इश कृपा थी डमो, नरसैंयो रंग जोय रे। वृं०               | Ę |
| पद ७६ मुं० राग मालव                                          |   |
| वृन्दावनमां माननी मोहन, रंगभर रसमां रमतां रेः                |   |
| कंठे परस्पर वाहुलडी घाली, श्रधर सुधारस पीतां रे।             | 8 |
| शामितयाने सन्मुख शामा, थेइ थेइ गान श्रोचरतां रेः             |   |
| वाजां वाजे नादे नाचे, गमतां गान कर तां रे                    | २ |
| काने कुंडल मुगट महामिण, शोभा कही न श्रावे रे;                |   |
| भरों नरसैंयो त्रानंधो हरि, भामनी मांहे भावे रे।              | ३ |
| पद ८० मुं•                                                   |   |
| वाणी वले बोले बलवंत वाली, रस मांहे रढीयाली रेः               |   |
| शामलीयाना रंग माहे राती, कंठे बाहुलडी घाली रे।               | १ |
| जोबन मातीज मलतां जुवती, जीवनने श्रनुभवती रे;                 |   |
| सुंद्रवरनुं वदन सुकोमल, चहान पामे जोती रे।                   | २ |
| शाम्लीयो ने शामा संगे, भीलतां नव नंदाय रे;                   |   |
| नरसैंयाचो स्वामी भोगवे त्यां, फूल्यां अंगे न माय रे।         | ३ |

# पद ८१ मुं०

वाटडी जोडं नाथ नाइली, संगम रमवा माटे जात में वाली रे; व॰ पहेलुं श्रमशुं प्रीतकरीने, तोशुं मेलो विसारी रे। व॰ मननी वात ते कोने कहीए, श्रमने वेदना भारी रे। व॰ श्रागे श्रमने बपैडो सारे, श्रमे श्रवला केम रहीए। व॰ नरसैंयाचो स्वामी विना बाई रे, धीरज केटलुं धरीए रे। व॰

# पद दर मुं० राग सोमेरी

वाजे वाजे नेपुरियांनों, भमको रे वाजे,
मदमाति नार न लाजे, एने सकल शाणगार छाजे;
एने मदन महा भड गाजे, नेपुरियानो रमको ने भमकोरे। वाजे०
कोण सोहागण सांचरी रे, आणी बेला अर्धरात रे;
नेपुरियांने रमके ने भमके, चालती मदन संगातेरे। नेपु०

पूरण पुन्या ते तारुणी तणा रे, जे सेजे सुंदरवर पामी रे;
अनंगतणुं अभिमान उतायुँ, सो नरसेंयाचो स्वामी रे। नेपु०

२

# पद ८३ मुं०-राग केदारो

वागी वन वांसली, नाथे अधर धरी, प्रगटीआ नारनो नेह जाणी, अबला आनंदशुं, अंग फुली रही, धनधन नाथ एम वद्त वाणी। वागी० १, ज्येम शशी सगनमां वींट्यो चांद्रणी, त्यमहरि वींटायो सकल गोपी, वलीवली वारणे,जाय जुवती, जन, तनमन धन साहु रह्या सोंपी। वागी२ काछवाली सुभग कृष्ण को डामणो, सजथया सबल ते संग श्याम, नरसेंयानाथे सनाथ करी सुंद्री,मलीमली विलसती कृष्ण कामा। वागी० ३

#### पढ ८४ मुं०

वहालोजी आलिंगन सरखो, नयण भरी भरी निरखो, जोई जोई मन हरखो वालोजी० १ सकल विश्व शिखंतां बाईरे, मूख उपरे मूख मुकीउं लाला, ए ए विषया अमे कांइ नव जाणुं, कहो सखी अमृत कोणे पीउला, वालो० २ जहां जीनुं तहां स्नेह समजाशो, अमने अलगो मेलो, नरसेंयाचा स्वामीजाशे योवना, अण्तेड्यो आवे वहालो, वालोजी० ३

#### पद द्रभू मुं

ð

2

वहाल धरीने वहाला साथे, रंगमां रमती रेणीरे, प्रेम धरीने पातलियाशुं, बोले अमृत वेणीरे। ताल पखाज ने वाजां विधविध, जाणे श्रंवर गाजेरे, शामलियों ने शामा नाचे, वांसलडी मधुरी वाजेरे।

| एक एकने त्रालिगन त्रापं, वाहले भुजवले भीडीरे,<br>भएो नरसैंयो धन ए लीला, धन ए जुवती जोडीरे।        | ą      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| पद ८६ मुं० राग मलहार                                                                              |        |
| ष्टं दावनमां माननी, मध्ये मोहन राजे,<br>कंठे परस्पर वाहडी, धून नेपूर वाजे ।                       | 8      |
| एक एक आगें आलोपती, एक नाचती रंगे,                                                                 | ,      |
| एक मधुरे स्वर गाईने, ताली ताल तुरंगे।                                                             | २      |
| एक त्रालिंगन लई उरधरी, भीडे भामनी भावे,                                                           |        |
| श्रमजल वदने भलकतां, शामा शाम सोहावे।                                                              | 3.     |
| मरकलडा करी ऋष्णने, भला भाव जणावे,<br>थै थै थे करे विलयो, ऊरना हार हुलावे।                         | 8      |
| काला कृष्ण त्यां संचर्या, नाद निर्घोप थाये,<br>मंडप मांहे मलपतां, वाहलो वांसली वाहे ।             | ٠<br>پ |
| हार क्रुमुमना श्रतिघणा, कंट त्रारोपे हार नार,<br>चूआ चंदन चरचीत्रां, वाध्यो प्रेम रसाल ।          | Ę      |
| ताली देतां तारुणी, भांभरनो भमकार,<br>करी रह्यो किंकणी रणभणे, घुवरी घमकार।                         | હ      |
| धनरे धन ए सुंदरी, धन शामलवान,<br>नरसेंयो त्यां दीवी धरी रह्यो, करे हरिनुं गान ।                   | ς.     |
| पद ८७ मुं० राग सामेरी                                                                             |        |
| वृंदावनमां नाचे नरहरि, राधाशुं परवरीद्योरे,<br>पीतांवरनी कांछनी काछे, मोर मुगट शिरधरीत्रोरे। वृं० | ફ      |
| पीतांवरनी पटोली पहेरी, कंठे मोतीनो हाररेः                                                         | -      |
| कटी मेखला सोहे सहुने, घुवरीनो घमकाररे। वृं०                                                       | २      |
| म्हांभर नेपूर खलके कांबी, कंठे परस्पर हाथरे,<br>वारंवार मुख चुम्बन दीसे, झालिंगे गोपीनाथरे । वृ'० | ą      |
| ताल परवाज् वेणा रस महुव्र, विधविध् वाजां वाजेरे,                                                  | 47-    |
| थै थैकार करे त्यां डमा, नादे अंवर गाजेरे । वृं०                                                   | 8      |

प्रेम धरीने पालव तार्यो, हरिशुं हास्य करंतीरे, नलवट टीलीने नयन समार्यां, नाके अनोपम मोतीरे। वृं ४ नार नीर्घोष उलट अति वाध्यो, पुष्प वृष्टि त्यां थायेरे, लोट पोट त्यां थयो नरसैंयो, शंभुजी तेर्यो वसायरे। वृ० ६

# पद ८८ मुं०

वदन सोहामणां, शामशामा तणां रास रमत रमे वन मांहे; नाथ बाथे भरे, अधर चुंबन करे, प्रगटीयुं प्रेम सुख कह्युंन जाये। वदन० १ चरणने प्रहारे धरणी श्रम ध्रमी रही, घुधराना घमकारा थाओ; तता थेइ थेइ करे, ताल तरुणी घरे, मदन भरी माननीगीत गाएे। वदन० २ श्रमजल विंदु ने, सुभग अंबर शीर, कंचुकी बंध ते शीथल सोहे; भणे नरसेंयो, रंग रस उलट्यो, ऊपर कुसुमची वृष्टि होए। वदन० ं३

# पद ८६ मुं∘

श्राज श्रजुश्रालडुं, परम सोहामगुं, रंग भर्यो नाथ रंग रास रमतो; कंठ बांहे धरी, स्वर करे सुंदरी, मध रह्यो मोहन गान करतो। श्रा० १ कटी पकरी करी प्रवल भमरी करे, करतले कामनी-श्रही रे काहने; जागो शशी प्रगट, शीर, शोभती लटक वाजतां नेपुर कलां (१) शब्द ताने। श्रा० २

मद्भरी माननी, वीलसती जामनी, भुजभरी नाथ ने बाथ भरतां। वदन निरखी रह्यां, प्रेमे आतुरक्ष्यां, अधर अमृत रस पान करतां। आ० र सबल शामा संग शोभतो शामलो, कुचवच राखीयो बांहे भीडी; नरसेंयो नाथ, रस रेलमां, भीलतो, अतिघणी शोभती जुगल जोडी। आज० ४

## पद ६१ मुं०

१

3.

श्राज वृंदावन श्रानंद सागर, शामलीयो रंग रास रमे; नटवर वेशे वेण वजाडे, गोपीने मन गोवालो गमे। श्राज० एक एक गोपी साथे माधव, कर ग्रही मंडली माहे भमे; ताता थै ताथै तान मिलावे, राग रागणी मांहे घूमे। श्राज० (३५१)
सोल कलानो शशीएर, उडगण सहित ब्रह्मांड भमे;
धीर समीरे जमना तीरे, त्रिविध तनना ताप समे।
हरख्या सुरनर देव मुनीश्वर, पुष्प वृष्टि करी चरणे नमे,
भणे नरसेंथो धन्य वृजनारी, एने काजे गोपी देह दमे। आज० ४
पद ६२ मुं०
आज वहाले सुरतसमे प्रीत मांडी, क्ष्रणुंए न थाये अलगो छांडी रे स०
धन धन आजनी रजनी बाइ रे, रमतां न जाणी जाती रे,
प्रेम धरीने कंठे विलस्यो, उर उपर लीधी ताणी रे। स०
विविधे विलास कीधो माहरे वाहले, अमृतनी परे पीधी रे,
नरसेंथाच्या स्वामीशुं रमता, मगनमती वात की धीरे। स० आ०
पद ६३ मुं० राव माल कालेरो गोडी

पद ६३ मुं० राव माल कालेरो गोडी

श्राज सोहागण कीधी माहरे वाहले, महारा उरपर धरता रे,

शुंकरशे नणदी नसकारी, दुरीजन हींडे लवता रे।

शोभंता शणगार करीने, चोली उपर चलकती रे,

प्रेम धरीने पियुजी श्रंगे, भुजवल भीडी मलती रे।

रीभवीश्रो सुंदरवर महारो, रमी रेणी रसमां रंग रे,

भणे नरसैंया प्रीत वंधाणी, शामलिया ने संगे रे।

पद ६४ मुं ० राग मालव

मंडलमां माहलंतो वाहलो, नाचे नारी संगे रे;
तेम तेम वाजां वादे वाजे, वेण वगाडे उमंगे रे।

एक घालापे एक दे ताली, एक लइ ताल वजाडे रे;

एक मरकलडां करी कामनी, भजतां भाव देखाडे रे।

जूवती जूथज मल्यो सोहे, लीलाए तरवरीओ रे,

भगो नरसेंयो धन धन वनमां, प्रेमदा शुं परवरीओ रे।

पद ९५ मुं० राग धनाश्री

प्रेमदा प्रेम भराणी रे, पीउने विलशे वाहल संगे रे; वाहले वाहलो अवियो, भीडो अंगो अंगे रे। १ द्पैण कर कामनि ने, सारे, कंठे विलागी कहान रे; प्रेमे शुंशामलिया ने, खबरावे खांते पान रे। २ वाली वाली करे वारणाः घहाली कंठे हार रेः नेणे नेणां रस भर्या, हैये हर्ख अपार रे। उरशुं उर भीडी रही, सेजडीए वाध्यो रंग रे; नरसैंयाचा खामी सु रमंता, फुली खंगो श्रंग रे। पद ६६ मं ० राग अरगजो षोडश चहने सोहे, पगलांने खोले रे. अजवाली राते गोपी, जेस दहाडे घोले रे। पो० 8 ब्रेहनी विधाणी गोपी, मली टोले टोले रेः कृष्णहुं, कृष्णहुं, कुष्णहुं तन्मय थे बोले रे। षो० कोइ उभी वांसली वाखे, गाई गाई डोले रेः को कहे में काली नाग नाध्यो, पर्वत ने तोवे रे। षो० ₹ कोइ तो दान मिषेथी, महीनां माट ढोले रे; प्रेम प्रेम मग्न थई, रंग रस रोले रे। घो० 8 कृष्ण तो छलीने बेठो, हृद्याने श्रोले रे; प्रगट्यो नरसैंयानो नाथ, रीक्षी भाव भोले रे । घो० X पद ६७ मं० राग मालव प्रेमे प्रेमदा पीउनी संगे, हरखे हास्य करती रे; मरकलडो देखीने मोती, हलवे उर पर धरती रे। 8 कृष्ण कामनी जेम जेम नाचे, वाजा वाजे भारी रेः त्रिमुवन मां धुनी सांघली, गांधर्वनी गति हारी रे। २ जय जय सुरी नर सुनीजन बोले, सुध वीनता श्रंग भूली रे; कृष्ण कृपाथी नरसैंयो त्यां, लीला मां रह्यो इली रे। 3

पद ६८ मुं०

२

परं रे जोडं तो पीडजी, पंथ याडो थाये रे, मन घणुं करी राखीये, साहरां नयणां जाये रे सुंदर वदन दीठा पछी, कोणे न रहेवाये रे, शोभा शाम तरंगमां, नयणा गोता खाये रे।

| नयणां चूतां पाछा वल्या, घुंघट न सोहार | रे रे, |
|---------------------------------------|--------|
| नरसंयो लहेर समुद्रमा, नर कोइक नाहे र  | ξï     |

3

## पद ६६ मु०

मान करे पातलीया साथे, आनंद अंगे वाधो रेः केलकरे कामानिओं कोके, शामिलयों वश कीधों रे। मन गमतो माणे मोहनने, आव्या जुमना तीर रे, वाली वाली करे वारणा, उपर शाम शरीर रे। सकल शणगार करीने, अंगे, पहेर्या नौतम चीर रे, भणे नरसैंयों मद्गल मातो, वलभद्र केरों वीर रे।

२

Ę

#### पद १०० मुं०

मारो वहालोजी वगाडे रुडी वांसलडी, कहोजी केम रहीये, हुं तो भूली पडी वनमांह, एकलडा केम रहीये। मारो० मने घरमां घडी न सोहाय, ढुंढुं सारी कुंज गली, मने मल्योरे नरसेंयानो नाथ, रमाडया रासवली। मारो०

१

२

## पद १०१ मुं०

प्राणनो प्राण ते, याज युजने मल्यो, तेणे करी मारे रुदे वर्ष वाघे, पीयुतणी सेजते, कुसुम युत्रे रचि, नवी नवी भातनो संग साधे० १ नेणे यंजनकरी, नरसेंया श्रीहरि, प्रेमेशुं त्रावीने सांइ लीधुं, त्राधुर चुंवन करी, कुच पर करधरी, स्तेहसु शामले गुह्य कीधुं० २ धन धन त्राजनी, रातडी कुष्णजी, साथे रमी गोपी लाज राखी; नरसेंयाच्या स्वामी, धनाए वश श्राणियो, शुंकरे सासुडी श्रधिक कोपी ३

### पद १०२ जुं०

प्राणजीवन महारे हुंयामां, ढोल द्दामां वाहुरे; मंदिर महारे मोहन हालंतो, देखी भामणे जाडंरे। प्राण० १ सङ्ग्यर सवली त्रावो मंदिर, नंदकुंवरने हालोरे; वणा दिवसनी त्रारत हुंती, त्रंगे तमारे टालोरे। प्राण० २ मुखनी सीमा शी कहुंहुं, वहाले सहामुं जोयेरे; नेण भरी नीरखुं डमी, त्यां महाशं मन मोहरे। प्राण० ३ मुगता फलना हार करीने, वहाला कंठे घालुंरे; सकल शणगार करी शामलियाने, मारे मंदिर महालुंरे। प्राण० ४ मुक्ताफलना तेरण बंधावुं, कुसुमे नाथ वधावुंरे; भणे नरसेंया मनमां फुली, मंगलगान करावुंरे। प्राण० ४

## पद १०३ जुं

पहोंचे हैंये हींमतवान, प्रीत होये जो घाटीरे;
नंदकुंवरसुं रंगमरी रमतां, लजा मेहेलो लोपीरे। पहोंचे० १
शामलीयासु साइडुं लीजे, तनमन उरपर वारीरे;
शासार सकल करीने अंगे, राखुं उरपर धारीरे। पहोंचे० २
तो वहालो वश थाये बहेनी, कृदुंब कलहने टालोरे;
भागे नरसेंयो नीरभे थइने, वहाला साथे महालोरे। पहोंचे० ३

# पद १०४ थुं-राग मारुं

श्रमने रास रमाड वहाला, मधुरो बंस वजाड वहाला; थै थै नाच नचाड वहाला, वैकुंठथी वृंदावन रुडुं, ते श्रमने देखाड वहाला। टेक०

जादव जमुनां कांठडेरे, वाओ वेण रसाल;
नादनी मोही गोपीका तेणे, रोता मेल्या बाल, वहाला। अमने० १
एक अंजन करती चाली रे, वसन कर्या परिधान;
अवलां त अम्बर पहेरियां, नेपुरीयां घाल्यां कान वहाला, अमने० २
सन्मुख जइ डभी रही रे, नयणें नीरख्या नाथ,
तन मन धन सह सोंपीयां, गोपी हरिशुं जोड्या हाथ वहाला अमने० ३
वृंदा ते वन रलीआमणुं रे, शरद पुनमनी रात,
लिलत त्रिमंगी शोभा वनी, त्यां दीसे नवली जात। वहाला आमने० ४
एक हरिसु ताली देय रे, बीजी कुंकुंम रोल,
हरि राधा ज्यां रास रमे, त्यां आ भा नाद भकोल। वहाला अमने० ४

| शीखे गाय ने सांमले रे, हरि राधानो रास,                       |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| ते नर वैकुंठ पामरो, एम कहें नरसेंंयो दास। वहाला श्रमने०      | ६ |
| पद १०५ मुं                                                   |   |
| श्रधर श्रमृत रस चा्खुं रदया भीतर भीडीने राखुं रे, टेक।       |   |
| अंग अतंग व्याप्यो रे सजनी, पीड विना कोण समावे,               |   |
| श्रलज थई हुं पीउ मुख जोवा, प्रेम घरी घरे आवे रे। रद्या०      | 3 |
| अवलानी आरत जाणी महा रे वहाले, हुसता हसता आव्या,              |   |
| नरसैयाचा स्वामी मन मनाव्युं, भामनीने मन भाव्या रे। रदया०     | २ |
| पद १०६ ठ्डुं                                                 |   |
| त्रों वाजे वृंदावन मोरली, गोविंद गोपी रास रमे,               |   |
| केशव श्याम गौर वरण गोपी, भली अनोपम भात भजे। श्रो वाजे०       | १ |
| <b>अजवाली रात भाषारे जाए, नवरस नाटफ नाथ र</b> च्यो,          |   |
| थेई थेईकार करे रसे गोपी, रंगतणो त्यां ऋखाडो मच्यो । ऋो वाजे० | २ |
| शाणगटडे द्वें फुमत फरके वली नयणा कटाक्ष कर खंघ घरी,          |   |
| ताली दई दई हसे हसावे, नाचे नचावे रङ्ग भरी। श्रो वाजे०        | ३ |
| श्रमजलकण मुख श्रंग श्रलसणां, श्रतिरस सार विनोदक्यो,          |   |
| शीतल जल लईने आरोग्या चरण तलासे नरसें यो । ओ वाजे०            | 8 |
| पद १०७ मुं                                                   |   |
| श्रंग नमावे श्रानंद वाध्यो, बोले जयजयकार रे,                 |   |
| त्रेमे भराणी पालव ताणे, पामी प्राण श्राधार रे। श्रंग०        | १ |
| सुंद्रवर शामलीया साथे, तारुणी देती ताली रे,                  |   |
| अलवेशु आलिंगन आपी, वश कीधा वनमाली रे । अंग०                  | २ |
| रमतां रमतां महारस वाध्यो, प्रेमदा छांटे पाणी रे,             |   |
| नरसैंयाचो स्वामी रीभव्यो, बोली मधुरी वाणी रे । श्रंग०        | ३ |
| पद० १०८ मुं राग-सामेर्री                                     |   |
| श्रांणी वाटडीए गया वनमाली रे, बाई मारी बहेनडीश्रां,          |   |
| कोर्णे दीठडो होय तो देखाडो रे, सखी साहेलडीयां                | १ |
| मेहेरामण न दीठडे जाए प्राण रे, बाई मारी बहेनडीया,            |   |
| एने पात्रोले पद्म ऐधाण्रे, सर्खी साहेलीया टेक।               | २ |

वृंदावन माहे रास रमतां, चत्रुमुजे चक्ष मीचावी रे, श्रंतरध्यान थया धरणीधर, गयो वीठल सुने वाही रे। बाई० 3 गोपी कहे गीरी तरवर जाइशुं, सज थात्रो त्रीज नारी रे, गुणनिधान गिरिधर ने जोईशु, मही स्थल हशे मोरारी रे। बाई० सोल शण्गार सजी ने श्यामा, एने नाके ते निरमल मोती रे, कनक दीवी कर साहीने सुंदरी, एने हींडे वनवन जोती रे। बाई० ४ पुछती हिंडे कल्पहुम वेली, तरुश्रर ताल तमाल रे, हरिहरि करती नयरो जल भरती, कोरो दीठडो नंदजीनो लाल रे। वाई० દ્દ वलवलती विनता देखीने, श्रावीया अंतर ज्यामी रे, भले मल्यो नर्सेयानो स्वामी, गोपी त्रानंद पामी रे। सखी० पद १०६ मुं० सोहागण कीधी महारे वहाले, मरकलडो करी जोयुं रे, प्रेमधरीने उरपर लीधी, मारुं मन एए मोह्य रे । सो० १ सोत्रण पाट बेसारी वहालो, मोतीए थाल वधाबुं रे, वाली वाली वद्न निहाली, श्रारती श्रगर उवारं रे। सो० २ नाना विधना भोजन भावे, दुध कढेया लावुं रे, सुंदर साकर मांहे भेलुं ( श्रानंदे ) श्रानंदे श्रारोगावुं रे । सो० 3 सकल शाएगार सजीने श्रंगे, रमक्तम करीने श्रावुं रे, मणे नरसैंयो सेज समारी, रमतां रुडी भाव रे। सो० 8 पद ११० मुं० सजनी स्नेह तो भले श्रनुभवीए, जो होय वहालाजीशुं साचूंरे, चतुर होय तो मनमां वीचारे, मूरख बोले ते काचूं रे। स० Ş मूदा टलीने जो सुग्धा थइए, तो अनुभव रस आवे रे, ज्ञान विवेक थकी हरी श्रलगा, चतुरपर्यो वश थाये रे। स० २ स्तेह तगा पेर्य कोइक जागो, सौने अजागो जाये रे. नरसैंयाचा स्वामी स्नेहतणो, रस पीतां त्रप्त न थाये रे। स० ३ पद १११ मुं० सुंदरी शामलीयानी साथे, नयेणे नयण मीलावे रे, मुज उपर मुज धरी प्रेमशुं, नाचंतां मन भावे रे। सुंद्री० 8 कटीमेखला कींकण ने नादे, कांकर नेपुर खलके रे, फरतां फरतां मुकट मनोहर, शीश राखडली मलके रे। सुंदरी० २

| मधुर मधुर स्त्ररे श्यामने गमतुं, गोपी प्रेमे गाये रेः                                              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| त्यमत्यम वहालो वेण वजाडे, उलट श्रंग न माये रे, सुंद्री०                                            | 3        |
| त्रालिंगन त्रानंदे देतां, शामलीयो ने श्यामा रे,                                                    |          |
| नरसैंयो रस मग्न थयो, त्यां केलि करंती कामा रे। सुंदरी०                                             | 8        |
| पद ११२ मु •                                                                                        |          |
| लाडकडी लडसडती चाले, माग सहुंरे सोहेरे,                                                             |          |
| पात्रोले नेपुर रणमण वाजे नवजोवन भरी मोहेरे, लाड०                                                   | १        |
| नागघोली चर्णा चंपावर्णी, नीलवटे टीलडी मलकेरे,                                                      |          |
| नाग नगोदर भाल फुल्रणां, वच्चे मोतीशर ललकेरे। लाड०                                                  | २        |
| रातावाते ने श्राडके शरनी, पेरण पटोली लीनीरे,                                                       |          |
| नरसैंयाचा स्वामीने वहाली, रुदेश्रा श्रंतरे लीधीरे। लाड०                                            | ३        |
| पद ११३ मुं०                                                                                        |          |
| भाव भरे भजता वहालाने, सुखसागर भीलतां रे,                                                           |          |
| माननीं मोहन महारस गाता, श्रंगोश्रंगे खीलतां रे। भाव०                                               | १        |
| त्रेमदा प्रेम भराणी पीउने, उरमारे रीक्तवतारे,<br>वारे वारे वहालाजीपे उलटीरे, उरमारे मीलवतारे। भाव० | <b>ર</b> |
| कंठे परस्पर बाह्रो डलीरे; क्ष्मणक्ष्मण दर्पण माहे जोतीरे,                                          | •        |
| मांहो माहे मरकलडेसु, श्रधुर सुधारस पीतीरे। भाव०                                                    | ą        |
| मान तजीने माख्यो मोहन, उरथी श्रलगो न करतीरे,                                                       | •        |
| नरसैंयाच्या स्त्रामीचे संगम, रेग्गी रंगे वीतीरे भाव०                                               | 8        |
| पद ११४ मुं० राग मालव                                                                               |          |
| भावेरे भामनी भोगवतां, शामितयाने संगेरे ।                                                           |          |
| श्रालापे अवला नारी रे, उमंग वाध्यो श्रंगे रे। मावे०                                                | १        |
| करसु कर, उरसु उर, फरती पलवटडी ते वाली रे,                                                          |          |
| नेह भड़ लागी उदार अवला, वश कीघो वनमाली रे, भावे०                                                   | २        |
| धनधन जूवती धन ए जीवनजी, वृंदावनमां महाले रे,                                                       |          |
| धन धन नरसैंयो नेण सोहागी, रङ्ग रेल रस निहाले रे। भावे०                                             | ३        |

#### पदः ११५ मुं ०

लोचन आलीगारा रे जेगो काढीने लीधा महारा प्राण्। एवो रुडो शामिलयो सुजाणर, कांइ कीधुंछे विनाण रे। लो० १ गण चढावीने बाण महेल्युंरे भाग्युं छे अभिमान, तालावेली तेवारे लागी रे, जेवारे मूजने कीधी सान रे। लो० २ अभे वहुआरं त्यां नव कह्युंरे, भेद न जाणुं कांइ, एकवार एकांते मलीनेरे, भीडीने लेशुं सांई रे। लो० ३ जेना मनमां कपट नहिरे, ते जाणें रस भांखी, भणे नरसेंयो मुक्ति इज निर्मलरे, ते रस जाणे चाखी रे। लो० ४

## पद ११६ मुं०

8

२

3

£

२

3

४

X

वांसलाडी वाही महारे वहाले, मंदिरमां न रहेवाये रे, व्याकुल थईने वहालाने, जोवा शुंकरुं उपायेरे। वांस० जल जमुनानां भरवा जाऊं त्यां शामिलयो होये रे, वदन निहाली हरखुं मनमां, जेम जीवने मुख जोयेरे। वांस० शान करीने हुं सांचरुं, पातलीयो पाछल आवेरे, भगो नरसैंयो भावे वहालो, ब्रेहे ताप समावेरे। वांस०

#### पद ११७ मं॰ राग मालव

त्रंदा ते वनमां वेण वजाडी, गोपी विह्वल कीधारे, वर श्राप्यों ते वचन पालवा, वित्त हरिने लीधारे। त्रंदा० एक तो श्रन्न मूकीने उजाणी, बीजी मांग सिंदूर रे, जूवतीनां जूथ मलीने, चाली साहेर नदी पूर रे। त्रंदा० पीतांवर पटोली पहेरी, कंठे श्रेकावन हार रे, वींछीडाने ठमके चाली, नेपूरनो भमकार रे। त्रंदा० रत्न जडित राखडी श्रति रुडी, भाल भन्नूके कानेरे, राता दांत श्रधरस श्रोपे, गोरी गोरे वाने रे। त्रंदा० हर्खे श्राव्यां हरिनी पासे, वृंदावन मोभार रे, नरसेंयाचा स्वामी सुख दीठे, उलट श्रंग श्रपार रे। त्रंदा०

# ( ३५६ )

# पद ११८ मुं॰ राग सामग्री

| वांसली वाहे रे वाहे रे, मधुर गाये कहान,                          |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| सप्त सुरने शब्द नानाविध, राग रागणी ने तान ।                      |             |
| इहां तता थइरे, इहां नननन नही रे,                                 | १           |
| इहां मांहो मांहे रे, माननी राखे रंग;                             |             |
| गण्ण गण्णण् उपांग वागे, दे ताली वगाडे शंख मृदंग                  | २           |
| इहां रमभम रमभमरे, इहां भांभर भमकेरे;                             | -           |
| इहां ठमठम ठमकेरे, इहां वींछीडा चमकेरे।                           | ३           |
| इहां धमधम धमकेरे, कर्म भवूके भाल,                                |             |
| एकने दे आलिंगन, चाले मधुरी चाल ।                                 | 8           |
| श्रनिहांरे वृ'दावन रास रच्योरे, रास रच्योरे, मरकडा करेवा         | ली,         |
| कोटि कलश शशीश्ररनी शोभा, उगो श्रजुत्राली।                        | ሂ           |
| श्रनिहांरे सुरपति मोही रह्या, मोही रह्या, मक्ति थई रह्यां देव रि | नेगाञ       |
| नृत नाचे रंभा पुष्प वृष्टि होये, जयजय जगत निधान।                 | यमागः,<br>ह |
|                                                                  | 4           |
| श्रनिहारे रेण श्रधिक थई श्रधिक थई, प्रगट न होये भाण,             |             |
| नरसैंयाचो स्वामी रास रमे, त्यां मुनि जने मेल्यां ध्यान           | Q           |
| पद ११६ मुं० राग सामेरी                                           |             |
| साखी-कुंज भुवन खोजती प्रीतेरे, खोजत मदन गोपाल;                   |             |
| प्राण्नाथ पावे नहि तातें, व्याकुल भइ वृजवाल।                     | १           |
| चाल चालता ते व्याकुल भइ त्रजवाला, ढुंढती फिरे श्याम              |             |
|                                                                  | माला,       |
| जाय बुक्तत चंपक जाइ, काहु देखो नंदजी को राइ।                     | २           |
| साखी-पीय संग एकांत रस, विलसत राधा नार;                           |             |
| कंध चडावन को कहो, तातें तजी गयेजु मोरार।                         |             |
| चाल—ताते तजी गयेजु मोरारी, लाल आय संग ते टारी,                   |             |
| त्यां श्रोर सखी सव श्राई, क्याइ देख्यो मोहन राइ।                 | 8           |
| में तो मन कीथो मेरी वाई, तातें तजी गये कनाइ।                     | ¥           |

साखी-कृष्ण चरित्र गोपी करे, वील से राघा नार;

एक भई त्यां पूतना, एक भईजु भोपाल लाल,

एक भइ जु गोपाल लालरी, तेणे दुष्ट पूतना मारी।

चाल—एक भेख मुकुंद कोकिनो, तेणे तृणावत हरि लीनो,

एक भेख दामोदर घारी, तेणे जमला श्रर्जुन तारी।

साखी—प्रेम प्रीत हरि जीनके श्राश्रे उनके पास,

मुद्ति भई त्यां भामनी, गुण गावे नरसेंयोदास—

# पद १२० मुं० 🕆

एहवी नारीने भोगवी जेने, मांभरनो ममकार रे, कस्तुरी काजलसु भेली, मांहे अंजननो अधिकार रे। ए० १ वींछीडा वाजे ने नेह आवे, नेपुरनी भए वाजे रे, केशपाश कुसुमे अति गुंथी, पुष्प भरंती चाले रे। ए० २ नेगो नेह जणावे सकल शिरोमणी भावे रे, नरसेंयाचा स्वामी ने संगम, रमे मीट नमावे रे। ए० ३

#### पद १२१ मुं०

8

२

3

१

२

हुं सपराणी कीधीरे, वहाले, सैयरने देखतां रे, ताली देतां चितडुं लाग्युं, मोही रही मुख जोतां रे। हुं कर उपर कर धरी महारो वहालो, वंद्रावन परवरीयो रे, हास्य करी ने शामलीया ने, में महारे उर धरीयो रे। हुं रंगभर रमतां रमतां, वहालो, मुख उपर मुख करतो रे, भणे नरसेंयो महारो मोहन, दर्पण मांहे जोतो रे। हुं

# पद १२२ मुं०

श्रनुभवशुं श्रमे श्रंतर टाली, शामिलयाने सेजे रे, श्रलवेशुं हुं उरपे राखी, सांइडां लेशुं हेते रे। श्रनु० नलवट टीली ने नाके केशर, भाल भड़के काने रे, सकल शणगार करी श्रंग श्रपुं, संगम शामल वाने रे। श्रनु०

| वहाला साथे वात करतां, मनमां मोद न माय रे,                   |   |
|-------------------------------------------------------------|---|
| नरसैंयाचा स्वामी मुख दीठे, जोतां तृप्त न॰थाय रे। अनु०       | ३ |
| पद १२३ मुं०                                                 |   |
| धन जोडी धन धन लीला, धन धन रेणी रुडी रे,                     |   |
| धन धन वहालो उर पर महाले, भावे भामनी भीडी रे। धन०            | 8 |
| धन धन वाजां वागे वादे, धन धन ताली वाहे रे,                  |   |
| धन धन ब्रंद्रावननी शोभा, धन धन मधुरुं गाये रे। धन०          | २ |
| धन धन धरती उपर नाचे, सुख सागर शामलियां रे,                  |   |
| धन नरसैंयो कृष्ण कृपा थी, हरी लीला मां रसीत्रो रे। धन०      | ३ |
| पद १२४ मु •                                                 |   |
| धन धन रास दहाडो  श्राजनो, धन धन मंदिर महारुं रे;            |   |
| मसमसतो मलपंतो मोहन, श्रावे सरवस वारुं रे । धन०              | १ |
| धनधन नेणां महारांने, धन नीरखुं मारो नाथ रे,                 |   |
| धसमसती जई उर् पर लीघो, भीडयो मुजधरी वाथ रे। धन०             | २ |
| मोतीये चोक पुंरावंरे प्रेमे, हुं फूली मंगल गाउं रे,         |   |
| नरसैंयाचा स्वामीनुं मुख, जोती तृप्त न थाउं रे। धन०          | ३ |
| पद १२५ मु ०                                                 |   |
| धन धन दहाडो त्राजनो, मने प्रेम घणो मारा नाथ नो ।            | १ |
| मारे मीले मेलावो जेमक्यो, वहालो श्रावी श्रालिंगन दै रह्यो । | २ |
| सकल शाणगार सजी करी, हूं तो विलसु वहालो उर धरी।              | ३ |
| शामिलयो सहेज सोहावतो, वहालो भोग करे मन भावतो।               | 8 |
| नरसैंयाच्यो स्वामी श्रती उदार; रंगभर रयणी करे विहार।        | X |
| पद १२६ मु ०                                                 |   |
| धन धन रे तुं दीवडा मारा, प्रगटे जोत ऋपार रे,                |   |
| सेजडीये शामिलये वीलसु, धरी शोभंतो शाणगार रे। धन०            | १ |
| प्रेम भराणी पीयुजी साथे, मन मांहे हरख न माय रे,             |   |
| भुजवते भीडो भावशुं, ते सुख कह्युं नव जाये रे। धन०           | २ |

## ( ३६२ )

| ( 111 )                                                                                               |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| रास विलास माहारस भीलुं, नंदकुंवर रढी यालो रे,<br>भगो नरसैंयो सुर समागम, उरथी श्रंतर टालो रे। धन०      | 3 |
| पद १२७ मुं०                                                                                           |   |
| धन धन वहालो विलसे सहेजे, धन धन कंठे बलगी रहे जे। टेक                                                  |   |
| धन धन मारो मान तजीने, मारा पीयु ने सरवस सोंपी रे,<br>सुरत समागम महारस वाध्यो, मननी लज्जा लोपी रे। धन० | १ |
| जे जे मनोरथ करती हुती, मनोरथ ते ते पामी रे,<br>महारा उरपर महाले मोहन, ते नारसेँयानो स्वामी रे। धन०    | २ |
| पद १२८ मुं०                                                                                           |   |
| धन धन धन कहि चाल लव ललंक;                                                                             |   |
| धन धन एहनुं वदन मयंक।                                                                                 | 8 |
| धन धन धन एहनां नेणां कुरंगः                                                                           | _ |
| धन धन वेणी भावे भोयंग।                                                                                | २ |
| धन धन श्रधर श्रमृत रसे ठरताः                                                                          | 5 |
| धन धन श्रहेनी भुजनी चपलता ।                                                                           | 3 |
| धन धन गजगति नेपुर छंदा;<br>धन धन हरि संगे विलसे प्रेमदा ।                                             | 8 |
|                                                                                                       | Q |
| धन धन उर हर महाले मुरारी,<br>नरसैंयाचा स्वामि पे जाउं बलहारी।                                         | ¥ |
| पद १२६ मुं॰ राग मालव                                                                                  |   |
| धन धन रे वृंदावननी शोभा, धन धन श्रासो मास रे,<br>धन धन कृष्णतणी जे क्रीडा, धन गोपी रमे रास रे । धन०   | १ |
| शिण्गटडामां सान करंती, माननी मोह उपजावे रे;<br>अलवे श्रंक मोडे अति श्रवला, नेणे नेह जिणावे रे। घन०    | २ |
| कंठे कोकिला शब्द श्रोचरे, नौतम तान उपजावे रे;<br>मग्न थइने मोह पमाडे, गांधर्व गान हरावे रे। धन०       | ३ |

श्रमर कोटी तेत्रीश उमां, त्यां ब्रह्म इंद्र संघातरे; जय जयकार करीने, पुष्प बृष्टि करे खांत रे धन धन गोपी धन लीलां, धन जे रसमां महाले रे; उमिया वरनी वांहे वलग्यो, नरसें दीवी माले रे।

#### पद १३० मुं० राग मालव

जेम जेम म वहालो वेण वजाहे, तेम तेम नाचे नारी रे, सखे सादे गाये गोपी, रीमवीत्रो मोरारी रे। जेम० १ हमसुम हमसुम नेपुर वाजे, वादे वेणा वाहे रेः ताल मेलावे महारस माती, माननी मोद न भाये रे। जेम० २ सन्मुख थईने शामिलयो ते अवला आगल नाचेरे, सुरीनर मुनीजन ध्यान न आवे, वह्या ए पद जाचेरे। जेम० ३ तेत ब्रज विनता नंदकुंवरशुं, एक थइ अनुभवतांरे, भणे नरसेंयो सर्वश सोंपी, गोविंदने वश करतांरे। जमे० ४

## पद १३१ मुं०

जेम जेम कामनी कृष्ण साथे रमे, तेम तेम त्रानंद श्रंगन माये, घुवरी घमके ने राखडी जलहले, ने रूर वींछीया ठमके पाये। जे० चंचल नेण ते हाल्या करे, मरकलडो करी राचे मनमांहे, प्रेम रसे प्रीतरी श्रधुर चुंचन करी, विठला वाहुडी कंठे सांहे। जे० तालसु ताल ते मेलवे सुंदरी, कर साही कृष्णजी संगे नाचे, भणे नरसेंयो नीरखी सुख पामीयो,धन जेजे धन सुरकेशव जाचे। जे०

## पद १३२ मुं०

रमतां रंगे रात विहाणी, वहालो उरपर महाल्योरे, हुं मुहारुं श्रंग श्रापी रही रे, क्षणुं श्रलगो न टाल्योरे। रम० १ नर भ थइ शामलियो पामी, (वामी) वेदना भारी वामीरे, मलपंती हीडुं मंदिरमां, शुंकरशे साम्रु स्वामीरे। रम० २ परण्यानुं होये ते सहु कोये जाणे, साचवणनुं शुंकरीयेरे, नरसैंयाच्यो स्वामी उरपर राखी, श्रानंदे श्रनुभवीयेरे। रम० ३

# पद १३३ मुं०

| रमतां रुड्डं जो लागे, जो मान तजीने मलीयेरे,<br>शामलियाने उरपर राखी, भावधरीने भजीयेरे । रम०                                                                                                              | १ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| महारो वहालो छे महा रसीयो, रसमांहे रीमवीयेरे,<br>श्रंतर टाली श्रालिंगन लेतां, विने करी वश करीयेरे। रम०<br>भामणां लइअ वहाला केरां, कंठे विलागी रहीयेरे,<br>नरसैयाचा स्वामीचै संगम, वात रसीली करीयेरे। रम० | ą |
| पद १३४ मुं०                                                                                                                                                                                             |   |
| रमफम रमफम नेपूर वाजे, तालीने वली तालरे,<br>नाचंतो शामलियो शामा, वाध्यो रंग रसालरे, रम०                                                                                                                  | १ |
| भाल भवूके राखलडी हाथे, मोर मुगट शिर सोहेरे,<br>थै थै तहां करती के सुंदरी, मरकलडे मन मोहेरे। रम०                                                                                                         | २ |
| कोटीकला त्यां प्रगट्यो शशीयर, जाए दिनकर उग्योरे,<br>भए नरसैंयो महारस कीले, माननीमां महा बलीयोरे। रम०                                                                                                    | ર |
| पद १३५ मुं०                                                                                                                                                                                             |   |
| रसीक शिरोमणी शामलीस्रो, वृंदावनमां रच्यो रास रे,<br>गोपी प्रत प्रत रूप घरीने, कीघो रंग विलासरे, रसीक०                                                                                                   | १ |
| पूर्ण प्रेक प्रहवाये भीले, महा भाग्यवंत बृजनारी रे,<br>वांहोलडी कंठेय भरावी, विलसे नवल विहारी रे। रसीक०                                                                                                 | ર |
| ए लीला सुख कह्युं न जाये, पार न पामे कोई रे,<br>नित्य नवलो श्रानंद होये, त्यां नरसेंयो रंग जोई रे। रसीक०                                                                                                | ર |
| पद १३६ मुं०                                                                                                                                                                                             |   |
| रास रमे राधावर रुडो, श्यामलडीनी संगेरे,                                                                                                                                                                 |   |
| मान मुकाववा कारण कामा, अनंग धरती खंगे रे। रास०                                                                                                                                                          | १ |
| विनता वृंद मंडलमां सोहे मोहन मदन मोरारी रे,<br>एक नाचे एक गान करे त्यां, डमंग भरी वृजनारी रे रास०                                                                                                       | ર |
| वर्षात प्रतामा अवस्य स्था द्वेशान्ति र स्थित                                                                                                                                                            | • |

| श्यामा श्रवरो भाल भवुके, श्यामने कुंडल कान रे,<br>भांभर नेपुर रमभम वार्ज, वेण वजाडे कहान रे। रास०                                                             | ą  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| त्रालिंगन देता दामोद्र, त्रवला त्रंग हुझास रे,<br>भर्णे नरसैंयो मयंक मोस्रो, थकीत रस्रो खटमास रे। रास०                                                        | 8  |
| पद १३७ मुं०                                                                                                                                                   |    |
| रास विलास रमे राधावर, जुगम जुगम गोपी वच्चे कहान,<br>कंठ भुजा उर उपर करधरी, श्रालिंगन चुंवन रसपान । रास०<br>कोकीला कंठ श्रलापती कामनी, मांहे मधुरा राग ने तान, | 8. |
| मोरली उपर संगीत वाजे, वली पोते दे सुर वंधान। रास०                                                                                                             | ર  |
| त्रुट्या हार वसन वपु वीसर्या, जाणो जोगेश्वर धरयुं ध्यान,<br>नरसेंयाचा स्वामीने जोतां, व्याकुल थयो तज्ज श्रभिमान । रास०                                        | 3  |
| पद १३८ मुं०                                                                                                                                                   |    |
| रङ्ग भरीरे घणी रजनी वेहाणी, हुं विलसी वहाला संगेरे,<br>नाना भाव धरी घाली वाथे, भीडी ऋंगो ऋंगे रे। रंग०                                                        | १  |
| विविध क्रुसुमनी सेज समारी, परिमल पूरण काम रे,<br>डर डपर राखी रही रसियो, पामी सुंदरु धाम रे। रंग०                                                              | २  |
| नेखे नेख मेलावे वहालों, तेम तेम हरख न माये रे,<br>दीपकने त्राजु त्रालडे मारे, बाहुडी कंठे सोहाये रे। संग०                                                     | ₹  |
| द्रपण मांहे निहालतो, वहालो, चुंबन दे वारंवार रे,<br>पीयुजी प्रेमे पामीयां मारो, जीवण प्राण त्राधार रे। रंग०                                                   | ४  |
| वहालोजी वहालापे वहालो, ऋतिशे एहनुं ध्यान रे,<br>भणो नरसैयो ए लीलानुं करतो निशदीन गान रे । रंग०                                                                | Ł  |
| पद १३६ मुं०                                                                                                                                                   |    |
|                                                                                                                                                               |    |

रणभागें नेपुर, नाचतां नारनां, कंकणी धून ते मध्य थाख्रे, चरण श्रती चालवे, श्रंगवाले घणुं, त्यम त्यम वाहालोजी वेणुं वाश्रे रणभागे०

प्रेमे प्रेमदा रमे, पीयुने मन गमे, नयणां भरी नाथनुं वदन नीरखे, करिवशे कर प्रही, छंडलाकारमां, मरकलाकरे धणुं मंन हरखे। रण्मणे० २

ज़ुवती जोवन भरी, नाथने उरधरी, श्रधरश्रमृत रस पान करतां रामा सहु रस भरी, श्रंग शुध विसरी, मधुर मधुर स्वरे गान करतां। रण्भणे० ३

धनरे धन एम, श्रमर सहु उचरे, भेद को नवलहे रमण केरो, नरसेंयो चरणनी, रेणमां भीलतो, जो शामले सन्मुख हाय फेर्यों। रणभणे० ४

#### पद १४० मुं०

भीणालां भांभर वाजे वृंदावन, आनंद न भाये गोपीयांचे मनता, वीठला बाहुडी कंठे अन्योअन्य, नाचे गोपी ने गाये गोविंद। भीणालां० १

ताल मृदंग मौहरने वांसली नाचे, नाचे हसीने गोपी गाये,
अमर श्रंत्रिक्षथी मोह पामी रह्या, प्रेमे पुष्पनी वृष्टि थाय। भीणालां० २
मस्तक फुमकां राखडी जलहले, जुगल जोडी रमे वन मांहे,
निरखतां निरखतां निमेष मले निह,धनरे धन्य जादव राये। भीणालां० ३
छुष्ण ने कामनी मध्य माधव मली, नाद निरघोष रस रह्यारे जामी,
नरसेंयाच्यो स्वामी सकल व्यापी रह्यो, अनेक लीला करे गरुडगामी।
भीणालां० ४

## पद १४१ मुं०

भाकम भोलकरी, भाकम भोलकरी रे, वहालो वश करशुंर, छानेक हावभाव करीने, हलवे उरप धरशुं रे। भाकम॰ १ शण्गारे शोभंतों करीने, ताली दइ दइ हसशुं रे, आंखलडी आंजीने आपण, वादे वेणा वहाशुं रे। भाकम॰ २ कंकण धून घघरडी घमके, दरपण लइ धरशुं रे, नरसैयाचो स्वामि नाचंतो, आपण भामणलंडे जाशुं रे। भाकम॰ १

## पद १४२ मुं०

| मांमरने भमके रे, गोपी गज गमनी चाले,<br>मान घणुं मनमां धरीने रे, जइ सैयरशुं माहले। भां०                            | १        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| जाडीत्र विशाल जोलोयां रे, त्र्याली भाल भवुके रे कान,<br>शामलीयासुं संग करे रे वा त्रंग धरी त्र्रिभमान । भां०      | <b>ર</b> |
| पोपट भात पटोली पहेरी रे, चांपा वर्णी रे चीली,<br>नरसैंयाचा स्वामीने मलवा रे, चाली रवारण भोली। मा०                 | 3        |
| पद १४३ मु •                                                                                                       |          |
| भांमरीयां घडाव्यां महारे वहाले, रमभम करती हींडुं रे,<br>वदन निहाली वहालाकेरं, शाणगटडो संकोडुं रे। भांभ०           | १        |
| घणा दिवसनुं मनमां होतुं, पीयुसु करवा वात रे,<br>चोली पहरुं चंपा वर्णी चीर जाणे पत्रनी भात रे। फांफ॰               | २        |
| शामितयासु सांइडुं लेवा, सन्मुख सेजे त्रावी रे,<br>हास्य करी रुदेयासु भीडी, प्रेम धरी बोलावी रे।                   | ३        |
| धनधन रेगो श्राजनी रुडी गइ, महारा वहालजीसुं तरमतां रे,<br>नरसेंयाचो स्वामी उरपर लीधो, शुंकरे दुरीजन लवतां रे। भाभ० | 8        |
| पद १४४ मुं०                                                                                                       |          |
| मांमरीयां ममकार करे, रवी छंदा वाजे रे,<br>वाहोडीयांचां केवल कंकण, वोलंता नादे रे। मांम०                           | १        |
| हंसागमनि हंसगत चाले, चरणतले चीर चांपे रे,<br>उरमंडल उर उपरे सोहे, मुनिजननां मन मापे रे। भाभ०                      | ર        |
| राखलडी रतनाली सोहे, वेगो वासंग नाग छलके रे,<br>ब्राब्धू ब्रंबर शीरपर ब्रोढे, शेव नाग जेम सलके रे। क्रांक०         | ३        |
| सर्व शणगार सोहे शामाने, रामा रंगभेर रमती रे,<br>नरसैंयाचा स्वामीने, मलवानी, शीकले भमती रे । फांफ०                 | ૪        |

## पद १४५ मुं०

| मधराते मोहनजी मोह्या, माननी साथे रे,<br>नाना भातरमे महारसीयो, हसी हसी भीडे बाथे रे। मध०                 | <b>ફ</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| तरुण पणे तारुणी डग भरती, पाये नेपुरनो क्षणकार रे,<br>क्षांकर नादे वांह डोलावे, रीक्षवीया मोरार रे । मध० | ર        |
| त्रधुर त्रमृत रसपान करतां, श्यामलडी संग त्रावे रे,<br>नरसैंयाचा स्वामीशुं मलवा, भामनी भेद जणावे रे। मध० | -        |
| पद १४६ मुं० राग सामेरी                                                                                  |          |
| मध रात्रिए मधुरी रे, वहालेजी ए वांसलडी वाही रे;<br>कामिनी काम घहेली थईने, सौ बृंदावन घाई रे। मधर्       | ₽"       |
| सासु नणंदनी लाजतजी ने, भूषण श्रंगे सजीयां रेः<br>रयणी रास रमवा कारण, जइ यादवने भजीया रे।                | ર        |
| नयणी भरी निरख्यो लक्ष्मीवर, आनंद अवला पामी रे;<br>नरसेंयाचो स्वामी वृंदावनमां, केल करे महाकामी रे। मध०  | 3        |
| ्पद १४७ मु ० राग ग्राशावरी                                                                              |          |
| महारे वहाले वेगु वगाडी, त्राकुल व्याकुल थाउं रे;                                                        |          |
| मंदिर मांहे में न रहेवाये, केम करी जोवा जाउं रे। महारे०                                                 | १        |
| हुं वेधाणी मधुरी नादे, अनंग उत्तट्यो श्रंगे रे;<br>नेण भरी निरखुं शामितयो, सांइडा लीजे संगे रे। महारे०  | ₹        |
| मारुं मन मोह्युं एगो वहाले, दीठा विना न सोहाये रेः                                                      | ·        |
| भणे नरसैंयों धन ते नारी, राख्यो रुदिया मांहे रे। महारे०                                                 | ş        |
| पद १५८ मुं०                                                                                             |          |
| महारा वहालाजीमां कुसुमचो भार नहीं रेः<br>ते कारण मने कहो ने सजनी । टेकः                                 | १        |
| सात सागर ने नव खंड पृथ्वी, शीखर मुख मांहे;<br>एटला सहेत वहालो उरपरि राखुं, भ्रमर कमल सम होये रे।        | स०म०     |

दिव्य वस्न में शीरपर श्रोढ्युं, ते मने दुस्तर थाये रे; जेटले मारो वहालोजी संगम श्रावे, कुच उपर वित्त चलावे रे। सजनी० म० ३

ताचा गुण तदमीवर जाणे, जेणे आ सृष्ट निपाइ रे; नरसैंयाचो स्वामी भले मलीयो, सुख करो गोकुल राइ रे। स०म० ४

#### पद १४६ मुं०

गोपी आवीर आवीर, वहालानुं मुख जोवा, अद्भुत खेल रच्यो पुरुषोत्तम, माननीनां मन मोहवा। गोपी० १ राती चुडी करे कामनीयां, रातां चरण चुंदडीआं, राती आड करी कुंकुमनी, ते तले राती टीलडीयां। गोपी० २ राता फूल कलेवरे कमखे, राती चोली हृदे भली; रातां तंत्रोल ओपे मुखे अवला, तव नरसें त्रिकमने त्रियारेमली। गोपी० ३

#### पद १५० मुं०-राग मालव

भगमम नादे नेपूर वाजे, भांभरना भगकार रे; ताल मृदंगनी धूनी थाझे, कटी कंकण भणकार रे। भग० १ एक वेणा एक महुत्रर वाहे, कामनी केल करंतां रे; शिरपर सोहे राखलंडी रे, भलके भगरी देतां रे। भग० २ काने कुंडल मुगट महामणि, शोभा कही न आवे रे; भण नरसेंयो आनंद्यो हरि, भामनी मोहे भावे रे। भग० ३

## पद १५१ मु ०

भांभरनो भमकार मनोहर, रंग जाम्यो महाजम रयणी रे; त्रिकमने तालीदे तारुणी, चतुर चपल मृग नयणी रे। मां० १ वीदुलने वश करवा कारण, नाना भाव धरती रे; नयन कटाक्षे मोह उपजावे, मुख मरकलडा करती रे। मां० २ गोपी गेल करे गोविंद शुं, तन मन धन सौ सौंपी रे; भेगों नरसेंयो तृप्ति न पासुं, जो तो गोविंद गोपी रे। भां०

-,

ş

## पद १५२ मुं०

हलकुं लाग्युं हरिमुख जोतां, वेंधी वांसलडी नादे रेः केमकरी अलगां थहए एथी, वहालो गाये सखे सादे रे। हल० १ जो घर आवुं तो हरिहैये, सुतां स्वप्ने आवे रेः प्रीत बंधाणी पातलीयासु, दीठावना न सोहावे रे। हल० २ मूकी लाज में महारा मनथी, शामिलया संगे राची रे, भणे नरसेंयो दुरीजन मांहे, हीडुं हुं मलपांती रे। हल० ३

#### पद १५३ मुं०

हरिवना रही न शकुं मारी श्राली, वहाले नेगा वागो वींघुं रे; वित्त चतुरभुजे चोरीने लीघुं, काहानजीए कामगा कीधुं रे। हरि० १ मन मारुं महावजीशुं बांघुं, वहाले वेगा त्रिमंगी वाह्यो रे; जुमनां त्रट तरोवरनी छाया, वहाला रास रमी गुगागायो रे।हरि०२ धन वृंदावन धन धन गोपी, जेगों नंद कुंवर वश कीधो रे; नरसैंयाचा स्वामीसुं मलीने, श्रधर श्रमृत रस पीधो रे। हरि० १

## ्पद १५४ मुं० राग रामग्री

हां हां रे हरिबेण वाइरे वाइरे, रामश्री गाईरे, हरिबेण वाईरे;
गोपीजन सुतपित सहु छांडी, जोवाने घाईरे, हरिबेण वाईरे। हरि०१
हां हां रे नेपुर कानधर्या, कुंडल पहेर्या पाये,
सेथे काजल, नयने सिंदुर, एवा विश्रीत वेशे धाये रे। हरि० २
हां हां रे रजनी शरदतणी, रास रमे बाली,
वच वनमाली ने दे कर ताली, बांहोडली वाली रे। हरि० ३
हां हां रे माननीने मानधणां, श्राएयो मन श्रहंकार,
श्रांतरध्यान हवा हरि तत्सण, श्री वृंदावन मोक्तार रे। हरि० ४
हां हां रे कामनीने कहान मल्यां, जो छोड्यो श्रीममान;
नरसैंयाचा स्वामी संगे रमतां, सुरपित वाय निशान रे। हरि० ४

# पद १५५ मुं०

| चुंदडीनो रंग जोईने, गोपी चटकशुं चाली रे;                                                       |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| सेजडीओ शामलीओ शोहे, कंठे वाहुलडी वाली रे। चुं०                                                 | ર   |
| रमके चमके चालंतां, ऋष्णने मन भाली रेः                                                          | _   |
| सोल शणगार सार्या सुंदरी, ए सुख छे रंग रसाली रे। चुं॰                                           | ર   |
| सुगंध गंध सुरासुर भीनी, सुख तंबोले वोले रे;                                                    | -   |
| जोवन त्राव्युं तेवारे, मदन संतापे त्रतोंले रे । चुं०                                           | ş   |
| कहोनी कइ पेर कीजे रे;                                                                          | •   |
| नरसैंयाचा स्वामीचे संगम, तन मन धन सोंपीजे रे। चुंदडी०                                          | ષ્ઠ |
| पद १५६ सु०                                                                                     |     |
| हां हां रे वांसली वाई रे, मधुरुं गाये काहान;                                                   |     |
| स्वर शब्द नाना विधना, रागरागणीनां गान । वांसली०                                                | १   |
| हां हां रे मांहे मांहे रे, माननी राखे रंगः                                                     |     |
| घुणुगुगुगुगुगुगु उपांग वाजे, ताल निशान मृदंग । वांसली०                                         | २   |
| हां हां रे वीछीत्रा ठमके रे, काने भत्रूके भाल;                                                 |     |
| एक एक ने दे आलिंगन, चाले मधुरी चाल। वांसली०                                                    | ३   |
| हां हां रे वृंदावन रास राच्यो, गोपी घूमे मरकलडां वाली;                                         |     |
| सोल कला शर्शायर शोभे, नममे करते अजुवाली। वांसली०                                               | 8   |
| हां हां रे सुरपति मोहि रह्या, तेहना थंभी रह्या रे विमान;                                       |     |
| नर्तनाटारंम पुष्प वृष्टि होस्रे, जय जय श्री भगवान। वांसली०                                     | ¥   |
| हां हां रे रजनी श्रधिक वधी, प्रगट न होय भाण;                                                   |     |
| नरसैंयाचा स्वामीनी शोभा जोवा, मुनिवरे मुक्यां ध्यान। वांसर्ला०                                 | Ę   |
| पद १५८ मुं∘                                                                                    |     |
| तृप्त थइ हरिनुं मुख जोतां, हरखी मंदिरियां मांहे रे;                                            |     |
| मन गमतो मचको करीने, भीड़ं रुदीया मांहे रे।                                                     | १   |
| शाशा भाव धरुं पीयु साथे, सुंदर सेज समारी रे;                                                   | _   |
| नंद कुंवर सुंदिरवर विलसु, तन मन उपर वारी रे।<br>दीवडीए श्रजवालुं मंदिर, कुंकुंम रोल करावुं रे; | २   |
| दावडाए अजवाल मादर, कुकुम राल करावु र;<br>भ गो नरसेंयो शामलियाने, मोतीये लइ वधावुं रे।          | 2   |
| मल गरतमा सामायनान मामान यह ननाउ र ।                                                            | ३   |

## ( ३७२ )

#### पदि १५६ मुं०

तन मन धन वारी वहाला उपर, रजनी रंग भेर रमशुं रें; निरमें थइने शामली ने, कंठे बांहोलडी धरशुं रे। तन० १ सारी पेठे शंणगार करीने जे कहेशों ते करशुं रे: भाव धरी भामणडां लईने, रसमांहे रीभवशुं रे। तन० २ मारो वहालों छे अत्यंत भोगी, भली षेरे भोगवशुं रे; भणे नरसेंयों दे आलिंगन, अधर अमृत रस पीशुं रे। तन०

# रासलीला

# ( श्री हितहरिवंश, कृत )

# १६ वीं श्ताब्दी

#### धरिचय-

त्रज में रास को ग्रभिनेय वनाने का श्रेय वछभाचार्य एवं श्री हितहरिवंश-जी को दिया जाता है। सम्भवतः रास के ग्रभिनय की परम्परा कालचक के कारण विलीन सी हो गई थी। ग्रौर इन दोनों महात्माग्रों ने इसे पुनस्जीवित करने का प्रयास किया। इन महात्माग्रों ने स्वयं रासपदो की रचना की ग्रौर ग्रपने शिष्यों को रासपद-रचना एवं उनके ग्रभिनय के लिए प्रोत्साहित किया।

श्री हितहरिवंश के रास की कथात्रस्तु क्रमबद्ध नहीं प्रतीत होतो। सम्भवतः उनका ध्यान घटना के आरोहावरोह की ओर उतना नहीं था जितना राधा और कृष्ण की मनोदशा के दिग्दर्शन की ओर। रासलीला के प्रारम्भ में एक सखी राधिकाजी को कृष्ण के साथ सखियों के नर्शन की सूचना देती है। वह नर्श्वक कृष्ण की अनुपम शोभा के वर्णन द्वारा राधा के मन में रास की लालसा उदीत करती है। वह कृष्ण के वेणुवादन की ओर राधिका का ध्यान आकर्षित करती है।

राधिका के प्रस्थान का वर्णन किव छोड़ गया है। पदो से प्रतीत होता है कि राधिका कृष्ण के पास पहुँचती हैं और रास में सम्मिलित होती हैं। उन दोनों का नर्चन देखकर लिलतादिक सिलयां मुग्घ हो जाती हैं। कृष्ण रासलीला करते हुए एक वार स्वतः स्त्री वन जाते हैं। राधा-कृष्ण के रास नर्चन का वर्णन किव मधुर पदो और कोमल शब्दों के मध्यम से त्रज की उस मनोहारी शैली में करता है जो भारत के दूरस्थ भागों से आनेवाले यात्रियों को आकर्षित प्रतीत होती है। संस्कृत क्षोकों के साथ त्रज की मधुर भापा के मध्य संगीत का जो स्रोत फूट पड़ता है वह दूरागत यात्रियों को शीतलता प्रदान करता है।

# रासलीला

(श्री हितहरिवंश कृत)

# १६ वीं शताब्दी

राग बिलावलि

चलिह राधिके सुजान तेरे हित सुख निधान, रास रच्यो श्याम तट कलिंद नंदिनी। निर्तत जुवती समूह राग रंग श्रांत कुतूह, वाजत रसमूल मुरिलका श्रमंदिनी।। १।। बंशीबट निकट जहाँ परम रमिन भूमि तहाँ, सकल सुखद मलय बहै बायु मंदिनी। जाती ईषद विकाश कानन श्रांतिसे सुवास, राका निशि शरद मास बिमल चंदिनी।। २।। नर बाहन प्रभु निहार लोचन भरि घोष नारि, नखशिख सौन्द्ये काम दुख निकंदिनी। विलसिह मुजशीव मेलि भामिनि सुख सिंधु मेलि, नव निकुंज श्याम केलि जगत बंदिनी।। ३।।

## (२) राग ग्रासावरी

खेलत रास रिसक व्रज्ञ मंडन। जुवितन श्रंश दिए भुज दंडन।।१।।
शरद विमल नभ चंद विराजै। मधुर मधुर मुरली कल बाजे।।२॥
श्रित राजत घनश्याम तमाला। कंचन बेलि बनी व्रज्जबाला।।३॥
बाजत ताल मृदंग उपंगा। गान मथत मन कोटि श्रनंगा।।४॥
भूपन वहुत विविध रंग सारी। श्रंग सुधंग दिखावत नारी।।४॥
वर्षत कुसुम मुदित सुर जोषा। सुनियत दिवि दुंदुभि कलघोषा।।६॥
जैश्रीहितहरिवंश मगन मनश्यामा। राधारवन सकल सुख धामा।।७॥

#### राग धनाश्री

मोहन लाल के रसमाती ।।

वधु गुपति गोवित कत मोसौँ प्रथम नेह सकुचाती ॥१॥
देखि संभार पीतपट ऊपर कहाँ चुनरी राती ॥
दूटी लर लटकत मो तिनकी नख विधु श्रंकित छाती ॥२॥
श्रवर विंव खंडित मिष मंडित गंड चलित श्ररमाती ॥
श्रक्ण नैन घूमत श्रालम जुत छसुम गलित लटपाती ॥३॥
श्राजु रहिस मोहन सव ल्टी विविध श्रापनी थाती ।
जै श्रीहितहरिवंश वचन सुनि भामिनि भवन चली सुसिकाती ॥४॥

तेरे नैन करत दोऊ चारी।.

श्रित कुलकात समात नहीं कहूँ मिले हैं कुंजिवहारी ॥१॥ विश्वरी माँग कुसुम गिरि गिरि परै लटिक रही लट न्यारी। उर नख रेख प्रगट देखियत है कहा दुरावत प्यारी॥२॥ परी है पीक सुमग गंडिन पर श्रियरिन रंग सुकुंवारी॥ जै श्रीहितहरिवंश रिसकनी भामिनि श्रालस श्रंग श्रंग भारी॥

श्राजु गोपाल रास रस खेलत पुलिन कल्पतरु तीर री सजनी।

शरद विमल नम चंद विराजत रोचक त्रिविध समीर री सजनी।।१।।

चंपक वकुल मालती मुकलित मच मुद्ति पिक कीर री सजनी।

देसी सुधंग राग रंग नीको त्रज जुवतिन की भीर री सजनी।।२॥

मघवा मुद्ति निसान वजायो त्रत छाड्यो मुनि धीर री सजनी।

जै श्रीहितहरिवंश मगन मन श्यामा हरत मदन धन पीर री सजनी।।३॥

मोहनी मदनगोपाल की वांसुरी ॥

माधुरी श्रवणपुट सुनत सुनि राधिके, करत रित राज के ताप को नासुरी ॥ १ ॥ शरद राका रजनि विपिन वृंदा सजनि, श्रानिल श्रित मंद शीतल सहित वांसुरी ॥ परम पावन पुलिन भृज्ज सेवत निलन, कल्पतक तीर वलवीर कृत रासु री ॥ २ ॥ सकल मंडल भली तुम जु हिर सौं मिली, बनी बर बनित उपमा कहों कासु री ॥ तुम जु कंचनतनी लाल मकेत मनी, उमै कल हंस हिरबंश बिल दासु री ॥ ३॥

#### राग सारंग

श्राज बन नीको रास बनायो ॥
पुलिन पिनत्र सुभग यसुना तट मोहन बेनु बजायो ॥१॥
कल कंकन किंकिनि नूपुर धुनि सुनि खग मृग सचु पायो ॥
जुवितनु मंडल मध्य श्याम घन सारंग राग जमायो ॥२॥
ताल मृदंग उपंग सुरज डफ मिलि रस सिन्धु बढ़ायौ ॥
बिविध बिशद वृषभान नंदनी श्रंग सुधंग दिखायौ ॥३॥
श्रिभिनय निपुन लटिक लट लोचन भृकुटि श्रनंग नचायौ ॥
ताताथेई ताथई घरित नौतन गित पित व्रजराज रिभायो ॥४॥
सकल उग्गर नृपित चूडामिण सुख बारिद बरषायौ ॥
परिरंभन चुम्बन श्रालिगन उचित जुवित जन पायो ॥४॥
बरषत कुसुम सुदित नभ नाइक इंद्र निसान बजायो ॥
जै श्रीहितहरिबंश रिसक राधापित जस बितान जग छायौ ॥६॥

#### राग गौरी

खेलत रास दुलहिनो दूलहु ॥
सुनहु न सखी सहित लिलतादिक निरिद्ध निरिद्ध नैनिन किन फूलहु ॥१॥
अति कल मधुर महा मोहन धुनि उपजत हंस सुता के कूलहु ॥
थेई थेई वचन मिथुन मुख निसरत सुनि सुनि देह दशा किन भूलहु ॥२॥
मदु पदन्यास उठत कुमकुम रज अद्भुत वहत समीर दुकूलहु ॥
कवहु श्याम श्यामा दसनांचल कचकुचहार छुवत भुज मूलहु ॥३॥
अति लावन्य रूप अभिनय गुन नाहिन कोटि काम समतूलहु ॥
भक्ति विलास हाँस रस वर्षत जै श्रीहितहरिवंश प्रेमरस मूलहु ॥४॥

### ॥ छंद ॥ चार ॥ त्रिभंगी ॥

मोहन मदन त्रिभंगी ॥ मोहन मुनि मन रंगी ॥ मोहन मुनि सघन प्रगट प्रमानंद गुन गंभीर गुपाला ॥ शीश किरीट श्रवन मिं कुंडल डर मंडित बनमाला ॥ पीताम्बर तन धात बिचित्रित कल किंकिणि किट चंगी ॥ नखमणि तरिण चरण सरसीरुह मोहन मदन त्रिभंगी ॥१॥

मोहन बेनु बजावै ।। इहि रव नारि बुलावै ॥'
श्राई व्रजनारि सुनत बंशी रव गृहपति बंधु बिसारे ।।
द्रशन मदन गुपाल मनोहर मनसिज ताप निवारे ।।
हरिषत बदन बंक श्रवलोकिन सरस मधुर धुनि गावै।
मधुमय श्याम समान श्रथर धरे मोहन बेनु बजावै ॥२॥

रास रच्यो बन माही ।। विमल कमल तरु छाँही ।। विमल कलप तरु तीर सुपेसल शरदरैन वर चंदा ।। शीतल मंद सुगंध पवन वहैं तहाँ खेलत नंद नंदा ॥ अद्भुत ताल मृदंग मनोहर किंकिनि शब्द कराही ॥ यमुना पुलिन रसिक रस सागर रास रच्यों बन माही ॥३॥

देखत मधुकर केली ॥ मोहे खग मृग बेली ॥ मोहे मृग धेनु सहित सुर सुंदर प्रेम मगन पट छूटे ॥ उडगन चिकत थिकत शिश मंडल कोटि मदन मन लूटे ॥ अधर पान परिरंभन अतिरस आनंद मगन सहेली ॥ जै श्रीहितहरिवंश रिसक सचु पावत देखत मधुकर केली ॥४॥

#### राग कल्याण

रास में रिसक मोहन बने भामिनी।
सुभग पावन पुलिन सरस सौरभ,
निलन मत्त मधुकर निकर शरद की जामिनी।।१।।
त्रिबिधि रोचक पवन ताप दिनमिन द्वन,
तहाँ ठाढ़े रॅवन संग सत कामिनी॥
ताल बीना मृदंग सरस नाचत,
सुधंग एकते एक संगीत की स्वामिनी।।२॥

राग रागिन जमी विपिन बरषत श्रमी, श्रधर बिंबनि रमी मुरली श्रमिरामनी ॥ लाग कट्टर उरप सप्त सुर सौं सुलप लैत, सुंदर सुघर राधिका नामिनी ॥३॥ तत्त थेई थेई करत गतिब नौतन, धरत पलिट डगमग ढरित मत्त गज गामिनि ॥ धाइ नवरंग घरी उरिस राजत खरी उमे, कल हंश हरिबंश घन दामिनी ॥४॥

स्याम संग राधिका रास मंडल बनी।

वीच नंदलाल ब्रजबाल चंपक बरन डगों, घन तिहत बिच कनक सकत मनी ॥१॥ लेत गित मान तत्त थेई हस्तक भेद, सिरगम पधिनय सप्त सुर नंदनी। निर्त्य रस पिहर पट नील प्रगटित छबी, बदन जनो जलद में मकर की चंदनी॥२॥ राग रागिनी तान मान संगीत मत; थिकत राकेश नभ शरद की जामिनी॥ जै श्री हित हरिबंश प्रभु हंस किट केहरि, दूरिकृत मदन मद मन्त गज गामिनी॥३॥

[ श्री हित चतुराशि जी से उद्धृत ]

# रास के स्फुट पद

( विविध कवि )

## १६ वीं शताब्दी

#### परिचय--

मध्यकालमें वैष्ण्य धर्म का प्रचार करने के लिए ख्रनेक सन्त महात्माद्रों ने कृष्ण की रासलीला का वर्णन किया है। इस स्थान पर गोविन्ददास, राधामोहन, वलरामदास, चंडीदास, ज्ञानदास, रामानन्द, उद्धवदास द्यादि कित्यय महात्माद्रों की प्रमुख रचनात्रों को उद्धृत किया जा रहा है। इन महात्माद्रों ने श्रीमद्भागवत को द्याधार मान कर राधाकृष्ण की रामलीला का चित्र मौलिक रीति से चित्रित किया है। मौज में ख्राने पर रास की छटा जो खरूप इनकी ब्राँखों के सम्मुख द्याया मक्तों को उसी का परिचय कराने के लिए इन्होंने शब्दों में उसे वॉध कर रख दिया। स्रदास नंददास प्रभृति मक्तों ने रास वर्णन में प्रायः एक क्रम का ध्यान रखा है किन्तु उक्त कियों ने कभी राधाकृष्ण मिलन का वर्णन किया है तो उसके ख्रागे ही मुरली ध्वनि से मुग्ध होकर गोपिकाद्रों के गृहत्याग का। इस प्रकार पूर्वापर की संगति की उमेन्ना करते हुए इन महात्माद्रों ने स्फुट पदों में अपने हृदत भावों को द्यमिन्यक्त किया है।

इन महात्मात्रों ने रासवर्णन मे इसका सर्वथा ध्यान रखा है। प्रत्येक पद की स्वर लहरी में माधुर्य भाव इस के सहश तैरता चलता हैं। इनके विचार श्रीर वाणी में श्रत्यन्त सरलता पाई जाती है। यद्यपि ये महात्मा भक्त-किव के साथ साथ श्रात्मज्ञानी भी थे। इन्होंने कहीं तो भक्ति-समन्वित पदों की रचना की है तो कहीं ब्रह्मज्ञान की श्रोर संकेत कर दिया है। इनका उद्देश्य न तो केवल काव्यरचना करना था श्रीर न नितान्त ब्रह्मज्ञान निरूपण। भक्तों की कल्याण भावना के वशीभूत ये श्रात्मज्ञानी महात्मा सरस पदों की रचना करते श्रीर उनका स्वतः गान कर श्रथवा निपुण गायक से उनको अवण कर प्रसन्न होते। रास-मंडलियाँ उनके प्रसिद्ध पदों को

श्रीमनय का श्राधार बनातीं। इस प्रकार दूर देश के विविध भाषा भाषी यात्री तीर्थों में रास का श्रीमनय देखकर श्रलों किक रस का श्रानन्द लूटते। इन भक्त कवियों को इसी बात से परम सन्तोष होता श्रीर श्रपनी काव्यरचना के प्रयास को सफल मानते।

इन स्फुट पदों में प्रायः पूर्वी भारत के सन्त महात्माश्रों की रचनाएँ संग्रहीत हैं। इनकी भाषा में पूर्वीपन का प्राधान्य है। बंगाल में प्रचलित शब्दों श्रीर मुहाबरों का भी इन रचनाश्रों में दर्शन होता है। इन पदों से यह निष्कर्ष निकलता है कि ये स्वतंत्र महात्मा भाषा के प्रयोग में देशकाल की सीमाश्रों से मुक्त थे। इनकी भाषा उस काल की राष्ट्रभाषा थी। प्रत्येक भाषाभाषी अपनी शक्ति के श्रनुसार इन पदों से श्रर्थ निकाल कर श्रानन्द का श्रनुभव क्रता।

इन कवियो का संचित परिचय भूभिका में दिया जा रहा है।

# रास के स्फुट पद

(विविध कवि)

## १६ वीं शताब्दी

## रासलीला---

ग्रथ रासो यथा---

हरिनेवघनाकृतिः प्रतिवधूद्वयं मध्यत— स्तदंशविलसद्भुजो भ्रमति चित्रमेकोऽप्यसौ। वधूश्च तिंदुज्ज्वला प्रतिहरिद्वयं मध्यतः सखीधृतकराम्बुजा नटति पश्य रासोत्सवे॥

[ "उज्ज्वल नीलमणिः" ]

कृष्ण जिनि नवघन तिड़त येन गोपीगण तिड़तेर मामे जलधर। तिड़त मेघेर मामे सम सख्या हया साजे रासलीला बड़ मनोहर॥

[ उज्ज्वलचिन्द्रका ]

## महारास

तूड़ि--रूगक

वृन्दावन-लीला गोरार मनेते पिं । यमुनार भाव सुरधुनी ये धरिल ।। फूल-वन देखि वृन्दावनेर समान । सहचर गण गोपीगण अनुमान ॥ खोल करताल गोरा सूमेलि करिया। तार मामे नाचे गोरा जय जय दिया।। वासुदेव घोष ताहे करये विलास। रास-रस गोरा चाँद करिला प्रकास।।

वेहाग--ग्राड़ा काग्रोयाली

भगवानिप ता रात्रीः शारदोत्फुल्लमल्लिकाः। वीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः॥

वेहाग-ग्राड़ा काश्रोयाली

ऋाङ्।

क्षप देखि आपनार कृष्णेर हए चमत्कार आस्वादिते मने उठे काम ॥

वेहाग — जपताल

शरद-चन्द पवन मन्द विपिने भरत कुसुम गन्ध फुल्ल मिल्लका मात्तित यूथि मत्ता-मधकर-भोरिए।

हेरत राति ऐछन भाति श्याम मोहन मदने माति मुरली-गान पंचम तान

कूलवती-चित्त-चोरिए।।

सुनत गोपी प्रेम रोपि मनिहँ मनिहँ श्रापिन सौंपि तॉहि चलत याँहि बोलत सुरुलिक कल लोलिन।

विसरि गेह निजहूँ देह एक नयने काजर के<u>ह</u> वाहे **रं**जित कङ्क्षण एकू

एकू कूगडल दोलिन ॥

शिथिल-छन्द निविक वन्ध वेगे धात्रोत युवती वृन्द खसत वसन रसन चोलि गलित वेशि लोलिन ॥ ततिहँ वेलि सिखिनि मेलि केहू काहूक पथे ना चिल ऐछे मिलल गोकुल चन्द गोविन्द दास गाहिन ॥

मछार वेहाग - दूठुकी

विपिन मिलल गोपनारी हेरि हसत मुरली धारी निरखि वयन पूछत वात

प्रेम सिन्धु गाहनि।

पूछत सबक गमन-क्षेम कहत कीये करव प्रेम त्रजक सवहुँ कुशल वात

काहे कुटिल चाहिन।।

हेरि ऐछन रजनी घोर तेजि तरुणी पतिक कोर कैछे पाओं लि.कानन श्रोर

थोर नहत काहिनी।

गिलत-लित-कवरी-वन्ध काहे धाश्रोंत युवती वृन्द मन्दिर किये पड़ल द्वनद्व वेढ़ल विपथ-वाहिनी ॥

कीये शारद चॉदनी राति निकुंजे भरल कुसुम पॉति · हेरत श्याम भ्रमरा-भाति वूिक श्राश्रों लि साहिन ।

एतहूँ कहत ना कह कोई काहे राखत मनहि गोई इहिं आन नहई कोई गोविन्द दास गायिन ॥

## वेहाग-तेश्चोंट

ऐञ्चन वचन कहल जंब कान।

व्रज-रमणीगण सर्जन-नयान॥ दूटल सवहूँ मनोरथ-सरिए। श्रवनत-श्रानन नखे लिखू धरिए।। श्राकुल श्रन्तर गद्गद् कहुई। श्रकरुगा-वचन-विशिख नाहि सहई ॥ शुन शुन सुकपट श्यामर-चन्द्र । कैंछे कहसि तूहूँ इह श्रनुवन्ध।। भॉगित कुलशील मूरिलक साने। किङ्करिगण जनू केशे धरि श्राने॥ श्रव कह कपट धरमयुत बोल। धार्मिक हरये कुमारि-निचोल।। तोहे सौिपत जीउ त्या रस पाव। त्या पद छाँड़ि श्रंब को काहाँ जाव।। एतहूँ कहत जव युवती मेली सुनि नन्द नन्दन हर्षित भेल।। करि परसाद तहिं करये विलास। श्रानन्दे निरखये 'गोविन्द दास ॥ केदार मिश्र कामोद-मध्यम दशकूसी काञ्चन मिएगए। जनु निरमाश्रील रमणी-मंडल साज। मामहि माम महा मरकत-मणि इयामर नटवर राज ॥ धनि धनि, अपरूप रासविहार। थीर विजूरि सक्के चंचल जलधर रस वरिखये अनिवार ॥ ।।।।। कत कत चान्द तिमिर पर विलसइ तिमिरहुँ कत कत चान्दे। कनक-लताए तमालहुँ कत कत दुहुँ दुहुँ तनु तनु वान्धे॥

## ( ३도५ )

कत कत पहुमिनि पद्धम गाद्यों त मधुकर धक श्रृति-भाष। मधुकर मेलि कन पहुमिनि गाद्यों त मुगथल गोविन्द्रास॥

#### वेहाग—जपताल

नागर सचे (सङ्गे) नाचत कत

यूथे यूथे खङ्गना।
चंदिग घेरि सखिगण मेलि

ठमिक ठमिक चलना।।

मतन भतन नूपुर बोलन
किङ्किणी किणि कलना।
गोविन्द-मोहिनी राइ रिङ्गिणि
नाचत कर शोमना।।

विहगड़ा—बृहत् जपताल स्रो पटताल

त्रजाङ्गना सङ्गे रङ्गे नाचे नन्द्रलाला।
मेयचक मामे येन विद्युतेर माला॥
रक्त कर्रात सुमध्यमा सकल योषित।
देखिया याद्र्यानन्द पाइलेन प्रीत॥
नाचिते नाचिते केह अम्युत हइया।
आवेशे कृप्णेर अङ्गे पड़े मूरिक्रिया॥
ताहार साद्रे कृष्ण करेन सम्भाषण।
वदन वदन-शशी करिया मिलन॥
ये मन वालक लइया खेले निज छाय।
ते मित आपन रङ्गे रङ्गी यदुराय॥

श्रीराग-जपताल

मधुर वृन्दा-विपिन माधव ॥ विहरे माधवी सङ्गिया हुहु गुण हुहु गास्रो ये सुललित
चलत नर्तक-भिक्तया।।
श्रवण युगल पर, देइ परस्पर
नन्ना लिकशलय तोिंड्या।
दोहुक भुज हुहु कान्धे सोहइ
चुम्बइ मुख-शिश मोिंड्या॥
तिज मकरन्द—धाइ वेढ़ल
मुखर मधुकर-पाँतिया।
मना कोिकल मङ्गल गायत
नाचत शिखि कुल माितया॥
सकल सिखगण कुसुम वरिषण
करत त्रानन्द भोरिया।
दास गिरिधर कवहु हेरव—
काॅति शामर-गोरिया॥

## वेहाग-मध्यम दशकुसी

रास अवसाने अवश भेल अङ्ग । बैठल दुहुँ जन रमस-तरंग ॥ अमभरे दुहुँ अङ्गे घाम बहि जाय । फिङ्करिगण करु चामरेर वाय ॥ पैठल सबहूँ यमुना-जल माह । पानि-समरे दुहूँ करु अवगाह ॥ नाभि मगन जले मण्डली केल । दुहुँ दुहुँ मेलि करइ जल खेल ॥ चुम्वये नाह तब सबहूँ वयान ॥ छले वले कानु राई लई गेल । यो अभिलाप करल दुहुँ मेल ॥

## ( ३५७ )

जल संचे उठि तव मुछइ शरीर। जनु विधु-मिरडित यामुन तीर॥ रास विलास करि पानि-विलास। दास अनन्तक पूरल आश॥

### केदार--लोफा

केलि समाधि उठल दुहुँ तीरहि

वसन भूषण परि अङ्ग ।

रतन मन्दिर नाहा नैठल दुहुँ जन

करु वन-भोजन रङ्ग ॥

श्रानन्दे को करु श्रोर ।

विविध मिठाई क्षीर वहु वनफल

भुजाइ नन्द किशोर ॥ श्रु ॥

नागर-शेपे लेइ सब रङ्गिन

भोजन करु रस पुज्ज ।

भोजन समाधि ताम्बूल सभे खाश्रो ल

श्रुतिल निज निज कुछ ॥

लिलतानन्द कुछ यम्रना-तट

श्रुतल युगल किशोर ।

दास नरोत्तम करतिह सेवन

श्रुतस नयन हेरि भोर ॥

## नृत्य रास (१)

केदार मिश्र कामोद—मध्यम दशकुसी
नाचत गौर रास्रस श्रन्तर
गति श्रति ललित त्रिभङ्गी
वरज-समाज रमिएगण यैछन
तैछन श्रभिनय-एङ्गी ॥

देख देख नवद्वीप माम।
गात्रों त वात्रों त मधुर भकत शत
मामिह वर द्विजराज ॥ ध्र ॥
ता ता द्रिमि द्रिमि मृदङ्ग वाजत
मुनु मुनु नूपुर रसाल।
रवाव वीन द्यार सर-मंडल
सुमिलित करु करताल॥
ए हेन द्यानन्द न होरे त्रिभुवन
निरुपम प्रेम विलास।
श्रो सुख सिन्धु परश किये पात्रव
कह राधामोहन दास॥

## त्ड़ि—समताल

गोरा नाचे प्रेम विनोदिया।

श्रिखल सुवनपति विहरे निद्या।

दिग विदिग नाहि जाने नाचिते नाचिते।

चाँदमुखे हरि बले काँदिते काँदिते॥

गोलोकेर प्रेमधन जीवे विलाइया।

संकीर्ताने नाचे गोरा हरि वोल विलया॥

रसे श्रङ्ग ढर ढर मुखे मृदु हास।

श्रो रसे विश्वत भेल वलराम दास।।

#### वेहाग--जनताल

फटिकेर तरु शोभियाछे चारु तहाते हीरार छाँदा ॥

चारि पाशे साजे प्रवाल मुक्कता गाँथनि आटनि कत।

ताहाते वेड़िया कुञ्ज कुटिर निरमाण शत शत ॥

नेतेर पताका डड़िछे उपरे कि तार कहिव शोभा।

त्रित रम्य स्थल देव अगोचर कि कहिव तार आमा॥

माणिकेर घटा किरणेर छटा एमति मगडप-घर। चगडीदास वले अति अपरूप

नाहिक ताहार पर ॥

केदार--मध्यम एकताला एके से मोहन यमुनार कूल, श्रारे से केलि-कदम्बमूल, श्रारे से विविध फुटल फुल.

श्रारे से शारद यामिनी।

भ्रमर भ्रमरी करत राव, पिक कुहु कुहु करत गाव, संगिनी रंगिनी मधुर वोलनी,

विविध राग गायनी ॥

वयस किशोर मोहन ठाम, निरखि मूरछि पड़त काम, सजल - जलद - श्याम - धाम,

वियल-वसन-दामिनी।

शावल धवल कालिम गोरी, विविध वसन बनि किशोरी, नाचत गात्रों तरस विभोरी,

सबहुँ वरज-कामिनी।।

वीणा कपिनाश पिनाक भाल, सप्त सुर बाजत ताल, ए स्वर-मगडल मन्दिरा डंफ,

मेलि कतहुँ गायनी।।

नृपुर घुंगुर मधुर बोल, फनन ननन नटन लोल, हासि हासि केंद्र करत कोल,

भालि भालि बोलिन।

वलराम दास पढ़त ताल, गात्रों त मधुर स्रति रसाल, शुनत शुनत जगत उमत, हृद्य-पुतलि दोलनि ॥

वेहाग--जपताल

देख रि सिख श्याम-चन्द् इन्दु-वद्गि राधिका। विविध यन्त्र युवति-वृन्द् गात्रो ये राग-मालिका॥ मन्द् पवन कुञ्ज भवन कुसुम - गन्ध - माधुरी। मदन-राज नव समाज श्रमत श्रमर चातुरी॥ तरल ताल गति दुलाल नाचे निटिनि नटन-शूर। प्राण्नाथ धरत हात राइ ताहे अधिक पूर ॥ अंगे अंगे परशे भोर केहुँ रहत काहुँक कोर । जानदास कहत रास यैछन जलदे विजुरि जोर॥

#### धानसी-जपताल

नव नायरि नव नायर नौतुन नव नेहा। श्रॉखे श्रॉखे निमिखे निमिखे विद्धरत निज देहा॥ नौतुन गण नौतुन वन नौतुन सखि गाने। ता दिग् दिग् ता दिग् दिग् थो दिग् दिग् थो दिग् दिग् ताल फुकारइ वामे। नौतुन रस केलि रभस नौतुन गति ताले। द्रिमि घो द्रिमि थो द्रिमि द्रिमि वात्रों त सिख भाले।। चञ्चल मिए कुएडल चल चक्रल पट वास। दोहें दोहा-कर धरिया नाचत हेरत श्रनन्त दास॥

### वेहाग-लोफाताल

वाजत ताल रवाव पाखोत्र्याज नाचत युगल किशोर । श्रंग हेलाहेलि नयन ढुलाढुलि दुहुँ दोहाँ मुख हेरि भोर ॥ चौदिगे सिख मेलि गात्रों त वात्रों त करिं करिं कर जोर। नवधन परे जनु तिंदत लतावली दुहूँ रूप अधिक उजोर॥ वीगा उपांग मुरज सर-मण्डल बाजत थोरिं थोर। अनन्तदास-पहुँ राइ-मुख निरखइ यैछन चान्द चकोर॥

'कानाड़ा मिश्र जपताल-मध्यम धामाली'

चाँदवद्नी नाचत देखि॥ ता ता थे। इ थे। इ तिनिकिटि तिनिकिटि काँ दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग थे। इ हिम हिम हिमिक हिमिक हिम त्ताक ताक गड़ि गड़ि गड़ि गड़ि गड़ि गड़ि गड़ि तत्ता दिमिता ताता थे। इ तिनिकिटि मा।।ध्रु।। ना हवे भूषगोर ध्वनि ना नड़िबे चिर द्वतगति चरणे ना वाजिबे मंञ्जीर ॥ विषम संकट ताले बाजाइब वॉशी। धनु श्रंकेर माभे नाच बुिमत प्रेयसी।। हारिले तोमार लवो वेशर कॉचली। जिनिले तोमारे दिव मोहन मुरली ॥ येमन वलेन श्यामनागर तेमनि नाचेन राइ। मुरली लुकान श्याम चारि दिके चाइ॥ सवाइ बले राइयेर जय नागर हारिले। दुःखिनि कहिछे गोपी मण्डली हासाले॥

वेहाग मिश्र घानसी-फान्रोयालि ताल

(आरे) धनि टमिक टमिक चिल जाय। चारु वदने मृदु मधुरिम हासत

वेशर दुलिछे नासाय॥ नूपुर रुनु मुनु फुनुर मुनुर मुनु **अनुरे** मुनरे मंकार। दु वाहु युगले (धनिर) वलया शोभित (धनिर) गले दोले गजमांतहार॥ ललित नितम्बे लम्वित वेणी फिणमिण येन शोभा पाय। चरणे नूपुर पुन कंकण कन कन कटितटे किंकिएी वाय।। सुतन्त्र मधुर स्वरे वाजे यत यन्त्र त्र निधुवनशवदे माताय । श्रीरास-मग्डले केलि कुतूहले केहु गाय केहु वा वाजाय॥ रंगे रसरंगिणी संखिगण संगे चारि पारो नाचिया वेड़ाय। उलटि पालटि त्राव घुङटा दिठि **अनिमिखे पिया मुख चाय ॥** विद्गध नागर देखिया रसिकवर वाहु पसारिया धाय। भुजे भुजे श्राकर्षण विनोद वन्धने विनोदिनी विनोद माताय॥ कनक कमल मामे नील-उत्पल साजे मेघे येन विजुरि खेलाय। दुहुँक रूपेर सीमा नाहि देखि उपमा वसु रामानन्द गुण गाय॥ कानाइ। मिश्र जपताल — मध्यम धामाली श्याम तोमारे नाचते हवे। दिगे दा भिने केटा थोर लाग भिग भाँ॥ उड़ ताड़ा थोइ मनुर मनुर मनुर भनु भनु भनु भनु।

घोइ घोइ घोइ

गिड़ गिड़ गिड़

गिड़ गिड़ गिड़ गिड़ ॥

गिड़ तिता दिमिता ताना थोरि काठा माँ ॥ ध्रु ॥

ना निड़ वे गएड मुएड नूपुरेर कड़ाइ ।

ना निड़ वे बनमाला बुमित्र बड़ाइ ॥

ना निड़ वे खुद्र घिट श्रवगोर छुएडल ।

ना निड़ वे नासार मोति नयनेर पल ॥

लिता बाजाये वीणा विशाखा मृदंग ।

सुचित्रा बाय सप्तस्वरा राइ देखे रंग ॥

तुंगविद्या किपनास तम्बुरा रंगदेवी ॥

इन्दुरेखा पिनाक बाय मिनदरा सुदेवी ॥

इद्रुट ताले यदि हार वनमाली ।

चूड़ा वाँशी केड़े लब देब करतालि ॥

यदि जिन राइके दिव श्रामरा हव दासी ।

नइले कारागारे राखिब दुःखिनी शुनि हासि ॥

सोहिनी - जपताल

नाच श्याम सुखमय।
देखि, ताले माने केमन ज्ञानोदय।।
ए तो घाटे माठे दान साधानय।
एखाने गाइते बाजाते जाने गोपीसमुदाय।।
एकवार नाच हे श्याम फिरि फिरि।
संगे संगे नाचव मोरा चॉद-वदन हेरि।।

सोहिनी वेहाग-वृहत् जपताल

नाचत नागर काम
विधुमुखि फिरि फिरि हेरत वयान ॥ भ्रु ॥
वाजत कत कत यन्त्र रसाल ।
गायत सहचरी देयत ताल ॥

चोदिके वेढ़ल निटनीसंमाज।
तार मामे शोभित नटवरराज।।
पदतले ताल धरणीपर धरि।
नाचत संगे निशंक मुरारी।।
हासि लिलता करे लइव डम्ब।
विकट ताल तव करिल आरम्भ॥
हासि कमलमुखी कहे शुन कान।
इये परे पदगति करह सन्धान।।
माति मदन-मदे मदन गोपाल।
विकट ताल पर नाचत भाल।
सुखभरे शेखर कहे भालि भाल।

वेहाग-मछार-- वृहत् जपताल

त्राजु श्याम रास-रस-रंगिया नव युवराज युवति संगिया ॥ ध्रु ॥

चक्रल-गति चरणे चलत

संगीत सुरंगिया।

नाचे मनोहर-गति श्रंगमंगिया॥

वीण श्रधिक विविध यन्त्र

वाद्यो ये उपंगिया।

मधुर ता ता वै थे थे

वोलत मृदंगिया॥

कानु लपत सुर मोहन लाल मंजिर मानरि।

रुचिरताता ् थैया थैया थैया

गात्रो त सुर तान रि।। वृषभानु-नन्दिनि किशोरि गोरि

गाओं त अनुपाम रि।

शिवराम त्रानन्दे नाहिक श्रोर हेरत रास-धामरि ॥

[सोहिनी मिश्र वेहाग-जपताल

राधा श्याम नाचे रे, धनु श्रंक पातिया।
जलधर श्याम एकि श्रनुपाम
थिर विजुरि वामे राखिया।।
थगु थगु थगुता रंगे भंगे चलेपा
नखमिशा भलमिलया।
मंजीर मूक ए बिंद कौतुक
किंकिशी किनिकिनिया।।
नाचे यदुवीर थिर करि शिर
कुराडल मृदु दोलिनिया।
माधव गाने सुरकुल वाखाने
मुन जन मन मोहिनिया।।

श्रंसे श्रंसे दुहुँ विनिहित-वाहु हास दामिनी दमनीया। श्रंग भंग करि श्री रासविहारी गोविंददास हेरे मातिया॥

वेहाग जपताल

नाचत नव नन्ददुलाल
रसवती करि संगे।
रवाव खवाव वोण किपनास
वाजत कत रंगे।।
कोइ गायत कोइ वायत
कोइ धरत ताले।
सिखिगण मिलि नाचइ गाश्रो इ
मोहित नन्दलाले।।
शुक नाचिछे शारी नाचिछे
विसया तक्रर डाले।

कपोत कपोती दुजने मिलिया धारिछे कवइ ताले फ़ुलेर उपरे भ्रमरा नाचिछे मधुकर यत नाचे कत शत मधु दिये तारा रंगे॥ छे त ताहाते सकर-मीने। यमुना नाचिछे तरंगेर छले नाचिया बुलिछे जलवर पाखी नाहि जाने राति दिने॥ **उर्द्धे** नाचिछे यत देवगरा होइया श्रानन्दचित। गन्धर्व किन्नर नाचिया नाचिया गाइछे मधुर गीत॥ ब्रह्मा नाचिछे सावित्री सहिते पुलके पूरित श्रंग। वर्षर उपरे नाचे महेश्वर पार्वती करि संग॥ स्व-पत्नी सहिते मिहिर नाचिछे रोहिग्गी सहिते चान्दे। श्रानन्दे नाचिछे यत देवगरो हिया थिर नाहि बान्धे॥ श्रानन्दे नाचिछे सरासर श्रादि पातालै नागेरसने श्रनंत नाचिछै कर्मेरसने श्रति श्रानन्दित मने॥ पृथिवी नाचिछे सुमेरु सहिते वलिछे भालि रे भालि। गोवर्धन गिरि श्रानन्दे नाचिछे यार तटे रास केलि॥

ए सब नाचन देखिया मगन विहछे श्रानन्दधारा। निमानन्द दास नाचन देखिया नाचिछे वाडल पारा॥

वेहाग-जपताल

श्रतिशय नटने परिश्रम भै गेल घामे तितल तनु-वास राइ कानु बैठल नृत्त समाधि वरज रमणी चारु पास॥ श्रानके कहने ना जाय। बीजन वीजइ चामर करे कोइ कोइ वारि लेइ धाय॥ भु॥ ताम्बूल जोगायइ चरण पाखालइ कोइ मुछायइ घाम। ऐछन दुहुँ तनु शीतल करल जनु कुवलय चम्पक दाम।। त्रार सहचरिगणे बहुविध सेवने श्रमजल करलहि दूर दुहुँ मुख हेरइते ञ्चानन्दु-सायरे

#### नृत्यरास (२)

**ब्द्धवदास हिया पूर** 

मायूर-मध्यम दशकुसी
देख देख गोरा-नट-रंग।
कीर्तन मंगल महारास-मगडल
उपजिल पुरुव-प्रसंग॥
नाचे पहुँ नित्यानन्द ठाकुर श्रद्धैतचन्द्र
श्रीनिवास मुकुन्द मुरारि।
रामानन्द वक्रेश्वर श्रानन्द लहरी॥

ता ता थै थै

मृदंग वाजइ

भनर भनर करताल।

तन तन ताम्बुर

वीणा सुमधुर

वाजत यन्त्र रसाल ॥

ठार्कुर परिडत गाय गोविन्द श्रानन्दे वाय नाचे गोरा गदाधर संगे।

द्रिमिकि द्रिमिकि थैया ता थैया वा थैया थैया वाजत मोहन मृदंगे।।

कीर्तन मगडल— शोमा श्रपरूप भेल चौदिके भकत करू गाने।

तीरे तीरे शोभन श्रीवृन्दावन जाह्नवी श्रीयमुना जाने ॥

पुरुवक लालस् विलास रास-रस सोइ सब सखिगण संग।

ए कविशेखर होयल फाँपर ना बुक्तिया गौरांग रंग ॥

वेहाग -- जपताल

रमणी मोहन विलसिते मन मरमे हइल पुनि।

गिया वृन्दावने विस्ता यतने रिमते वरज-धिन ॥

मधुर मुरली पूरे वनमाली राधा राधा करि गान।

एकाकी गभीर वनेर भितर वाजाय कतेक तान ॥

श्रमिया-निछनि वाजिछे सघने मधुर मुरली-गीत ।

श्रविचल कुल — रमणी सकल शुनिया हरल चित ॥ श्रवणे जाइया रहिल पशिया **अन्तरे वाजिछे वॉशी ।** श्राइस श्राइस विल डाकये मुरली येन भेल सुखराशि॥ श्रानन्दे अवश पुलक मानस सुकुमारी धनि राधे। हैल विसरित गह-कर्म यत सकल करिल वाघे॥ कहये मधुर वाणी। श्रोइ श्राइ शुन करये प्राणी।। सहिते ना पारि मुरलीर ध्वनि पशिल हियार मामे। वरज-तरुणी हइल वाउरी हरिल कुलेर लाजे॥ केह पति सने आछिल शयने व्यजिया ताहार संग। केह वा आछिल सखीर सहित कहिते रभस-रंग।। ञ्जेल दुग्ध-**छ** चुलाते राखि वेसालि। दुग्ध-श्रावर्तने केह वा त्राछिल त्यजि ष्ट्रावर्तन हइ श्रानमन ऐछने से गेल चिल ॥ केह शिशु लइया कोलेते करिया दुग्ध कराये पान। शिशु केलि भूमे चित ग्रेल भ्रमे शुनि मुरलीर गान॥ शयन करिया केह वा आछिल नयने आञ्चिल निद्।

येन केह आसि चोराइ लइल नयने काटिया सिँघ॥ केह वा आछिल रन्धन करिते तेमति चलिया गेल। मुरली शुनिया कृष्ण मुखी हइया 🕠 सब विसरित भेल ॥ सकल रमणी धाइल श्रमनि केह काहो नाहि माने। कद्म्बेरि मुले यमुनार कूले मिलल श्यामेर सने ॥ देखिया तखने व्रजनारीगणे हासिया नागर-राय। रास-विलसन करिल रचन द्विज चरडीदासे गाय॥

केदार--मध्यम दशकुसी

त्रजरमणीगण हेरि हरिवत मन
नागर नटवर-राज।
नटन-विलास— उलसहि निमगन
चौदिगे रमणी समाज।।
यूथे यूथे मिलि करे कर धराधिर
मण्डली रिचया सुठान।
बाजत वीण उपांग पाखात्रो ज
मामहि माम राधा कान।।
शारद सुधाकर गगनिहं निरमल
कानने कुसुम विकाश।

कोकिल भ्रमर गाओं ये अति सुस्वर श्रमल कमल परकाश ॥ हेरि हेरि फिरि फिरि बाहु घराघरि नाचत रंगिणी मेलि । ज्ञानदास कहे नागर रसमय करे कत कौतुक केलि॥

वेहाग-तेश्रोट

करे कर मिएडत मण्डलिमाभा।
नाचत नागरी नागर - राज।।
बाजत कत, कत यन्त्र सुतान।
कत कत राग-मान कर गान।।
दिगिता दिगिता दिगि तादिगि तादिगि दिगि,
थै थै थै सुनुर सुनुर सुनु सुनु सुनिया।

कंकण कन कन किंकिणी किनि किनि किनि रे किनि रे किनि किनिया।। कत कत अंगभंग कर कम्प। चलये चरणे सुमिक्षिर भंप।। कंकण किंकिणी वलया निसान। अपरूप नाचत राधा कान॥ जनु नव जलधर विजुरिक भाति। कह साधव दुहुँ ऐछन काॅति॥

वेहाग-बृहत् जपताल

राधा श्याम नाचे रे नाचे रासरसे मातिया। राधा श्याम दुहुँ मेलि नाचे कर धराधरि रास - रसरंगे रंगिया॥

नाचे जलधर श्याम श्याम
थिर विजुरि वाम
नाचे कत श्रंगअंगिया।
थुगु थुगु ता—
श्रंगभंगे चले पा

नाचे दुहुँ मृदु मृदु हासिया।। कंकण कन कन फंकन फन फन किंकिणी किनि किनिया।

दुहुँ मुख दुहुँ हेरे दुहुँ नाचे श्रानन्द भरे दुहुँ रसे दुहुँ मातिया॥

चौदिके सिखगण आनन्दे मगन नाचे तारा वदन हेरिया। मामे नाचे राधा-श्याम शोभा श्रति अनुपाम

मामे नाचे राघा-श्याम शोभा श्रति श्रनुपाम कत यन्त्र वाजे सुरंगिया ॥

चौदिके सिखर ठाट ऐछन चांदेर नाट नाचे तारा ठाम ठमिकया।

कंकन भंकन नुपूर वाजन थे श्राभरण भलमलिया॥

विनोदिनी रंगे विनोदिनी संगे नाचे दोहे चिबुक धरिया।

मृदु मृदु हासनि दुहुँ वंकिम चाहनि हेरि हेरे श्रानन्दे भासिया॥

माभे नाचे राधा-श्याम चौदिके गोपिनी ठाम से आनन्द कहने ना जाय।

मधुर श्री वृन्दावने रासलीला कुन्जवने ज्ञानदास हेरिया जुड़ाय ॥

करूण वराङ्गि मध्यम एकताला

कद्म्य-तरूर डाल भूमे नामियाछे थाल फुल फुटियाछे सारि सारि।

परिमले समीरण भग्ल श्री वृन्दावन केलि करे भ्रमरा भ्रमरी॥ राइ कानु विलसइ रगे।

किवा रूप लावनि वैद्गिध धनि धनि मिण्मिय आभरण अंगे ॥ धु ॥ राधार दक्षिण कर . धरि त्रिय गिरिधर मधुर मधुर चित जाय। **त्रागे पाछे सखिगण** करे फूल बरिषण कोनो सखि चामर दुलाय।। परागे धूसर स्थल चन्द्र-करे सुशीतल मिण्मिय वेदीर उपरे। राइ-कानु-कर जोड़ि नृत करे फिरि फिरि परशे पुलके तनु भरे॥ करे करि सखिगण मृगमद् चन्द्न वरिखये फूल गन्धराजे। श्रम-जल विन्दु विन्दु शोभा करे मुख इन्दु श्रधरे मुरली नाहि बाजे ॥ हास विलास रस सकल नरोत्तम मनोरथ भरु। सकल मधुर भाष दुहुँक विचित्र वेश कुमुमे रिचत केश लोचने मोहने लीला करु ॥

#### सोहइ-समताल

श्राज रसेर वादर निशि।
प्रेमे भासल सब बृन्दावन वासी।।
श्याम - घन विराखये प्रेमसुधा-धार।
कोर रंगिणी राधा विजुरी संचार॥
प्रेमे पिछल पथ गमन सुवंक।
मृगमद-चन्दन - कुंकुम भेल पंक॥
दिगविदिग नाहि प्रेमेर पाथार।
डुवल नरोत्तम ना जाने सॉतार॥

#### वेहाग-जपताल

वड़ श्रपरूप देखिलुँ सजनी नयली कुझेर मामे। इन्द्रनोल-मिण कतेक जड़ित हियार उपरे साजे।। कुसुम-शयने

मिलित नयने

उलसित अरविन्द्।

श्याम सोहागिनी

कोरे घुमायलि

चाँदेर उपरे चान्द् ॥

कुंज कुसुमित

सुधाकरम्बित

ताहे पिककुल गान।

मदनेर वाणे

दें है अगेयान

विधिर कि निरमाण ॥

मन्द मलयज

पवन वह मृदु

त्रो सुख को करू अन्त।

सरवस धन

दोंहार हुँहु जन

कहये राय वसन्त ॥

केदार-जपताल

रास जागरणे

निकुंज-भवने

**या**लुवा यलस-भरे।

शुतलि किशोरी

श्रापना पासरि

पराण नाथेर कोरे।

सिख, हेर देखिसया वा।

निद् जाय धनी

श्रो चाँद्वद्नी

श्याम-श्रंगे दिया पा ॥ ध्रु ॥

नागरेर वाहु

करिया शिथान

विथान वसन भूषा।

निशासे दुलिछे

रतन-वेशर

हासिखानि ताहे मिशा॥

परिहास कारि

निते चाहे हरि

साहस ना हय मने।

( ४०६ )

धीरे धीरे बोल

ना करिह रोल

ज्ञानदास रस भरो।।

झुमुर

( अमिन ) राइ घुमाइल । श्याम बँधुयार कोरे अमिन राइ घुमाइल ॥

### श्रीराम यशोरसायन-रास

#### केशराज युनीन्द्रकृत

#### ( सं० १६⊏३ वि० )

#### पश्चिय-

प्रायः जैन मुनियों ने रास के लिये तीर्थी तीर्थंकरा एवं जैन श्राचार्यों के जीवनचरित्र को ही कथा का श्राधार बनाया है, किन्तु केशराज मुनीन्द्र ने मर्यादा पुरुपोत्तम रामको श्रपना कथानायक स्वीकार किया है। मुनीन्द्र ने राम की प्रायः समस्त लीलाश्रो का वर्णन रासशैली में बड़ी श्रद्धाभक्ति के साथ किया है। उन्होंने इस रास को श्रिधकारों में विभाजित किया है।

श्री राम यशोरसायन रास एक विशाल ग्रंथ है। इस स्थल पर उस ग्रंथ के केवल दितीय एवं तृतीय श्रिवकार से सीतापहरण श्रंग उद्घृत किया जा रहा है। मुनीन्द्र की गणना के श्रनुसार माय कृष्णा श्रष्टमी को सीतापहरण हुश्रा। जब रावण सीताजी को विमान में श्रपहृत कर लंका की श्रोर भागा जा रहा था तब सीता विलाप सुनकर जटायू रावण से युद्ध करने को प्रस्तुत हुश्रा। श्राक्रोश में भरकर वह रावण का शरीर विदीण करने लगा।

केशराज जी एक स्थल पर रामलक्ष्मण के संवाद द्वारा सीता को अटवी में अकेली छोड़ने और उनकी अनुपस्थित में राम के मूर्च्छित होने का संकेत करते हैं। राम चेतनावस्था में आने पर पशु पद्धी एवं वनदेवी से सीता का पता पूछते हैं। तदुपरान्त खर और विराध नामक राद्ध्यों का वर्णन आता है।

श्रव राम किष्किया नगरी में पहुँचते हें श्रौर सुग्रीव के साथ मैत्री करते हैं। ढाल ३४ में महारानी तारा का विशद वर्णन है।

रावण जव सीताहरण कर लंका पहुँचता है तो वहाँ रानी मन्दोदरी उसे विविध प्रकार से समझाकर सीता को लौटाने का परामर्श देती है किंतु रावण उनकी एक नहीं सुनता। इसके उपरान्त विभीपण का वर्णन है। वह ग्रात्यंत व्याकुलहृदय वाली सीताजी के समीप पहुँचकर उन्हें ग्रादवासन देता है। किव विभीषण के चरित्र की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है। वह विभी-पण को कुल का भूषण घोषित करता है।

त्रागे चलकर सीता के शोध का विवरण मिलता है। किपराज हनुमान का लंकागमन श्रीर सीताजी की खोज का विशद वर्णन है। कथा का कम प्राय: रामचिरत मानस से मिलता जलता है। इसकी शैली लोककाव्य की शैली है। एक स्थान पर ४५ छन्दों में निरन्तर प्रत्येक चरण के अन्त में 'हो' का प्रयोग मिलता है। घाइ हो, कराइ हो, सुणाइ हो, पाइ हो, थाइ हो, सखाइ हो, पिछताइ हो, लड़ाइ हो श्रिधकाइ हो, होइ हो, काचो हो, साचो हो, माखु हो, राखु हो इत्यादि पद इस बात के साची हैं कि इस रास में जनकाव्य शैजी का पूर्णरीति से निर्वाह पाया जाता है।

## श्रीराम यशोरसायन-रास

## , केशराज मुनीन्द्रकृत सं० १६⊏३ वि०

#### माघ वदि ८ दिने सीताश्रपहरग्रम्।

| तांम जटायू पंखीश्रोरे, जाइ मिलीयो धाय;             |    |
|----------------------------------------------------|----|
| रोस भरी नेख श्रंकुशेरे, तास वित्तूरे काय । जी०     | ३० |
| वरज्यो पिण माने नहीरे, ताम सुरीसाणो रायः           |    |
| कापी नाखी पांखडीरे, पड्यो धरती ब्राय । जी०         | ३१ |
| शंक न माने कोइनीरे, वयठो जाय विमानः                |    |
| पह मनोरथ माहिरोरे, पूर्यो श्री भगवान । जी०         | ३२ |
| हा ! सुसरा दशरथजीरे, जनक जनक कहे तातः              |    |
| हा ! लक्ष्मण हा ! रामजीरे, हा ! मामंडल भ्रात । जी० | ३३ |
| सिंचाणो जिम चिडकलीरे, वायस वितने जेम;              |    |
| ए कोई मुभने गहीरे, लेई जावे एम। जी०                | ३४ |
| श्रावो कोई उतावलोरे, शूरो जे संसार;                |    |
| राक्षसथा राखी लीयोरे, करती जाय पुकार। जी०          | ३४ |
| श्रर्कजहीनो जाइयोरे रत्नजटी खग एक;                 |    |
| रोज सुर्णी सीतातगोरे, मनमांहि करे विवेक। जी०       | ३६ |
| भगनी भामंडल तणीरे, रामचंद्रनी नारी,                |    |
| रावण जी छल केलवीरे, लेइ चालिय्रो अपहारि। जी०       | ३७ |
| भामंडलना पक्षथकीरे, रत्नजटी तरवारि;                |    |
| संवही सांम्हों हुवोरे, रावणजी तिहिवारि । जी०       | ₹5 |
| मूलकाणो मनमें घणोरे, करे किसुं ए रंकः              |    |
| विद्या सघली हयहरीरे, लीधी तास निःशं ह । जी०        | ३६ |

| पंख विहूणो पंखीयोरे, होवे तिम ए देखिः                                                        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| छोटा मोटासुं अडयारे, पावे दुःख विशेषि । जी०                                                  | 80       |
| _                                                                                            |          |
| कंवूद्वीपे कूंवूगिरेरे, गीरतो गीरतो तेहः<br>करतो श्रधिका उरतोरे, श्रायो धरती छेह । जी०       | 88       |
| श्रापूण में श्रह्णोलमेंरे, सायर उपरि सांइ;                                                   |          |
| करे घगुं सम जावणीरे, समजावोने तांइ। जी०                                                      | ४२       |
| भूचर खेचर राजीयारे, सयलनमें हम पाय;                                                          |          |
| श्रद्धं त्रिखंडनो घणीरे; इंद्र श्राप गुण गाय। जी०                                            | ४३       |
| करि थापुं पटरागिनीरे, महिमा श्रधिक वधायः                                                     |          |
| रोवे मति रहे रंगमेरे, सुखमें दुःख न खमाय। जी०                                                | 88       |
| करता कोपित्रोथो छणोरे, हेत किसे खुणसाय:                                                      |          |
| भागहीणा तिण रामनेरे. दीधी गयल लगाय। जी०                                                      | 87       |
| कागगले कंचनतणीरे, माला भली न देखाय;                                                          |          |
| सरखांने सरखो मिल्यारे, श्रावे सहुनी दाय। जी०                                                 | ४६       |
| मानो मुफ्तने पतिपणेरे, होइ रहुं तुम दास;                                                     |          |
| मुभ मान्या सहु मानसीरे, श्राणी तुम्हारी श्रास । जी०                                          | ૪૭       |
| निजर न उंची सा करेरे, दिइ न श्रपूटो जाव,                                                     |          |
| अक्षर दोना ध्यानथीरे, श्राणी रही श्रति श्राब । जी०                                           | ४८       |
| विधियो मनमथ वाण्सुं रे, आरति श्रति मनमांहि,                                                  | 00       |
| उठीने पग लागीयोरे, विपही विह्नल प्रांहि । जी०                                                | કદ       |
| लंपट ललचावे घणुंरे; तो कां न करे प्राणः                                                      | ta -     |
| श्रणइच्छंती नारिनारे, पहिली छे पच्चखांण । जी०                                                | ४०       |
| सीता पग खांची लीयोरे, छिवित्रो नही शिरतास;<br>परपुरुषाने त्राभडयांरे, थाये शील विग्णास । जी० | प्रश     |
|                                                                                              | <b>4</b> |
| देवलनी ध्वज सारिखीरे, पतित्रता कहिवाय;                                                       |          |
| होय अपूठी वायसुं रे, आपे अलग पुलाय। जी०                                                      | ४२       |
| सीता तस कोशो घणुंरे, रे निर्लंज नरेश;                                                        | 1.2      |
| मुभ श्रांपयाथी ताहरीरे, विणठी वात विशेष। जी०                                                 | ४३       |

| सारणादिक तो घणारे, मंत्री ने सामंत;             |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| साम्हा त्राट्यासादरारे, प्रभुने शिर नामंत । जी० | ५४         |
| नगरीनी शोधा करीरे, उच्छवनो अधिकार;              |            |
| नार निरुपम लावीयांरे, मुख मुख जयजयकार। जी०      | ሂሂ         |
| लंकाथी दिशी पूर्व्वेरे, देव रमण उद्यान;         |            |
| रक्ताशोक तलें जइरे, वयसावि सा द्याण । जी०       | ሂ६         |
| राम श्रने लक्ष्मण तणी रे, जव लग न लहुं खेम;     |            |
| तव लग मुफ्तने छे सही रे, भोजन केरो नेम। जी०     | <b>২</b> ৩ |
| रखवाली तो त्रिजटा रे, श्रारक्षक परिवार;         |            |
| मूकी मंदिर छावी यो रे, लोग वर्णो छे लार । जी०   | ሂሩ         |
| ढाल भली वत्तीसमी रे, रावन ने चित चावः           |            |
| केशराज ऋषिजी कहे रे, आगे लावन साव। जी०          | ሂዓ         |

इति श्री ढाल वत्रीशमा राम यशोरसायने द्वितीयोधिकारः

### श्री रामयशोरसायन-राम

#### तृतीय ग्राधिकार

#### दुहा

| वाग वाणी वरदायनी, कविजन केरी मायः         |   |
|-------------------------------------------|---|
| मया करीने मुफभणी, सुमति दीज्यो सुखदाय।    | 8 |
| राम चली उतावला, श्राया लखमण पास;          |   |
| रण रंगे रमतो खरो, दीटो सो उल्लास ।        | २ |
| राम प्रतें लखमण कहे, तुम तो कीयो श्रकाजः  |   |
| श्रदवी मांहि एकली, सीता मूकी श्राज ।      | ₹ |
| राम कहे ते तेडियो, हुं श्रायो श्रवधार,    |   |
| सो कहे में निव तेडिया, ए परपंच विचार ।    | 8 |
| फिरि जाओ उतावला, मित को विरासे कामः       |   |
| पीछे थी हुं श्रावीयो जीतियो छुं संग्राम । | X |
| वेगि वेगि वाटें वही, राम पधारे जामः       |   |
| निजर न देखे जानकी, मूर्छाणा प्रभु ताम।    | ६ |
|                                           |   |

| ढाल, ३३ मी० घडी दोइ लाल तमाकू दो—ए देषी।              |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| श्रीरामे नारि गमाई हो, इतउत ढुंडत मोलत वन में;        |    |
| सा निव दिये दिखाइ हो, श्रीरामे नारि गमाइ हो।          | १  |
| संग्या पामी श्रंतरजामी, श्रागें श्रावी धाइ हो;        |    |
| पांख विहूणो पंखी पडीझो, दीठो उपरी त्रावी हो। श्री०    | २  |
| पंखीं दीठों नर कोई, नारी लीधां जाइ हो;                |    |
| पूठि हुवांश पापी पुरुपें, नाख्यो छे ए घाइ हो । श्री०  | ३  |
| श्रावक जाणी जाणी सहाइ, प्रभु उपगार कराइ हो;           |    |
| श्रीनवकार श्रवार, श्रनोपम, दीधों तास सुणाइ हो। श्री०  | 8  |
| मंत्र प्रसादे स्वर्ग चतुर्थे, सूरनी पदवी पाइ हो;      |    |
| संगतथी पंखी उघरीयो. संगतथी सुख थाइ हो । श्री०         | X  |
| उंचो देखे नीचो देखे, पास न कोई सखाइ हो।               |    |
| संचल जाणी श्रासा श्राणी, धाइ रहे पिछताइ हो। श्री०     | ६  |
| त्तखमण साथे स्वर खेंचर सो, मांडे ताम लडाइहो;          |    |
| त्रिशिर लघुभाइ खर राखी, श्राप करे श्रधिकाइ हो। श्री०  | y  |
| रथ वयसीने लखमण साथें, भूभतणी विधिठाइ हो;              |    |
| लखमण वीरे भारि नांख्यो, पहिली एह वधाइ हो। श्री०       | 5  |
| लंका पयालां केरो स्वामी, चन्द्रोदय सुत सोइ हो;        |    |
| नामें विराध सबल दल साजी, आणी सहाइ होइ हो। श्री०       | 3  |
| सेवक सोइ श्राडो श्रावे, काम पडया नहि काचो हो;         |    |
| लखमण साथे विराध वदे रे, सेवक छुं हुं साचो हो । श्री०  | १० |
| छाप हणीने लंका लीधी, रीस घणीए आगें हो;                |    |
| स्वामी कारज वैर वापनो, जगमांहि जस जागे हो। श्री०      | ११ |
| तुम्ह यागें ए कीट पतंगा, भृत्यपणोहुं भाखुं हो,        |    |
| दिओं ऋदेश विदेश वताक्रों, रण ऋखयायत राखुं हो । श्री०  | १२ |
| इपत हसी लखमणजी वोले, स्युरे सहाए शूरा हो;             |    |
| श्राप वलें वलवंत कहावे, परवल नित्य श्रघुरा हो । श्री० | १३ |
| जेठो वंधव राम नरेसर, दुःखित जन प्रतिपाल होः           | 00 |
| देशे तुमने राज तुम्हारो, शञ्चकंद छदाल् हो । श्री०     | १४ |

| देखी विराघ विरोधी खरतो, वोली यो रोस प्रकाशी हो.               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| शंवूक हंसा साहिज एहने, उवरीयो वनवासी हो । श्री०               | १४  |
| लखमण कहे खर मति भूं के नंदन त्रिसरो भाइ हो;                   |     |
| <b>उण्</b> ही पंथे तोहि चलावुं, तोरे सुमित्रा माइ हो । श्री ० | १६  |
| मारित्रों के मारित्रों में मूरख, जीभतणी सुभटाइ हो,            |     |
| करि प्रगटो प्रोढो पखपाती, लीजे तास वोताइ हो । श्री०           | १७  |
| एम कहंतो नट जिमनाचे, वाणे श्रंवर छाई हो;                      |     |
| वाण खुर प्रेखर शिर छेदे, अवर रह्यां मुंहवाइ हो । श्री :       | १८  |
| दूषण दल लेईने दोड्यो, ते पिण मारी लीघो हो;                    |     |
| अपूर्ण कीं छुं आपस मार्थी, अवरांसुं जस न दीघो हो । श्री०      | 38  |
| लेइ साथ विराध वदीतो, डमग्यो डमग्यो त्रावे हो;                 |     |
| एतले वामो नेत्र फरुकीयो, ताम त्रसाता पावे हो। श्री०           | २०  |
| त्रलगांथी दीठो त्रलवेसर, त्रटवीमांहि भमंतो हो;                |     |
| नारी वियोगी जोगी जेहवो, आरितमांहि रमंतो हो। श्री०             | २१  |
| लही विखवाद विचार विशेषे, एतो में धुर जाणी हो;                 |     |
| अटवी में एकाकी वसतां, राम गमावी राखी हो। श्री०                | २्२ |
| लखमण आगें आवी उभो, राम न साम्हो जोवे हो;                      |     |
| विरह साल ए श्रवसरि साले, नभने साम्हों होवे हो। श्री०          | २३  |
| पानपान करिके वन शोध्यो, नारी नयणे नावी हो;                    |     |
| वनदेवी तुम्हो वनवासिनी, दिश्रो छो क्युं न बतावी हो। श्री०     | २४  |
| तुम्ह भरोसे नारी मूकी, हुं तो काम सिधायो हो;                  |     |
| काम न कीधो नारी गमावी, जग अपजस वोलायो हो। श्री०               | २४  |
| भाइ भरते रागें मूकीयो, त्रिय रखवाली कामे हो।                  |     |
| श्रायोथों सो एक ने हूई, उंछुं दीठो रामे हो। श्री०             | २६  |
| राजभार देवा नवि दीघो, धन है केकयी माता हो;                    |     |
| नारिन राखिशक्यों नर निसतों, तो किम राज्य रखांता हो। श्रीव     | २७  |
| एम कहेतो राम नरेसर, धरणी पडीओ धसकाइ हो,                       |     |
| राम दुःखे पशु-पंखी दुःखीया, उमा त्रागे त्राइ हो । श्री०       | २५  |

| लखमण्जी कर शीतल ताई, बोले आवी आगे हो;                   |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| ब्राप करोछे कार्य किसुंए, सहुने भूंडुं लागे हो। श्रीव   | २१  |
| भाई तुम्हारों हुं जीती आव्यो, खरनों कंद निकंदी हो;      |     |
| वचन-सुवारस सुं सिंचाणो, लहे संग्या श्रानंदी हो । श्री०  | ३०  |
| देखे लखमण उमो त्रागे, उठी मिलीयो सांइ हो;               |     |
| त्रापे दो मिलि त्रिया नरखाणी, हरखाणी उवामाइ हो। श्री०   | ३१  |
| श्रोदस्तु सो मंत्री भाखे प्रभु, ए श्रारति माणो हो;      |     |
| नाद भेद करीने किए एक, सीता लीधी जाएों हो। श्री०         | ३२  |
| तेहना प्राण संघाते सीता, वयगी पाछी त्राणुं हो;          |     |
| तो तो लखमण नाम हमारुं, नहीं तो जूठ थयाणुं हो। श्री०     | ३३  |
| वीर विराध खरो हिव मिल्योगे, श्रायो बोल दार हो;          | _   |
| लंक पयाले प्रभु थिर थायो, वचन पाले जिम वारु हो। श्री०   | ३४  |
| सीता खवर करेवा कारण, भट मोकलीया भारी हो;                | _   |
| वीर विराध घणुं भलफलीयो, अवसर सेवा प्यारी हो । श्री०     | ३४  |
| सुभट सहु पृथ्वी फिरि श्राया, सीता खबर न पामी हो;        |     |
| अधोमुखा उमा प्रभु आगे, बतलावे तब स्वामी हो। श्री०       | ३६  |
| दोष न कोउ सेवक जननो, उद्यमनो अधिकारी हो;                |     |
| प्रमुनुं दशाये कारिज न सरे, सुदशा काज सुधारी हो। श्री०  | ३७  |
| वीर विराध प्रभुपिग लागि, अरज करे अनुरागी हो;            |     |
| वापीयायां दोडु दह दिशि, कारिज केडें लागी हो। श्री०      | ३८  |
| वीर वीराध सवल दल साथें, राम सुलखमण दोइ हो;              |     |
| लंक पयालें चाली श्राया, खबर लह सहु कोइ हो। श्री०        | 3\$ |
| स्वरनो नंदन शंवूक भाइ, सुंद नरेसर आप हो;                |     |
| साम्हो श्रावी खेत भडावी, हाथी प्रद्यां शर-चाप हो। श्री० | So  |
| वीर वीराध शिषे लडेंबें, वारुं वेरज वाले हो;             |     |
| किहाँ हयथी कां रथ पायक, लोग-वचन संभाले हो । श्री०       | ४१  |
| राम सुलखमण देखी सन्मुख, सूर्वनखा सुत् लेइ हो;           |     |
| रावण पासे पधारी पापिण, घरनी चउड करेड हो।                | ४२  |

| वीर विराध तिहां थिर थाप्यो, च्यारति सघली टाले हो;     |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| मोटानी मोटी मति मोटी, मोटो वोलियो पाले हो। श्री०      | ४३ |
| राम सुलक्षमण खरने महिले, वसीया श्राप विराजे हो;       | •  |
| युवराजा जिय वीर विराधज, सुंद घरें सुख साजे हो । श्री० | 88 |
| ढाल भली ए तीनतीसमी, वीर विराध वधायो हो;               |    |
| केशराज ऋषिराज कहेरे, राज गयो वोहोडयो हो। श्री०        | ४४ |
| दुहा                                                  |    |
| प्रतारिणी विद्या महा, हेमवंत गिरि जाय;                |    |
| साहस गत साधी सही, तबही आयो धाय।                       | १  |
| पुरी केकिंघा त्रावीयो, करि सरित्रो सुविलास;           | ,  |
| गति-मति-वाणी विचारवे, वीजो रिव श्राकाश।               | ર  |
| तारानो अभिलाषीयो, आतुर थयो अपार,                      | `  |
| रुप धरे सुम्रीवनो, न करे कांइ विचार।                  | રૂ |
| क्रीडा करवा कारणे, वनमें गयो सुप्रीय;                 | *  |
| ए घरमें चित आवीयो, अवर लही अतीव।                      | 8  |
| तामधणी घर आवीयो, रोकांणो द्रवारि,                     | •  |
| घरमें छे सुत्रीवजी, वात पडी सुविचारि।                 | ሂ  |
| दो सुग्रीव विचार तां, वालितणो तो पूतः                 |    |
| काकी घर ताला जहे, राखेवा घरसूत ।                      | ફ  |
| चंद्ररिम रलीयामणो, युवराजा जयवंतः                     |    |
| वाली वीरनो जाइयो, अवल प्रवल नहि अंत ।                 | ૭  |
| श्रावीने उभो रह्यो, श्रागो कोइ न जाय,                 |    |
| खेदी वाहिर काढीयो, वलीयांथी इमथाय ।                   | 5  |
| ढाल ३४ मी सुरतकी देशी                                 |    |
| तारा परतख मोहनी, तारा अधिक रसाल;                      |    |
| तारा सुग्रीव सोहनी हो, तारा त्रित सुविशालः            |    |
| तारा ताराह्वप अनूपतारा, तारा मोह्या भूपतारा,          |    |
| तारा हो मोहनवेलि तारा, तारा कोमल-केलि तारा।           | १  |
| चवदा श्रक्षोह्णीनो धणी, राजा श्रीसुप्रीवः             |    |
| पार नहीं प्रभुता ता हो, साहिब श्राप सदीव तारा।        | २  |

| एकण डांगे मारीयें, साचा जूठा दोइ;                  |      |
|----------------------------------------------------|------|
| ग्यान विना निश्चय नहीं हो, लोगांथी सुं होइ तारा।   | ş    |
| साचो मिलसे साचने, जूठो जूठे जोइः                   |      |
| जूठताणी जड उथली हो, जइ सुसतावे कोइ तारा।           | 8    |
| हंस अने बग उजला, लागां एक प्रसंस;                  |      |
| खीर नीरने पारखे हो, बगवग हंसहि हंस तारा।           | X    |
| काच श्रने मिण्ऊ सारिखा, लोगा एकहि वाचः             |      |
| पिए पारखीयां आगले हो, मिए मिए काचिह काच तारा।      | ६    |
| काग श्रने तो कोकिला, वरणे एग सोहागः                |      |
| मास वसंत विराजीया हो, पिक पिक कागहि काग तारा।      | v    |
| मंत्रीने पंचां मिली, नेवडीयो ए न्याय;              |      |
| सात सात अक्षोहणी हो, दोई पक्षे थाय तारा।           | 5    |
| दोइ लडो आप आपमें, साचां देव सहाय;                  |      |
| जूठो नासी जायसी हो, सहुने त्रावी दाय तारा।         | 3    |
| खेत वूहार्यो मोकलो, ऊमा होइ श्रायः                 |      |
| लोग लड्या श्रायापणा हो, सगडो तो न मिटाय तारा       | १०   |
| लागे ना चाहे नारिने, चाहे ए दो ताई;                |      |
| कोइ मरो कोइ जीवो हो, लोगां लागे कांइ! तारा।        | ११   |
| तव दोइ सुमीवजी, लिंडया शस्त्र उपािंड;              |      |
| स्रांति न राखी खेल द्वे हो, तोहि न मिटी राखी तारा। | १२   |
| दोइ तो समतोल जी, दोइ विद्यावंतः                    |      |
| दोइ खेचर तो खरा हो, दोइ तो मयमंत तारा।             | १३   |
| हाथीसुं हाथी श्रडे, सिंह साथ तो सिंह,              |      |
| सापें साप मिटे नहीं हो, शूरें शूर श्रवीह तारा।     | १४   |
| सुश्रीवें संभारीयो, हनुमत आयो चालि.                |      |
| जूओ सुग्रीव कूटीये हो, न शके कगडो टालि तारा ।      | १प्र |
| सुत्रीय चित्तसुं चितवे, साचो ए तो सोच;             |      |
| केहने तजे केह ने भजे हो, लोगां ए आलोच तारा।        | १६   |
| वालि हुंता वलवंतजी, जग जस जाचो जोर;                |      |
| सोतो हूवा संयमी हो, भडग रह गया भोर तारा।           | १७   |

| चद्रराश्म बलीया घणो, मरद्में मरद्दान;            |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| खबर न लाघे एतली हो, कुण निज कुण छे त्रान तारा।   | १ः         |
| दशकंधर छे दीपतो, लंपटि मांहि गिगायः              | •          |
| वात सुग्यां हणी रोइने हो, तारा लीये वोलाय तारा।  | १६         |
| एतादृश संकट पड्यां, काम समार्ग हारः              | ,          |
| खरथो सोरामें हरयो हो, करता पर उपगार तारा।        | <b>ર</b>   |
| शरण वहूं श्रीरामनो, लखमणसुं श्रभिराम;            | -          |
| जेम विराध निवाजीयो, सारेसे हम काम तारा।          | <b>२</b> १ |
| लंक पयालां छे सही, श्राज लगें उइश;               | •          |
| वोलाव्या आवे सही हो, कारज विसवावीस तारा।         | २२         |
| दूतज छानो मोकल्यो, वीर विराधिह पास;              |            |
| वात जणावी विस्तारी हो, पाया सो उल्हास तारा।      | २३         |
| वेगा त्रावो वेगसुं, त्रावी करो त्रारदास;         |            |
| काम तुम्हारो सारसे हो, देसे श्रारिने त्रास तारा। | ર૪         |
| संतोषाणो स्वामिजी, निसुएयो वचन त्रालोल;          |            |
| बलते छांट अमीतणी हो, अरितमांहि अमोल तारा।        | २४         |
| साहण वाहण सामटां, चालि गयो सुत्रीवः              |            |
| श्रागें घरी विराधने हो, श्रारतिवंत श्रतीव तारा।  | २६         |
| चरण कमल प्रभुना निम, भाखी मननी वात;              |            |
| परदुःख कायरनो सही हो, बिरुद श्रछे विख्यात तारा।  | २७         |
| हम तुम्हने छे सारिखो, श्रवला दुःख श्रपार;        | •          |
| हमारो तुम भांजस्यो हो, थारो श्री करतार तारा।     | २५         |
| श्रेह सुणतां वातजी, गहवरीयो राजान,               |            |
| परदुःख थी दुःख श्रापणो हो, साले साल समान तारा।   | २६         |
| दुःख हीया में सॅवरी, सुव्रीवहि संतोष,            | •          |
| दीघो देव दया करी हो, कीघो सुखनो पोप तारा।        | ३०         |
| वीर विराध कहे सही, श्रापांने एकाज;               |            |
| करिवो छे उतावलो हो, न कीयां पावां लाज तारा ।     | ३१         |
| <i>२७</i>                                        |            |

| कपिपति भाखे कामजी, आपां करिवो एहः               | •  |
|-------------------------------------------------|----|
| सुसतो होइ सोधस्युं हो, जइ धरती ने छेह तारा।     | ३२ |
| द्वीप अने परद्वीपनी, शुद्धि अणांउं आप.          |    |
| तो तो साचो जाणियो हो, शूर राजा छे बाप तारा।     | ३३ |
| प्रमुजी चाली आवीया, पुरि किकिंधा देखि;          |    |
| जागो अलका अभिनवि हो, पायो सुख विशेषि तारा।      | ₹8 |
| वीजो वोलावी लीयो, उभो त्रावी खेत;               |    |
| दोइ लडता निव जाणीये, हो, साच न भूठिह हेत तारा।  | ३४ |
| वजावर्राज नामथी, धनुष चहोडीओ देवः               |    |
| विद्या गई टंकारथी हो, प्रगट थयो ततखेव तारा।     | ३६ |
| लंपट पर नारी तणा, ढीढां मांहिला घीट;            |    |
| जग सघलो श्रवलोकतां हो, तुम सम श्रवर न दीठ तारा। | ३७ |
| एक वाग्रसुं मारीयो, साहस गति सेतांन;            |    |
| एक चपेटें सिंघने हो, हरिए लहे श्रवसान तारा।     | ३५ |
| वीर विराधतणीपरें, थिर थाप्यो किपनाथ;            |    |
| साचो करि सहू देखतां हो, आंखी मिलीयो साथ तारा।   | 38 |
| त्रयोद्श कन्या भली, राम प्रते आपंत,             |    |
| प्रीति रीति काढी करी हो, किपपित तो थापंत तारा।  | ४० |
| राम कहे किपराजीया, तुम्ह वाचा संभाल;            |    |
| परऐवानी पाछली हो, पहिली सीता वाल तारा।          | ४१ |
| ढाल भली चडशीसमी, किपपित कांम समारि;             |    |
| केशराज ऋषिजी कहे हो, श्रव शोधीजें नारि तारा।    | ४२ |
| दुहा,                                           |    |
| रावणने घरे रोवणो, श्राज पडिश्रो श्रवधारि;       |    |
| खरनी सुणी सुणावणी हो, श्रांणि मिलि वहु नारि।    | १  |
| दिवस विचारां आंत्रे, सूर्ण्खा ने सुंदः          |    |
| लंका नगरी त्रावीयो, वरसे त्रांसु दुंद ।         | २  |
| सुर्पनखा सुहासणी, करती अधिक विलाप;              | 2  |
| रावण ने गले लागि के, दीन वदे ऋति श्राप ।        | ३  |

| कत हरायों कुमर हरायों, हरायि देवर दोयः                                           |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| खेचर चवद हजारनो, हंता एकसुं होय।                                                 | 8        |
| लंक पियाले त्रावीया, त्राएयां रोस त्रगाधः                                        |          |
| रांक जेम हम काढीया, वसीयो वीर विराध।                                             | ¥        |
| वंधव तुम्ह वेटां थकां, वरते ए श्रन्यायः                                          |          |
| धरती दिन थोडो विपे, जातिहि दिखाय।                                                | ६        |
| एक सुवर्णे सांवलो, वीजो पीले वांन;                                               |          |
| वनवासी छे भीलडा, पिण नहीं केहने मांन।                                            | G        |
| वसवा भागोजा भगी, वास अनेरो हेरि,                                                 |          |
| सगो सगें त्रावे सही, कोइक दिनांके फेरि।                                          | 5        |
| ए सघली श्रवणे सुणी, वोले वीर विवेक;                                              |          |
| घरटीरा फेरा घणा, पिण घरटानो एक ।                                                 | 3        |
| पंखाली कीडीतणो, मुवांने दिन जात;                                                 |          |
| मारि करिसुं पाधरा, श्रोर चलावो वात ।                                             | १०       |
| वात नहीं वतका नहीं, राग नहीं नहि रंग;                                            |          |
| राज काज भावे नहीं, होइ रहियो दिरंग।                                              | ११       |
| नींद नहीं लीला नहीं, फूल नहीं तंत्रोल,                                           |          |
| भोजन पाणी पिण नहीं, सुग्या न भावे वोल ।                                          | १२       |
| हासि नहीं रामति नहीं, नहीं भोगनो जोग;                                            |          |
| मांणस मुवां सारिखो, होइ रह्यो तसु सोग।                                           | १३       |
| खायो पडी यो खाटले, पडियो रहे नरनाथ,                                              |          |
| मूग मूंग वोले नहीं, आरति करे सहु साथ।                                            | १४       |
| ढाल. ३४ मी. मेरे मन श्रयसी श्रायवणी—ए देशी;                                      |          |
| थारा चित्त में कांइ वसी, मंदोदरीमा दोषति पेखी,                                   |          |
| पूछे बात हसी थां। १                                                              |          |
| पखवाडें खंधारे खाये, घटतो जाय शशी;<br>तेज हेज प्रताप प्रखीणो शोभा लाज खीसी थां । | २        |
| सुंस त्रछे तुम्ह मुभा गलाना, न कहो जिसीहि तिसी;                                  | •        |
| म्रार्ति त्रतिही उदासपणाथी, मति तुं जाय चीसी-थां                                 | <b>ર</b> |
| ALTH MINGL AZIM (CLAD) MIN 58                                                    | •        |

| रावण भाखे सुणी मंदोदरी, चित्तमें त्राणी चुभी;                                                                                                                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| सीता सुरती भाल भलीए, हियांमांहि खुभी थां ।                                                                                                                      | ٠ ٤           |
| घुंमुं छु दिन राति घगोरो, न शक्तं समज करी;<br>जो तुं मुजने चाहे देवी, मेलो प्तीति खरी थां।                                                                      | ,<br><b>3</b> |
| प्रियनी पीडाये पीडाग्गी, तबही डिठ घसी;<br>देवरमण् उद्याने त्रावी, देवी एक ससी-थां।                                                                              | ,<br><b>६</b> |
| हुं मंदोदरी छुं रीसुमोदरी, मोटे नाम चढी;<br>रावण रांग्यांमाँहि वखाणी, वनितामांहि वडी-थां                                                                        | v             |
| भोली कां भरमांणी छे तुं, रावण साथ रमी;<br>माणस भवनो लाहो लीजे, हुं छुं दास समी थां।                                                                             | 5             |
| सीता तुं धन तुं धन थारे, माथे श्रधिक रति;<br>राजा रावणने चित्त श्रावी, मेल्ही श्रवर छती थां।                                                                    | ΄ ξ           |
| भूचर राम तपस्वी ते वो, सेवक मात्र सही;<br>उपति तजिए पति ज्यो पामें, करमें तीरें कही-थां                                                                         | १०            |
| मन खीचीने मोन रही थी, नोची सही नगही;<br>तुं तो सतीयां मांहि वखाणी, एती हीन लही-थां।                                                                             | ११            |
| किहां जम्बूक किहां सिंह सनूरो, गरुड किहारे श्रही;<br>किहां मुम्म पित किहां तुम्म पित, लंपट लाज नहीरे तहीं थां।<br>तुं नारी धन धन तुम्म टाकुर, सिरिखी जोडी मिली; |               |
| पति लंपट घरकी पटराणीं, दूतीमांहि भिली-थां।                                                                                                                      | १३            |
| थांरु मुंहडो नहीं देखवो, तुजसुं वात किसी;<br>श्रतगी जा श्रांख्यां श्रागेंथी, मयती जेम मसी।                                                                      | १४            |
| एतले रावणजी चल श्रायो, शीत धमण धमी:<br>शीतल वचनांथी समजावे, श्रापें उपसमी-थां ।                                                                                 | १४            |
| मंदोदरी रांणी तुम श्रागें, किंकर मांहि गिणी;<br>हुं तुम्ह दास सरीखों केती, भाखुं श्रवर भणी-थां।                                                                 | १६            |
| निजर निहालो उत्तर वालो, टालो वात वर्णी;<br>पालो दोडया हुंस न पूरो, उं असवार तणी।                                                                                | १७            |
| होई अपूठी सीता वोले, सांभल लंक घणी;                                                                                                                             | 70            |

| काल दृष्टिसुं हुं देखेसुं, जा घरि टालि ऋणी-थां।    | १=   |
|----------------------------------------------------|------|
| घिग घिग तुज ए श्रास्या माथे थारी कोत वणी;          |      |
| जीवित राम सुलक्ष्मण हुं छुं श्रही माथेरे मणी-थां।  | ३१   |
| वार वार वचन आकोसे, न तजे राय रली,                  |      |
| हांक लीयोरे हरीलो होवे, श्वान न जाये टली।          | २०   |
| सीतानी तो अर्ति अधिकी, न शक्यो शूर खमी;            |      |
| श्राथमीयो श्रलगो होवाने, व्यापी श्राण तमी-थां।     | २१   |
| रावण्ने उपजी ए अधिकी, कुम्ति तणी ए मति,            | _    |
| <b>खपसर्गा करावे श्रधिका, सीदावेरे सती</b> थां ।   | २२   |
| फेतकारी करती फेरे, घू घू घूक करे:                  |      |
| वृश्चिक वृक फिरे क्रंदतों, निसत नररे डरे-थां।      | २३   |
| पुच्छाटोप सुव्याय विशेषें, उतुं श्रन्योन्य तहे;    |      |
| फूं फूंता फण करता, परगट, मांहोमांहि अडे-थां।       | २४   |
| पुच्छा छोट सुव्याघ्र विशेषे, सिह सवलतें फिरे.      |      |
| साकनीयां संहार करंती, मुंह विस्फोट करे थां।        | २४   |
| भूत पिसाच वेयाल वदीता, हठसुं हास हसे;              |      |
| डाकिणी भूतनी मयली देवी, काती हाथ वसे-थां।          | २६   |
| उल्लंता दुरल्लित, श्रति जमकाय धरेः                 |      |
| रावण एह विकुर्वण, करिनइ, त्रागे त्राणी सरे-थां।    | २७   |
| परमेष्ठी पांचे मन ध्याती सीता स्वेत ( खे ) खरे;    |      |
| जानकी ( जानकै ) पियु करती, रावण, साम्ही पग न भरे थ | ां२८ |
| रावण तो निज नियम भांजे, सीता सत न चले;             |      |
| पाकांने नही भूत पराभव, काचानेरे छले-थां ।          | ३६   |
| डाल भली ए पांचती समी, धन्य जो टेक यहे,             |      |
| केशराज ग्रही तो साची, सीता ज्युं निवहे-थां         | ३०   |
| — दुहा —                                           |      |
|                                                    |      |

विभीषण निशिनी चरी, निसुणी लोगां मांहि; सीता पासे श्रावीश्रो, करण दिलासा प्राँहि।

| सहोद्र समजाविवा, वात सुर्योवा वीरः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| छे परनारी परांग मुख, साहसवंत सधीर।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २  |
| वाइजी ! तुम्हे कवण छो किहांथी आव्या चालिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| इहां तुन्हे श्राएया कुणे, भाखो शंका टालि।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ş  |
| घृंघट खीची अधोमुखी, जाणी पूर्व प्रवीण;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| सत्यवती साची सती, वाणी वदे श्रदीण ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8  |
| ढाल ३६भी, एक दिवस रुकमणि हरिसाथें-ए देशी०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| सीता ताम निशंकपणेरे, भाखे वारु वाणीरे;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| विभीपण कुलकेरा भूपण, निसुणे अमृत जाणीरे-सी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8  |
| जनक पिता भामंडल भाई, राम-त्रीया हुं वखाणीरे,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| दशरथनी कुलवहू वदीतो, सतीयाँमें श्रधिकाणीरे-सी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २  |
| राम नरेसर लक्ष्मण देवर, तीजी हुंतो रांणीरे;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| दंडकारएये मांहि श्रावी, वासताणी थितिठांणीरे-सी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३  |
| सूरहास असि तर डाले, देखिओ अधिके पाणीरे,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| लक्ष्मण्जी लीलाये लीधो, ज्योति घणी प्रगतांणीरे-सी ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8  |
| करण परीक्षा वेगें वाहे, वंशनी जाल कपाणीरे;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| शंवूकनो तव शिर छेदाणो, मनसा श्रति पिछताणीरे-सी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X  |
| खांडो देखी राघव भाखे, तें न करी मतीश्याणीरेः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| विद्या साधित ( साधन ) विर्ण अपराधें, मारियो एते प्रांणीरे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ę  |
| पाछे पूजा भोजन पाणी, आंणीने चमकाणीरे;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| थड मस्तक दो जूदां दीठां, ताम घणुं श्रक्कलांणीरे-सी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ø  |
| पग अनुसारें चाली आवी, राघवसुं रीभाणीरेः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| लंपटिनी लालच नवी पूरी, मनसा अति पिछताणीरे-सी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5  |
| खरदूषण त्रिशि सोलें आवी, आगि थइ शिलगांणीरे;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _  |
| सिंह नाद संकेत कीयाथी, लखमणसुं मंडाणीरे-सी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3  |
| लंकाजई लंकापति अख्यो, वात कही त्राति तांणीरे;<br>सिंहन।दनो भेद लगावी, ए हुं इहां आंणीरे-सी ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90 |
| ए दृश सस्तक कापवाने, हुं कातीरेक कहां लीरे;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १० |
| लंका नगरी बालवामें, हुंवल हुंवतती द्यांणीरे-सी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ११ |
| and the state of t |    |

| तेज प्रताप पराक्रम, पीलण, हुं घरमंडी घाणीरे,           |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| पगी अविद्धिं रावण केरे, एकांते दुःख खाणीरे-सी।         | १२ |
| श्रवण सुणे पिरण रीस न आाणी, रागीनी सिंह नांणीरे;       |    |
| श्रागि सतेजी छे श्रति श्रधिकी, जल श्रागे उल्हाणीरे-सी। | १३ |
| एम सुणी लघुवंघव जंपे, वाइ मित भरमाणीरे;                |    |
| एको वलती गाडर घरमे, घाले कुण अग्यानीरे-सी ।            | १४ |
| पर रमणी नेकाली नागिणी, के विष वेलि समाणीरे,            |    |
| जालवतांइ जब तव जोवो, क्युंहि नहि स्रति ताणीरे ।        | १४ |
| संपद तरुनी एक कुहाडी, श्रापदनी नीसाणीरे,               |    |
| श्राप सतीनो छे दुःखदाई, मति दिइं एह रीसागारि-सी।       | १६ |
| लाख कहुं के कोडि कहुं तुम्ह, श्रांततो वस्तु विराणीरे;  |    |
| श्राजकाल दिन च्यारांमांहि, एतो वात दिखाणीरे-सी।        | १७ |
| हुं म्हारो श्रोलंभो टालुं, राखो कीर्ति पुराणीरे,       |    |
| लोक कहेसे कोइ न हुं तोरे, रावणके आगें वाणीरे-सी।       | १५ |
| राम सुलक्ष्मण दोमुंही बलीया, श्रनमी नाडि नमाणीरे;      |    |
| सीताने हुं देइ आंडं, जिम रहे प्रीति थपाणीरे-सी।        | १६ |
| ढाल भेली ( ए तौ ) छत्तीसमी, राये एक न मांनीरे;         |    |
| केशराज ऋषि रावणकेरी, वेला आणी जणाणीरे-सी।              | २० |
|                                                        |    |
| दुहा                                                   |    |
| रावण हूवो रातडो, वदे विमीषण वीर,                       |    |
| मही वस्तु किम छोडीये, जब लग रहे शरीर।                  | १  |
| राम सुलक्ष्मण भीलड़ा, वनहिमांहि वास,                   |    |
| साहण वाहण कोनहो, त्रापहि फिरे उदास,।                   | २  |
| साहण वाहण माहिरे, विद्यानी श्रित जोर,                  |    |
| श्रो स्यु करिसे वापड़ा, कांइ मचावे सोर।                | ३  |
| श्राज नहीं तो कालही, काल नहीं तो मास;                  |    |
| मास नहीं तो वरसमे, श्राप हि करिसे श्रास ।              | 8  |

| एतलामांहि श्रासना, उवे श्रावे सी चालि,                                                  | 1, |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| छल वल कोइ केलवी, देस्युं परहा टालि।                                                     | X  |
| ढाल ३७मी, सयगा परिहरियें ऋहंकार-ए देशी।                                                 |    |
| पहिलीथीमें सांमलीरे, रामत्रीयाथी घातः<br>होसे रावगानी सहीरे, उहीं मिलेछे वात,           |    |
| विभीषण वात विचारे एह।                                                                   |    |
| सत्य वचन ज्ञानीतणांरे, कोई नहीं संदेह-वि।                                               | १  |
| में तो कीघोयो घणोरे, श्रा छोही उपकर्म,<br>दशरथ जीवतो उवर्योरे, धीरोछे गज धर्म-वि ।      | २  |
| भावीनो वलछे घणोरे, नटले कोडि प्रकार,<br>सीताने तजतां थकांरे, पालसे लोगां चार-वि ।       | ą  |
| सुणतो ही सुणे नहीरे, विभीषणनां बोल,<br>देखे तो देखे नहींरे, कामी एतो निटोल वि ।         | ૪  |
| पुष्पक नाम विमानमेरे, सीता लेइ श्राप,<br>क्रीडा करिवा चालीयोरे, टाल्यो न टले पाप-वि ।   | ሂ  |
| देखावे श्रति रुवडारे, रत्नमयी, गिरिरांज;<br>नंदनवननी श्रोपमारे, देखावे वन साज-वि ।      | ६  |
| तटनी तट करि सोहतीरे, हंस केरा साज;<br>केलघरा काम्यां तणारे, देवे रक्षराज-वि ।           | y  |
| मंदिर विविध प्रकारनारे, सेजतग्गी वरसोभः<br>भद्रे भद्रपणो भलोरे, त्राणि विषयसुख लोभ-वि । | 5  |
| लंपट लालच लागीयोरे, केलवणीनी कोडि,<br>करि देखावे त्रति घणीरे, खेत खरे नहि खोडी-वि।      | ξ  |
| हंस तजीने हंसलीरे, कदही वंछे कागः<br>राम तजी सीता तणोरे, नहीं श्रवरांसुं लाग-वि ।       | १० |
| ताम अपृठो आवीयोरे, वृक्ष अशोकिह हेिहः<br>मूकी रावण मानिनीरे, ९ पिण काठी वेठि-वि ।       | ११ |

| विभीषण चित्त चिंतवेरे, होइ रहिद्यो मयमंत;       |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| शीख न कोई सरदहेरे, श्रायो दीसे श्र'त-वि।        | १२         |
| मंत्रीसर वोलावीयारे विभीषण तिहिवार,             | I          |
| करे मसूरति सहू मिलीरे, डपिजयो ए अविचार-वि।      | १३         |
| मोह तणे मदि माचीयोरे, कोइ न माने कार,           |            |
| हूत्रो हरायो हाथीयोरे, केम करीजें सार-वि।       | १४         |
| श्रायो दीसे श्रासनोरे, रावण काल विणासः          |            |
| कोइ रुप करमें करीरे, कीजे भोग विलास-वि।         | १४         |
| मति उठावे मनथकीरे, ते माटे मंत्रीशः             |            |
| जोर न लागे माहिरारे, कान न मांडे ईश-वि।         | १६         |
| मिथ्या मतिनो मोहियोरे, जिन मतिनो त्रादेश,       |            |
| माने नहीं प्रभु श्रापणोरे, कीजे कांइ कलेस-वि।   | १७         |
| ह्तुमतने किप राजीयोरे, श्रादि भिल्या नृप श्राप, |            |
| धरम पखे पखीया थयारे, मेल्हिझो रावण राय-वि ।     | १८         |
| राम अने लक्ष्मण थकीरे, रावणनो संहार;            |            |
| ग्यांनी वचने छे सहीरे, सांचवीयें विवहार-वि।     | १९         |
| जोति पहिली सोचीयेरे, तो कांइक सुख पाय,          |            |
| मंदिर लाग्यां वारथीरे, काढयो कांइ न जांय-वि।    | २०         |
| भय तो उपजसी सहीरे, सांसो नहिय लिगार;            |            |
| जेहनी श्रांणी कामिनीरे, ते तो श्रावणहार-वि।     | २१         |
| जेहनुंतरीयो प्राहुणोरे, ते तो जोवे वाटः         |            |
| खोटो नांणो आपणोरे, कीवां कांइ उचाट-वि ।         | <b>२</b> २ |
| लंका नगरी श्रति सजीरे, ढोल न की घी रंच,         |            |
| श्रन्तपान ने इंध्रणारे, मेल्हे वहूलो संच-वि ।   | २३         |
| कोट ख्रोटना कांगुरारे, पोलि ख्रने पागारः        |            |
| सगलोही समरावीयोरे, गोला यंत्र अपार-वि ।         | ર૪         |
| विद्यातो श्राशालिकारे, तेहनो प्रवर प्राकारः     | <b>5</b> h |
| देवहि पाछा उसरेंरे, लंघंता दुरवार-वि।           | २४         |

| इण रचनाये लंका सजीरे, ढील न करी है लिगार;                                                    | •           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| हिवे भवियण तुम्हे सांभलोरे, श्रीराघव श्रधिकार-वि।                                            | ं २६        |
| राघव विरहे वियोगी योरे, श्रारति वंत उदासः<br>श्रन्न पांनि भावे नहिरे, ले लांवा निसास वि ।    | २७          |
| लक्ष्मण साथें वोलीयारे, ढील पडेछे एहः<br>खाशा दिन दश वीशनीरे, पाछे तजसी देह-वि ।             | रेन         |
|                                                                                              | ``          |
| दुखीयों श्रधिक डतावलोरे, सुखीयों सुसतो होय;<br>तिसीयो जाये सरोवरे रे, साम्हो नावे सर सोय-वि। | <b>२</b> ९  |
| ढीलो वानर राजीयोरे, सुखमांहि दिन जाय;                                                        |             |
| पर दुःखीयो दुःखीयो नहींरे, वातां वडा न थाय-वि ।                                              | ३०          |
| एम सुग्गिने उठीयोरे हाथ ग्रही सर चापः<br>धमधमतो श्रति चालीयोरे होठडसंतो श्राप-वि।            | <b>३</b> १, |
| कंपावे धरती वणीरे, कंपावे गिरि सीस,<br>वृक्ष उखाली नांखतोरे, कोपिश्रो विसवावीस-वि।           | ३२          |
| श्राया चित द्रवार मेंरे, खत्तभत्तीयो सुमीव;                                                  |             |
| धुजंतो पगे लागीयोरे, सारे सेव अतीव-वि।                                                       | ३३          |
| श्रोलंभो देइ श्राकारोरे, शुद्ध निह तुजमांहि,                                                 |             |
| तुं घरमें सुख भोगवेरे, प्रमु सेवे तरु प्रांहि-वि।                                            | ३४          |
| वासर जाये वरस सोरे, छगुणी राति गिणायः                                                        |             |
| तुजमें वीतक वीतीयोरे, तोही न समजे काय-वि।                                                    | ३५          |
| गुंवड फूटां वैद्यतेरे, संभारे नहीं कोय;                                                      |             |
| श्रारित तो अति श्रांधलीरे, श्राप थकी लुंजोय-वि ।                                             | ३६          |
| म्हेनत थारीए भणीरे, खेचर दोइ प्रकार;                                                         |             |
| भूमितणा छो भोभियारे, सगले तुम्ह पयसार-वि।                                                    | ३७          |
| वाचा पालो आपणीरे, काम करो धिस धाय;                                                           |             |
| नहीं साह सगतिनी परेरे, दिउं परभव पहुंचाय-वि ।                                                | ३८          |
| देव दयाल दया करोरे, हूं तो छुं तुम्हू दास;                                                   |             |
| एम कहीने त्रावीयोरे, श्रीराघवनी पास-वि।                                                      | ३६          |

| पिंग लागीने वीनवेरे, वेगो काम कराडं,                                                    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| खुंस कराडं चामनीरे, उरण तोही न थाउं-वि ।                                                | ४०   |
| कामीने तो कामिनीरे, कहियें प्राण समान,                                                  |      |
| खवालीने श्रापतांरे, श्राप्यां तुम्ह मुज प्राण्-वि ।                                     | ४१   |
| जो तो हुं छुं जीवतोरे, जे जूवो की धुं काम;                                              |      |
| शुद्ध करं सीतातणीरे, तो साचो मुजनाम-वि ।                                                | ४२   |
| संभाह्या भड सामठारे सूरांमांहि सूरः                                                     | _    |
| सीता सोधण चालीयारे, जिम पाणीना पूर-वि ।                                                 | ४३   |
| गिरि-नदीने सायरुरे- द्वीपादिक सहु ठाम,<br>पुर पुर पाटण सोधीयारे, नगर नगर ने गाम-वि ।    | ૪૪   |
| हरण सुणी सीतातणोरे, भामंडल आवंत,                                                        | 00   |
| भाई तो भगिनीतणोरे, गाढो दुःख पावंत-वि ।                                                 | 87   |
| विरविराध पधारी योरे, लेइ निज परिवार;                                                    |      |
| सेवक सेवा सांचवेरे, माने ऋति उपगार-वि ।                                                 | ४६   |
| कपिपति तोडीले चालीरे, कंत्रूद्वीप पहूत,                                                 |      |
| रत्न जटी तस देखवेरे, श्रारतीयो अद्भूत-वि।                                               | ४७   |
| दशक्ंधरे मुज मारिवारे, मोक्लियो किपराज,                                                 |      |
| मुजने मारी जायसेरे, उपजीयो अधिक त्रकाज-वि।                                              | ४८   |
| कपिराजा तव बोलीयोरे, गाढो होई गरम, तुं मुजने किउं ( नवी ) उठीउं रे, विनयवडो जिनधरम-वि । | 38   |
| थाक चढि पिंग चालवेरे, सो तो वयसि विमानः                                                 | ٥٠   |
| आक चाढ पाग चालवर, सा ता वयास विमानः<br>आपां इच्छायें फिरांरे, न ऊठिऊ कोइ गुमान-वि।      | ሂ၀   |
| सो भाखे स्वामी सुणोरे, इशांसु श्रिभमांन,                                                |      |
| कांइ न करे पाधरोरे, कारए ए छे आंन-वि।                                                   | द्रश |
| रावण सीता अपहरीरे, में मांडियो संग्राम,                                                 |      |
| विद्या सघली अपहरीरे, पिडयो होइ निकाम-वि।                                                | ४२   |
| पंख विहूणो पंखीयोरे, उडी न शके जेय,                                                     | ধ্   |
| विद्या विद्याधररे, जाणेवो प्रभु एम-वि ।                                                 | 44   |

| राम समीपें त्राणीयोरे, मांडी कहे विरतंत;            |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| रावण सीताने लहरे, नाठो जाय तुरंत-वि।                | 78          |
| राणी जाव रोवतीरे, करती श्रधिक विलाप;                |             |
| राम राम श्रीरामनोरे, एकही जिहां जाप-वि।             | ሂሂ          |
| लदमण् लक्षण्वतंनोरे, के भामंडल भ्रातः               |             |
| नाम जपंती जायधीरे, में निसुणी ए वात-वि।             | ४६          |
| हुं हूवो तव बाहरूरे, करतो त्राति त्राक्रोसः         |             |
| विद्या सघली श्रपहरीरे, रावण कीघो रोस-वि ।           | <u></u> ধুত |
| समाचार सोहामणारे, सीताजीना पामी;                    |             |
| परम महासुख ऊपनोरे, जाएो त्रिभुवन सांमि-वि ।         | <b>X</b> 5  |
| रत्नजटी विद्यायरूरे, कंठे लगाइ लीधः                 |             |
| तुं म्हारे वालेसरुरे, खबर भली तें दीध-वि।           | ሂ           |
| जिम जिम पुछे वातडीरे, तिमतिम ऊपजे रागः              |             |
| वारंवार विशेषीयेरे, रागीनो ए माग-वि ।               | ६०          |
| समाचार सगां तणांरे, सांमलतां संतोपः                 |             |
| मिलवा में त्रोछो नहींरे, प्रेम तग्गो त्रति पोष-वि । | ६१          |
| पूछे प्रभु सुत्रीवनेरे, लंका केती दूरी;             |             |
| श्रालसुयां त्रलगी खरीरे, उद्यमवंते हजूरि-वि।        | ६२          |
| लंकानो पूछो किसुरे, पूछो रावण तेज;                  |             |
| श्राजलगें श्रधिको श्रछेरे, सूरज तेज सहेज वि ।       | ६३          |
| राम कहें सो जाणीयेरे, तेजपणो संसार;                 |             |
| कायर कपट करी खरीरे, लेइ गयो मुजनार-वि।              | ६४          |
| लक्ष्मण निजरां ठाहरेरे, तो रायां राजान;             | G 14        |
| देखेवी दिन च्यारमेरे, ए छोडाए भयदान-वि ।            | ६४          |
| लक्ष्मण भाखें खेचरोरे रावण तोछे श्वानः              | 66          |
| सूना घरमें पेसीयोरे, फिटि एहनो अभिमान-वि।           | ६६          |
| क्षत्रिने छल नवि कहियोरे, क्षत्रीनो वल खेत;         | Cia         |
| सोइ साचो मानवोरे देखी जे निज नेत-वि।                | ६७          |

| जांबवान भाखे भलोरे, उपाडे भुज पाणि,           |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| कोटी शिलाने साहसीरे, रावण हंता जांणि-वि।      | ६न         |
| साधु वचन में सांभल्योरे, ए त्राति रुडी रीति;  |            |
| सहुने शिला उपाडतांरे, उपजे ऋति परतीति-वि।     | ६९         |
| लक्ष्मण भाखे ए भलीरे, वयसे विमाने देव;        |            |
| विद्यावलें विद्याधरूरे, त्राइ गया ततखेव-वि ।  | ৩০         |
| जेम लता तिम ते शिलारे, रेखाडी उपाडि,          |            |
| पुष्पवृष्टि हूइ भलीरे, सुजस चढियो लेलाडि-वि । | ७१         |
| भलूं भलूं कहे देवतारे, प्रत्यय पामी जाम;      |            |
| सहू कोइ ऋणंदीयारे, पाछा आया ताम-वि।           | ७२         |
| वृद्ध पुरष परमारथीरे, वात विचारे एक,          |            |
| पहिली दूतज मोकलोरे, जाण्य हार विवेक-वि ।      | ७३         |
| वातांमें समजावीयांरे, पाछी श्रापे (वा ) बाल;  |            |
| दोइ धरेहें वधामणांरे, वाधे नहीं जंजाल-वि ।    | હ          |
| द्त महावल त्रागलोरे मोकलीयें सुप्रमांण,       |            |
| लेंका तो साजी सुणीरे कीधा त्रतिहि मंडाण-वि।   | <b>ሪ</b> ሂ |
| ढाल भली सैती समीरे, की घी दूतनी थापः          |            |
| केशराज ऋषिजी कहेरे, जहेनो प्रवल प्रताप-वि।    | ७६         |
|                                               |            |

#### दुहा

| राक्षस कुल सायर दिखें, अमृत उपजियो एक;<br>विभीषण मति त्रागलो, जाणें विनय-विवेक । | १ |
|----------------------------------------------------------------------------------|---|
| दूत घूत जाये घसी, विभीषणने पास;<br>भय मांनी राक्षस तणो, पाछो नावे नास ।          | २ |
| सीता छोडावा तणी, रावणुसुं अरदासः<br>करे लघु भाई भली, मानेसे प्रभु तास ।          | ३ |
| देव जोगे मानी नहीं, पाछी वात विशेष,<br>सर्व जणावे श्रापने, लीधी मान नरेश।        | 8 |

सुत्रीवे सुसतो कीयो, अवलोई सहु सत्थः हुनुमत तब बोलावीयो, जाणी ऋति समरत्थ। X पगे लागी ऊमो रहियो, प्रभु करे प्रसाद; तुज सम वीजो को नहीं, थारो जग जसवाद। દ્દ दशकंधर लेई गयो, लंका नगरी मांहि; सीता छे तस, शुद्ध तो, तुजथी त्रावे प्रांहि । O हनुमत भाखें स्वामिजी, मया करी कपिराय; ते साटे हुं तेडीयो, वानर घणा कहाय। 4 गव गवाक्ष सरभज गवय, जांत्रवान नल लीन; द्विविद् गंध माद्न भलो, श्रंगद्में दश लील। ફ इलादिक तो छे घणा, वानर श्रति अभिराम; छहेली संख्या पूरणी, मांहि म्हारुं नाम। १० पिए हुं कारज एतली, करुं सांमलो राय; लंका राक्षस द्वीपसुं, त्रागुं इहां उठाय। ११ रावण लोग डरामणो, भाइयांसुं वाधि; श्रागुं प्रभुने श्रागले, को उइ वेला साधि। १२ कहो तो हुएं कुटंबसुं, कुलनो कंद निकंद, सत्यवती सीता सती, श्रागुं धरि श्रानंद । 23 राम कहे साचो सहु, थारो वचन विचार, जेम कहे तिम ही करे, नहि संदेह लिगार। १४ एक वार तो जायके, श्राणो खबर श्रवार,

१४

वश्य पडीछे पारके, वरते कोगा प्रकार।

# रास एवं रासान्वयी काव्य परिशिष्ट

#### श्री जिनदत्त विरचित उपदेश रसायन रास

#### [अर्थ]

१—हे भद्र पुरुषो ! ( उपांत्य श्रौर श्रंत्य रूपा ) पार्श्व श्रौर वीर जिन तीर्थकारों को निर्मल श्रध्यवसाय से नमस्कार करो । इस प्रकार तुम पाप से मुक्त हो जाश्रोगे । केवल गृह-व्यवहार में ही न लगे रहो । ज्ञा ज्ञा गलती हुई श्रायु को भी देखो ।

२—प्राप्त किये हुये मनुष्य-जन्म को मत खोत्रो । संसार रूपी सागर में पड़े हुये (तुम ) अपने आप को पार लगात्रो । अपने आप को राग-द्वेपो को मत सौंपो और इस प्रकार अपने आपको सब दोषों का घर मत बनाओ ।

३—जो दुर्लभ मनुष्य-जन्म तुमने प्राप्त किया है उसे सुनिश्चित रूप से सफल करो। वह शुभ-गुरु के दर्शनों के विना किसी प्रकार भी शीव्र सफल नहीं हो सकता।

४— सुगुरु वही है जो सत्य बोलता है। जिससे परनिंदा का समूह नष्ट हो जाता है, जो सब जीवों की अपनी ही तरह रचा करता है, और जो पूछने पर मोच का मार्ग बतला देता है।

५—जो जिन भगवान् के वचनों को यथावत् जानता है। द्रव्य, क्षेत्र तथा काल को भी ठीक ठीक जानता है। जो उपसर्ग तथा अपवाद को (शिप्यों से) करवाता है तथा उन्मार्ग से जाते हुये मनुष्यों को रोकता है। अर्थात् लोक-प्रवाह के साथ जाते हुए मनुष्य को सावधान करता है।

६—यह द्रव्य रूपी सरिता ग्रथवा लोक-प्रवाह रूपी सरिता विषम (महा ग्रनर्थकारिणी) कुगुरू की वाणी रूपी पर्वत से निस्सृत है तथा कुख्यात है। जिसके पास सद्गुर रूपी जलपोत नहीं है वह उसके प्रवाह में पड़कर वह जाता है श्रीर कष्ट पाता है।

> गुरु गिरि—गुरु रूपी पर्वत । कुप्रतिष्ठिता—पृथ्वी पर प्रतिष्ठित ।

७—यह ( सिरता ) बहुत मूर्ली से युक्त तथा दुस्तर है जो निरुत्तर (तरने २८

में असमर्थ ) होते हैं वे इसे कैसे तरेंगे। शांतिमान् (शोभनोत्तरण) ही इसे तर सकते हैं और वे (इस प्रकार) उत्तरोत्तर सुख को प्राप्त करते हैं।

जड़=मूर्ख, जल। निरुत्तर=विचार विकल, तरने की सामर्थ्य से विहीन। उत्तरोत्तर=क्रमशः, तरते तरते।

द—गुरु रूपी नौका पुण्यविहीन जनों के द्वारा प्राप्त नहीं की जाती। इसमें (लोक प्रवाह) पड़ा हुआ मनुष्य वह जाता है। जब वह नदी ससार रूपी सागर मे प्रविष्ट हो जाती है तब सुखों की वार्ता भी नष्ट हो जाती है।

६—उसमें पड़े हुये मनुष्य भयानक ग्राहों के द्वारा खाये जाते हैं श्रौर श्राहंकारी कुगुक श्रो की दंष्ट्राश्रो (दाढ़ो श्राथीत् कठोर उत्सूत्रों के वचनो से ) से भिद जाते हैं। उन्हें फिर श्रापने पराये का ज्ञान नहीं रहता वे फिर स्वयं सुतावस्था में होने के कारण स्वर्गादिक सुख रूपी लक्ष्मी को भी नहीं मानते।

> कुग्राहै:=कुत्सित लोभी जनो से ग्राह। मद (क) र=ग्रहं से भरे हुये; मकर।

१०—यदि कोई परोपकार रावेक दयाछ उन इतचेतन मनुष्यो को देख कर सहानुभूति से द्रवीभून होकर गुरु रूपी नौका लाता भी है तो वे उस पर चढ़ना नहीं चाहते।

११—यदि कोई परोनकार रिषक उन (दर्शको) को बलात् गुरु रूनी पोत पर रख भी देता है तो वे ऋषीर होकर रोने लगते हैं ऋौर फिर कच्छा (रत्सी, सहारा) देने से वे रोते हैं तथा फिर उसी (पाप रूपी) विष्टा में लिस हो जाते हैं।

१२—क्या वह कातर पुरुष धर्म को घारण कर सकता है ? श्रौर फिर गुण को सादर ग्रहण कर सकता है ? उसके सुख के लिये वह परोपकारी व्यक्ति क्या निर्माण का श्रनुष्ठान उसके दृदय में करा सकता है ? श्रतः क्या वह सम्यक् चरित्र का पालन कर सकता है ? श्रर्थात् नहीं।

धर्म=(१) धर्म (२) धनु ।
गुण=(१) गुण (२) जीव ।
बुहस्त=(१) परीपकारी (२) शोभनकर ।
निर्माग=(१) मोच्च (२) निश्चित वाण ( ठीक लक्ष्य ) ।

मोत्त=(१) मोत्त (२) प्रखेप। राधा=(१) सम्यक् चरित्र (२) चक्राप्टक के ऊपर की पांचालिका।

१३—जो ( मन चक्षु श्रादि से ) हिनहिनाते घोड़े के समान चपल है जो कुमार्ग का श्रनुसरण करता है श्रीर सन्मार्ग पर नहीं लगता तथा ( लोकाचार के ) प्रवल झकोरे में वह जाता है उसका सुनिई चि से सङ्गम कैसे होगा।

१४—नाना प्रकार के श्रावकों के द्वारा उसका भन्नगा किया जाता है। यह न्य्रोर विशालकाय कोमल पापोपदेशक कुनों के द्वारा छेदा जाता है। यह व्यात्र के समान भयानक कुसंघों के भय से (सन्मार्ग पर नहीं लगता श्रोर) पाप के गर्त में गिरता चला जाता है। श्रोर उसके कारण वह श्रित्थ-पंजर मात्र ही श्रवशेष रह जाता है। (श्रर्थात् उसके मनुष्य शरीर का कोई सदुपयोग नहीं हो पाता।)

१५—वह इस जन्म को निरर्यंक करता है श्रौर फिर श्रपने माथे पर हाथ मारता है (श्रर्थात् पछताता है)। उसने श्रच्छे कुल में जन्म लेकर भी सद्गुणों का प्रदर्शन नहीं किया।

१६—यदि वह सौ वर्ष भी जीवित रहता है तब भी वह केवल पाप को ही संचित करता है। यदि कदाचित् वह जिन दीचा भी प्राप्त करता हे तो (स्वभाववश) अपने निद्य कर्मों को नहीं छोड़ता।

१७—वह व्यक्ति मोहासक्त लोगो के द्यागे ग्रहंकारवश गरजता है ज्यौर धर्म के लक्ष्ण तथा तर्क के विचार में लगता है। दयावश ऐसा कहता है कि मैं जिनागम की कारिका कर सकता हूँ तथा सव शास्त्रों का सम्यक् विचार करता हूँ।

१८—वह श्राघे महीने श्रयवा चतुर्मास के वाह्य विधानों को दिखाता हुत्रा भी मानो श्राभ्यंतर मल को वाहर धारण करता हो। श्रावक को प्रति- क्रमण नहीं करना चाहिए। साधुश्रों को भी स्तुति श्रादि कार्य करणीय है। वह वंदनक श्रादि का भी पालन करता है।

१६ — लेकिन वह उसके वास्तिबक अर्थ को नहीं जानता और फिर भी लोक प्रवाह में ही पड़ा रहता है। यदि उन ऋचाओं के ( श्रशुद्ध ) अर्थ पर कोई उसे रोकता है तो उसे डंडा लेकर मारने दौड़ता है। २०—धार्मिक जन शास्त्र के अनुकूल विचार करते हैं परंतु वह उन्म धार्मिकों को शस्त्र से विदीर्ण करता है और (इस प्रकार) वह ऋचाओं के वास्तविक अर्थ को नष्ट कर देता है।

२१—जो ऋचात्रों के वास्तिवक त्रार्थ को जानता है वह ईर्ष्या नहीं। करता परंतु वह (प्रतिनिविष्ट चित्त वाला व्यक्ति ) जब तक जीवित रहता है तब तक ईर्ष्या द्वेप नहीं छोड़ता। यदि शुद्ध धर्म में कोई विरला लगता भी है तो वह (लोकप्रवाह पतित) संघ से चांडाल की तरह पृथक् कर दिया जाता है।

२२—उस (शुद्ध घर्मग्राही) व्यक्ति में पद पद पर छिद्र हूँ डे जाते हैं श्रीर शांत होने पर भी उसके कार्य में बाधा दी जाती है। श्रीर श्रावक लोग कुत्तों की तरह उनके पीछे लग जाते हैं (उसे कष्ट देते हैं) तथा धार्मिक जनों के छिद्र खोजा करते हैं।

२३—चे विधि-चैत्य-गृह में श्रविधि करके उसे श्रपने श्रधिकार मे करने के श्रनेक उपाय करते हैं। यदि विधि-जिन गृह में श्रविधि श्रारंभ हो जाती है. तो वह ऐसा ही श्रनुपयुक्त होता है जैसा धी में सचू मिलाना।

२४—यदि निर्विवेकी लोभी राजे दुष्ट काल के महातम्य से उन अविधि-कारियो को ही चैत्य ग्रहों को (पूजा के लिये) सौंप देते हैं तो धार्मिक जन विधि के विना कलह नहीं करते, क्यों कि वे सभी (अविधिकारी) डंडे लेकर मारने आते हैं।

२५—नित्य देव-पद-भक्त पंचपरमेष्टि मंत्र का स्मर्ग करने वाले सजनों से शासन देवता स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं तथा उनके सभी घामिंक कार्यों को साध देते हैं।

२६ — धार्मिक धर्म कार्यों को साधते हुये विपत्ती दल को युद्ध में मारते भी हैं तो भी उनका धर्म नष्ट नहीं होता श्रौर ये शाखत मोत्त को प्राप्त करते हैं।

२७—श्रावक विधि-धर्म के श्रिधिकारी होते हैं श्रीर वे दीर्घ काल तक संसार की विषय वासनाश्रों का सेवन नहीं करते। युक्त गुरु के द्वारा रोके जाने के कारण वे कभी श्रविधि नहीं करते। तथा जिन परिग्रह स्थित वेश्या को घारण नहीं करते।

२८—यदि फूल मूल्य देकर प्राप्त हो सकते हों तो क्या कुएँ के समीप वाटिका नहीं लगाई जातीं ? श्रर्थात् लगाई जाती है। उसी प्रकार यदि जिन धन संग्रह हो गया हो तो क्या उसकी वृद्धि के लिए स्थायी रहने वाले गृह हाट श्रादि का निर्माण नहीं करना चाहिए ? श्रर्थात् करना उचित है।

२६ — यदि कोई मरता हुन्ना व्यक्ति ( ऋण मोच् के लिए ) घर त्रादि दे देता है तो लभ्य द्रव्य की भॉति उसे ग्रहण कर छेते हैं। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति ग्रहादि देता है तो भी ग्रहण कर लिया जाता है। उस घर के भाडे से जिन देवता की पूजा की जाती है।

३०—यदि श्रावक (जैन ग्रहस्थ) धर्मार्थ दान कर रहे हो तो उन्हें धर्म कार्य में विष्न न करके उत्साहित करते हैं। दान-प्रवृत्त-संत ग्रहस्थ के (वृत्ति व्यवच्छेदकारि) व्यवहार को त्यागकर क्रोध लोभादि कषाय से पीड़ित नहीं होते।

३१—शिष्ट आवक इस प्रकार का धर्म कहते हैं जिससे वे मृत्यु के उप--रान्त ;ंसुरनायक •होते हैं ,श्रीर जो लोग चेत्र श्रीर श्राश्विन में श्रष्टाह्निक (शाश्वतयात्रा) करते हैं उनके श्रहित नष्ट हो जाते हैं।

३२—जैसे (देवेंद्र) जन्म कल्याणादि पृष्ठ पर श्रष्ठाहिक करते हैं श्रावक भी यथाशक्ति उसी प्रकार करते हैं। छोटी (नर्तकी) चैत्यगृह में नाचती है तथा बड़ी (युवती) नर्तकी सुगुरु के वचनों से उसके (सुगुरु) पास ले जाई जाती है।

३२—जो वीरांगना नवयौवना होती है वह श्रावको को ( घर्माध्यवसाय -से ) गिराने लगती है उसके लिये श्रावक पुत्र में चित्त यिश्लेष हो जाता है और जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वे घर्म से च्युत होते चले जाते हैं।

३४-बहुत से लोग रागाध होकर उसको (वारागना) निहारते हैं -श्रौर जिन मुख कमल को बहुत कम लोग चाहते हैं। जो लोग जिन भवन में मुख (चित्तशाति) के लिये श्राए थे वे तीक्ष्ण कटाचों के श्राधात से मर-जाते हैं।

३५—राग (भैरव, मेघादि) विरुद्ध नहीं गाये जाते, श्रौर (जिन गुणो को ) हृदय में घारण करते हुए लोगो के द्वारा जिन गुण ही गाये जाते हैं। ढोल श्रादि भी श्रनुपयुक्त रीति से नहीं बजाये जाते केवल लइ- बुडिडउडि ग्रादि दोल ( श्रुति कटुत्व के कारण ) नहीं बजाये जाते ( ग्रर्थात् उनके मरण में शोक गीत नहीं गाये जाते )।

३६—उचित स्तुति एवं स्तोत्र पाठ पढ़ें जाते हैं जो (जिन) सिद्धांतों के त्रानुकूल होते हैं। रात्रि में (कीटादि हत्या के भय से) तालरास भी नहीं होता श्रौर दिन में पुरुषों के साथ लगुडरास भी होता है।

३७—धार्मिक नाटक (नृत्य पर त्राधृत) खेले जाते हैं श्रौर उन (नाटकों) में सगर, भरत त्रादि के निष्क्रमण तथा चक्रवर्ती बलदेव त्रादि के चरित कहे जाते हैं।

३८—नृत्य के ग्रांत में संन्यास (दीचा) के लिये जाना पड़ता है। चैत्य गृह में हास्य, क्रीडां, हुडुर (=शर्त) ग्रादि वर्जित हैं। स्त्रियाँ पुरुषों के साथ केलि नहीं करतीं। रात्रि में युवति-प्रवेश भी निषद्ध है श्रीर स्नान श्रीर नंदि (जैन ग्रागम विशेष) की प्रतिष्ठा भी नहीं की जाती।

३६ — गुणी लोग माधमाला जलकीडा त्रांदोलन को भी त्रयुक्त समझ-कर नहीं करते। सूर्यास्त के बाद विल नहीं धरते तथा जिन-गृह में गृह-कार्य नहीं करते।

वित=पक्त श्रन्न श्रादि गृह-कार्य=त्राणिष्य श्रादि

४०—वे सूरि, विथि जिनगृह में व्याख्यान देते हैं तथा उत्सूत्रों को न जाने देते श्रौर न उपदेश देते हैं। वे नंदि प्रतिष्ठा के भी श्रिधिकारी होते हैं तथा श्रन्य (उत्सूत्रों के प्रवाचक) सूरियों का वहिष्कार कर देते हैं।

स्रि=ग्राचार्य, उत्स्त=सिदात-विरद

४१—( श्रद्धावान् लोग ) एक बार एक ही युग-प्रधान व्यक्ति को गुरु मानते हैं जिसकों भी जिन भगवान् प्रवचन कार्यों में श्रेष्ठ वर्णन करते हैं उस ( युगप्रधान ) के मस्तक पर गुणों का समूह श्रवस्थित होता है तथा प्रधान प्रवचन कार्यों को साधता है।

लप्ट = प्रधान

४२—वह युग प्रधान (लोकिक व्यवहार के) छुदा में रहते हुए भी सन कुछ जानता है वह जिन गुरु सिद्धातों के प्रसाद से भव्य होता है।

(नैसर्गिक सातिशय प्रज्ञावान् होने के कारण्)। वह भविष्य-द्रष्टा होता है, श्रतः श्रनुचित मार्ग पर नहीं चलता। वह जानता है कि जो (लिखा) है वह श्रन्यथा नहीं होगा, उसका नाश श्रवश्य होगा।

४२—जो जिन प्रवचन में श्रास्थावान् होता है उसके पद की चिंता इन्द्र भी व्यप्र होकर करने लगता है। (ऐसे) जिसका मन कोधादि कपाय वृचियो से पीड़ित नहीं होता उसकी देवता भी स्तुति किया करते हैं।

४४—जिसके मन में सदा सद्गुण की वाणी निवास करती है, जिसका चित्त तत्त्वार्थ चिंतन में प्रवेश कर जाता है ( श्रशीत् रम जाता है )। जिसको न्याय से कोई नहीं जीत सकता है श्रीर जो लोक-निंदा के भय से डरता नहीं।

४५—जिसके जीवन चरित को सुनकर गुिखयों का हृदय चमत्कृत हो जाता है जो ईर्ष्या वश उसके चरित प्रकाश को नहीं सह सकता वह स्वयं को छिपा छेता है। जिसकी चिंता स्वयं देवता किया करते हैं ऐसे श्रत्यंत गुणी मनुष्य के ही समान हृदय वाले (प्रभु के) सेवक बहुत कम होते हैं।

४६ — जिसे रात दिन यही चिंता रहती है कि कहीं किसी स्थान पर पुष्ट जिन प्रवचन तो नहीं हो रहा है। घूमते हुये मुडित आवक (यत्र तत्र) पर्याप्त मात्रा में दिखाई देते हैं परंतु जो ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं ऐसे बहुत कम होते हैं।

४७— उन्मार्गगामी श्रावक पद पद पर उसमें छिद्रों को खोनते रहते हैं श्रीर उसके श्रासद् श्रीर श्राभान दुःखों को खोन खोनकर लाते हैं। परंतु वह धर्म के प्रसाद से सब स्थानो पर त्राण पा नाता है श्रीर सर्वत्र श्राभ कार्यों में लगा रहता है।

४८—फिर भी वह सद्वृत्ति वाला सज्जन उन दुष्टाशर्यों से रुष्ट नहीं होता। वह त्रपनी चमाशीलता को नहीं छोड़ता श्रौर न उन्हें दूषित करता है। यदि वे त्राते हैं तो वह उनसे बोलता है श्रौर उनसे युक्त ( श्रर्थात् मीठी ) वाणी बोलकर संतुष्ट होता है।

४६ — श्रपने श्राप बहुत विद्वान् बुद्धिमान् श्रादि होने पर भी गर्व नहीं करता तथा दूसरों के छोटे से गुणों को भी देखकर उनका बढ़ा चढ़ाकर

वर्णन करता है। (और छोचता है कि) यदि ये भवसागर तर जायें तो में नित्य सादर उनका अनुवर्तन कर्छ।

५० — युग प्रधान गुरु ये (उपर्युक्त ) बार्ते सोचता है श्रीर दुष्ट चिच वाला व्यक्ति उसके मूल में स्थित होने पर भी (श्रर्थात् उसके श्राश्रय में होते हुए भी) उसकी जड़ काटता है (श्रर्थात् उसकी निंदा करता है। इसी कारण (मुग्ध धार्मिक) लोग लोकवार्ता (दुष्ट गुरु की वार्ता) से मग (श्रविधि सेवी) हो गये हैं, श्रीर (उसके वचनों से मुग्ध होकर) वे न उसके (शान्त रूप का) दर्शन करते श्रीर न श्रपना परलोक देखते।

५१—इस गुरु का वर्णन बहुत से लोगों ने किया है परतु हमारा सघ इन्हें नहीं मानता। हम सब कैसे इस (भ्रम) गुरु के पीछे लगें ? अन्य (श्रिविधि सेवी मूर्ख धार्मिक वृत्ति वाले) लोगों की तरह कैसे अपने , सद्गुरु को छोड़ें ?

५२—पारतंत्र्य विधि विषयों से विमुक्त होकर ही प्थभ्रष्ट मनुष्य ऐसा करता है। ऐसा मनुष्य विधि धार्मिकों के साथ कलह करता है तथा इह लोक श्रौर परलोक दोनों में ही स्वयं को ठगता है।

५३— (यद्यपि वह स्वयं को ठगता है) तथापि (श्रविवेकी होने के कारण) श्रदीन होकर घार्मिकों के साथ विवाद करता हुआ (युक्त) विवियों को न सह सकने के कारण झकता नहीं। (वह मूर्ख यह नहीं जानता कि) जो जिनोक्त विधि है क्या वह (इस प्रकार) विवाद करने से टूटती है?

५४—भगवान् दु:प्रसम सूरि ने जो श्रंतिम चरण कहा है वह विधि के विना निश्चित कैसे होगा ? क्योंकि (दु:प्रसमनाम ) के एक ही सूरि हैं ( श्राश्चर्य ) है साध्वी सत्यची नाम वाली है। एक ही देशवती नागिल नाम का श्रावक है तथा एक ही फल्गुची नाम की साध्वी देश विरता श्राविका है।

५५—फिर भी वीर का तीर्थ क्या प्रभूत साधु श्रादि उपलच्यों से दृटेगा ? (श्रयांत् नहीं)। वहाँ भी सर्वत्र विधि ही है। क्योंकि ज्ञान दर्शन-चित्र गुणों से युक्त थोड़ा सा समूह भी जिनों के द्वारा संघ कहा जाता है। (यद्यपि यह सत्य नहीं है तथापि संघ जिन विधियों के विशाल समूह की कहा जाता है)

५६—(वह तो) द्रव्य, क्षेत्र, काल भी स्थिति से होता है (लेकिन) वह गुणियों में ईंब्यों द्रेष भाव उत्पन्न नहीं करता। गुणिवहीन लोगों का समूह भी संघ कहा जाता है जो लोकप्रवाह रूपी नदी (की घारा) में बहता है।

५७ — युक्त तथा उपयुक्त का विचार (सदसदविवेक) जिसको श्रच्छा नहीं लगता जिसको जो श्रच्छा लगता है वह वही कह देता है ऐसे समूह को भी श्रविवेकी जन संघ कहते हैं परंतु गीतार्थ के श्रनुसार वह संघ कैसे माना जाय ?

५८—ऐसे लोगो के द्वारा बिना कारण के भी सद् सिद्धांतों का निपेघ किया जाता है श्रौर वंदना श्रादि करने के प्रसिद्ध गीतार्थ क्या कारण के बिना ही नित्य मिलते हैं तथा पदवंदन करते हैं ? ( श्रर्थात् नहीं )

५६—( लोक प्रवाह में पितत लोग) श्रमंघ को संघ प्रकाशित करते हैं श्रौर जो (वास्तविक) संघ है उससे दूर से ही भागते हैं। रागांघ मोही -युवती के देह में चंद्र कुन्द श्रादि की लच्चणा करते हैं।

६०—श्रौर वेष मात्र ही प्रमाण है ऐसा सोचकर दर्शन रागांघ निरी-च्या करते हैं। जो वस्तु नहीं है उसे भी विशेष रूप से देखते हैं (जैसे असंघ में संघत्व नहीं है तथापि उसमें एक विशेष पदार्थ देखते हैं)। वे विपरीत दृष्टि वाले कल्याणकारी स्विगंक सुखों को स्वम में भी प्राप्त नहीं कर कर सकते श्रौर प्रत्यच्च की तो बात ही क्या ?

६१—वे लोभाभिभूत लोग सद्धर्म से संबंध रखने वाले कार्यों के लिए -मुहरें या सोने के सिक्के ग्रहण करते हैं। श्रापस मे फगड़ा करते हैं श्रौर -सग्रहीत धन को सत्कार्य के लिए नहीं देते। वे विधि धर्म की महती निंदा करते हुए लोक के मध्य में कलह करते रहते हैं।

६२—िं प्रवचन से ग्रत्यंत श्रप्रभावित होने के कारण सम्यक्त की वार्ता जिन्होंने नष्ट कर दी है, वे देव, द्रव्य को (विचार रहते हुए भी) नष्ट कर देते हैं। घर में धन होते हुए मॉगने पर भी वे सद्धर्म के लिए नहीं देते।

६३—पुत्र श्रौर पुत्रियो का विवाह योग्य गृहस्थ परिवार में किया जाता है श्रर्थात् पुत्रियो को समान धर्मगृह में दिया जाता है। विषम धर्मावलंबी

गृह में यदि विवाह किया जाय तो उनके संसर्ग से निश्चय रूप से सम्यकत्व प्राप्ति में बाघा होती है।

६४—थोड़े से धन से संसार के सभी निंदित कार्य संपादित होते हैं, (वही धन) जब विविध धर्माथ में प्रयुक्त होता है तो आत्मा निवृत्ति की प्राप्त होता है।

६५—जिन स्थानो में आवक निवास करते हैं, उनमें विद्वारार्थ साध्व साध्व श्रीर आविकाएँ श्राती हैं, श्रीर वे (आवक) श्रपने पापो का नाश करने के लिए उन्हें भात, वस्त्र, प्रामुक जल, श्रासन श्रीर निवास स्थान देते हैं।

प्रासुक - शुद्ध, जीव रहित

६६—वे साधु ग्रादि कालोचित विधि के श्रनुसार वहाँ (श्रावकों के द्वारा दिए उचित स्थान) पर निवास करते हैं श्रीर श्रपने श्राप तथा दूसरो (श्रावकादिकों को) को विधिमार्गं पर स्थापित करते हैं। जिन, गुरु, देवता ग्रादि की सेवा सुश्रूषा ग्रादि के नियमों का पालन करते हैं श्रीर सैदातिक वचनों को समरण करते हैं।

६७—श्रावक श्रनेक व्यक्तिवाले श्रापने कुटुंच का निर्वाह करता है श्रीर घर्म के श्रवसर पर देवता श्रीर साधु श्रादि के लिए दान करता है। वह सम्यकत्व रूपी जलांजिल देता हुश्रा, संसार में भ्रमण करता हुश्रा श्रपनी मित को निर्विणा नहीं करता।

६८—जो घार्मिक घन सहित त्रापने बंधु बांधवों का ही भक्त त्रौर त्रान्य सद्दृष्टि प्रधान आवकों से विरक्त है। (वह उपयुक्त कार्य नहीं करता) क्यों कि जो जैन शासन में प्रतिपन्न होते हैं वे सभी परस्पर स्नेह भाव से रहते हैं।

६६—उस मुग्ध को सम्यक्त कैसे प्राप्त हो सकता है जो तीर्थंकरों के वचनों का अनुसरण नहीं करता। जो आविका तीन चार दिनों तक छुति की रचा करती हुई जैन वीर्थंकरों का अनुसरण करती है वह सुआविकाओं का गणना में आती है।

नोट—छुतः—बात, मृत, स्तक, रबस्वला, वमन, भू, बिष्टा, मद्य तथा चाएडालादि ये धात छुति होती हैं। ७०—स्वेच्छापूर्वं स युक्ति (रज्ञा) के कारण गृह धर्म की ग्रापित निश्चय पूर्वं के स्वयं ही हट जाती है। छुति-मंग होने से देवता तथा विधि श्रनुकूल गामी शासन देवता (गो मुख श्रादि) दुर्विधि होने पर उस गृह को छोड़ देते हैं।

७१—नो श्राविका श्रातिकम्ण (श्रयीत् छुप्ति-रज्ञा) श्रीर वन्दना श्रादि में श्राकुल रहती है श्रीर श्रमिट्ग्ध भाव से (निन वचनों को) चित्त में घारण करती है। मन में नमस्कार भी करती है, उसको ग्रम सम्यक्त्य भी शोभा देता है।

७२—जो श्रावक दूसरे श्रावक का छिद्रान्वेपण करता है, उसके साथ युद्ध करता है तथा धन के मद से बकवास करता है, श्रपने झुठ को भी सत्य घोषित करता है वह किसी प्रकार भी सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर सकता।

७३ — जो विकृत वचनों को कहता है लेकिन उन्हें छोड़ता नहीं, दूसरा यदि सत्य भी कह रहा हो उसका भी खण्डन करता है तथा सदैव आठ (जात्यादि) मद स्थानों में वर्तमान रहता है। वह सदृदृष्टि तो क्या शिष्ट भी नहीं हो सकता।

७४—नो दूसरों को व्यसन में डालने में नरा भी शक्का नहीं करता और नो दूसरे के मन तथा भार्या को छेने की श्राकाचा करता है, श्रौर श्रिक संग्रह के पाप में लीन है ऐसे व्यक्ति को सम्यक्त दूर से ही त्याग देता है।

७५—जो ( समदृष्टि, कोमलालापादि ) सिद्धांत एवं युक्तियों से श्रपने घर को चलाना नहीं जानता, वह स्वयं को घोखा देने वाला है। क्योंकि कोई भी सामान्य व्यक्ति पीठ पीछे लोमादि पूरित मन से सघन परिवार में रहता है।

७६—कुटुम्ब वाले पुरुष के स्वरूप की जान कर लोग उसका श्रनुवर्तन करते हैं। कोई दान से तथा कोई मधुर वचन से उसकी बातों को प्रहण करते हैं। कोई भय से सहारा प्रहण कर लेता है। सबसे श्रिषक गुणों से युक्त तथा ब्येष्ठ व्यक्ति ही कुटुम्य का श्रिषकारों होता है।

७७— जो ग्रसत्य भाषणा करने वाले दुष्टों का विश्वास नहीं करता श्रीर जो श्रसमर्थ के ऊपर दया करता है जो श्रपने स्वार्थ के लिए दूसरों को निशाना नहीं बनाता। जो बिना कारण दूसरों की दान-सामग्री का उपयोग नहीं करता। ७८—माता पिता भिन्न धर्मानुसारी होने पर भी शुद्ध धर्म विषय के श्रिभिमुख होने के कारण पुण्य-भाजन माने जाते हैं। ( छेकिन ) जो माता-निता दीर्घसंसारी होते हैं उनका अनुकरण करने पर भी वे श्रिसम्य भाषण ही करते हैं तथा रोकने पर भी नहीं रुक सकते।

७६—(कभी कभी) उन (भिन्न धर्म वाले) का भी (प्रयत पूर्वक) भोजन वस्त्रादि देकर अनुवर्तन करना ही पड़ता है। (कभी कभी) दुष्ट वचन वोलने वालों पर भी रोष नहीं किया जाता (स्वयं च्नमाशील होने के कारण)। तथा (स्वयं विवेकी होने के कारण) उनके साथ विवाद भी नहीं किया जाता।

म०—( उपदेश का फल कहा गया है )—इस प्रकार के जिनदत्त कृत इह लोक तथा परलोक के सुलकारी रसायन को जो अवगा रूपी श्रंजिल से पीते हैं वे सब श्रजर तथा श्रमर हो जाते हैं।

# <del>प</del>र्चरी

## ( अर्थ )

- १—त्रिभुवन स्वामी, शिवगितगामी जिनेश्वर धर्मनाथ के शशि-सदृश निर्मेल पाद-कमलों को नमस्कार करके गुणीगणों में दुर्लभ युगप्रवरागम श्री जिनवछम सूरि के यथास्थित (सत्य) गुणों की स्तृति करता हूँ। द्र्यांत् इस चर्चरी में द्रापने गुचदेव श्री जिनवछम सूरि के गुणों का गान करता हूँ।
- जो जिनवछभ सूरी अनन्त गुणवाला (निरिममानी) एवं पट्दर्शन के प्रमाण को अपने नाम के समान जानने वाला है। उससे भिन्न कोई भी पुरुप (अनेक) प्रमाणों को नहीं जानता। अर्थात् दर्शन प्रमाणों के जानने में जो अद्वितीय है। जो जैन धर्म की निन्दा करने वाले जैनेतर रूपी गर्जेंद्रों को विदीर्ण करने में पंचमुख (सिंह) है। उन (पंचमुख) जिनवछभ के गुण वर्णन करने में एक मुख वाला कौन मनुष्य समर्थ हो सकता है।
- र—जो जिनवल्लभ व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता एवं महाकाव्यादि कें विधान को जानने वाले हैं जो अपशब्द एवं ग्रुद्ध शब्द के विचारक हैं। जो सुलच्यों (विद्वानों) के तिलक हैं। जो छंद शास्त्र के सम्यक् श्रिभियाय के साय व्याख्याता हैं, जो सुमुनियों को मान्य हैं, जो गुरु (श्रेष्ठ गुणा वाला) लघु (श्रव्य गुणा वाला) को पहचान कर उसके योग्य कार्य में नियुक्त करने वाले हैं; जो मानवहितकारी है उसकी विजय हो।

टिप्पणी—सुयतिमतः के दो श्रर्य हैं—(१) यतिविराम को श्रन्छी तरह जानने वाला।(२) श्रन्छे यति से मान्य।

नरिहत में भी २लेप है—(१) नगर्ण श्रीर रगण विशिष्ट। (२) जन फल्याण।

४—नो निवल्लभ भवरस से परिपूर्ण श्रपूर्व काव्य को रचनेवाला है; श्रीर पसिद्धि-प्राप्त कवियों के द्वारा पूनित है, नो सुरगुरु वृहस्पति की बुद्धि को भी नीतने वाले ग्रुभगुरु हैं, उसको नो श्रश्च नहीं नानता वही माय कि की प्रशंसा करता है। ५—जब तक लोगो ने जिनवछ म का नाम नहीं सुना था तब तक वे कालिदास को ही किव मानते थे। जो किव लोग श्रस्प चित्र (श्रर्थात् चित्र काव्य को भी श्रपूर्ण जानते थे) है वे भी मूर्खों से चित्र कविराज कहे जाते थे।

६—सुकवियों में विशिष्ट पद प्राप्त वाक्पित राज कि भी श्राचार्य जिन-वल्लम के श्रागे कोई कीर्ति नहीं प्राप्त कर सकते। [ वाक्पित ने केवल प्राकृत भाषा में गौड़ वधादि प्रबंध काव्यों की रचना की है। किंतु श्राचार्य जिन-वल्लम का श्रधिकार संस्कृत, प्राकृत एवं श्रपभ्रंश कई भाषाश्रो पर था]। श्रपर किन-वागा, मयूर प्रभृति—उस जिनवल्लभ के विनेय (शिष्यों) के समान उसकी प्रशसा करते हैं श्रीर उसके काव्यामृत के प्रति छुब्ध होकर नित्य उसको नमस्कार करते हैं।

टिप्पणी-विनेय-शिचा देने योग्य शिष्य।

७—जिसके द्वारा विरचित नाना चित्र (कान्य) शीघ्र मन को हर लेते हैं उसका दुर्लभ दर्शन पुण्य के तिना किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। जिसने (जिन भगवान की श्राराधना में) विविच स्तुति-स्तोत्रों से युक्त श्रनेक चित्रो (कान्यों) की रचना की है, उसके पद कमलों को जो नमस्कार करते हैं वे ही पुण्यात्मा हैं।

—जो जिन वचन के सिद्धान्तों को जानता है। जिसके नाम को सुनकर भविष्य में लोग सन्तुष्ट होंगे। जिसने विधि विषय के सहित पारतंत्र्य ( श्रपनी इच्छानुसार नहीं प्रत्युत शास्त्रानुसार या गुरु श्रादेश के श्रनुसार ) पालन किया हे सखे, ऐसे जिनवछम के प्रस्त यश को कोई रोक नहीं सकता। श्रयीत् जिनवछम के सहश दूसरा कोई नहीं।

टिप्यणी-विधि-आज्ञा-निन श्राज्ञा ।

विषय—मिण्याद्यादि का परिहार—जिन प्रतिमादि श्रथवा श्राचार उछंपन का परिहार।

पारतंत्रय-गुरु ग्राज्ञा के श्रनुसार।

E—नो (मुक्ति के) सूत्र को जानता है, उसकी शिक्षा देता है, जो विधि के श्रनुसार स्वयं कार्य करता हुश्रा दूसरों से भी तदनुरूप कार्य कराता है। जो जिन भगवान के द्वारा कथित कल्याणकारी मार्ग लोगों को दिखाता है। जो निज एवं पर संवधी पूर्व श्रनित 'पापो को नए कर देता है श्रीर जिसके दर्शन न पाने के कारण गुणी व्यक्ति भी वड़ा फए पाते हैं।

१०—िं जिसने लोक प्रवाह (प्रवितंत) ग्रविधि-प्रवृत्त-चैत्यादि का निपेध कर के, पारतंत्र्य (गुरु ग्रादर्श के द्वारा) के साथ विधि-विषय प्रवितित किया। वर्धमान जिनतीर्थ के बनाए हुए श्रविचिन्छन प्रवाह से ग्राए हुए दुःसघ श्रौर सुसघ के भेद को जिसने दिखाया। [कालातर में वर्धमान जिन कृत धर्म दुसंघ का रूप घारण कर रहा था। किंतु जिनवल्लभ ने पुनः उसे ग्राविचिन्छन मार्ग पर लगाया।]

११— जो उत्सूत्रों (जैन श्रागम के विरुद्ध) की प्रजल्पना करते हैं उनको वह दूर से ही त्याग देता है। श्रीर जो सुज्ञान-सद्दर्शन साधु कियाश्रों का श्राचरण करता है। जो गडुरिका प्रवाहगामी प्रवृत्ति (भेड़ चाल) को त्याग कर अपने पूर्व श्राचार्यों का (उनके द्वारा उपदिष्ट शुद्ध मार्ग के प्रकाशन द्वारा) स्मरण करता है।

१२—चैत्य यहों मे उन गीत-वाद्यों, प्रेच्ण स्तुति स्तोत्रों, कीड़ा कौतुको को वर्जित मानना चाहिए जिन्हें विरहाड़ हरिभद्रसूरि ने त्याज्य कहा है। क्यों कि ऐसे निषद्ध कार्य करने से भगवान् की आज्ञा का उल्लंघन होता है।

त्रशातना—धर्म विरुद्ध त्राचार ( त्रानाचार ) भगवान की त्राज्ञा के उल्लंघन के कारण श्रवज्ञा।

१३—(यदि विरहाक ने निपिद्ध किया है तो लोग क्यो करते हैं ?) इन प्रश्न का उत्तर देते हुए किव कहता है। लोक प्रवाह में प्रवृत्त (धर्मीथी) कुत्र्ल में प्रेम रखने वाले, संशय से रहित, (निश्चित दोषभाव वाले) अपनी बुद्धि से भ्रष्ट, बहुजन प्रार्थित धर्मार्थी भी स्पष्ट दोष वाले जैन सिद्धात विरुद्ध गीतादि को करते हैं।

१४—जिन्होंने युगप्रवर श्रागम का मनन किया है वे हरिभद्र प्रभु दुष्ट सिद्धातों के प्रति हत्तों है श्रीर मुक्तिमार्ग के प्रकाशक है लोक में प्रतापी युग प्रधान सिद्धात वाले श्री जिन वल्लभ ने विधि पथ को प्रकट कर दिया है। वे जिन वल्लभ सामान्य के लिए दुर्लभ है।

१५—श्री जिनवल्लम ने वह विधि चैत्यग्रह बनाया, जिसको श्रायतन, श्रानिश्राचैत्य, एवं कृतनिर्दे चिनयन कहते हैं। पुनः उन चैत्यग्रहादि में उस कल्याग्यकारी विधि को बता दिया जिसको सुनकर जिन-वचन-निपुण जन प्रसन्न हो जाते हैं।

#### टिप्पर्णा--

ग्रायतन—ज्ञानादिप्राप्ति का स्थान [ ग्रायं तनोतीति ग्रायतन ] ग्रानिश्रा चैत्य—वह चैत्य जो साधुग्रों के ग्राधीन नहीं किंतु ग्रागमोक्त नीति से ही व्यवहार वाला है।

कृतनिर्वृत्तिनयन-जिसमें निर्वृत्ति का दर्शन होता हो ।

१६—( विधि की व्याख्या करते हुए कहते हैं ) जहाँ जैन सिद्धातों के विषद्ध कहने वाले लोगों का श्राचार सुविधि प्रलोकक अर्थात् शोभन विधि के देखने वालों के द्वारा नहीं हश्यमान होता। जहाँ रात्रि में स्नान श्रीर प्रतिष्ठा नहीं होती श्रीर जहाँ साधु-साध्वी एवं युवतियों का प्रवेश रात्रि में नहीं होता। जहाँ विलासिनियो ( वेश्याश्रों ) का नृत्य नहीं होता।

१७—जिस विधि जिन गृह में ऐसा श्रिधकारी रलाध्य है जो जाति श्रौर ज्ञाति भेद का दुराग्रह नहीं करता, जो जिन सिद्धांत को मानने वाले हैं, जो निंदित कर्म को नहीं करने वाले हैं श्रौर जो धार्मिक व्यक्तियों को पीड़ित नहीं करनेवाले है श्रौर जिनके निर्मल हृदय में ग्रुद्ध धर्म का निवास है।

शुद्ध धर्म का लच्चण—देवद्रव्य का उपभोग दुलदाई है, इस प्रकार

१८— जिस चैत्यगृह में तीन चार भक्त श्रावकों के निरीच्या में द्रव्य-व्यय किया जाता है। जहाँ रात्रि में निद कराकर कोई भी वत ग्रह्या नहीं करता श्रीर सूर्य के श्रस्त हो जाने पर जिन प्रविमा के सामने विल समर्पित करते हुए नहीं देखा जाता। श्रीर जहाँ लोगों के सो जाने पर बाजा नहीं वजाया जाता।

१६-जिस चैत्य में रात्रि वेला में रथ श्रमण कभी भी नहीं कराया जाता, श्रीर जहाँ लगुडरास को करते हुए पुरुष भी रोके जाते हैं। जहाँ जलकीड़ा नहीं होती श्रीर देवताश्रों का श्रादोलन ( सूना ) भी नहीं होता। जहाँ माध मास में प्रतिमा को (स्नानादि के उपरात) माला रोगण नहीं किया जाता। ( किंतु श्राप्टाहिकों के लिए यह निपिद्ध नहीं है )

२०—जिस चैत्यगृह में श्रावक जिन प्रतिमा की प्रतिष्ठा नहीं करते। जहाँ स्वच्छंद वचन फहने वाले व्यक्ति भोले भाले मनुष्यों से प्रग्रत नहीं

होते। जहाँ उत्सूत्र व्यक्तियो का वचन सुनने में नहीं त्राता। जहाँ जिन श्रीर श्राचार्य के श्रयुक्त गान नहीं गाया जाता।

२१ — जहाँ शुंद्ध त्राचार वाले श्रावक तांबूल न तो भन्तण करते श्रौर न प्रहण करते। जहाँ उपानह (जूता) को घारण नहीं करते जहाँ भोजन नहीं है श्रौर त्रमुचित उपवेशन (बैठना) नहीं है। जहाँ हथियारों के सहित प्रवेश नहीं होता श्रौर जहाँ दुष्ट जल्पना (गाली इत्यादि) नहीं होती।

२२—जहाँ हास्य, हुड्डा, क्रीडा एवं रोष का कारण नहीं होता, जहाँ अपना घन केवल यश के निमित्त नहीं दिया जाता। जहाँ बहुत अनुचित आचरण करने वाले संसर्ग में नहीं लाए जाते। [नट-विट आदि अनुचित आचरण करने वाले प्राणियों का प्रवेश निषिद्ध है।] कारण यह है कि वे स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करने लगते हैं। अतः उनका संसर्ग निषद्ध है।

२३— जहाँ संक्रांति श्रथवा ग्रहण के दिनों में स्नान-दान, पूजा श्रादि कृत्य नहीं होता। जहाँ माघ मास में विष्णु, शिव श्रादि के समान जिन प्रतिमा के संमुख मंडल बनाकर लाल पुष्प चंदन श्रादि से श्रचंना नहीं होती। जहाँ श्रावकों के सिर पर श्रावेष्ठन (पगड़ी श्रादि) नहीं दिखाई पड़ता। जहाँ स्नान करने वालों को छोड़कर श्रन्य कोई विशेष श्रलंकार घारण नहीं करते श्रीर जहाँ वे ग्रह-व्यवहार का चिंतन नहीं करते।

२४— जहाँ मिलन वस्त्रधारी जिनवर की पूजा नहीं करते। जहाँ स्नानादि से पवित्र श्राविका भी जिन प्रतिमा को स्पर्श नहीं करता। जहाँ एक वार किसी जिनवर की उतारी हुई ग्रारती दूसरे जिनवर को नहीं प्रयुक्त होती।

२५ — जहाँ केवल पुष्प निर्माल्य होता है किंतु बिना काटा हुग्रा बनफल, रखनटित श्रलकार, निर्मल वस्त्र निर्माल्य नहीं बनते । जहाँ यितयों को यह ममत्व नहीं कि यह देव-प्रतिमा हमारी है। जहाँ यितयों का निवास नहीं। जहाँ गुरुदर्शित श्राचार का लोप नहीं है।

गुरुदर्शित श्राचार—दशविध श्राशातना परिहार

२६—जहाँ मुश्रावक पूछे जाने पर गुरु के मान्नात् प्रतीयमान [सान्नात् श्रानुमव में श्रानेवाले ] सत्य श्रुम लच्न्गों का वर्णन करते हैं। जहाँ एक

२६

सुश्रावक के कहने पर भी निश्चयपूर्वक श्रच्छे कार्य किए जाते हैं। किंतु शास्त्र-सिद्धांत-विरुद्ध कार्य श्रानेक लोगों के कहने पर भी नहीं किए जाते।

२७—जहाँ श्रात्मस्तुति एवं परनिंदा नहीं होती। जहाँ सद्गुण की प्रशंसा एवं दुर्गुण की निंदा होती है। जहाँ सद्वस्तु का विचार करने में भयभीत नहीं हुश्रा जाता। जहाँ जिन-वचन के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा जाता।

२८—इस तरह श्रनेक प्रकार के उत्सूत्र (शास्त्रविरुद्ध वचन) का जिसने निषेष किया श्रौर विधि जिन गृह में निषिद्ध श्राचरणों को सु- प्रशस्तियों में लिखकर निदर्शित किया वह युगप्रधान सुगुरु जिनवल्लभ क्यों न मान्य हो, जिसके सम्यक् ज्ञान का वर्णन विद्वान् करते हैं।

रह—यहाँ (चैत्य गृह में) जो अल्प मात्र भी शास्त्रविरुद्ध वार्तों का कथन करता है उसके अत्यव्प परिगाम को भी सर्वज्ञ भगवान् दिखा देते हैं। जो लोग निरंतर शास्त्रविरुद्ध वार्ते किया करते हैं उनको अनेक जन्म तक भोगने के लिये दुःख प्राप्त होते हैं।

३०—जो निर्दय व्यक्ति अपने को श्रुतरूपी निकष पर बिना परीच्या किए अपनी बुद्धि से अहंकारी बनकर लोकप्रवाह में प्रवृत्त नाम मात्र से अच्छे श्राचरण वाला बनकर, परस्वर मत्सर से श्रपने गुण को दिखलाते हुए श्रन्य व्यक्तियों की निंदा द्वारा अपने को जिन के समान पूजित मानते हैं।

संसार के प्रवाह में बहने वाले ( उक्त प्रकार के ) व्यक्तियों की कोई गणना नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति संसार सागर में गिरते हैं। एक भी उससे पार नहीं उतर सकते। पृथ्वी में जो संसार के प्रवाह के विरद्ध चलते हैं वे श्रव्पसंख्यक हैं श्रोर वे श्रवश्य ही निवृतिपुर के स्वामी बन जाते हैं।

३२—ग्रागम श्रीर श्राचरण के श्रविरुद्ध गुणवानों के कथित वचनों को कहने वाला एही जिस एह में रहता है वह श्रायतन ही है क्यों कि वहाँ जाने वाले सजनों को मुक्ति क्या सुख रहा शीध ही प्राप्त हो जाता है।

३३—गार्वं स्थादिकों से प्रेरित होकर उनके मत की भावना करके कुछ श्रावक जिन मंदिर बनवा देते हैं। किंतु उस निश्राचैत्य को श्रापवाद रूप से श्रायतन कहते हैं। उस निश्राचैत्य में तिथि श्रीर पर्वों पर कारणवशात् कभी कभी वंदना की जाती है।

३४—जहाँ माधु वेरावारी देवद्रव्य के द्वारा वनाए गए मठ में रहते हैं श्रोर विविध प्रकार से श्रविनय का श्राचरण करते हैं उस मंदिर को निशीध सूत्र में सावर्मिक स्थली कहा गया है। जो लोग वदना के लिये वहाँ जाते हैं वे सम्यक्त्य को प्राप्त नहीं करते।

निशीथ-प्रायश्चित निर्णय करने के लिये सूत्र ( छेद सूत्री में )

३५—श्रोधनियुक्ति एवं श्राकश्यक सूत्रों के प्रकरण में उसे श्रमायतन वताया गया है। यदि कोई व्यक्ति उसे श्रत्यंत संकोच के साय वता भी देता है तो भी श्रावकों को कारण के रहते हुए भी न वहाँ जाना चाहिए श्रोर न वहाँ रहने वाले वेशधारियों को वंदन करना चाहिए।

३६ — यदि वहाँ जाकर मठावीशों को प्रणाम कर गुणगणों की वृद्धि होती तो वहाँ जाना युक्त था परंतु यदि वहाँ जाने और नमस्कार करने से पाप ही मिलता है तो वहाँ जाना तथा नमस्कार करना दोनों ही गुणवानों के -द्वारा वर्जित हैं।

३७—( गमन का दोष वताते हुए कहते हैं )

उत्सूत्र प्रजल्पक ( शास्त्रविरुद्ध वात कहने वाले ) वस्तियों में भी रहते हैं श्रीर लोकरंजन के लिए दुष्कर ( श्रकरणीय-क्रियाश्रों का श्राचरण करते हैं। वे सम्यक्ष्य - विहीन होते हैं श्रीर क्षुद्र व्यक्तियों के द्वारा सेवित होते हैं। ऐसे ( उत्सूत्र प्रजल्पक ) लोगों के साथ सद्गुणी दर्शन को भी नहीं जाते।

३८—पहला विधि चैत्य बताया गया , जहाँ सामान्य रूप से जाया जा सकता है। दूसरा निश्राकृत चैत्य बताया गया जहाँ श्रपवाद से जाया जा सकता है। तीसरा श्रनायतन बताया गया जहाँ वेशधारी रहते हैं। वहाँ शास्त्र के द्वारा भी धार्मिक लोगों का जाना निषिद्ध बताया गया है।

३६ — विद्वान् विना कारण के वहाँ (निश्राकृत चैत्य में) गमन नहीं करते। इस प्रकार उक्त तीन प्रकार के चैत्यों के ग्रस्तित्व का जो प्रतिपादन करता है वह साधु भी माना जाता है। जो दो प्रकार के चैत्यों का प्रतिपादन करता है वह तिरस्कृत होता है। उसके द्वारा भोला संसार ठगा जाता है।

४०—इस प्रकार पुण्यहीनों के लिये दुर्लभ मोच्च रूपी लक्ष्मी के वछमा श्री जिनवछम सूरि ने तीन प्रकार के चैत्य बताए हैं। सूत्रविरुद्ध बातों का खंडन श्रीर सूत्रसंमत बातों का प्रतिपादन करते हुए मानो इस सन्मिति-(महावीर—श्रव्छी बुद्धिवाला) ने नए जिन शासन को प्रदर्शित किया है।

४१—भगवान् के वचन मेंघ के समान ग्रत्यंत वि्स्तृत हैं। श्री जिन-वल्लम उनमें से एक ही बात को कहते हैं। व्यक्ति जितनी बातें जानता है उतनी कह भी नहीं सकता, चाहे वह स्वयं इंद्र ही हो। उनके चरगों के भक्त और उनके वचनों के श्रनुयायी के प्राणियो सातों भयों का श्रंत हो जाता है—यह निश्चित है।

सप्तभय—१ इहलोक भय, २ परलोक भय, ३ श्रकस्मात् भय, ४ श्राबीक भय, ५ मरण भय, ६ श्रिस भय, ७ लोक भय।

४२—जिसके मुख में समस्त विद्यायें एक साथ विराजती रहती हैं। मिथ्या-दृष्टि भी जिसका किंकर भाव से वंदन करती है। स्थान स्थान पर जिन्होंने विधि मार्ग का भी (सरल चित्त से परमातमा का ध्यान करके) स्पष्ट विवेचन किया है।

४३—पुण्यवश मनुष्य रूपी भ्रमर उसके पद्पंक्ष को शुद्धज्ञान रूपी मधु का पान करके श्रमर हो जाता है तथा स्वस्थमना होकर सब शुभ शास्त्रों को जान जाता है। हे मित्र, बोलो ! ऐसे श्रनुपम (जिनवछम) की दुलना किसके साथ की जाती है ? (श्रशीत् किसी के साथ नहीं) वह तो श्रनुपम है।

४४—वर्द्धमान सूरि के शिष्य जिनेश्वर सूरि हुए। उनके शिष्य युगप्रवर जिनचंद्र सूरि हुए। तथा नवांगवृत्ति के रचयिता श्रौर शुभ सामुद्रिकोक्त लच्चों से युक्त श्री श्रभयदेव सूरि उनके (जिनचंद्र सूरि के) पदकमलों के भ्रमर हुए।

नवांग वृत्ति—जैन श्रागमों का विभावन निम्नलिखित रीति से हुश्राः है—११ श्रंग १२ उपाग ४ मूल ४ छेद, श्रावश्यक सूत्र, १० पाइएगाः (प्रकीर्णंक)।

श्रमयदेव सूरि ने ११ अंगो में से । प्रथम श्राचाराग श्रीर सूत्र कृतांग को

न्छोदकर शेप ६ श्रंगस्त्रॉं पर टीका लिखी है। इसलिये वे नवांगी टीकाकार कहे जाते हैं।

४५—उनके शिष्य श्री जिनवल्लभ पुर्गयरित जनों को दुर्लभ हैं। श्रहा, (श्राश्चर्य की वात है कि) में उनके गुणों के अंत को नहीं जानता। यह (योड़ा बहुत) भी मैं उनके गुणों के स्वामाविक संक्रमण से (दूरियत होने पर भी) जान गया हूँ क्यों कि उन्होंने मुझे ग्रद्धवर्म के आर्ग पर स्थापित किया है।

४६—( शोक की वात है कि ) प्रभूत काल तक भवसागर में भ्रमण करने पर भी में सुगुरु ( जिनवल्लभ सूरि ) रूपी रत्न को नहीं पा सकता। इसी कारण ऐहिक तथा पारलौकिक सुख प्राप्त नहीं हुआ। सर्वेत्र अपमान ही हुआ। कहीं भी परलोक के लिये हितकारी वस्तु प्राप्त नहीं हुई।

४७—इस प्रकार जिनदत्त सूरि ने सिद्धांततः परमार्थ के जाता साधारण जिनों के लिये दुर्लंभ युगप्रवर श्री जिनवछभ सूरि की गुणस्तुति बहुमान पूर्वं के की । इस प्रकार उन्होंने भगवान् के द्वारा प्रदर्शित महान् एवं निरुपम पद को प्राप्त किया ।

## श्री संदेश रासक प्रथमः प्रक्रमः

### ( ষ্বর্থ )

हे बुध जनो ! वह संसार का रचियता श्राप लोगो का कल्याण करे, जिसने समुद्र, पृथ्वी, पर्वत, वृद्ध तथा श्राकाश में तारागण श्रादि संपूर्ण सृष्टि की रचना की है ॥ १॥

हे नागरिको ! उस खष्टा (सिरजनहार) को नमस्कार करो, जिसे मनुष्य, देव, विद्याघर (देवविशेष) तथा आकाश में सूर्य और चंद्रमा आदिकाल से ही नमस्कार करते हैं ॥ २ ॥

कि श्रपने देश का वर्णन करता है—पश्चिम दिशा में प्राचीन काल से प्रिस्ट म्लेच्छ नामक एक प्रधान देश है। वहाँ मीरसेन नामक एक 'श्रारह' जुलाहा पैदा हुश्रा ॥ ३॥

उस मीरसेन का, कुल में कमल के समान ऋब्दुल रहमान नाम का लब्धप्रतिष्ठ पुत्र पैदा हुआ, जो प्राकृत काव्य तथा गायन में श्रिति निपुण था। उसने संदेशरासक नामक शास्त्र की रचना की ॥ ८॥

तीनों लोक में जिन्होंने छंदःशास्त्र की रचना की, उसे निर्देष्ट किया, शोधन किया तथा विस्तारित किया (फैलाया), ऐसे शब्दशास्त्र में कुशल, चतुर कवियों को नमस्कार है॥ ५॥

श्रपभ्रंश, संस्कृत, प्राकृत, पैशाची श्रादि माषाश्रों के द्वारा जिन्होंने सुंदर कान्यों की रचना की है तथा लच्च ए, छंद, श्रलंकारों से जिसे निभूषित किया है ऐसे सत्कवियों के पश्चात् वेद, शन्दशास्त्रादि से रहित, लच्च ए तथा छंदादि से विहीन मेरे सदृश कुकवि की कौन प्रशंसा करेगा श्रर्थात् कोई भी नहीं।। ६-७।।

श्रथवा इति उपायांतर ( मंग्यंतर ) से कहते हैं कि मेरे ऐसे कुकिव की रचना से भी कोई हानि नहीं। क्योंकि यदि चंद्रमा रात्रि में उदित होता है तो क्या रात्रि में घरों में प्रकाश के लिये दीपक नहीं जलाते। ( यहाँ किव के प्राचीन किवयों को चंद्र तथा श्रपने को दीपक बनाकर विनम्रता प्रकट की है)।। ८।।

यदि कोयल श्राम्रवृत्त के शिखर पर श्रपनी काक्ली से मन को हर हेती है तो क्या कौए वरों के छुजों पर बैठ कर श्रपना कर्कश शब्द न सुनाएँ श्रयीत् कौन उन्हें रोक सकता है॥ ६॥

पछत्र के समान कोमल हाथों से वजाने से यदि बीगा के शब्द ग्रविक मधुर होते हैं तो मर्दल करट वाजे का """विशेष शब्द स्त्रियों की कीड़ा में न सुना जाए ? श्रपितु श्रवस्य मुना जाए ॥ १०॥

यदि मतंगच (मदोन्मच हाथी) को कमलदल के गंव के समान मद भरता ई तथा ऐरावत (इंद्र का हाथी) मदोन्मच होता है तो क्या नेप हाथी मतवाले न होवें ? श्रिपित श्रवश्य होवें ॥ ११॥

यदि श्रनेक प्रकार के मुगंवपूर्ण पुष्पों से युक्त पारिजात इंद्र के नंदनवन में प्रफुछित होता है तो क्या शेष बृक् विकसित 'न हों ? श्रपितु श्रवस्य विकसित हों ॥ १२॥

तीनों लोकों में प्रसिद्ध प्रभावशातिनी गंगा नदी यदि समुद्र से मिलने जाती है तो क्या शेप नदियाँ न चाएँ। श्रपितु श्रवश्य चाएँ॥ १३॥

यदि निर्मल सरोवर में स्योदय के समय कमलिनी विकित होती है तो क्या वृत्ति (बृंत) में लगी हुई तुंविनी लता विकिति न होवे ? अर्थात् विकिसित होवे ॥ १४॥

यदि मरतमुनि के भाव तथा छंदों के श्रनुकूल, नये मुमधुर शब्दों से युक्त चंग (वाद्यविशेष) के ताल पर कोई नायिका नृत्य करती है तो कोई श्रामीण वधू ताली के शब्द पर न नाचे ? श्रिपतु नाचे ॥ १५॥

यदि प्रचुर मात्रा के दूव में पकती हुई चावल की खीर श्रविक उत्रलती है तो क्या {घान्यकरा तथा तुष (भूषी) युक्त रवड़ी पकते समय थोड़' शब्द भी न करे।। १६॥

श्रपनी काव्य - रचना के प्रति किय श्रपने को उत्साहित करता है— विसके काव्य में को शक्ति हो उसे लजारहित होकर प्रदर्शित किया नाए। यदि चतुर्मुं ल ब्रह्मा ने चारो वेदों की रचना की तो क्या श्रान्य किव काव्य-

काव्य-रचना के लिये श्रपने को प्रोत्साहित कर किन श्रपने प्रंथ की थोड़ी रमणीयता के निषय में नम्रता के साथ निनेदन करता है—हे किनजन! त्रिमुनन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे श्राप लोगों ने देखा, जाना तथा सुना न हो। श्राप लोगों द्वारा रचित सुंदर बंधान युक्त सरस छदों को सुनकर, मेरे ऐसे मूर्ख द्वारा रचित लालित्यहीन काव्य को कौन सुनेगा? श्रिपत कोई नहीं। तो श्रागे काव्य-रचना की प्रवृत्ति क्यों है? इसे दृष्टांत द्वारा कहते हैं—जैसे दुरवस्था को प्राप्त कोई दिरद्र किंतु चतुर व्यक्ति नागवछी के पत्रों को न पाने पर पर्वतों पर प्राप्त होने नाले शतपत्रिका का श्रास्त्रादन करता है वैसे ही मेरे काव्यों को भी लोग पढ़ेंगे।। १८॥

तदनंतर श्रपने ग्रंथ को श्रवण करने के लिये किव पंडित जनों से नम्रतापूर्वक निवेदन करता है—हे बुधबन ! स्नेह करके श्रपने किवल के प्रभाव से पाडित्य का विस्तार कर, इस संसार में एक मूर्ल जुलाहे द्वारा कौत्हल के साथ सरल भाव से रचित 'संदेशरासक' नामक काव्य को शांति-पूर्वक सुनें 11 १६ ॥

इसके श्रनंतर किन ग्रंथ पढ़ने नालों से निनेदन करता है— को कोई भी प्रज्ञानान् प्रसंगवश इस ग्रंथ को पढ़ेगा उसका हाथ पकड़ कर कहता हूं। जो लोग पंडितों श्रीर मूर्खों का श्रंतर जानते हैं, उनके श्रागे यह ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए, क्यों कि ने महान् पंडित हैं।। २०॥

इसका कारण बतलाते हैं—पंडित जन मम रचित काव्य में मन नहीं लगाएँगे। श्रज्ञानतावश मूर्ल भी उसमें प्रवेश नहीं पायेंगे। पर, जो न मूर्ल हैं श्रीर न पंडित हैं, श्रिपतु मध्यस्थ हैं; उनके श्रागे यह ग्रंथ सदा ही पठनीय है।। २१।।

प्रंथ का गुगा बताते हैं—हे सहृदय जनो ! सुनिए—यह ग्रंथ अनुरागियों के लिए रितग्रह तुल्य, कामुकों के लिए मनोहर, मदन-मनस्कों के लिए पय-प्रकाशक, विरिहयों के लिये कामदेव, रिसकों के लिये रिसरंजीवनी तुल्य है ॥ २२ ॥

श्रत्यं न स्नेह से कहा हुआ, प्रेमपूर्ण यह अंथ अवर्णों के लिये अमृत तुल्य

है, तथा इसका श्रर्थ वही चतुर व्यक्ति जान सकता है, जो सुरित क्रीड़ा में श्रत्यंत निपुण हो, दूसरा नहीं ॥ २३ ॥

### द्वितीयः प्रक्रमः

( श्रर्थ )

श्रव कथा का स्वरूप निरूपग करते हैं---

विक्रमपुर से कोई श्रेष्ठ नायिका जिसके कुच हढ़, स्थून एवं उन्नत हैं, भौरी के मध्यभाग के समान कटिवाली, राजहंस के समान गतिशालिनी, विरह के कारण उदास मुखवाली, श्रॉखों से श्रश्रुघारा बहाती हुई, परदेश गए पति को देख रही है। स्वर्ण वर्ण का उसका शरीर इस प्रकार स्यामता को प्राप्त हो गया है मानो ताराधिपति चंद्रमा पूर्ण रूप से राहु से प्रस्त हो।। २४।।

उसकी विरइ-दशा का वर्णन करते हैं—श्रॉखें मलती है; दुःख से रोती है, केशपाश (जूड़ा) खुला है, मुख खोलकर जंमाई छेती है, श्रंग मरोड़ती है, विरइ की ज्वाला में उत्तप्त होने के कारण गर्म श्वास छेती है, उँगलियाँ चटकाती है। इस प्रकार मुग्वावस्था को प्राप्त, विलाप करती हुई, पृथ्वी पर इधर उधर चकर काटती हुई उस विरहिणी ने नगर के मध्य भाग को छोड़ कर किनारे ही घूमते हुए एक थके पिथक को देखा ॥ २५॥

उस पथिक को देखकर उसने क्या किया इसे श्रामण्क छंद द्वारा कहते हैं—उस पथिक को देखकर पति के लिये उत्कंठित विरिह्णि ने घीरे-घीरे चलना छोड़कर जब तक उत्सुक गित से चली, तब तक मनोहर चाल से चलते हुए चपल रमण भाव के कारण उसकी कमर से मधुर शब्द करती हुई रसना (तगड़ी, करधनी) छूट गई॥ २६॥

. उस सौभाग्यवती ने जब तक तगड़ी को गाँठ में बॉघा, तब तक मोतियों से भरी हुई मोटी लड़ों वाली वह नवसर हार लता टूट गई। तदनंतर कुछ मुक्त-फलो (मोतियों) को इक्ट्रा कर श्रौर उत्सुकतावश कुछ को छोड़कर चली, तब तक नूपुर में पॉव फँस जाने के कारण गिर पड़ी ॥ २७॥

जन तक वह रमगाी गिर कर उठी श्रौर लजाती हुई चली (घूमी) तव तक शिर पर का श्रोढ़ने का स्वेत वस्त्र दूर हट गया। तथानि उसे ठीक संवारकर, पथिक को प्राप्त करने की इच्छावाली वह विरहिगाी जब तक

श्रागे बढ़ी, तब तक चोली के फट जाने के कारण छिद्र में से कुच दिखाई देने लगे।। २८॥

विशाल नेत्रों वाली वह विरिह्यी लिजत होती हुई, अपने हाथों से कुचों को ढॅककर करुणा श्रौर विलास के साथ गद्गद् वचन बोलती हुई उस पिशक के समीप गई।

हाथों से कुचों का ब्राच्छादन ऐसा लगता था मानों दो स्वर्ण कलश दो नीले कमलों से ढॅके हुए हैं क्योंकि विरहावस्था में बार बार कावल भरे श्रांखों के श्रांस पोंछने के कारगा उसके दोनों हाथ सावले पड़ गये थे।।२६॥

उस रमगी ने क्या कहा—"च्या भर स्थिर होकर ठहरो, ठहरो। मन में विचारो। को कुछ कहती हूँ, उनको दोनों कानों से सुनो। च्या भर के लिए हृदय को कारुगिक बनाम्रो।" उसके इन वाक्यों को सुनकर पिक म्राश्चर्यचिकत होकर, न कम से पीछे लौट सका म्रीर न म्रागे बढ़ सका। म्रार्थात् क्षुब्ध होकर उसी रूप में खड़ा रहा।।३०।।

विघाता ने कामदेव के समान रूपवती निर्मित किया है उसकी देखकर पथिक ने आठ गाथाओं में कहा ॥३१॥

देवी का वर्णन चरण से तथा नारी का वर्णन शिर से किया जाता है। इसिलए कहा गया है—उस रमणी के बाल अत्यंत घुँघराले, निदयों में जल की लहर के समान वक तथा कालिमा की अधिकता से भौरों के समूह के समान शोभा दे रहे हैं।।३२।।

उसका मुख सूर्य के प्रतिविंव के समान शोमा दे रहा था। सूर्य से मुख-चंद्र की उपमा इसलिए दी गई है कि रात्रि के श्रंघकार को दूर करने वाला, श्रमृत बरसाने वाला, निष्कलंक, संपूर्ण चंद्रमा, सूर्य से उपमित होता है।। १३॥

उसके अनुरागपूर्ण, कमल के समान विशाल दोनों नेत्र शोभा है रहे थे। पिंडीर कुसुम के पुंच के समान, अनार के पुष्प के गुच्छों के समान उसके दोनों कपोल शोभा दे रहे थे॥३४॥

उसकी दोनों भुनाएँ श्रमरसर में उत्पन्न कमल दंड के समान शोभा दे रही थीं। वे पद्मसर में उत्पन्न स्वर्ण कमल के भूमि में रहने वाले दंड के समान कोमल शोभित हो रही थीं। दोनों भुजाश्रों में जो कर कमल थे, वे दो भागों में बॅटे कमल के समान ज्ञात होते थे।।३५॥

उस नायिका के दोनों कुच स्त्रजनखल के समान शोभा दे रहें हैं। खल की उपमा का स्वरूप बताते हैं—दोनों कुच (स्तन) कठोर तथा सदा उन्नत रहते हैं। कोई संतान न होने के कारण मृखरहित (चूचुक विहीन) हैं। परस्पर इतने सघन हैं कि स्वजन के समान प्रतीत होते हैं तथा दोनों ही श्रंगों को श्राक्वासन देते ज्ञात होते हैं।।३६।।

उसकी नामि पहाड़ी नदी के श्रावर्त (भोरी) के समान गहरी दिखाई देती है तथा उसका मध्य भाग सासारिक सुख के समान तुच्छ दिखाई देता एवं कठिनता से दृष्टिगोचर होता है। श्रथवा चंचल गति में हरिण के पद के समान है।।३७।

जालंबरी कदली स्तंम को जीतने वाली उसकी दोनों जाँवें ग्रत्यंत शोभा दे रही हैं। तथा वे दोनो गोल गोल हैं, बहुत लंबी भी नहीं हैं, श्रतएव ग्रत्यंत मनोहर, रसीली दोनों जॉवें शोभायमान हैं ॥३८॥

उस नायिका के चरणों की श्रॅगुलियाँ पद्मराग मिण के खंड के समान शोभा दे रही हैं। तथा उन श्रॅगुलियों के ऊरर नख, पद्मराग मिण के ऊपर रखे स्फटिक मिण के समान सुशोभित होते हैं। श्रीर उन श्रॅगुलियों में कोमल बाल टूटे हुए कमल दड के तंतु के समान शोभा दे रहे है। 138।

विघाता ने पार्वती की सृष्टि कर, उसके ग्रंगों के समान, ग्रिपित उससे भी बढकर इस नायिका की रचना की है। पर कौन किन इस विषय में दोप देगा कि ब्रह्मा ने पुनरक्त दोप के समान वैसी ही सृष्टि की है।।४०।।

गाथा सुनकर तदनंतर राजहंस की चाल से चरण के श्रॅगूठे से पृथ्वी को कुरेदती हुई, लजित होती हुई उम सुवर्णीगी नायिका ने उस पथिक से पूछा —हे पथिक ! कहाँ जाश्रोगे ? तथा कहाँ से श्रा रहे हो ? ॥४१॥

हे कमलनयने ! हे चंद्रमुखी !! नागर (चतुर) जनो से भरा पूरा, सफेद ऊँची चहारदीवारी (परकोटा) से तथा तीन नगरों से सुशोभित 'सामोह' नाम का नगर है। वहाँ कोई भी मूर्ख नहीं दिखाई देता, सभी लोग पडित हैं ॥४२॥

यदि चतुर जनों के साथ उस नगर में मीतर घूमें तो मनोहर छंद में मधुर प्राकृत सुनाई देगा। कहीं चतुर्वेदी वेदपाठ करते दिखाई देंगे। कहीं अनेक रूपों में निबद्ध रासक का भाष्य होता सुनाई देगा।।४३।।

कहीं सदयबच्छ की कथा, कहीं नल का श्राख्यान तथा कहीं श्रनेक प्रकार के विनोद से परिपूर्ण भारत (महाभारत) की कथा सुनाई देगी। तथा कहीं कहीं त्यागी श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा रामायण की कथा सुनाई पडेगी।।४४॥

कोई बॉसुरी, वीगा, काहल, मृदंगादि के शब्द सुनाते हैं। कहीं प्राकृत वर्षों में रचे गीत सुनाई पड़ते हैं। कहीं मनोहारी ऊँचे स्तनों वाली नर्तिकयाँ 'चल चल' करती हुई घूमती हैं।। ४५॥

जहाँ लोग श्रनेक प्रकार के नट निटयों द्वारा श्रानंदित होते हैं। जहाँ वेश्याश्रों के घर में प्रवेश करते हुए रागहीन व्यक्ति भी मूर्विञ्जत हो जाते हैं। उनके सम्मोहन का ढंग बतलाते हैं—कई वेश्यायें मदोन्मचा होकर मतवाले हाथी के समान घूमती हैं। कुछ रत्नजटित ताडक नामक श्राभूषण से मधुर शब्द करती हुई भ्रमण करती हैं।।४६॥

कोई ऐसी घूमती दिखाई देती है, जिसे देखकर आश्चर्य होता है कि इसके घने ऊँचे स्तनों के भार से कमर (किट) दूट क्यों नहीं जाती। दूसरी कोई किसी के साथ काजल लगे तिरछे नेत्रों से कुछ हँसती है।।४७॥

दूसरी कोई चतुर रमगी श्रपने, कपोलों (गाल) पर सूर्य, चंद्र को स्थित समभक्तर निर्मल हास्य करती हुई घुमती है। किसी के मदनपट्ट रूप कुचस्थल कस्त्री-लेप से सुशोभित हैं। किसी के ललाट पर सुंदर तिलक शोभा दे रहा है।।४८।।

किसी के कठोर स्तन-शिखर पर हार प्रवेश न पाने के कारण लहरा रहा है। किसी की नाभि गहरी होने के कारण कुंडलाकार दिखाई दे रही है। तथा त्रिवली तरंग के प्रसंग में मंडलित की तरह सुशोभित है॥४६॥

कोई रमगाभार को मोटापा के कारगा कठिनाई से सहन करती है। उसके चलते समय जूते का चम, चम शब्द श्रत्यंत शिथिलता के साथ सुनाई पड़ता है। किसी दूसरी कामिनी के मधुर शब्द करते समय उसके हीरे के समान दांत नागवल्ली दल के समान लाल शोभा देते हैं॥५०॥ किसी दूसरी श्रेष्ठ रमणी के इसते समय श्रोष्ठ, कमल के समान हाथ श्रीर दोनों भुनाएँ समान शोभा देती हैं। यहाँ कमल के भ्रम का कारण बतलाते हैं—जैसे, उसके श्रोष्ठ कमल के पत्ते के समान, हाथ कमल के समान, सरल दोनों भुनाएँ कमलदंड के समान प्रतीत होती हैं। दूसरी नायिका के हाथों की श्रॅगुलियों के नख उज्ज्वल शोभा दे रहे हैं। किसी श्रन्थ नायिका के दोनों कपोल श्रनार के फूलों के समान प्रतीत होते हैं॥५१॥

किसी नायिका की तनी हुई दोनों मोंहें चिकनी शोमा दे रही हैं। मानो कामदेव ने किसी के हनन के लिए घनुष चढ़ाया है। किसी दूसरी रमगी के दोनों नूपरों के घने शब्द सुनाई पड़ रहे हैं। एक श्रन्य की रलजड़ी मेखला (तगड़ी) के रुनद्य मधुर शब्द श्रवगागोचर हो रहे हैं।। ५२।।

क़ीड़ा करती हुई किन्हीं नायिकाश्चों के जूतों के मधुर शब्द ऐसे सुनाई पड़ते हैं, मानो नये शरद् ऋतु के श्रागमन में सारसों के मधुर शब्द हो रहे हैं। किसी का मधुर पंचम स्वर इस प्रकार शोमा दे रहा है मानो देव दर्शन में तुंबर का शब्द सुसजित हो। [५३]

इस प्रकार वहाँ एक एक का रूप दर्शन करने से मार्ग में जाने वाळे पथिकों के पाँव, नागवछी दलों के आस्वादन से, मुक्त (गिरं) रस से स्खलित (फिसल) हो जाते हैं। यदि कोई बाहर घूमने के लिये निकलता भी है तो आनेक प्रकार के उद्यान देखकर संसार को ही भूल जाता है। १५४।

श्रब वनस्यतियों के नाम गिनाते हैं।

टिप्पणी—वृत्तों के नामों का उल्लेख होने के कारण श्रर्थ लिखना श्रनावश्यक समका गया। भूमिका में इसको विशेषता की श्रोर संकेत किया जायगा।

हे चंद्रमुखी ! हे कमलनयने ! श्रन्य भी जो वृत्त हैं, उनके नाम कौन गिन सकता है ? सभी वृत्त इतने घने स्थित हैं कि उनकी छाया में दस योजन (४० कोस) तक जाया जा सकता है ॥६४॥

हे मृगाची ! 'सामोरूपर' में तपनतीर्थ (सूर्य कुंड ) प्रसिद्ध है। चारों दिशाओं में उसकी प्रसिद्धि है। उसका मूल स्थान इतना प्रसिद्ध है कि सभी नर, देव जानते हैं। वहाँ से मैं छेखवाइक, प्रमु की श्राज्ञा से स्तमतीर्थ को जा रहा हूँ ॥६५॥

वह चंद्रमुखी, कमलाची पिथक के वचनों को सुनकर, लंबी साँच लेकर, हाथ की ऋँगुलियों को तोड़ती हुई, गद्गद कंट होकर, वायु के वेग 'से काँपती हुई कदली के समान बहुत देर तक थरथराती रही ॥६६॥

श्राघे च्या रोकर, श्रॉखें मलकर उस रमणी ने कहा—हे पिथक ! 'स्तंमतीर्य' के नाम से मेरा शरीर चर्जिरित हो रहा है। वहॉ विरही बनाने वाले मेरे पित विराजमान हैं। उनके बिना बहुत दिनो से श्रकेली समय काट रही हूँ। किंतु वे निर्देशी श्रव तक नहीं श्राए। १६७॥

हे पथिक ! यदि दया कर के श्राघे च्या बैठो, तब प्रिय के लिये कुछ शब्दों में एक छोटा सा संदेश निवेदन करूँ। पथिक ने कहा—हे सुवर्णीगी ! कहो, रोने से क्या होगा। हे घबरायी हुई हरिणी के समान नेत्र वाली बाले ! तुम श्रत्यंत दुःखी दिखाई देती हो ।।६८॥

इसके बाद वह श्रपने जीवन घारण करने पर लजा प्रकट करती हुई बोली—पति के विदेश जाने पर विरहाग्नि से जब मैं राख की ढेरी न हो गई तो उनके लिये निष्ठुर मन से संदेश क्यों दूँ ॥६९॥

उक्त श्रर्थ को ही दृढ़ करती हुई बोली—ि जिसके प्रवास (परदेश गमन) करने पर भी मैं.....। तथा जिसके वियोग में मैं मरी नहीं, श्रतएवं उसे संदेश देने में मुझे लजा श्रा रही है ॥७०॥

हे पथिक ! लजा करके यदि चुप रह जाती हूँ, तो जीवित नहीं रह सकती । श्रतः प्रिय के प्रति एक कहानी सुनाती हूँ । हाथ पकड़कर प्रिय को मनाना ॥७१॥

उससे पित के प्रति कहा—हे नाथ ! तुम्हारे विरह के प्रहार से चूर्ण हुए मेरे ये श्रंग इसलिए नष्ट नहीं हो पाते हैं कि 'श्राज' 'कल' के संघटन (मेल) 'रूपी श्रोषि का प्रमाव इन्हें जीवित रखें हैं ॥७२॥

उस वस्तु की रक्षा करती हुई पित के लिये श्राशीः कर में कहा—हमारे प्राण्यित के श्रंग न जलें इस भय से उच्छास ( दुःख भरी लंबी साँस ) नहीं छेती हूँ। इसके पश्चात् श्राशीष का स्वरूप बतलाती है। जैसे मैं पित द्वारा त्यागी गई हूँ, वैसे वह यम के द्वारा त्यागे जाएँ ॥७३॥

हे पथिक ! इस कहानी को सुनाकर पति को मनाना । श्रीर पाँच दोहीं को श्रत्यंत नम्रता के साथ कहना ॥७४॥

मेरा मरना भी दोपयुक्त है। इस विषय में कहा—हे स्वामिन्! हृदय में विराजमान तुम्हें छोड़कर, तुम्हारे विरह की श्राग्न में संतप्त होकर यदि स्वर्ग में भी जाऊँगी तो उचित न होगा, क्योंकि में तुम्हारी सहचरी जो ठहरी ॥७५॥

स्त्री के पितिविषयक विरह्ननय कष्ट में पित का ही दोप है, इस विषय में उस रमणी ने कहा—हे कात! यदि हमारे हृदय में तुम्हारे रहने पर भी विरह शरीर को पीड़ित करता है, तो इसमें तुम्हें ही लजा ख्रानी चाहिए। क्यों कि सरपुरुषों को, दूसरों को पीड़ित करना, मरने से भी अधिक मानना चाहिए।।७६॥

पित की निंदा करती हुई कहती है—तुम्हारे पौरुष पूर्ण होने पर भी, तुम्हारे भारी पराभव को क्या मैं नहीं सहन करती, श्रिपत श्रवश्य सहती हूं। क्यों कि जिन श्रंगों के साथ तुमने विलास किया है, वे ही श्रंग विरह से जल रहे हैं।।७७।।

पुनः पति के पौरुष को प्रकट करती हुई कहती है—विरह रूप शत्रु के भयंकर प्रहार से मेरा शरीर घायल हो गया है, पर हृदय नहीं फटा। कारण यह है कि मेरे हृदय में सामध्यवान् तुम जो दिखाई पड़े। दूसरा कोई कारण नहीं है ॥७८॥

श्रापनी श्रासमर्थता तथा पित का सामर्थ्य बतलाती है—विरह के कारण मुफ्तमें सामर्थ्य नहीं है श्रातः विलाप करती हुई पड़ी हूँ। क्योंकि गोपालों का 'पूत्कार' ही प्रमाण है, कारण यह है कि गौश्रों को गोपालक ही घुमाते हैं चूसरे नहीं ।।७६।।

हे पथिक ! विस्तारपूर्वक संदेश कहने में मैं असमर्थ हूं किंतु हे पथिक ! प्रिय से कहना कि एक ही कंक्या में दोनों हाथ ग्रा जाते हैं।। ८०।।

हे पथिक! लंबा चौड़ा संदेश मुझसे नहीं कहा जा रहा है। पर इतना श्रंवश्य कह देना कि कनिष्ठिका श्रॅगुली की श्रॅगूठी बॉह में श्रा जाती है।। <!!

उस समय शीव नाने के इच्छुक पथिक ने उक्त दोनों दोहां को सुनकर कहा—हे चतुर रमगा ! इसके अनंतर नो कुछ और कहना हो, कहो । मुझे कठिन मार्ग पर नाना है ॥८२॥

पियक के वचन को सुनकर कामदेव के बागा से पीड़ित, शिकारी के बागा से उन्मुक्त हरिग्री की स्थिति वाली उस विरिह्ग्री ने लंबी ऊष्ण (गर्म) सॉस ली। तथा लंबी साँस छेती हुई, श्रापनी श्रॉखों से श्रॉस् बरसाती हुई उस रमग्री ने यह कहानी सुनाई।। २॥

दोनों नेत्रो से लगातार श्रश्रुप्रवाह के विषय में कहती है—मेरे ये घृष्ट नेत्र लगातार श्रांस बहाने में लिजत भी नहीं होते। तो क्या विरहारिन शात हुई? इसका उत्तर देती है—खांडन वन की ज्वाला की तरह विरह की ज्वाला श्रिषक घषक रही है। जब श्रर्जुन खांडन वन को जलाने के लिये प्रेरित हुए, तब एक विद्यामृत श्रांकर उस श्रांन को शांत करने के लिये प्रवृत्त हुश्रा, पर श्रर्जुन ने उसी समय वहाँ विद्युत संबंधी श्राग फेंका, जिससे श्रीर भी श्राग प्रज्वलित हो उठी ॥६४॥

इस कहानी को सुनाकर श्रात्यंत करुणा श्रीर दु:ख से भरी हुई उस व्याकुल मृगनयनी ने पथिक के श्रागे कहा—कठिन नि:स्वास रूप बो रत उसके सुख की श्राशा में विध्न डालने वाले उस मेरे कठोर हृदय प्रिय के लिए दो पद कहना ।। प्रा

हे पथिक ! हे कापालिक (योगिन्)! में तुम्हारे विरह में कापालिनी (योगिनी) हो गई हूँ। क्यों कि तुम्हारे स्मरणारूप समाधि में विषम मोह उपस्थित हो जाता है। यहाँ मोह मूच्छां तथा स्नेह दोनों श्रार्थों में प्रयुक्त है। उस समय से ज्ञा भर के लिये भी कपाल बार्ये हाथ से दूर नहीं होता है। (कपाल भिज्ञा पात्र तथा मस्तक दोनों श्रार्थों में है।) तथा शय्यासन नहीं छोड़ती हूँ। पलंग का 'नाया' योगियों के योग का एक उपकरणा (सामग्री) है। । पह ।

हे पथिक ! उस मेरे प्रिय से कहना कि हे निशाचर ! ( निशा में विचरण करने वाले ) तुम्हारी वह मोली माली प्रिया तुम्हारे विरह में निशाचरी राचसी हो गई है । क्योंकि उसका तेज हत हो गया है, अंग कृश पड़ गए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, मुख की काति मलिन 'पड़ गई है । उसकी सारी दशा ही विपरीत हो गई है । कुंकुम और सोने के समान काति, कालिमायुक्त हो गई है ॥ ८७॥

हे पथिक ! तुम श्रत्यंत कार्यं व्याकुल प्रतीत होते हो । मैं लिखकर संदेश देने में श्रसमर्थं हूं । श्रतः तुम कृपा करके मेरे प्रिय से ये बातें कह देना । प्रा

विरहाग्नि की अधिकता को दो पदों में कहती है—हे पथिक ! मेरे प्रिय से कहना कि मेरी ऐसी मान्यता है कि विरहाग्नि की उत्पत्ति बहुवानल से हुई है। क्योंकि घनी अश्रुधारा से सिक्त होने (भीगने) पर भी वह अधिक प्रज्ज्वलित होती है। । प्रशा

हे पियक ! प्रिय से कहना कि लंबी और ऊष्ण (गर्म) स्वासों से शुष्कता को प्राप्त होने वाली वह विशालनयना विरहाग्नि के वढ़ने से और श्रिषक कप्ट पा रही है; यही नहीं, दोनों नेत्रों से सदा श्रॉस् करने पर भी वह तनिक भी सिंचन का श्रनुभव नहीं कर पाती ॥६०॥

पिक ने कहा—हे चंद्रमुखी ! मुझे जाने दो, श्रयवा हे मृगनयने ! जो कुछ भी कहना हो मुभसे कहो । तब उस विरिहेणी ने कहा—हे पिक ! कहती हूँ, । श्रयवा क्या मैं नहीं कहूँगी ? कहूँगी, पर उससे कहने से क्या, जिस कठोर हृदय ने मेरी एसी दशा कर दी है ॥ १॥

जिन्होंने घन के लोभ में विरह के गड्डे में गिराकर मुझे श्रकेली छोड़ दिया है। संदेश तो लंबा हो गया श्रौर तुम जाने को उत्सुक हो। किंतु प्रिय के लिये एक गाथा श्रौर कहती हूँ ॥६२॥

पहले के सुर्खों को स्मर्ग करती हुई दुःख के साथ कहती है—िक जहाँ पहले मिलन च्या में हम दोनों के बीच हार तक को प्रवेश नहीं मिलता था वहाँ श्राज समुद्र, नदी, पर्वत, बच्च, दुर्गादि का श्रांतर हा गया है।।६३।।

विरहिणियों के विरह में भी कभी कभी थोड़े सुख की संभावना रहती है—जो कोई स्त्रियाँ अपने पित से मिलने की उत्कठा में विरह से व्याकुल हो कर, प्रिय का असंग (साथ) प्राप्त कर, उस सग में व्याकुल हो जाती हैं, वे स्त्रप्त के अनंतर सुखकर शरीर स्पर्श, आलिंगन, अवलोकन, सुंत्रन, दंतत्त्वत और सुरत का अनुभव करती हैं। हे पथिक ! उस कठोर से इस प्रकार कहना—तुम मेरी अवस्था सुनो, जिस समय तुम परदेश गए, उस समय से मुझे नींद ही नहीं आ रही है, फिर स्वप्त में मिलन की क्या संभावना ?—"जब आम ही नहीं तो फिर उसकी सीमा कहाँ ?" इस न्याय से ॥६४॥

सब कुछ छिन जाने पर श्रपनी किंकर्तव्यविमूढ़ता का वर्णन करती है— प्रिय के विरह में समागम की सूचना के लिये रात दिन कष्ट पाती हुई; श्रपने श्रंगों को विलकुल मुखाती हुई, श्रॉसू बहाती हुई उसने कहा कि है पथिक ! श्रंपने निर्देय पित के लिए क्या कहूं ? किंतु तुम तो ऐसा कहना—"कि तुम-को हृदय में घारण करके भावना के बल से देख कर, मोहवश त्रण भर उसने कहा कि मेरे स्वामी के "वक्खर" (रूप) नामक वस्तु को विरह नाम का चोर नित्य चुराकर छे जाता है। तो हे प्रिय! बताश्रो किसकी शरण में जाऊँ"।।६५॥

यह डोमिलक ( एक छंद ) कह कर वह चंद्रमुखी, कमल के समान नेत्रों वाली रमणी निर्निमेष होकर निष्पंद हो गई। न तो कुछ कहती है श्रीर न किसी दूसरे व्यक्ति को देखती है। भिचि (दीवार) पर चित्रलिखित के समान प्रतीत होती है।।६६।।

उच्छास श्रीर भ्रम में उसकी श्वांस रुक गई है, मुख पर रोदन परि लिखत है। कामदेव के बागा से बिंघ गई है, ऐसी स्थिति में प्रिय समागम के सुख का स्मरण करके, थोड़ी तिरछी चंचल श्रॉखों से उसने पथिक को देखा, मानों निर्भीक हरिग्री से वह गुगा शब्द द्वारा देखा गया हो॥६७॥

श्रव पथिक की सजनता का वर्णन करते हैं—पथिक ने कहा—धैर्य धारण करो । च्या भर के लिये श्राश्वरत होश्रो । पट्टी पकड़कर श्रपने चंद्र- मुख को घो डालो । पथिक के वचन को सुनकर विरह के भार से टूटे हृदय वाली उस रमणी ने लिजत होकर श्रपने कृपड़े के श्रंचल से मुख पोंछ लिया ।।६ ८॥

श्रपनी सब प्रकार से श्रसमर्थता प्रकट करती है—हे पथिक ! कामदेव के सामने मेरा बल कुछ काम नहीं कर पाता । क्यों कि कामदेव के समान रूपवान मेरा प्रिय श्रकारण (किसी दोष के बिना भी) श्रनुरक्त होते हुए भी विरक्त हो गया है। इसीलिए दूसरे के कष्ट का श्रनुभव नहीं कर रहा है श्रतः उस निस्पृह (कठोर) के लिए एक मालिनीवृत्त में संदेश कहना ॥ ६६ ॥

त्रपनी त्रज्ञानता का वर्णन करती है—त्रां भी सुरत काल के त्रन्त में मैं त्रपने हृदय को सुखरिहत मानती हूं। तो हे सुभग ! को प्रेम नये रंग के स्नेह को अत्यन्न करता था उससे एक कलश (घड़ा) भर कर रखूँगी। क्योंकि विरक्त हृदय को उस घड़े में डाल कर स्वस्थता का श्रानुभन करूँगी।।१००॥ यदि वस्त्र रंगिवहीन हो जाता है तो पुन: रॅग छेते हैं। चन शरीर स्नेह (तेल) रहित, रूखा हो जाता है तो तैल मर्दन कर चिक्रना नना छेते हैं, तथा जन द्रव्य हार जाते हैं तो जीत कर पुन: प्राप्त कर छेते हैं; किंतु हे पिथक ! प्रिय के निरक्त हृदय को कैसे नदला जा सकता है।।१०१।।

पथिक ने कहा—हे विशालनयने ! मन में धेर्य घारण करो, मार्ग पर ही चलो । श्रॉखों से वहते हुए श्रॉस् को रोको । पथिक श्रनेक कार्य करने विदेश जाते हैं, वहाँ घूमते हैं । श्राने कार्य के सिद्ध न होने पर, हे सुंदर्श ! यवराते नहीं ॥१०२॥

श्रौर वे विदेश में भ्रमण करते हुए कामदेव के वाग से पीड़ित होकर श्रपनी स्त्रियों को स्मरण करते हुए विरह के वशीभूत रहते हैं। दिन रात श्रपनी प्रियतमाश्रों के शोक के भार को सहने में श्रसमर्थ होते हैं। जिस 'प्रकार तुम लोग वियोग में कप्र पाती हो वैसे ही प्रवासी भी विरह में चीगा होते हैं।।१०३।।

इस वचन को सुनकर उस विशाल नयना, मदनोत्सुका ने 'ग्राडिला' छंद में कहा।

'संदेश रासक' नामक इस ग्रंथ के भाव को स्चित करती हुई कहती है—यदि प्रियतम का मेरे प्रति स्नेइ नहीं है, इसको में देशज 'ताक' की तर्कना करती हूँ। तो भी है पथिक ! मेरे प्रिय के लिये सदेश कहो। (यहाँ प्राकृत होने के कारण संबंध कारक के स्थान पर संप्रदान कारक का प्रयोग हुन्ना है।)

दूसरे पद्ध में — को विरद्दाग्नि मेरे भीतर है, वह नाक तक है। दूसरा श्रर्थ 'नक्तान्तं' दिन रात हृदय जला रही है ॥१०४॥

हे पियक ! में कामदेव शरविद्ध-होने के कारण विस्तार से संदेश कहने में ग्रसमर्थ हूँ । पर मेरी इस सारी दशा को प्रियतम से कहना । रात दिन मेरे शरीर में कष्ट रहता है । तुम्हारे विरह में रात को नींद नहीं ज्ञाती है । इतनी शिथिलता ज्ञा गई है कि रास्ता चलना भी कठिन है ॥१०५॥

जूड़े में पुष्पों का श्रंगार नहीं करती हूँ। श्रॉखों में घारण किया काजल श्रॉसू के कारण गालों पर वह रहा है। प्रियतम के श्रागमन की श्राशा से जो मांस मेरे शरीर पर चढ़ा है, उसके विरह की ज्वाला से भरम होकर (सूक कर ) दुगुना चीगा हो रहा है ॥१०६॥

श्रागमन की श्राशा रूपी जल से सिंची हुई श्रौर विरह की श्राग से जलती हुई जी रही हूँ, मरी नहीं, कित घघकती हुई श्राग के समान पड़ी हूँ। इसके पश्चात् मन में घेर्य घारण कर, दोनो श्राँखों का स्पर्श कर प्रसन्न होकर कहा ॥१०७॥

हे प्रिय! मेरा हृदय सुनार (स्वर्णकार) के समान है। जिस प्रकार सुनार श्रमीष्ट लाभ की इच्छा से सोने को श्राग में तपा कर जल से सीचता है, वैसे ही मैं शरीर रूपी स्वर्ण को प्रिय के विरह रूपी श्राग से तपा कर पुनः-मिलन की श्राशा रूपी जल से सीच रही हूँ ॥१०८॥

पियक ने कहा—मेरी यात्रा के समय रो रो कर श्रमंगल (श्रपशकुन)
मत करो। श्रॉमुश्रों को रोको। तब रमगी ने कहा—हे पिथक ! तुम्हारी
मनोकामना सफल हो। श्राज तुम्हारी यात्रा होवे। मैं नहीं रोऊँगी। विरहानि के धुऍ की श्रिष्ठिकता से श्रॉखों में श्रॉस् श्रा जाते हैं॥१०६॥

पिक ने कहा—हे विशालनयने ! शीघ्र कुळ कहो । सूर्य ग्रस्त होने वाला है। दया करके मुझे छोड़ो । रमणी ने कहा—तुम्हारा बारंबार कल्याण हो । मेरे प्रिय से एक 'ग्रिडिटल' श्रीर एक 'चृडिलक' कहना ॥११०॥

मेरा शरीर लंवे गर्म श्वासों से ( दीर्घोष्ट्रासों से ) सूख रहा है। श्रॉसुश्रों की इतनी कड़ी लगी है, पर वह सूखती नहीं, यही महान् श्राश्चर्य है। मेरा हृदय दो द्वीपों के बीच पड़ा है श्रर्थात् शून्य हो गया है। मानों पतंग दीपक के बीच मे गिरा है, वह भी मर रहा है ॥१११॥

विरहावस्था में सभी समय कष्टदायक होते हैं इस विषय में कह रहीं है—सूर्य के उत्तरायण होने पर दिन बड़े होते हैं, रातें झोटी होती हैं। दिल्लायन मे रातें बड़ी होती हैं दिन छोटे होते हैं। जहाँ दोनों बढ़ते हैं वहाँ मानों यह तीसरा विरहापन उत्पन्न हुन्ना है। दोनो के न्नामाव में चौथा सुखापन होना चाहिए ॥११२॥

हे पथिक ! दिन बीत गया । •••••यात्रा स्थगित करो । रात विता कर फिर दिन में जाना । पथिक ने कहा—(हे लाल स्रोष्ठ वाली सुंदरी!) हे. विवाधरे! सूर्य प्रातःकाल से ही बहुत तपने लगता है। मुझे प्रत्यंत ग्राव-रयक कार्य से जाना है। फिर उस विरिष्टिणी ने कहा—यदि यहाँ नहीं ठहरते हो, हे पियक! यदि जाते ही हो, तो एक 'चूडिल्लक', 'खडहडक' ग्रौर 'गाया' मेरे प्रियतम से कह देना ॥११३॥

हे पथिक ! मेरे प्रिय से जाकर फहना कि तुम्हारे प्रवास में विरहाग्नि का 'फल प्राप्त हो गया है। वह यह कि चिरंजीवी वर मिल गया है, एक भी दिन वर्ष के समान हो गया है। ११४४।।

यद्यपि प्रिय वियोग में मेरा हृदय विह्वल हो गया है, यद्या मेरे द्यंग कामवाण से द्यत्यंत द्याहत हो गए हैं, यद्यपि श्रॉखों से क्योलों पर निरंतर द्यश्रुप्रवाह होता रहता है, यद्यपि मन में कामदेव नित्य उद्दीस होता रहता है, तो भी मैं जी रही हूँ ॥११५॥

हे पथिक ! रात्रि में निश्चितता श्रीर नींद कैसे श्रायेगी ? क्योंकि श्रपने 'प्रिय के वियोग में निरहिशायाँ किसी प्रकार कुछ दिन जीवित रह जाती हैं, यही श्राश्चर्य है ॥११६॥

पिथक ने कहा — हे सुवर्णीगी ! जो कुछ ग्रापने कहा तथा जो कुछ मैंने देखा वह सब ग्रन्छी तरह विशेष रूप से कहूँगा । हे कमलनयने ! लौटी, ग्रपने घर जाग्रो । मैं ग्रपना रास्ता छेता हूँ । मेरे गमन में ककावट न डालो । पूर्व दिशा में ग्रॅंचेरा फैल रहा है । सूर्यास्त हो गया है । रात कछ से बीतेगी । भेरा मार्ग दुर्गम तथा डरावना है ।।११७।।

पिक के वचन को सुनकर प्रियतम के वियोंग के कारण उस तन्वंगी ने एक दीर्घ उच्छास छोड़ा। उस समय कपोल पर जो कोई अश्रुविंदु रहता है वह ऐसा लगता है मानो विद्रुम समूह के ऊपर मोती शोभा दे रहा हो। इसके बाद प्रिय के प्रवास से दुःखी होकर रोने लगी और विलाप करती हुई प्रिक से कहने लगी—हे पिक ! एक 'स्कंचक' और 'द्विपदी' मेरे प्रियतम से कहना।।११८।।

मेरा हृदय ही 'रताकर' है। वह तुम्हारे कठिन विरहरूपी मंदराचल से नित्य मंथन किया जाता है। मंथन करके सुखरूपी रत्न निकाला गया है॥ ११९॥ कामदेव के प्रभावपूर्ण समीरण से प्रज्ज्वित विरहानल मुझे परलोक-गमन के लिये प्रेरित कर रहा है। वह विरहानि-दृष्टि स्फुलिंग (चिनगारी) से पूर्ण है। मेरे हृदय में तीवता से स्फुरित हो रही है, जलं रही है। दुःख-पूर्ण है। मैं मृत्यु को नहीं प्राप्त हो रही हूँ श्रतः मुझे लिजत कर रही है, वढ़ रही है श्रीर जल रही है। पर, यह श्राश्चर्य है कि तुम्हारी उत्कंठा से सरोक्ह बढ़ रहा है। श्राग्न में कमल कैसे बढ़ सकता है? तो यहाँ सरोक्ह श्वास श्रार्थ में प्रयुक्त है। १२०।।

स्कंघ श्रीर द्विपदी को सुनकर पथिक रोमाचित हो गया। पर प्रेम नहीं गया। पथिक मन में श्रनुरक्त हो गया। श्रीर उस विरहिणी से कहा—सुनो, च्या भर शात होश्रो। हे चंद्रानने! कुछ पूछता हूँ, स्मष्ट बतलाश्रो। १२२॥

नए बादलों में से निकले चंद्रमा के समान तुम्हारा मुख निर्मल है। जैसे रात्रि में प्रत्यच्च चंद्रमा श्रमृत बरसाते शोभा देता है। तुम्हारा यह चंद्रवत् मुख किस दिन से विरहाग्नि में तप कर काला पड़ गया है।।१२२।।

यह बताश्रो कि किस दिन से वक्षकटा चुक्त मदोन्म नेत्रों से निरंतर श्रांसू बहा रही हो। कदली के समान को मल श्रंगों को सुखा रही हो। हंस के समान लीलायुक्त चाल को छोड़कर कब से सीघी (सरल) चाल श्रापना लिया है।।१२३।।

हे चंचलनयने ! कितने दिनों से इस प्रकार दुःख में श्रपने श्रंगों को घुला रही हो । दुःसह विरह रूपी। श्रारे से श्रपने श्रंगों को क्यों काट रही हो ? कामदेव के तीक्ष्ण वाणों से कब से तुम्हारा मन इना जा रहा है ? हैं! सुंदरी ! बताश्रो, तुम्हारे प्रियतम ने कब से प्रवास किया है ।।१२४।।

पथिक के वचन को सुनकर उस विशालनयना ने गाथा चतुष्टक कहा ॥१२५॥

हे पथिक ! सुनो, मेरे प्रिय के प्रवास का दिन पूछने से क्या लाम ? उसी दिन से तो सुख त्याग कर दुःख का पट्टा प्राप्त किया है ॥१२६॥

तो बतात्रो, वियोग की ज्वाला में जलाने वाळे उस दिवस के स्मरण से क्या जिस दिन ब्राधे च्या में ही वे चळे गये। ब्रातः उस दिन का नाम भी न लो ॥१२७॥

जिस दिन से मेरे प्रियतम गए हैं उस दिन से मेरी सारी इच्छाएँ ही समाप्त हो गई हैं। हे पथिक ! वह दिन मुझे निश्चय ही काल के समान लग रहा है।।१२८॥

जिस ग्रीष्म ऋतु में मुझे छोड़कर प्रिय गए, वह ग्रीष्म भयंकर वैश्वानर (श्राग्नि) से जले। जिस ग्रीष्म से मैं सूखती जा रही हूँ वह मलयागिरि के पवन से सूखे ॥१२६॥

# ेतृतीयः प्रक्रमः

यहाँ ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया गया है—हे पिथक ! नए ग्रीष्म ऋतु के श्रागमन के समय मेरे प्रियतम ने प्रवास किया । उसी समय परिहास के साथ नमस्कार करके सुख भी चला गया । श्रर्थात् तभी से सुख का सर्वथा श्रमाव है । उसके पश्चात् लौट कर विरह की श्राग्न से तस शरीर वाली मैं विह्नल मन से घर श्रा गई ॥१३०॥

तथा दुःख श्रौर मुखों के श्रमाव को सहती हुई मुक्त कामोद्दीता को मलयगिरि का पवन श्रौर दुःखदायी हो गया। सूर्य की किरगों विषम ज्वाला से पृथ्वी के वन-तृगों को जलाती हुई मुझे उत्तत कर रही हैं।।१३१।।

श्रथवा ग्रीष्म के कारण चंचल श्राकाश यमराज की जिहा के समान लहलहा रहा है। ताप से सूखती हुई पृथ्वी 'तड़', 'तड़' शब्द कर रही है। तेज का भार सहा नहीं जा रहा है। श्रत्यंत गर्म वायु ('लू') चल रही है। श्रारीर को तपाने वाला वात्याचक (बवडर) विरहिणियों के श्रंग को स्पर्श कर तपा रहा है।।१३२॥

नए बादलों को देखकर उत्कंठित चातक (पपीहा) 'प्रिय प्रिय' (पी पी) शब्द बोल रहे थे। निद्यों में जल-प्रवाह बहुत सुंदर ढंग से प्रवाहित हो रहा था। छः पदों में श्राम का वर्णन है—फलों के भार से झका हुश्रा श्राम का वन श्रत्यंत शोभा दे रहा है। तथा जहाँ हाथी के कान के समान वायु से हिलाए गए श्राम के पत्तों में श्राम्ममंत्ररी के सुगंध से उत्कंठित शुकीं (तोतों) के जोड़े पंख फैलाए शोभा दे रहे हैं। श्रीर वहाँ से करुणा भरी ध्विन निकल रही है। उस करुणा ध्विन को सुनकर मैं निराधार हो गई हूँ। हे पिथक ! मानो सबको श्रानंदित करने वाले प्रियतम से मैं वंचित हो गई हूँ। शु है । १३३-१३४।।

शीतलता के लिये हरिचंदन का वच्चस्थल पर लेप करती हूँ कितु वह भी सापों के सेवन के कारण स्तनों को तपा रहा है। तथा अनेक प्रकार से विलाप करती हुई शीतलता के लिये हरिलता एवं कुसुमलता को हृदय पर घारण करती हूँ पर वे भी उष्णता पैदा करती हैं, अतः मृत्यु की शंका से मैं भयभीत हो गई हूँ ॥१३५॥

रात्रि में शय्या पर शरीर को सुख देने के लिये जो कमल के पत्ते विछाती हूं वे दुगुनी पीड़ा देने वाले प्रतीत होते हैं। इस प्रकार विस्तरे से उठती हुई श्रीर निर्वलता के कारण वहाँ ही गिरती हुई लिजत होकर गद्गद कठ से 'वस्तुक' श्रीर 'दोधक' ( छद विशेष ) पढ़ती है।।१३६।।

कमल सूर्य की किरणों से विकसित हैं श्रीर विरिह्यों को तपनकारक हैं श्रत: मुझे तस कर रहे हैं। चंद्रमा की किरणों विष के साथ उत्पन्न होने के कारण पीड़ा देती हैं तथा जलाती हैं। चंदन सापों के दातों से इसा गया है श्रत: हमारे श्रंगों को पीड़ित कर रहा है। हार काँटों के बीच के फूलों से गूँथा गया है श्रत: श्रंगों में चुम रहा है। कमल, चंद्र, चंदन, रत्नादि शीतल कहे जाते हैं, पर विरहाग्नि-ज्वाला किसी से शात नहीं होती, श्रिपतु श्रंगों को श्रीर श्रविक पीड़ित करती है। १३७।

''विरिह्णी का शरीर कपूर, चदन के प्रछेप से शीतल होता है"—यह मिथ्या सिद्ध हुन्ना। फिर विरह की ज्वाला प्रियतम से ही श्रव्छी तरह शात हो सकती है।।१३८।।

ग्रीष्म ऋतु का वर्णन समाप्त

# (वर्षा वर्णन)

श्रव वर्षाऋतु का वर्णन करते हैं — श्रत्यंत उत्तम कष्टदायक ग्रीका मैंने कष्ट सहकर विताया। इसके पश्चात् वर्षाऋतु श्राई पर, वह घृष्ट पति श्राया नहीं। चारो श्रोर श्रंघकार है, श्राकाश में जल के भार से झुके हुए मेघ वडें कोघ के साथ गरज रहे हैं॥ १३६॥

भयभीत करनेवाली विजली श्राकाश में प्रकाशित होकर ज्वाला के समान प्रदीत होकर भूमि मार्ग को स्पष्ट कर देती है। चातक (पपीहे) जल से श्रत्यंत तृत हो रहे हैं तथा श्राकाश में नए मेवो के नीचे उड़ती हुई वकपिक शोभा दे रही है॥ १४०॥

त्रीष्म ऋतु के तीक्ष्ण ताप से उत्तप्त सूर्य की किरणें चल शोषण कर युनः इतनी भयंकर वृष्टि करती हैं कि जल निद्यों में समा नहीं पाता। क्यों कि 'सूर्य अपनी एंक सहस्र किरणों से जल शोपण करता है।'' तथा रास्ते में प्रवासी पिथकों ने जल से भीगने के भय से जूते हाथ में ले लिए हैं। आकाश में विजली के द्वारा करल पगदंडक दिखाई देता है अन्यथा नहीं।। १४१।।

निदयों में ऊँची ऊँची भयंकर लहरें उठ रही हैं, नदी को पार करना दुस्तर है, उनमें गर्जना हो रही है। दिशाएँ स्थिर हो गई हैं। यदि श्रावश्यक कार्य श्रा पड़ता है तो नौका से यात्रा करते हैं न कि घोड़े से ।। १४२ ।।

(क्षेपक) जैसे स्त्री वियतम - संगम के समय श्रपने अंगों में चंदन का प्रलेग करती है, लजावश शरीर को ढकती है, श्रॉखों को वंद कर लेती है, श्रंघकार की श्रमिलाषा करती है, कुसुंभी रंग का वस्त्र घारण करती है, वेसे ही पृथ्वी, मेव रूपी पति के श्रागमन के समय विभिन्न चेप्टाएँ करती है। १४३॥

जल का किनारा छोड़ कर बगुले वृत्तों के शिखर पर विराजमान हैं, मयूर ताडव नृत्य करके ऊँचे पर्वत - शिखरों पर शब्द कर रहे हैं। जल में सालूर (मेडक) कर्कश शब्द कर रहे हैं। कोकिल द्याम के शिखरों पर चैठ कर कलकल शब्द कर रही है।। १४४।।

सर्प दसों दिशाओं में घने रूप में मार्ग रोके हुए हैं। विपैछे जल-सर्पों से मार्ग रूँ घा हुन्ना है। जल की लहरों से पाडल दल विनष्ट हो गए हैं। इंस पर्वत की चोटी पर कक्या स्वर से 'ड' शब्द करते हुए रो रहे हैं॥ १४५॥

मन्द्ररों के भय से गायें पृथ्वी पर स्थित हैं। गोपागनाएँ मधुर गीत गा रही हैं। हरोतिमा से भरी हुई पृथ्वी कदब के फूलों से सुगिवत है। कामदेव ने श्रपने प्रभाव से श्रंग भग कर दिया है।। १४६॥

रात्रि में कष्ट देने वाली शय्या में एकाकी करवटें बदल बदल मैंने निद्रा विताई। सरोवर में कमलों के बीच में भ्रमर-पंक्ति संकुचित हो गई है। मैंने टकटकी लगाकर रात्रि में जागरण किया। इस प्रकार नींद न आने के कारण किसी प्रकार रात्रि बिताती हुई उस विरहिणी ने वस्तुक, गाथा श्रीर दोवक के द्वारा पथिक से कहा।। १४७॥

हे पथिक ! काले बादलों से दसों दिशाश्रों में श्राकाश ढका हुत्रा है । श्राकाश में घना छाया हुश्रा काला बादल गरज रहा है । श्राकाश में बिजली तड़तड़ शब्द कर रही है । मेढकों के कर्फश टर र टर र शब्दों को कोई भी सहने में श्रसमर्थ है । घने बादलों की निरंतर वर्षा को हे पथिक ! किस प्रकार सहूँ ? तथा श्राम्रवृद्ध के शिखर पर बैठी हुई कोकिल दु:सह स्वर बोल रही है ॥ १४८ ॥

हे पथिक ! मैंने भीष्म ऋतु तो किसी प्रकार बिता दिया । वर्षा काल में मेघो के घिरे रहने पर भी मेरे हृदय में विरहाग्नि श्रौर भी तप रही है यहीं बहुत श्राश्चर्य है ।। १४६ ॥

जलबिंदु से उत्पन्न गुण (घागा) युक्त मुक्ताहार क्या लजित नहीं होते ? क्यों कि हे पथिक ! मेरे दोनों स्तन स्थूल अश्रु बिंदु आं से तप्त हो रहे हैं, पर लजित नहीं होते, क्यों ये स्तब्घ हो गए हैं। स्तब्घ व्यक्ति के कष्ट में मी सजनों को दुःख और लजा नहीं होती ॥ १५०॥

यह दोधक पढ़कर वह विरहिशा व्याकुल हो गई। इस प्रकार मोह-प्रस्त होकर चिरप्रवासी प्रियतम को मैंने स्वप्न में देखा। वचन कह कर पथिक से आग्रहपूर्वक हाथ बोड़कर कहा कि हे पथिक! इस प्रकार प्रियतम से कहना।। १५१॥

हे प्रियतम! क्या उत्तम कुल में उत्पन्न व्यक्ति के लिए यह उचित है कि तड़तड़ शब्द करती हुई बिजली से युक्त, काले मेघों से छाये इस विषम समय में प्रियतमा को छोड़कर चले गए हैं। यह उचित नहीं है।। १५२॥

हे प्रिय! नई मेबमाला से संपन्न, इंद्रधनुष से रक्तिम दिशास्त्रों से युक्त घने बादलों में छिपे चंद्रमा के कारण यह वर्षा ऋतु दु:सह हो रही है।। १५३।।

श्रनुराग के कारण कंठ के रुंघ जाने से स्वप्त में जगकर जब मैं देखती हूं कि कहाँ मै श्रीर कहाँ मेरे प्रिय ? यह जानकर भी मैं मृत्यु को नहीं प्राप्त हुई तो मानती हूं कि मैं पत्थर की बनी हूं। यदि जीव इस शरीर से नहीं निकल पाया तो मै मानती हूं कि यह पाप से ग्रस्त है। मेरा हृदय इतने भीषण कष्ट में भी नहीं फटा तो मैं मानती हूं कि बज्र से रिचत

घीमे शब्द में मंडूक के समान कच्या स्वर करती दई रात्रि के पिछुले पहर में यह दोधक मैने पढ़ा ॥ १५५॥

हे यामिनि! जो तुम्हें कहना है वह तीनों लोक में भी नहीं समा सकता। दुःख में तुम चौगुनी लंबी हो गई। सुख में तो च्चण भर में ही बीत जाती हो॥ १५६॥

#### वर्षा-वर्णन समात

# ( शरद् वर्णन )

इस प्रकार विलाप करती हुई श्रानुराग से गीत गाती हुई, प्राकृत पढती हुई रमगी ने वर्षाऋत को किसी प्रकार विताया। जिस ऋत में रात्रि श्रात्यंत रमगीक होती है वह रात्रि मेरे लिये करपत्रक (श्रारे) के समान कष्टदायक हो रही है।। १५७॥

इस प्रकार प्रिय के श्रागमन की श्राशा में जीवित रहती हुई प्रातः शया त्याग कर विरह को दूर करने वाले प्रिय को स्मरण कर जागते हुए रात विताई ॥ १५८॥

पियतम दिशा पे गए हैं श्रतः दिश्या मार्ग को भक्तिपूर्वक देखते हुए उस विरिष्टणी ने श्रगस्त्य ऋषि को शीन्न देख लिया। इससे विदित हुन्ना कि वर्षा की समाप्ति है, पर परदेश में स्थित मेरे पिय श्रनुरक्त होकर श्राये नहीं ॥१५९॥

बगुले त्राकाश को चीरते हुए चले गए। रात्रि में मनोहर तारागण दिखाई देने लगे। सर्प पाताल में निवास करने चले गए। चंद्र की ज्योत्स्ना (चॉदनी) निर्मेल हो गई।।१६०।।

तालावों में कमलों से जल सुशोभित है। निद्यों में लहरें शोभा पा रही है। नए तडागों की जो शोभा ग्रीष्म ने हर लिया था वह शरद ऋत में श्रीर भी विकसित हो उठी ॥१६१॥

कमलकंद से उत्कंठित होकर तथा उनके रस को पीकर हंस मनोहर

कलकल शब्द कर रहे हैं। कमलों से भुवन भर गया है। जलप्रवाह ग्रव श्रापने ही स्थान में प्रवाहित हो रहा है श्रार्थात् जल श्रापनी सीमा में स्वस्थान में ही बँघ कर गिर रहा है।।१६२।।

घुछे हुए स्वच्छ शंख के समान कास (घास विशेष) के खेत फूलों से तालाबों के किनारे शोभा दे रहे हैं। निर्मल जल वाले तालाबों के किनारे पिच्यों की पंक्ति बैठी हुई शोभा दे रही है।।१६३।।

शरद् ऋतु में जल निर्मल हो गया है श्रतः उसमें प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जल में मिट्टी का ग्रंश नीचे बैठ गया है। विरह के कारण क्रोंच पत्ती के शब्द मुफ्तसे सह नहीं जाते। हंसिनी के जाने श्राने से मैं मर रही हूँ ॥१६४॥

सारस सरस शब्द कर रहे हैं। तब मैंने कहा—हे सारिस ! जल चीण हो जाने पर तथा जुगुनुत्रों के प्रकाशित होने पर क्यों मेरे पुराने दु:ख को समरण करा रही हो ॥१६५॥

हे सारिस ! निष्ठुर करुण शब्द को मन में हो रखो । विरिह्णी स्री तुम्हारे शब्दों को सुन श्रीर भी दुःखी हो जाती है । इस प्रकार प्रत्येक के समच करुण पुकार कर रही हूँ परंतु कोई भी घैर्य नहीं बँघाता ॥१६६॥

जिन स्त्रियों के समीप प्रियतम घर में विराजमान हैं वे श्रानेक प्रकार के वस्त्रालंकारों से विभूषित होकर गलियों में रास रचाती हुई धूम रही हैं।।१६७॥

गौश्रों के बॉधने के स्थान में (गोष्ठ में), घुड़सालों में, स्त्रियाँ ललाट पर सुंदर तिलक लगाकर, कुंकुम चंदन से शरीर को रचा कर, कींड़ा पात्र को हाथ में लेकर, सुमधुर गीत गाती हुई गुरुभिक्त सहित धूप देती हैं। उस कींडापात्र को देख कर मैं उद्दिग्न हो गई हूं, क्योंकि मेरी श्रिभलाषा पूर्ण नहीं हुई ।।१६८-१६६।।

इस कारण से दिशाएँ श्रिधक विचित्र दिखाई दे रही है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है मानों श्राग में भोंक दी गई हूं। मन में विरह की ज्वालायें प्रज्ज्वित हो रही हैं। भ्रमर पंक्ति ने यह 'नंदिनी' गाथा पढ़ी।।१७०॥

कसैले स्वाद के कमल दंड को खाने से मनोहर गले वाले हंस श्रीर चक्वे

जल में मधुर शब्द बोल रहे हैं। चमत्कृत करने वाली चाल से चल रहे हैं। मानो शरद ऋतु की शोभा नूपुर के मधुर चीया स्वर के समान है ॥१७१॥

त्राध्विन मास में पैर के फिसलने के कारण भयंकर बनी हुई महानदियाँ में सारस शब्द करके ऐसे दुःख पैदा करते हैं मानों इस पित्वयों के रुदन के बहाने वे नदियाँ ही रो रही हैं॥१७२॥

शरद् ऋतु में चद्रमा की ज्योत्स्ना से रात्रि में दवेत भवन और ऊँचे परकोटे श्रत्यंत मनोहर लग रहे हैं। वैसे ही प्रियतम के विना शब्या पर करवर्ट वदल वदल कर यम के प्रहार के समान कप्र पा रही हूँ ॥१७३॥

(फार्तिक वर्णन) जिन कामिनियों के प्रियतम संग में विराजमान हैं वे तडागों के किनारे वृमती हुई उसके किनारे की शोभा बढा रही हैं। बालक तथा युवक खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रस्येक ग्रह में पटह नामक बाद्य बज रहे हैं॥१७४॥

बच्चे चक्राकार (गोलाकार) खड़े होकर वाजे वजाते हुए गलियों में घृम रहे हैं। तक्षीयों के साथ मे शय्या शोभा दे रही है। प्रत्येक वर में लिया पुती रेखा शोभा दे रही है।।१७५॥

रात्रि में दीपमालिका में दीप दान किये जा रहे हैं। नए चंद्रमा की रेखा के समान दीपक हाथ में गृहीत हैं। श्रच्छे प्रकाश वाले दीपकों से वर सुशोभित हैं। उत्तम श्रजन की शलाकाएँ श्रॉखों में लगाते हैं।।१७६॥

ग्रनेक प्रकार के काले वस्त्रों तथा श्रनेक प्रकार की यनी, टेडी पत्र वस्त्रियों से मुनजित स्त्रियाँ शोभा दे रही हैं। कस्त्री से वच्चस्थल तथा दोनों उठे चक्राकार स्तन रचिन हैं ॥१७७॥

सारे श्रंगों में चंदन युक्त कुंकुम पुता हुन्ना है, मानों कामदेव ने वाणों के द्वारा विप-प्रेच्प किया है। सिर पर फूल सजाये गए हैं, मानो काळे वादलों में चद्रमा श्रवस्थित है। । १७८॥

कर्पूर से पुते मुख पर नागवली दल इस प्रकार शोभा दे रहे हैं मानों प्रातः काल स्थोंदय हुन्ना हो। रंहस के व्याज से प्रसाधन (शृंगार) किये गए हैं। शब्या पर किंकियी (तगड़ो, करवनी, मेखला) के मधुर शब्द सुनाई पड़ते हैं ॥१७६॥

इस प्रकार कुछ भाग्यशालिनियाँ कीडा कर रही हैं। मै व्याकुल होकर किसी प्रकार रात्रि बिता रही हूँ। घर घर में गीत गाये जा रहे हैं। मेरे ऊपर सारे कष्ट एक ही साथ आ पड़े हैं।।१८०।।

हे पथिक ! फिर भी बहुत दिनों से परदेश गए प्रिय को अपने मन में र स्मर्गा कर पहले के समान ही सूर्योदय हुआ जान कर आँखों से अधिक मात्रा में आँसू बहाते हुए मैंने 'अडिल्ला' और 'वस्तुक' पढ़ा ॥१८१॥

राति में आघे पहर भी मुझे नींद नहीं आ पाती। प्रिय की कथा में तब्लीन रहने पर भी आनंद नहीं मिलता। आघे च्या भी मेरा मन रित की ओर नहीं जाता, काम से तपी हुई, बिंघी हुई मै नहीं तड़प रही हूँ १ अपित तड़प रही हूँ १ शिष्ठ तड़प रही हूँ ॥१८२॥

हे पथिक ! क्या उस देश में चंद्र की ज्योत्स्ना (चॉदनी) रात्रि में निर्मल रूप में प्रस्फुटित नहीं होती ? उस देश में कमलों के फलों का आस्वादन करने वाळे राजहंस कलरव नहीं करते ? अथवा सुललित भाषा में प्राकृत कोई भी नहीं बोलता ? क्या कोयल पंचम स्वर में कूकती नहीं ? प्रात:काल विकसित पुष्पों में से परिमल नहीं बिखरते ? अथवा मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि हे पथिक ! मेरे प्रियतम नीरस हो गए हैं क्योंकि वे शरत काल में भी घर का स्मरण नहीं कर रहे हैं ॥१८३॥

# ( हेमंत वर्णन )

सुगंघ से परिपूर्ण शरद् ऋतु इस प्रकार बीत गई किंतु हे पथिक ! श्रित धृष्ट पति ने घर का स्मरण नहीं किया । इस प्रकार करुणा की दशा में पड़ी हुई, काम के बाणों से बिंधकर मैंने बर्फ के समान धवल (उजले) घरों को देखा ॥१८४॥

हे पथिक ! विरहाग्नि से तड़ तड़ शब्द करते हुए मेरे सारे श्रंग बल गए। कामदेव ने श्रपने घनुष से कड़कड़ाते हुए वागा छोड़े। इस प्रकार शय्या में दुःख से पीड़ित मुझ विरहिशी के पास वह मनोहर पर कठोर प्रियतम, जो दूसरे स्थान में घूमता रहा, नहीं श्राया ॥१८५॥

प्रिय के लिये उत्कंठित होकर वह विरहिशी चारी दिशाश्रों में देख रही है। तभी शीतलता युक्त हेमंत कुशलतापूर्वक श्रा पहुँचा। पृथ्वी पर शीतल

जा का अब आदर नहीं रहा। सारे कमलदल शय्या से हटा दिए गए॥१८६॥

कामिनियाँ हेमंतागम के कारण कर्पूर श्रौर चंदन नहीं पीछ रही हैं। श्रघर (नीचे का श्रोष्ठ) श्रौर कपोल के श्रलंकरण में मदन का संमिश्रण दिखाई देने लगा है। चंदन रहित कुंकुम का छेप शरीर में करने लगी है। कस्त्री युक्त चंग का तेल सेवन करने लगी हैं।।१८७॥

जातीफल के साथ कर्पूर का लेप द्यव नहीं होता। पूगीफल (सुपारी) केतकी के पुष्पों से सुवासित नहीं किए जाते। कामिनियाँ भवन के ऊपरी भाग को छोड़कर रात्रि में ढके हुए स्थानों में पलँग विछा कर सोने लगी हैं।।१८८।।

श्रीन में श्रगर ( सुगंबित काष्ठ ) जलाने लगे हैं। श्रीर में कुंकुम का प्रलेप सुखद लगने लगा है। गाढालिंगन श्रानंददायक हो गया है। श्रन्य ऋतुश्रों के दिनों की तुलना में हेमंतकालिक दिन बहुत छोटे हो गए हैं, कितु मुक्त एकाकिनी के लिये तो यह समय ब्रह्मयुग का समय हो गया है, ऐसा प्रतीत होता है।।१८६॥

हे पथिक ! घर में एकाकिनी, नींद न ग्राने के कारण विलाप करती हुई, मैंने रात्रि में एक लंबा 'वस्तुक' पढ़ा ।।१६०।।

हे निरत्तर ! लंबे ऊष्ण उच्छ्वासों के कारण रात्रि भी लंबी हो गई है। हे तस्कर ! निर्दय !! तुम्हें सदैव स्मरण करने के कारण निद्रा नहीं आती। हे धृष्ट ! द्यंगों में तुम्हारा करस्पर्श न पा सकने के कारण मेरे द्यंग हेमंत के प्रभाव से हेम के समान सूख गए हैं। हे कात ! इस प्रकार हेमंत में विलाप करती हुई सुभको यदि अच्छी तरह से घीरल नहीं देते हो, तो हे मूर्ख ! खल !! पापिन् !!! मुझे मरी हुई जान कर ग्राकर क्या करोगे ? ।।१६१॥

# (शिशिर वर्णन)

हे पथिक! इस प्रकार मैंने कष्ट सहकर हेमंत ऋतु को तिताया। तब तक शिशिर ऋतु का आगमन हुआ। धूर्तनाथ मेरे प्रियतमं दूर ही रहे। प्रखर कठोर पवन से आहत होकर आकाश में 'भखड' नामक भंभावात (तेज हवा) उठा। उससे प्रभावित होकर सारे वृद्धों के पत्ते नीचे गिर गए॥ १६२॥

' छाया, पुष्प, फलरहित बृद्धों पर से पित्तगण भी इधर उधर चले गए।

दिशाऍ कुइरे तथा अन्धकार से व्याप्त रहने लगीं हैं। शीत के भय से पिथक भी यात्रा क्थिंगत कर दिए उद्यानों में पुष्परिहत हो कर माड़ मंखाड़ के समान दिखाई दे रहे हैं॥ १६३॥

क्रीड़ागृहों में नायिकाएँ अपने [िप्यतमों को छोड़कर शीत के भय से अपिन का आश्रय छे रही हैं। भवन के भीतर आच्छादित स्थानों में रम- शियाँ क्रीड़ा का आनद छे रही हैं। कोई भी उद्यान के वृद्धों के नीचे सोती नहीं।। १६४॥

रिषक श्रविक गंघयुक्त श्रनेक प्रकार के गन्ने का रस पीते हैं। कुंद-चतुर्थी में सुंदर ख्या में कोई ऊँचे स्तनवाली स्त्रियाँ श्रपने बिस्तरे पर लेटती हैं॥ १६५॥

कुछ स्त्रियाँ वसंत ऋतु में मांघ शुक्ल पंचमी के दिन दान देती हैं। श्रापने प्रियतम के साथ केलि के लिये शब्या पर जाती हैं। इस समय प्रेम से श्रामभूत केवल श्राकेली मैंने श्रापने प्रिय के पास मनोदूत को मेजा है।। १६६॥

हे पिषक ! यह मैं जानती हूँ कि यह सनोदूत प्रिय को लाकर मुझे संतोष देगा। मैं यह नहीं जानती कि यह खल, धृष्ट मनोदूत मुमको भी छोड़ देगा। प्रिय नहीं श्राप, इस दूत को प्रहणा कर वहीं स्थित हैं। पर यह सत्य है कि मेरा हृदय दु:ख के भार से श्रत्यधिक भरा हुश्रा है।। १६७॥

प्रिय समागम की इच्छा करती हुई मैंने मून भी गॅवा दिया। हे पथिक! सुनो, जो 'वस्तुक' मैंने रोते हुए पढ़ा॥ १६८॥

श्रपने घने दुःख को जानकर मैंने श्रपने मन को प्रिय के समीप में जें दिया। प्रिय को तो मन लाया नहीं, श्रापित वह भी वहाँ ही रम गया। इस प्रकार स्ने हृदय के समान भ्रमण करती हुई मैंने रात बिताकर स्वेरा किया। श्रिनक्षित कार्य किया। श्रतः श्रवस्य मन में पस्चाचाप हुआ। मैंने हृदय दे दिया पर प्रिय को न प्राप्त कर सकी। यह उपमा कहो किसके समान हुई ? इस पर कहा—गर्दभी श्रंगार के लिए गई, देखों दोनों कार्ने से हाथ घो बैठी।। १६६।।

शिशिर वर्णन समाप्त

# ( वसंत वर्णन )

शिशिर व्यतीत हुश्रा, वसंत का श्रागमन हुश्रा । विरिद्धिों की मदनाशि को प्रज्ज्विलत कर मलयगिरि के चंदन की सुगंध से युक्त पवन तेजी से बहने लगा ॥ २००॥

केतकी सुंदर ढंग से विकिति हो गई। पाठांतर—हे पथिक ! जो वसंत लोगों के शरीर को संकुचित करता है वही प्रगट रूप में सुख देने लगा। दसो दिशाएँ रमग्रीक हो गईं। नये नये पुष्प श्रीर पत्ते श्रनेक वेश में दिखाई देने लगे। रित विशेष से नूतन तड़ाग श्रत्यंत शोभायुक्त हो गए॥ २०१॥

सिखरों के साथ मिलकर स्त्रियाँ नित्य गीत गा रही हैं श्रीर श्रनेक प्रकार के श्रंगारिक रंगों जैसे सभी रंग के पुष्पों श्रीर वस्त्रों से तथा घने मनोहर चूर्णों से श्रपने शरीर को चित्रित करती हैं।। २०२॥

सुगंधित पदार्थों से चारो श्रोर 'मॅह' 'मॅह' हो रहा है। प्रतीत होता है कि सूर्य ने शिशिर ऋतु का शोक त्याग दिया है। उसे देखकर सखियों के मध्य में मैने 'लंकोडक' पढ़ा॥ २०३॥

त्रित दुःसह ग्रीष्म ऋतु बीत गई। वर्षा भी विकलता के साथ बिता दी। शरद् ऋतु श्रत्यंत कष्ट से व्यतीत हुई। हेमंत श्राया श्रीर गया। शिशिर, जिसका स्पर्श भी श्रत्यंत दुःखदायी था, वह भी प्रिय का स्मरण करते किसी प्रकार बिता दिया।।२०४।।

तरुवर अपने नये किसलय रूपी हाथों के द्वारा वसंत लक्ष्मी का स्वागत कर रहे हैं। प्रत्येक वन में केतकी की कलिका के रस श्रीर गंघ के लोभी भौरे गुंजार कर रहे हैं।।२०५॥

केतकी के परस्पर मिले हुए घने कॉटों से भौरे बिंघ रहे हैं, तथापि मधु का रसास्वादन कर रहे हैं, तीक्षा कंटकाग्रों से कष्ट अनुभव नहीं करते। रिक जन रस के लोभ मे शरीर दे डालते हैं, प्रेम के मोह में पाप नहीं गिनते॥२०६॥

इस प्रकार वसंत ऋदु को देखकर मन में श्राश्चर्य हुश्रा। हे पथिक! सुनो, रमगीक रूप कह रही हूँ ॥२०७॥

प्रज्ज्वलंत विरहाग्नि की तीव ज्वाला में कामदेव भी गरजता हुन्ना व्याकुल

हो गया है। दुस्तर, दुःसह वियोग को सहकर भयभीत हो किसी प्रकार मैं जीवित हूं, पर मुझे यही चिंता है कि मेरे स्नेह से तनिक भी न पीड़ित होकर मेरा प्रिय स्तंभतीर्थ में निर्भय रूप में वाशिज्य कर रहा है।।२०८।।

पलाश (ढाक) का पुष्प घने काले श्रौर लाल रंग का हो गया है। श्रातः प्रतीत होता है पलाश प्रत्यन्त रूप में (पल=मांच—श्रश=श्रशन श्रर्थात् मासमन्ती) रान्त्स हो गया है। वसंतकालिक पवन दुःसह हो गया है। सुखदायक श्रंबन कष्टकारक हो गया है॥२०६॥

नई मंजिरियों के गिरे हुए पराग से पृथ्वी पीली होक्र अधिक ताप दे रही है। शीतल पवन पृथ्वी को शीतल करता हुआ बह रहा है पर, शीत-लता नहीं मिल रही है, मानों क्या वह ताप विखेर रहा है ? 11२१०॥

लोक में जिसका नाम 'श्रशोक' प्रसिद्ध है, वह मिथ्या है। क्योंकि श्रशोक श्राधे च्या के लिए भी मेरा शोक नहीं हरता। काम - पीड़ा से संतप्त मुक्तकों मेरे प्रिय ही श्राश्रय दे सकते हैं—न कि सहकार (श्राम) के उदी-पक वृद्ध ॥२११॥

हे पिथक ! छिद्र ( अवसर ) पाकर विरह और भी भयंकर रूप में बढ़ गया। मयूर तांडव नृत्य कर श्रपना मर्भभेदी शब्द सुनाने श्रौर माकद वृत्त की शाखा पर दिखाई देने लगे। हे पिथक ! जो 'गाथा' मैंने पढ़ी उसे सुनो ।।२१२।।

हे दूत ! नाटकीय मयूरों से प्रसन्न होकर मयूरी मिल रही है जिसे देख-कर मेरा कष्ट श्रौर भी बढ़ जाता है। श्रथवा दुवारा वर्षा हो जाने पर विर-हिणियों की प्रसन्ता देखकर मैं पीड़ित हो रही हूँ। श्राकाश में फैंले हुए नये वृद्धों से बादलों की भ्रांति कर श्रौर भी कष्ट पा रही हूँ। १२१३॥

इस 'गाथा' को पढ़कर जीर्ण दुःख को मन में घारण किए हुए विर-हाग्नि की ज्वाला से प्रज्ज्विलत, कामवाण से जर्जरित वह रमणी रोती हुई उठी ॥२१४॥

इस वसंत ऋतु में एक एक इशा यम के कालपाश (बंधन) के समान दु:सह हो रहा है। सुंदर पुष्पों से दसो दिशाएँ सुशोभित हैं। त्राकाश में श्राम्न मंबरियाँ घने रूप में विकसित हैं। नई नई मंबरी की कोपलें इस ऋतु में निकली हुई हैं॥२१५॥ इस समय श्रनेक प्रकार से श्रिमिनय के साथ गान हो रहे हैं। सुरक्तक चृत्त का शिखर विकसित होने से श्रास्यंत मनोहर लग रहा है। भौरे सरस मनोहर शब्द गुंजार रहे हैं।।२१६।।

वसंत में तोते श्राकाश में मंडलाकार उड़ते हुए चक्कर लगा रहे श्रीर कक्षणायुक्त ध्वनि में चहचहा रहे हैं। ऐसे कोमल समय में मदन के वश में होकर कप्पूर्वक जीवन घारण करते हैं।।२१७।।

जल रहित मेघ शरीर को ग्रौर भी संतप्त कर रहे हैं। कोयल के कलरब को कैसे सहन कर सकती हूं? रमियायाँ गिलियों में घूम रही हैं। तूर्य (मुँह से बजानेवाला वाद्य) के मधुर शब्द से त्रिभुतन बहरा हो रहा है श्रर्थात् -चारो श्रोर उसका शब्द फैला हुग्रा है।।२१८।।

वाजार के मार्ग (प्रसिद्ध मार्ग) में गायन, तृत्य तथा ताल ध्वनि करके श्रपूर्व वसंत काल तृत्य कर रहा है। घने हारों तथा शब्दायमान किंकिणी श्रौर में खलाश्रों को घारण किए हुए रमणियाँ 'चनझन' शब्द कर रही हैं।।२१६॥

नवयुवितयाँ किलकारी मार रही हैं। पित की ब्राकाचा से मैंने इस 'गाया' का पाठ किया ब्राथवा पढ़ी हुई गाथा सुनकर मैं प्रिय के लिए उत्कंठित हो गई॥२२०॥

ऐसे वसंत समय में दिन में बादल तथा रसोत्कंठित लोभ को देखकर कामदेव मेरे हृदय में ग्रिधिकतर बागा समूह फेंक रहा है।।२२१॥

ग्रंथ का उपसंहार करते हुए कह रही है कि हे पिथक ! मैंने गहरे दुःख से युक्त, मदनाग्नि तथा निरह से लिस होकर कुछ अनुचित बचन कहे, तो कठोरता त्यागकर, नम्नता के साथ शीघ्र कहना । इस प्रकार कहना, जिससे प्रियतम कुपित न होने । ऐसा कहना, जो युक्त (उचित) लगे। इस प्रकार कहकर नर की अभिलाषिणी रमणी ने आशीष देकर पिथक को निदा किया ॥२२२॥

वह विशालनयना जब पिथक को भेजकर श्रित शीघ्रता से चली तब उसने दिल्या दिशा की श्रोर देखा। उसी समय समीप में ही मार्ग में उसने पियतम को देखा। तुरंत श्रानंदित हो गई। श्राशीर्वचन—प्रंथ रचियता की उक्ति है—जैसे उस विरिह्णी का किंचित महान् कार्य श्राधे च्या में ही सिद्ध

हो गया, वैसे ही इस ग्रंथ के पढ़ने श्रौर सुननेवालों के भी कार्य शीव सिद्ध होवें। श्रनादि श्रनंत परम पुरुष की जय हो ॥२२३॥

श्री संदेश रासक समाप्त।

# टिप्प शो

श्राचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने संदेश रासक के प्रचलित श्रर्थों में सुघार का सुम्ताव दिया है। श्रवचूरिका श्रौर टिप्पनक के श्रर्थों में यत्रतत्र परिवर्तन करने का परामर्श देते हुए उन्होंने श्रपना सुझाव निम्नलिखित रूप में दिया है-

प्रथम प्रक्रम, छंद ४

श्चारद्द के दो श्चर्य (१) ( गृह श्चागत ) श्चौर (२) ( तंतुवाय ) है, इस प्रकार श्लेष बन जाता है।

प्रथम प्रक्रम, छंद १४

वाडि विलग्गा = बाड़े पर लगी हुई ( तुंबिनी लता )।

प्रथम प्रक्रम, छंद १५

गामगहिल्ली = गॉव की मुग्धा।

चंगिमा = चंग का श्रर्थ है चार या सुंदर।

नवरंग चंगिमा = नवीन श्रनुराग से मनोहर बनी हुई।

प्रथम प्रक्रम, छुंद् १७-१८

चउमुहेगा = ग्रपभंश का प्रसिद्ध कवि चउमुह।

तिहुयग = त्रिभुवन नामक कवि।

द्वितीय प्रक्रम, छंद २४

पहु=पथ निम्र=जोहना } पथ जोहती हुई।

दीहर के स्थान पर दयहर होना चाहिए चिसका श्रर्थ है दयघर श्रर्थात् दया का श्राहरण करनेवाला दयनीर।

द्वितीय प्रक्रम, छंद २५

चलणेहि छिइंत = पृथ्वां को चरणों से छूता हुन्ना। त्रर्थात् पथिक इतनी द्रुत गति से जा रहा है कि धरती को पैरों से छू छूकर निकल जाता हुन्ना दिखाई दे रहा है।

( ४८५ )

द्वितीय प्रक्रम, छंद २६

रांझिसय=नर्यस्त श्रर्थात् उत्चित ।

द्वितीय प्रक्रम, छंद ३१

पहियगिहि=पहिय+गिहि,

गिहि का श्रर्थ है स्नेही त्रायवा रागयुक्त

द्वितीय प्रक्रम, छंद ३२

-श्रइकुडिलमाइ=श्रति कुटिलत्वे।

बिवि = बि + वि > वीग्र + वि > द्वितीयोऽपि=दूसरा भी।

द्वितीय प्रक्रम, छंद ४४

-श्रायण्याहि ( श्राइनिहिं ? ) श्रर्यात् सुनते हैं।

द्वितीय प्रक्रम, छंद ४६

परिघोलिर=चक्ररदार फिरता हुआ।

द्वितीय प्रक्रम, छुद ४७

श्चिवडब्भर = ( डब्भर=ऊभर ) श्चर्यात् निपट उभरे हुए । ग्रुद्ध पाठ— कवि केशा सम < इसइ नियइ मई कोइशिहि

निम्रह (सं० निकृति )= कपट

मइ ( सं॰ मति )

कोइणि (कोपिनी)

श्रर्थ—कोई (तक्या) किसी व्यक्ति के साथ, उन कजरारी तिरछी आँखों से, जिनमें बनावटी कोप का भाव है, हॅस-हॅसकर बातें कर रही है। विष्ण्या—डा॰ इरिवछम भयागी दिवेदी जी के अर्थ से कहीं कहीं सहमत हैं

पर कहीं कहीं चमत्कार लाने के लिए अर्थ का अत्यधिक तनाव

मानते हैं।

# भरतेश्वर बाहुबलि रास

- १—ऋषि जिनेश्वर के चरणों को प्रणाम करके, स्वामिनी सरस्वती को मन में स्मरण करके गुरु-चरणों को निरंतर नमस्कार करता हूँ।
- २—भरत नरेंद्र का चिरित्र जो युग युग से वसुधावलय में विदित है श्रीर जिसमें दोनों बांबवों का बारह वर्ष का युद्ध (वर्शित ) हुस्रा है।
- ३—मैं रास छंद में ( उस चरित्र का ) वर्णन करता हूँ को जनमन को इरनेवाला श्रौर मन को श्रानंदित करनेवाला है। हे भव्य जन, उसे मनो-निवेशपूर्वक सुनो।
- ४—जंबू द्वीप में अयोध्यापुरी नगर है। (जहाँ) धनकण, कंचन श्रौर रत्नप्रवर (इतने श्रधिक) हैं। श्रौर क्या पूछते हो वह तो स्वर्ग पुरी ही थी।
- ५—( उस म्रयोध्या नगरी में ) ऋषि जिनेश्वर राज्य करते हैं। वे पाप रूपी ग्रंघकार श्रीर भय को इरण करने के लिए सूर्य हैं। उनका तेज सूर्य किरण के समान तपता है।
- ६—राजा ऋषमेश्वर के दो रानियाँ थीं जिन्का नाम सुनदा देवी श्रौर सुमंगला देवी था। उन्होंने रूपरेखा श्रौर प्रेम में रित (कामदेव की स्त्री) को जीत लिया था।
- ७—सुनंदा ने दो बेटियों को जन्म दिया जिन्होंने त्रिभुवन के मन को त्रानदित किया। सुमंगला देवी से भरत उत्पन्न हुए।
- दिनी सुनंदा के पुत्र बाहुबिल हुए जो श्रपनी भृकुटि से महाभट बली भूप को तोड़ ( भंज ) डालते थे। वीरघर कुमारों की तो बात ही क्या।
- ६—ितरासी लाख पूर्व (जैन काल गण्ना) ऋषभदेव ने राज्य के द्वारा पृथ्वी को प्रकाशित कर दिया श्रीर युग युग के लिए मार्गे दिखा दिया।

१०—भरतेश्वर ने श्रयोध्यापुरी की स्थापना की श्रौर वाहुविल को तच्चिशिला (का राज्य) सोंपा गया। शेष श्रहानवे लड़के (श्रपने) नगर में रह गए।

[ ऋषभदेव ने श्रपना साम्राज्य श्रपने सौ लड़को में वॉट दिया। भरत को श्रयोध्या, वाहुबलि को तत्त्वशिला, शेप को श्रन्य स्थानों का श्रविकारी बनाकर वैराग्य घारण किया।]

११—[ श्रागम में वर्णन मिलता है कि ऋषभ जी ने दान के लिए वड़ी संपत्ति प्रदान की पर कोई भिक्षुक ही नहीं मिला। नियम यह है कि तीर्थें कर दीचा छेने से पूर्व एक वर्ष तक सोने का दान करते हैं।]

विषय-विरक्त ऋत्यंत संयमशील जिनवर ने दान दिया । सुर, श्रसुर श्रौर मनुष्यों ने इनकी सेवा की ।

१२-परम पतालपुरी (स्थान विशेष) में केवल ज्ञानी को संसार स्वयं प्रमाण वन गया।

[ श्रर्थात् परम पतालपुरी में एक ऐसे ज्ञानी हुए जिनको सारा संसार प्रमाण रूप से मानता था । ]

इस बात का ज्ञान भरतेश्वर को हुन्ना।

१३—एक दिन श्रायुषशाला में चकरत्न प्रगट हुश्रा। श्रिरिगण पर श्रातंक श्रीर श्रापत्ति श्रा गिरी। भरत प्रसन्न होकर विमर्श करने लगा।

१४—मैं घरामंडल राज्य से घन्य हूं। श्राज मेरे पिता प्रथम जिनवर हुए। केवलज्ञान रूपी लक्ष्मी ने उन्हें श्रलंकृत किया।

१५—( भरतेश्वर सोचने लगा ) प्रथम में तातपाद को प्रणाम करू। उन्होंने राजऋद्धि रूपी राजत्व फल प्राप्त किया। (पिता के पद को प्रणाम करके) तत्र चक्ररत्न का श्रानुसरण करूँ।

#### वस्तु

१६ — गजनर गंभीर गर्जन करते हुए चले। घोड़ों का समूह चलता हुन्ना रोषपूर्ण (हो), हूँ फता हुन्ना हिन हिनाता है। म्रथनी दादी मरुदेनी (ऋषभ-देन की माता) को साथ ले सिर पर मिणामुकुट घारण कर भरतेश्वर नरेंद्र चन हाथी पर चढ़े तन मेरु पर्वत भय से भरकर निचलित हो उठा। प्रथम जिनेंद्र भगवान् ऋषभदेव के दरबार में दरबारी देवता श्रों के सहित जिनवर को प्रणाम करते हैं।

[ कहा जाता है कि मरुदेवी ने भी श्रपने पुत्र ऋषभ को देखने की इच्छा प्रकट की श्रौर भरतेश्वर उन्हें साथ लेकर प्रथम बिनेंद्र ऋषभदेव के पास पहुँचे। ]

[ भरत ने श्रिभिवादन करते हुए कहा ]

१७—प्रथम जिनवर ऋषनदेव के पैरों को प्रणाम करता हूँ । श्रानंद के साथ उत्सव मनाते हुए वे बार बार चकरत्न की पूचा करते हैं । गजकेशरी गड़गड़ा रहे हैं । उन हाथियों की गड़गड़ाहट गंभीर नदी की गरज श्रयवा मेघगर्जन के समान है । निसाण की चोट श्रीर त्र्यरव से श्राकाश विषर हो रहा है । ऋतुराज से श्रिष्टिक रोमांचित करनेवाले भरतेइवर पर चकरत्न प्रगट हो गया ।

#### [ इति वस्तु ]

## ठवणी १

१८—पूर्व दिशा में प्रभात उदय हुन्ना। प्रथम चक्र चालित हुन्ना। घरातल घुल गया त्रौर थरथरा उठा। पर्वतीं का समूह चल पड़ा।

टिप्पणी—चकरतन के दर्शन के उपरांत भरत को चक्रवर्ती राज्य की श्रिभि-लाषा हुई। श्रतः वह श्रन्य राजाश्रो को जीतने के लिए श्रिभि-यान कर रहा है।]

१६—भुजनली भरत नरेंद्र ने तदुपरांत (इस प्रकार) प्रयाण किया, जैसे शत्रुदलन को सिंह (दूर) पड़ता है। भरत नरेंद्र तो पृथ्वी तल पर दूसरा इंद्र ही था।

२०—युद्धक्षेत्र में सेनापित श्रीर सामंत के साथ (सेना) चलने से (रणभेरी) वजी। महीघर मंडलीक श्रनेक गुणों से गरवते हुए मिले।

२१—कवच से युक्त श्रेष्ठ हाथी गड़गड़ा रहे हैं। [ उनका चलना ऐसा प्रतीत होता है ] मानो गिरिश्टंग चल पड़े हों। वे श्रपने शुंडदंड को हिलाते श्रीर श्रंग श्रंग को मोड़ते चलते हैं।

२२—वे (हाथी) गिरि-शिखरों को वार वार तोड़ते हैं श्रीर वृद्धों की डालों को भंग कर देते हैं। वे श्रंकुश के वश नहीं श्राते श्रीर श्रपार कीड़ा (शरारत) करते हैं।

२२—त्वरावर तोखारी घोड़े हींस (ग्रामिलावा) से भरे शीव्रता करते हुए हिनहिना रहे हैं। (ग्रापने) सवार को मनोनुक्ल ग्रागे छे चलने के लिए खुरों से (पृथ्वी को) खोद रहे हैं।

२४—[ घोड़ों की तीत्र गित का वर्णन करते हुए किव कहता है । ] जीन कसे ये पंखवाले घोड़े हैं श्रथवा पद्मी हैं जो उड़ते उड़ते जा रहे हैं । ये हॉफते, तलपते, ससते, घंसते, दौड़ते (श्रीर) श्रिनच्छा से (रयों में स्थान जीन कसने को ) जुड़ते हैं।

जकार्या=जकार=अनिच्छा से ( गुजराती इंगलिश कोश )

२५—स्फुट फेनाकुल विकट घोड़े उल्लिख होते थ्रौर शरीर हिलाते हैं। चंचल तातारी घोड़े तेज में सूर्य के घोड़ों के समान देदीप्यमान हो रहे हैं।

२६—ढोल नगाड़ों की वमवमाहट से पृथ्वी गूँज उठी। रथों ने रास्ते को जैसे रूघ रखा था। घोड़ों के ठट्ट के ठट्ट स्थिर भाव से रव करते हुए (मार्ग में ) गहन वनों को भी कुछ नहीं समक्ते।

२७—चमर चिह्न श्रौर ध्वनाऍ लहलहा रही हैं। मतवाले हाथी मार्ग को रोक लेते हैं श्रथवा मार्ग से हटकर श्रन्यत्र चले नाते हैं। वे इतने वेग से ना रहे हैं कि पेंदल (सैनिक) उनके साथ लग नहीं पाते।

#### मेल्हहिं=रोकना, छोड़ना

२८—दुःसह पैदल सेना का समूह दौड़ता हुआ दसो दिशाओं में फैल गया। और सैनिक शत्रु जनों के अंग अंग पर श्रनेक वज्र का प्रहार करते हैं।

२६ — वे (इघर उघर ) देखते हैं श्रीर तड़ पते हैं श्रीर ताल ठों कते हैं। बार बार ताल हनकर कहते हैं कि श्रागे कोई भट नहीं है जो सामने ज्यूफ सके।

३०—दसो दिशाश्रों में (शत्रु का नाश करनेवाले) सैनिक संचरण करते हैं श्रीर श्रार खच्चर ( युद्ध-सामग्री ) ढो रहे हैं। सेना की संख्या का कोई - अंत नहीं। कोई किसी का सुधि-सार प्राप्त नहीं कर पाता।

## वेसर=खच्चर । उष्ट्र महिष ने बेसर घोड़ा ।---गिरिघर

३१—न भाई से भाई मिल पाता है न बेटा बाप से मिल पाता है। सेवक न तो स्वामी की सेवा कर पाता है। श्राने श्राप में ही सब व्यास हैं।

३२—चक्रघर (भरतेश्वर) हाथी पर चढ़ा। उसने अपना प्रचंड भुज-दंड पटक दिया। चारो दिशाश्रों में चलाचली चल पड़ी। देशाधिप (भरते-श्वर के लिए) दंड घारण करके चले।

३३—युद्धक्षेत्र में दमामे कें स्वर होने लगे। निशान से घना निनाद होने लगा। इंद्र स्वर्ग में शंका करने लगे कि इसके सामने मैं क्या हूँ। (श्रर्थात् भरतेश्वर की सैन्य शक्ति की तुलना में मैं विल्कुल तुन्छ हूँ।)

३४ — ग्राकाश में जब निसान बजा तो उसकी ध्वनि शिव के (प्रलय-कारी) डमरू के समान जान पड़ी। षट खंड में खंडाधियों के चलने से (ऐसा प्रकाश हुन्ना मानो) सूर्य चमक उठा।

३५—भेरीरव त्रिभुवन में भर गया। भेरीरव से इतनी ध्वनि उठी कि वह त्रिभुवन में किसी प्रकार न समा सकी। पद-भार से शेषनाग कंपित हो उठे और (वह ध्वनि) कानों में सहा न हो सकी।

३६—पृथ्वी सिर डुलाने लगी। पर्वत श्रंग भी नीचे से ऊपर तक हिल उठे। सारा सागर फलफला उठा श्रोर गंगा की तरंग भी (सीमा छोड़-कर) ऊपर श्रा गई।

३७—घोड़ों के खूँदने से पृथ्वी तल पर इतनी धूल उठी कि मेघ जैसा वन गया श्रीर उससे सूर्य ढक गया। श्रायुघों का उजाला करता हुन्ना राजा कंघार तक चला जाता है।

[ भरतेश्वर चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से देश-विदेश विजय करता जा रहा है।]

३८—कोई मंडलपित सामने मुख न कर सका । कोई सामंत श्वास न ले सका, राजपुत्रों का राजस्त्र नहीं रह सका । मितवंत मन मसोस-कर रह गए ।

३६—वह कौन सी सेना है जो भरत की सेना से भिड़ते ही भाग न जाए? (भरत की सेना) रत्नाकर के वेग के समान है जिसके आगे रागा रानी नमन कर जाते हैं।

४०—साठ सहस्र संवत्सर तक भरतेश्वर छहखंड का भग्गा (राज्य) करता रहा । समरांगण में जब वह जुट जाता है तो उसकी समस्त आजार्ष मानी जाती हैं।

४१ — निम श्रीर विनिध नाम के बीरों से बारह वर्ष युद्ध करके उसने श्रापनी श्राज्ञा का पालन कराया। गंगातट के श्रावास से नय निधियों को उसने प्राप्त किया।

४२--मुकुटवंघ से छत्तीस सहस्र वर्ष तक युद्ध करके चौदह रत्नों की संपत्ति उसने प्राप्त की। एक सहस्र वर्ष तक गंगातट पर भोग करने के लिए आया।

# [ वाणी, ठवणी २ ]

४३—( भरतेश्वर ने ) तव श्रायुवशाला में श्राकर श्रायुवराज ( चक्र रत्न ) कं लिए नमस्कार किया । उस च्या भूपाल-मिया भरतेश्वर चिंता-कुल हुआ ।

[ श्रायुथशाला में चक्ररत्न को न देखकर राजा को चिंता हुई। ]

४४—वाहर श्रनेक श्रनाई। (मूर्ख) रातिदेन शरारत करते हैं। श्रकाल में ही श्रत्यंत उत्पात होने लगे। दानवीं का दलवल दिखाई पड़ने लगा।

[ जब बहुत विनय करने पर भी चक्ररत्न पुरी में प्रविष्ट न हुआ तो ]

४५—वह (राजा भरतेश्वर) मन में कहने लगा—हे मतिसागर चक, तुम किस कारण पुरी (श्रयोध्यापुरी) में प्रवेश नहीं कर रहे हो ? तुम्हीं हमारे राजा हो । हम इस पृथ्वी पर तुम्हारे ही श्राघार से खड़े हैं।

४६—हे देव, भ्राप यह रहस्य वताहए कि किस दानव या मानव ने श्रापको रोका है। वैरी को मिटाने में में वेर न लगाऊँ!

४७—मृगांक मंत्री वोले—हे स्वामी, हे चक्रवर, सुनिए। श्रौर कोई दूसरा वीर नहीं है जहाँ यह चक्ररत्न रहे।

[ चक्ररत्न के लिए ग्राप ही उपयुक्त पात्र हैं ! ]

४८—हे भरतेश्वर, भुवन में तुभा भूप से ( श्रयवा तुम्हारे भय से ) इंद्र

खामी शंकित हो रहे हैं। वह भी (तुम्हारा) नाम सुनकर नष्ट हो जाता है। दानव ग्रीर मानव का तो कहना ही क्या !

४६—तुम्हारा दूसरा भाई बाहुबिल तुम्हारी श्राज्ञा नहीं मानता। भाई का वैर विनाशकारी है। उसने बड़े बड़े विषम वीरों को खंड खंड कर डाला है।

५०—हे नरदेव, इस कारण से चकरत्न अपने नगर में नहीं श्रा रहा है। हे स्वामी, तुम्हारे भाई की सेवा के श्रातिरिक्त सब कोई तुम्हारी सेवा करते हैं।

िजैन आगम के अनुसार भरत के ६८ भाइयों ने ऋषभदेव के परामर्श से राज्य त्याग दिया और भरत से किसी ने युद्ध नहीं किया। केवल बाहु-बिल उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता था।

५१—उसकी बात सुनकर राजा (भरतेश्वर) श्रित रोष भरकर ताल, ठॉककर उठा। उसने भौंहें चढ़ाई श्रीर श्रपनी मोल्लों को भाल तक (हे बाकर) मरोड़ा।

[ भरतेश्वर बोला ]

प्र—वह कौन बाहुबली है जो मेरी श्राज्ञा न माने ? खेल में ही उसका प्राण के लूँगा। युद्ध में लड़कर मैं उसका प्राणनाश कर दूँगा।

प्र-मितिसागर मंत्री वसुघाघिप भरतेश्वर बाहुबली से विनती करता है कि श्राप श्रपना मन दुखी मत की किए। भाई के साथ क्या लड़ना है।

यथ—हें देव, पहले एक दूत मेनिए और सारी नात उन्हें नता दीनिए। यदि वे (यहाँ) न आवें तो हे नरवर, कटक मेनिए।

५५—राजा ने मन में (यह मंत्रणा) मान ली श्रीर शीघ्र ही सुवेग को श्राज्ञा दी कि सुनंदा के पुत्र (बाहुबली) के पास जाश्रो श्रीर मेरी श्राज्ञा स्वीकार कराश्रो।

५६—रावा के म्रादेश से जो रथ जोता जाता है उसके ( म्रश्वरथ के ) वाम भाग में बार बार म्रपशकुन सामने खड़े हो जाते हैं।

[ श्रपशकुन का वर्णन इस प्रकार है ]

५७—कावल के समान काली विल्ली (रथ के वाम भाग में) ग्राङ्गे उतर ग्राई। श्रीर (मानो) विकराल यमराच ही खर खर गर्दभ रव करता हुग्रा उछल रहा हो।

५८ - वकुल की डाल पर वैठा श्यामा पत्ती सूत्कार स्वर करता है। सूर्य-प्रकाश के मध्य उछल उछलकर उल्लू दाहिनी श्रोर पुकार रहा है।

५६-श्याल घूम घूमकर बोल रहे हैं मानो विषाद ही गमन कर रहा है ( ग्रथवा स्पष्ट दिखाई दे रहा है।) भैरव भयंकर रव करता है श्रीर ऐसा शब्द करके ( सबको ) डराता है।

६०—कालसार वट वृत्त पर यत्त के समान कभी चढ़ता कभी उतरता है। विना बला श्रंगारा सामने उड़ता हुग्रा दिखाई पड़ता है।

कालीश्रार—सं॰ कालसार=Antelope, Black Buck

६१—काल भुजंगम के समान काले हाथी दर्शन दे रहे हैं। वे रह

६२—दूत ने यह जान लिया कि जोखिम श्रा गया । क्योंकि भ्रमते हुए भूत गिरि, गुहा श्रौर घने वन को कुछ नहीं समझते ।

६३—( दूत ने श्रयोध्या से तच्चशिला तक की यात्रा की ) दूत ने तच्च-शिला के समीप ही रात्रि में निवास किया। उसने नदी, दह, निर्फर की कुछ परवाह न की। ग्राम, नगर, पुर श्रोर पाटण को पार करते हुए, संपूर्ण यात्रा उसने समाप्त की।

६४- चाहर बहुत से बाग हैं, वहाँ सरोवरों पर बड़े बड़े वृद्ध सुगंध सहित हैं। घवल घर में मिणिनिर्मित तोरण शोभा दे रहे हैं।

#### रेहइ=शोभा दे रहे हैं।

६५—पोतरापुर देखते ही दूत बड़े वेग से उल्लिसत हो उठा । वहाँ पर व्यापारी वसते हैं जो घन, कंचन-कर्ण श्रीर मिण्यवर के श्रिपिकारी हैं।

६६—पोतगापुर में जो तीन ऊँचे गढ़ निर्मित हैं वे धरगी रूपी तक्शी के ताटंक (कर्गा भूषण) हैं। इस नगरी के कॅगूरे स्वर्ण भय हैं। (दूत ने सोचा) क्या यह अभिनव लंका नगरी ही तो नहीं है।

६७ - विशाल एवं पुष्कल प्राकार एवं पाडे (कटरे) का पार नहीं

पाया | जाता । सिंहद्वार की कोई संख्या ही नहीं । दसो दिशाश्रो में देवालय ही दिखाई पड़ते हैं।

पोल>पोकल>पुष्कल पोढ़>प्रौढ़ (सं०)

६८—पुर में प्रवेश करने पर दूत राजभवन में पहुँचा। प्रतिहार के स्टित उसने प्रवेश किया श्रीर नरवर (बाहुबली) के चरणों में नमस्कार किया।

### रायहर = राजगृह [ राजभवन ]

६६-माणिकस्तंभ की चौकी पर बाहुवली बैठा था। रंभा जैसी रूप-वाली चामरघारिणी चामर डुला रही थी।

७०—(बाहुबली ने) मिश्रामय मंडित दंड के सहित सिर पर मेघाडवर धारशा कर रखा था। जैसा प्रचंड उसका भुकदंड था वैसी ही विजयवती जयश्री (उसके पास) बसती थी।

७१—जिस प्रकार उदयाचल पर सूर्य शोभा देता है उसी प्रकार उसके सिर पर मिशासुकुट शोभायमान था। कस्तूरी, कुसुम, कपूर, कचूंबर मह मह महक रहे थे।

७२ — उसके कान में कुंडल झलक रहे थे, मानो निश्चय ही श्रन्य सूर्य श्रीर चंद्रमा हों। गंगाजल (विद्यमान था) श्रीर दान के लिए श्रनेक गुणी हाथी गड़गड़ा रहे थे।

[ गंगाजल दान का संकल्प लेने को रखा हुन्रा था ]

७३—उसके (बाहुबली के) उर पर मोती का हार और हाथ में वीरवलय फलमला रहा या। नवल आंग पर शंगार शोभायमान हो रहा था और बाऍ पैर में टोडर (आभूषण विशेष) खड़क रहा था।

७४—जादर (वस्त्रविशेष) चीर उसने पहन रखा था। हाथ में काली करवाल थीं। गुरु गंभीर गुणों के कारण वह दितीय चक्रघर ही जान पड़ता था।

७५—राजा के सदृश बाहुवली का वैभव देखकर दूत चित्त में प्रसन्न हुग्रा। (उसने मन में कहा ) हे ऋषभेश्वर के पुत्र जयवंत बाहुवली, श्राप उजग में घन्य हैं। ७६ — बाहुवली ने दूत से पूछा कि तुम किस कार्य से यहाँ ग्राप हो? दूत ने कहा कि भरतेश्वर ने श्रपने कार्य से मुझे भेजा है।

#### वस्तु

७७—राजा वाहुवली बोला, हे दूत, सुनो ! भरतखंड का भूमीश्वर भरतराज हमारा भाई है। सवा कोटि (कोड़ी) कुमारों के सहित वह शूरकुमार नरश्रेष्ठ है। उसके मंत्री, मंडलीक महाघर, श्रंतःपुर के परिजन, सीमा के स्वामी सामंत कुशल श्रौर विचारपूर्वक हैं न !

७८—दूत वोला—हे राजा बाहुवलि, भरतेश्वर को चक्रवर्ची कहने में क्या श्रापित करते हो ? जिसका लघुवांघव तुम्हारे सदृश है जिसके यहाँ गरजनेवाले भीम हाथी गरज रहे हैं। जिसने बड़े बड़े वीरभटों को उस प्रकार मंग कर डाला है जिस प्रकार श्रंधेरे को सूर्य की किरगा। वह भरतेश्वर विजय के लिए युद्ध (भाव) से परिपूर्ण है। श्रतः श्रापका उसे समर्थन मिले तो श्रच्छा हो।

७६ — सुवेग नामक दूत वेग से बोला—हे बाहुवली, सुनो। तुम्हारे तुल्य कोई भी राजा सूर्य के तले नहीं है।

८०—(तुम्हारे ज्येष्ठ) माई भरतनरेंद्र ऐसे (वीर) हैं बिनसे पृथ्वी कॉपती है श्रीर स्वर्ग में इंद्र भी कॉपता है, जिन्होंने भरत खंड को जीत लिया श्रीर म्लेच्छों से श्रपनी संपूर्ण श्राज्ञाश्रों का पालन कराया है।

[ भरतेश्वर ने पृथ्वी के प्रायः सभी राजाश्ची को श्रघीन कर लिया था। एकमात्र बाहुबली श्राज्ञानुवर्त्ती नहीं बना था। ]

८२—उनके घर में चौदहो रत श्रौर नवो निधियाँ हैं। घोडे हाथी की संख्या कितनी है, कहाँ तक कहा जाय। उनका श्रभी पट्टाभिषेक हुश्रा। तुम उसमें नहीं श्राए। इसमें कौन विवेक की बात थी ?

प्रकाशिव विना सभी संपत्ति न्यून है जिस प्रकार नमक के विना रसोई श्रलोनी रहती है। राजा (भरतेश्वर) तुम्हारे दर्शन को उत्कंठित है। तुम्हारा भाई नित्य तुम्हारी बाट जोह रहा है। ८४—हे देव, त्रापका बड़ा सहोदर भरतेश्वर बड़ा वीर है। साहसी ( श्रीर ) धीर जिसको प्रणाम करते हैं। एक तो वह ( स्वयं ) सिंह है श्रीर दूसरे उसका परिवार कवच के समान है।

[टिप्पणी—कतिपय प्रतियों में दूत के वचन और विस्तार के साथ वर्णित हैं। अंत में वह समभाता है कि हे बाहुबली, आप मेरा कहना की जिए। माई के चरणों में लगिए और इस प्रकार पुगयः प्राप्त की जिए। यदि तुम उसकी आज्ञा नहीं मानोगे तो वह भूपबली भरतेश्वर तुम्हारा प्राण छे छेगा।]

—प्रव बाहुबली कहता है, (हे दूत) कच्चे वचन मत कहो।

संसार भरतेश्वर के भय से कॉपता है यह सत्य है।

८६— जिसके पीछे मेरे सदृश भाई हो उसके साथ समरांगण में कौन युद्ध की तैयारी कर सकता है ? मैं कहता हूँ कि ऐसा कौन प्राणी है जिसको जंबूद्वीप में उसकी (भरतेश्वर की ) श्राज्ञा न (मान्य) हो।

८७—ज्यो ज्यों ( भरतेश्वर ने ) श्रानेक उत्तम गढ़ों को इय-गज-रय से युक्त करके सनाथ किया श्रार्थात् उत्तम गढ़ों को घोड़े हाथी श्रीर रयों से संयुक्त किया श्रीर इंद्र श्रापना श्रद्धांसन उन्हें प्रदान करता रहा त्यों त्यो मेरे मन में परमानंद की प्राप्ति होती रही।

८८—यदि मै ( मरतेश्वर के ) अभिषेक के समय नहीं आया तो उन्होंने ( भी ) हमारी सार संभार नहीं ली । वे बड़े राजा और मेरे बड़े भाई हैं । जहाँ उनकी इच्छा होती वहाँ मैं जाकर उनसे मिलता ।

८६—( भरतेश्वर ) मेरी सेवा का बाट न देखें। वीर भरतेश्वर व्याकुल न हों, मुझमें श्रौर भाई में किसी प्रकार का भेद नहीं। इस लोभी संसार में खल इस प्रकार कहा करते हैं। श्रयांत् दुष्ट व्यक्ति लोभ के लिए भाई से पार्थक्य मानते हैं।

## ठवणी ५

६०-६१-दूत बोला-(हे बाहुबली) श्रपने माई भरतेश्वर के पास चलने में विलंब न कीजिए। उनसे मेंट कीजिए। श्रपने चित्त में चितन करके विचार कीजिए। मेरी वार्ते सुन लीजिए। मेरी बातो को उम मन में मान लो । भरत नरेख़र को गज-बानी समको । कंचन गाँश देकर उन्हें संतुष्ट करा । गजबरा श्रीर तीव्रगामी चंचल बोडे उन्हें दो ।

2२—प्राम, नगर, पुर श्रीर पाटगा श्रिपित कर दो। यह देशावियों को स्थिर, स्तंनित श्रीर स्थापित करनेवाला है। तुम उसे देय श्रीर श्रदेय देने में विमर्शन करो। समर्पण करने से किसी प्रकार का विनाश न होगा।

८२—जिनको राजा सेवक नहीं जानना उस मानी को विशेष रोष के साथ माग्ता है, प्रतिपन्न ( शाणागत ) का स्वष्ट प्रतिपालन करता है। प्राधीं को बड़ी भर भी टालता नहीं।

६४—हे देव, उनसे ताइना न की जिए। वे यदि मानते हैं तो उनसे श्राह्म नहीं चाहिए। हे सुजान, में श्रापके हित के कारण (यह) कहता हूं। यदि झ्ठ कहूं तो मुझे भरतेश्वर की श्राम है।

६५—राजा ( वाहुवर्ला ) बोला—हे दृत ! सुनो, विधाता जो कुछ भाल-तल पर लिख देता है वही मनुष्य इस लोक में पाता है । इस माग्यरेखा का नि:सत्त्र, निर्पुण नर उत्तमांग श्रीर नामी जन ब्रह्मा, इंड, सुर, श्रसुर कोई भी उल्लंबन नहीं कर सकता । माग्य से श्रविक या कम नहीं मिलता । किर भरतेश्वर कीन होता है ?

१६—निज देश, घर, मंदिर, जल, स्थल, लंगल, गिरि, गुहा, फंदरा, दिशा दिशा, देश देश ( वाहरी देश ), द्वीपांतर, युग श्रौर चराचर में जो कुछ निधिद्ध या विहित भाग्य में लिखा है वह श्रवश्य मिलेगा।

नेसि-नेष्ट (निपिद्ध )

निवेषि---निवेश्य (विहित)

१७—ग्ररे दृत ! सुना, महिमंडल में देवता, दानव वा मानव कोई भी भाग्यंत्रल का उल्लवन नहीं कर सकता । भाग्यंत्रल से श्रविक या कम नहीं दे सकता ।

६८—धन, श्रन्न, कंचन, नव निधियाँ, गजपरा, तेनस्वी, तरल (केकाणी) घोड़े, यहाँ तक कि श्रपना सिर श्रीर सर्वस्व मले ही चला जाय, तो भी निस्त्यरणे (दीन भाव) से नमन नहीं करना चाहिए।

# ठवग्री ७

हह-१००—दूत बोला—ऐसा भाई पुग्य से ही प्राप्त होता है। उसके पग को नमस्कार करिए और मेरा कहना की जिए। श्रन्य श्रद्धानबे भाइयों में यदि सबसे पहिले तुम मिलोगे तो तुम शोभाशाली बनोगे। कहो श्रव विलंब किस कारण करते हो। वार, मुहूर्त की ममता के लिये विलाप मत करो।

वलीजइ (विलीजइ—) विछं=विलिपतम् माम—ममता पाठांतर—'मिलिउं न सयछुँ' के स्थान पर 'होसिय सोहिलउँ'

१०१— त्री जवपन का उत्तम समय देखकर कृषि करने से फल प्राप्ति होती है, यदि ये सुयोग शीघ्र मिल काय तो । पर को मनुष्य मन से वात का विमर्श नहीं करता और विलंब करता है उसकी बात (कार्य) का विनाश होता है।

[टिप्पणी—कृषि का नियम है कि वार, मुहूर्त देखकर खेती की जाती है। यदि मुहूर्त शीघ न मिले तो विलब से बीज बोने पर वह उगेगा ही नहीं क्योंकि खेत की नमी समाप्त हो जायगी।]

वराप—(१) बीजवपन का सर्वोत्तम समय, (२) बीब से श्रंकुर निकलना । करवर्या—कृषि (सं०)। श्रोण करशण साइं छे—नर्मद।

१०२—यदि तुम स्त्रतः उनसे न मिलोगे ( श्रधीनता स्वीकार न करोगे )
श्रीर कटक भेजोगे तो इससे क्या होगा। राजा भरतेश्वर उस सेना को भगा
देगा। इसका ज्ञान होना चाहिए कि जो कोई भरतेश्वर से युद्ध करेगा,
उसकी बात को भरतेश्वर हृदय में घारण करेगा, श्रर्थात् युद्ध करनेवाले
शत्रु को च्मा नहीं करेगा।

१०३—भीम (के सहश बड़े वीर) श्रनेक हाथियों पर गानते हैं श्रौर उन्होंने सीमावर्ती सभी देशों को (श्रपने राज्य में) छे लिया है। भरत तुम्हारा भाई है श्रौर भोला भाला है। सो तुम उससे दाव घात मत करो।

'दान' का श्रर्थ है offering—पंच पंडन चरित रामु, १.७७३। श्रतः यहाँ 'दान करीजइ' का भान 'युद्ध का चैलंब करना' भी हो सकता है। १०४—तव बाहुबिल बोला—(हे दूत) श्रपनी मुजाश्रों में बल नहीं तो पराए को श्राशा कीन करें। जो मूर्ज श्रीर श्रज्ञानी होता है वह दूसरे के बल पर गरजता है। मैं श्रकेला ही बोर युद्ध में भट भरतेश्वर के सामने स्थित हो युद्ध करके श्रपने भुजबल से उसका मंजन कर दूँगा। बाब के सामने भेड़ी नहीं ठहर सकती है।

भाइ---वाव

## ठवणी ≃

१०५ —हे दूत, यदि मै ऋ पमेश्वर का पुत्र हूँ और भरतेश्वर का सगा भाई हूँ तो मन में यह जानकर वह मुझे मुक्त क्यों नहीं रहने देता। हे श्राचानी, किर त् व्यर्थ इस प्रकार दुःखी मत हो।

म भिषिस=(त्) दुखी मत हो। ग्राल—व्यर्थ, झ्डमूठ।

१०६—िक कारण पराए की द्याशा की जिए। सिद्धि (सफलता) साइसी को स्वयं वर लेती है। मैं श्रन्याय के कारण हाथ में हथियार घारण करूँगा क्यों कि यह वीरों का परिवार है।

#### श्रनइ-श्रन्याय ( श्रण्य )

१०७ — ग्ररे दूत, यदि सूत्रर ग्रीर िषयार िष्ट को खा नाएँ तो नाहु-चली भी भूपवली भरतेश्वर से भाग नायगा। यदि गाय वाविन को खा नाए तो भरतेश्वर मुझे नीतेगा।

जीपइ>जिप्पइ>जिच>बित ( एं॰ )

# ठवणी ६

१०८—दूत बोला—हे बलवान् बाहुवली, यदि तुम श्राज्ञान मानोगे तो भूपवली भरतेश्वर तुम्हारा प्राण छे छेगा।

१०६-११० — उसके ६६ करोड़ छ्विमान् पदाति (पैदल सैनिक) हैं श्रौर ७२ करोड़ उड़नेवाछे घोड़े हैं। श्रेष्ठ नरवर भी उससे पार नहीं पा सकते श्रौर उसकी सेना का भार सह नहीं सकते। यदि कोई देवलोक में भी चढ़ जाए तो (वह उसे ) वहाँ से भी गिरा देता है। शत्रु गिरि-फंदरा में छिपने पर भी हैं नहीं छूटता। हे बाहुबली, तुम मरकर मत नष्ट हो।

१११—गन श्रीर गर्दभ में, घोड़े श्रीर भेड़ में नो अंतर है, नो तुलना सिंह श्रीर श्रुगाल की है (उसी तुलना के श्रनुसार) भरतेश्वर श्रीर तुम परस्पर विचरण करते हो। (फिर तो) निवेदन करने पर भी किसी प्रकार तुम न छूटोगे।

श्रन्नइ=ग्रगणेगग > ग्रन्योन्य (परस्पर) हुड=मेड़ श्रथवा कुत्ता

११२—ग्रतः श्रपना सर्वस्व (भरतेश्वर को) समर्पित करके भाई को प्रसन्न करो। किस धूर्त के कहने से तुम्हारे श्रंदर ऐसी दुर्बुद्धि श्रा गई ? है मूर्ज़, मूदता न करो। श्ररे गॅवार, मरो मत। (भरतेश्वर के) पद को प्रणाम करके युद्ध न करो।

समार—समर । संहार—युद्ध । कूड़ —श्रसत्य, छल । कूड़ी — छली ।

११३—वह तुम्हारे गढ़ को तोड़कर वीरों का प्राण हरण कर तुम्हारें प्राणों को भी विनष्ट कर अपना हृदय शांत करेगा।

पाठांतर—तई मारह राउ वाणि-विनाणि । तो राजा वाणा—विज्ञान से मारेगा ।

११४—बाहुबली बोले—(हे दूत्) भरतेश्वर का तो कहना क्या, मेरे साथ युद्ध में सुर श्रोर श्रसुर भी नहीं टिक सकते। यदि (भरतेश्वर को) चक्रवर्ती का विचार है तो हमारे नगर में (चक्र चलानेवाले) श्रनेक कुम्हार रहते हैं।

चक्रवर्ती=(१) चक्रवर्ती राजा, (२) चक्र चलानेयाला कुम्हार ।

११५—( एक बार ) श्रकेले गंगातीर पर रमते हुए गंगा में (भरतेश्वर )
धम से गिर पड़ा। मैंने उसे बचाया। श्राकाश से गिरने पर भी यह शरारत
करता रहा। यह क्रोध करता था तब भी मैं इसपर करगा करता रहा।

११६-११७—इतने पर भी वह गॅवार शारीरिक घटनात्रों को भूल गया। यदि वह युद्ध में मिलेगा तो सारतत्व उसे ज्ञात होगा। यदि उस मुकुटधारी फा मुकुट न उतार छूँ, रुधिर के प्रवाह में घोडे हाथी (की सेना को) न द्भवा दूँ, यदि राजा भरतेश्वर को मार न डार्ट् तो पिता ऋषमेश्वर की मुझे लाज है। (हे दून), तुम भट भगतेश्वर के पास जाकर सूचना दे दो कि वह श्रापने श्रेष्ठ घोडे, हाथी श्रौर रथ को शीत्र (युद्ध क्षेत्र में) चलावें।

#### श्रापणि-श्रकेले।

११८ — दूत बोला — हे राजा ! सुनो न । उन दिनो की बात मत करो जिन दिनों वह (भरतेश्वर) गंगातीर पर खेला करता था । ( अब वह ऐसा चक्रवर्ती राजा वन गया है कि ) उसके दल के चलने के भार से शेषनाग का सिर और उसके फण का मणि सलसला उठता है । यदि तुम उसकी आज्ञा नहीं भानते तो भरतेश्वर तो दूर रहा; कल सूर्य उगते ही मळ समुदाय के द्वारा आप ही आप में (सारा राज्य) बलात् अविकार में कर छूंगा।

> श्रापायूँ—श्रपने श्राप वेढ़िडॅ—वेढ़ (वेष्ट) = लपेट लेना, श्रपने श्रधिकार में कर लेना।

११६—इस प्रकार कहकर दूत चल पड़ा। मंत्रीश्वर विचार करने लगा ( श्रोर बोला ) हे देव, दूत को प्रसन्न की जिए। श्रन्य ६८ कुमारवर, जिन्होंने पृथक् पृयक् रूप से भरतेश्वर को प्रचारा, वे सब उसकी श्राज्ञा मान गए श्रोर बली भरतेश्वर के पास श्रा गए। हे श्रज्ञ्य स्वामी, बांघवों के सिववल का विमर्शन करो। (वे ६८ वाधव श्रापका साथ न देंगे।)

पाठातर—ते ऋग्मिन्नड (वे ऋाज्ञा मान गए)।

१२०—[ दूत राजा भरतेश्वर के पास जाकर बाहुबिल का वृत्तांत सुना रहा है।] वे (बाहुबिल ) कृद्ध हुए, िकलिकला उठे। (मानो ) काल की दूसरी कालाग्नि प्रज्वित हो उठी हो। महाबल के हाथ में करवाल आने पर उसका स्वरूप ऐसा हुआ मानो कंकोल वृत्त कोरंबित हो उठा हो।

काल ही कलकल करता हुआ मुकुटधारी (बाहुवली) से मिल गया। कलह के कारण विकराल कोप प्रज्वलित हो गया हो।

पाठांतर-फंकोली किम रोषीत्रो ?

१२१—गड़गड़ाहट से कोलाहल हुआ और गगनागण गरन उठा।
मुभट सामंत पूरी समाघानिका (तैथारी) के साथ चल पड़े। कवच से

श्राच्छादित हाथी गड़गड़ करते हुए कीड़ा में पर्वतों के शिर (शिखर) गिरा देते हैं। उछित होकर गलगलाते हैं श्रीर युद्ध (भूमि) को श्राद्रं कर देते हैं।

श्ररल—(श्ररर) युद्ध। जलालई—उल्ल=ग्रार्ट

१२२—( युद्ध का वर्णन करते हुए किन कहता है) हाथी जुड़ काते हैं, भिड़ जाते हैं श्रौर (कुछ ) वीरों को मार डालते हैं तथा (कुछ को) दूर भगाकर खड़खड़ करते हुए खंड खंड कर देते हैं। वे (हाथी) तेज दौड़ते हैं, शत्रु को धुन देते हैं श्रौर श्रपना दंतशब्य तड़ातड़ घंसा देते हैं। त्वरा मचानेवाले तेजस्वी (घोड़े) खुर से पृथ्ती को खोदकर घूल उड़ाते हैं। जीन कसे घोड़े समसते धुसते घसमसाते शब्द करके (शत्रुश्रों में) प्रविष्ट हो जाते हैं।

समसइ = एक दूसरे से सट जाते हैं।

१२३—घोडे कंघे को आगे बढ़ाए हुए उत्साहपूर्ण होकर लगाम (चवा) कुतर रहे हैं। चमकदार अनेक घुघरओं के बजने से युद्धकेत्र में रण्ण रण्ण की ध्विन हो रही है। उन घोड़ों पर सवार योद्धा बाज पद्धी के समान कार्य सिद्ध करते फिरते हैं और सेला हथियार का प्रयोग कर रहे हैं। वे उत्साह में भरे मंसूबा करते हुए अंगों को आड़ा करके (बाज के समान) उड़ रहे हैं।

१२४— अनेक रथी और सारथी (भीड़ में) घुसकर, दौड़कर पृथ्वी को घड़ इड़ा (कॅपा) देते हैं। प्रत्येक योद्धा अपने अपने जोड़ के साथ युद्ध में जुट रहा है। जटाघारी जटाघारियों के साथ, प्रौढ़ प्रौढों के साथ और सन्नाहघारी (बख्तर घारण करनेवाले) कवचधारियों के साथ जुट रहे हैं। पैदल सेना (चारो ओर) इतनी फैल गई है मानों समुद्र ही उमड़ गया हो। लौह की लहरियों में अपाय (विवश) होकर बड़े बड़े वीर वह रहे हैं।

पाठांतर—'नरद' के स्थान पर 'नरद' उत्तम नान पड़ता है। 'नरद' का श्रर्थ है 'प्रौढ़' (पाइस्र सद्द महण्णव)।

१२५—रणक्षेत्र में त्र, तार, तंबक की रण्ण रण्ण ध्वनि से त्राहि त्राहि मच गई है। ढाक, दूक और ढोल के ढमढम से राजपुत्र (योदा ) उत्साह से भर जाते हैं। श्रनेक निसानों के घोर रव रूपी निर्भार शत्रु की गित को रोक देते हैं। रगभेरी की घोर ध्वनि से पृथ्वीमंडल विजृंभित हो उठा।

१२६—विजली की गति के समान करवाल (तलवार), कुंत, कोदंड, सावल, सशक्त सेल, इल, प्रचंड मूशल, घनुष पर प्रत्यंचा की टंकार के साय वागा-समूह को ताने हुए, फरसे को हाथ में छेकर भाला चला रहे हैं।

१२७—तीर, तोमर, भिंडमाल, डवतर, फंसवंघ, सांगि, शक्ति, तलवार, छुरी, नागनिवंघ (नामक) हथियारों का प्रयोग हो रहा है। घोड़ों की खुरों से उड़ती हुई घूल रविमंडल पर छा गई है। पृथ्वी धून उठी है, कोल कलमला उठा है श्रोर समस्त विश्व किपत हो उठा है।

१२८—गिरिश्रंग-समूह डॉवाडोल हो उठा। श्राकाश में खलवली मच गई। कूर्म की कंघ-संघि कड़कड़ाने लगा (कोलाहल के भार से कूर्म की पीठ दुकड़े दुकड़े होने लगी)। सागर उछलने लगा। सहार के कारण शेष-नाग के सिर चंचल हो उठे (शेषनाग के सिर पर पृथ्वी स्थित मानी जाती है)। वह पृथ्वी को समाल नहीं सकता है। कचनगिरि पर्वत कवे के भार से थककर कसक उठता है।

#### षमषमी=क्रम=क्राति

१२६—िकन्नर कॉप उठे श्रौर हरगगा इड़ इड़ाकर (महादेव की) गोद में पड़ गए। देवता स्वर्ग में सशंक हो उठे श्रौर समस्त दानव दल इड़ इड़ा (भयभीत हो) उठा। चारो दिशाश्रों में ऊँचे ऊँचे नाचते हुए मंडे बहुत दूर तक लहक रहे हैं। सामत श्रपने सिर पर केशराशि को कसकर संचरण कर रहे हैं।

## चलविध—चंचल चिह्न ( भंडे )।

१३०—भरतेश्वर श्रापनी सेना को देखकर (श्रापनी) मूँछ मरोड़ता है। (वह सोचता है) बाहुवली (मेरे सामने) कौन है जो मुक्तसे (श्रापने को) बली समक्तता है। यदि वह गिरि-कंदरा के विवर में भी प्रविष्ट हो जाए तो भी छूट नहीं सकता। यदि वह जलाशय या जंगल में भी चला जाए तो भी श्रावश्य नष्ट हो जाएगा। १३१—गज-सावन से संपन्न होकर वीर नर पोतनपुर को श्रिविकार में करने के लिये चले। भरतेश्वर के मंत्रीश्वर ने कहा कि हे (महाराज), बात बनाकर बहुत बहिकए नहीं। वाहुबली श्रेष्ठ मनुष्य है। श्रापने यह श्रिविमर्श का काम किया है। श्रापका काम विलकुल कचा है।

१३२—हे नरवीर, भाई से आप इतना विरोध क्यो कर रहे हैं ? लघु-आता तो अपने प्राण के समान ही होता है। आप क्यों नहीं उसे इस प्रकार सममते हैं ? हे राजा, आप अपने मन में विचार की जिए। क्या वाहुवली कोई परराष्ट्र का है। वह वीर तो वन में चला गया और आप अपने घर में आवास कर रहे हैं।

१३३—शृंखला में बॅघे हाथी गलगला रहे हैं, घोड़ों को घास डाली जा रही है। इस प्रकार भरत राय के आवास पर हसमस (घसमस) हो रहा है। कोई निरंतर जल ढो रहा है, कोई ईंघन ला रहा है। कोई अपंग (जल्मी, लॅगड़ा लुला) दूसरे के ऊपर (सहारा लेकर) अलसा रहा है। कोई आई आई हुई तृण राशि उतार रहा है।

१३४—कोई उतारा करके (सामान को नीचे उतारकर) घोड़ों को तलसरा (झाडियो) में बॉघ रहा है। कोई घोड़ों को खुराक दे रहा है और कोई चारा तैयार कर रहा है। कोई नदी में मिट्टी का पात्र भरकर किनारे पर औरों को खुला रहा है। कोई सवार 'हाँ' कर रहा है। कोई सार-साम को अदल बदल रहा है।

तलसार>तलसरा>[तल + सर ] एक भाड़ी का नाम र् रॉघइ—प्रस्तुत कर रहा है वाक—'हॉ' करना वेलावई—ग्रदला बदला करते हैं साहण्य—साधन

१३५—ताप (गर्मी) से श्राकुल एक सैनिक नदी के तट पर चढ-कर पंखा झल रहा है। एक सुमट सैनिक वर्म घारण करके देवस्थान के चव्तरे पर देवाराधना कर रहा है। (कोई) स्वामी श्रादिजिन की प्रकाश में ही पूजा (स्नानादि) संपन्न कर देता है। उन्हें कस्त्री, कुंकुम, कपूर, चंदन श्रादि से सुवासित करता है। १३६—राजा भरतेश्वर ने चक्ररत की पूजा की श्रौर वह पृथ्वी पर
-जाकर वैठ गया। इतने में श्रमंख्य शंख वज उठे श्रोर राजा दीइता हुश्रा श्राया। त्रितने मंडलपित, मुकुटघारी, श्रौर सुभट ये उन सबको राजा ने झलकते हुए स्वर्ण कक्षणयुक्त हाथों से तावूल दिया।

## वस्तु

१३७ — बाहुनली के पास दूत पहुँचा | उसने करा—हे नरवर बाहुनली, वार बार मेरी वात सुन लीजिए । ग्राप राजा भरतेश्वर की पदमेना कीजिए। कौन ऐसा भारी योद्धा है जिसको वह रणाद्वेत्र में भुजभार से भाँग न दें। हे मूर्ल, यदि भरत की ग्राजा को सिर पर घारण कर लो तो परिवार के सहित सैकड़ो गुना ग्रानंद प्राप्त करोगे।

१३८—राजा वाहुनली वोला—हे दून ! सुनो, में अपने पिता ऋपमदेव के चरणों को प्रणाम करकं कहता हूँ, मुझे भाई ने घोखे से वहुत ही लिजत किया। भरतेश्वर भी तो ऋपमदेव जी का वैसा ही लड़का है (जैसा में हूँ)। उसने मुझसे क्यों न कहा कि मेरी सेवा करो। यदि में अपने भुजनल से उनसे मिड़ न जाऊँ तो वीर होकर युद्धवाद (च्चित्रयत्व) की निंदा करने-वाला हो जाऊँगा और मेरे पिता त्रिभुवन के बनी ऋपमेश्वर (मेरी करत्त से ) लिजत हो जाऍगे।

## ठवणी ११

(वाहुवली के विचार सुनकर) दूत भरतेश्वर के पास पहुँचा छोर सारी बात उसने सुना दी। (उसने कहा कि) वाहुवली वीर की कोपाग्नि प्रज्व-लित हो उठी है। वह सावन एकतित कर रहा है कि शत्रु भाग जाएँ। ग्रातुर होकर सवार युद्ध के लिये चल पड़े हैं, इस कारण वार निनाद उठ गया है। मेरी बात मुनकर उसी समय वाहुवली कोघ से परिपूर्ण हो गया।

# [ भरतेश्वर श्रोर वाहुवली के युद्ध का वर्णन है ]

१४०—युद्ध की खान उठने से लड़ाई करते हुए (योद्धा) एक दूसरे फा सिर फोड़ने लगे। दो योद्धाद्यों के बीच में नो त्रज्ञानी द्या नाता या उसका अंत निश्चित था। रानपुत्र से रानपुत्र, योद्धा से योद्धा, पदाित से पदाित, रथी से रथी, नायक से नायक युद्ध करने लगे।

## याग्-अयाग (अज्ञान)

१४१—शत्रु को लपेटकर श्रिघिकार में करके योद्धा स्वामी को नमस्कार करते हैं श्रीर विश्राम लेकर मन में मात्सर्य भरे हुए वे म्लेच्छ श्रपनी मूं कुमरोड़ ते हैं। (चारों श्रोर बिखरे हुए शवों को देखकर) श्रुगाल हँ सते श्रीर उनके बीच में घुस जाते हैं। वीरो के घड़ नट के समान नर्तन करते हैं। राच्च 'रां' 'रा' शब्द करते तथा रक्त के मृध्य श्राह्वान करते हुए प्रसक्ष होते हैं।

#### सवइ=ग्राह्वान

१४२—( उस युद्ध में ) पैरों से दबकर करोड़ों मनुष्य चूर्ण हो गए। कितने ही भुजवली योद्धाश्रों के बाहुश्रों से रगड़ (दल) दिए गए। जिन वीरों के पास हथियार नहीं या उन्होंने दॉतों से ही सेना को करड़ करड़ कर (चबा) डाला। जिनके हाथ में करवाल है वे बड़े वेग से मनमम की ध्वनि के साथ उसे चलाते हुए ( रोषभरी दृष्टि से ) देख रहे हैं। ( तलवार का चिह्न पड़ते ही कबंध और सिर श्रलग हो जाते हैं) कबंघ युद्ध करने श्रीर सिर सिंह के समान गर्जन करने लगता है।

भूभ-युद्ध करना। समहरि=हरि के समान अथवा संहार में

१४३—रुधिर के नाले में तुरंग तैरने (या डूबने) लगते हैं। लोहे के झूल से युक्त हाथी (उस नाले में) मूर्जिंछत हो जाते हैं। राजपुत्र रणरस में मच होकर बुद्धि रहित हो समरांगण में देख रहे हैं। (युद्ध के) प्रथम दिन तो इस प्रकार युद्ध क्षेत्र में सेना का केवल मुखमंडन ही हुआ। संध्या समय दोनों पच्च के वीरों का आपस में युद्ध-निवारण कर दिया गया।

श्रमूँभाइ—मूर्चिञ्जत होना विहुँ—वेउ≕उमय

१४४—दूसरे दिन प्रभात होने पर श्रनल वेग के समान युद्धाग्नि उठी। संग्राम में सरासर वाणो की वर्षा हो रही है किंतु जो विदग्वपुत्र हैं के निपुणता से श्रपनी रद्धा कर लेते हैं। शत्रुगण श्रपने श्रंगों को दूसरे के श्रंगों से सटाए हुए लड़ रहे हैं श्रोर राजपुत्र युद्धक्षेत्र में राजपुत्र से लड़ रहे हैं। दुलार से पाली सुकुमार चतुरंगिणी सेना युद्धक्षेत्र में चढ़ गई श्रोर वह शत्रुश्रों को स्वयंवर के रूप में वरण करने लगी।

मनमनता मोइन वेर आतो, लडनइते डगछे—[ नरनिंह ] लड=मुद्धमार | मड़=?—निह्य ( मड़ना ) | तो नेना तुनार ने २—मन्त्रा ( मरह ) | पानी गई हो ।

लाइ=(१) दुनार, (२) लाड>जाड = विदन्त्र

१४१.—रन युद्ध करी स्वयंवर में माहमी और वंर ही क्षेष्ठ वर के कर में वरण किर चाते हैं। बोड़े मंडलीक में मिनन चानका (प्रनन्नता ने) हींम रहे हैं। बोड़े उल्लान के माथ मंगलगान गाते हैं और उन गान की गृंच में गगन और गिरिगुहा गुमगुमा उठी। युद्ध की वसवसाहट की वरातल महन न कर नका। दोपनाग और कुलावंद कॉन उठे। बीरवान और बुद्धि-चली वसमन करते हुए बीड़ने हैं। बीर वार दुकड़े दुकड़े हो चाते हैं। मानंत मंग्राम में मामने उहर नहीं सके और मंडनीक मंडित न रह नके।

१४६—महीतन के राचा मंडित मन्तक वाछे हैं। उन्होंने अनेक गच-यटा की मीड़ मंक्तित की है। (इाथियों की वह बटा) पृथ्वी पर पवंत के समान प्रतीत होती है। बीरों का बड़ नट के समान नर्तन करता है। यमराज ही हाथ में करवाल छकर कीड़ा कर रहे हैं। योद्धा युद्ध में इन प्रकार बूप रहे हैं जैने जम (यमराग्र) वड़ (बना) रहा हो। अथवा निह पर्वत पर गड़गड़ा रहा हो।

> नरत्रए—नटत्रत विडि—प्रथ्वी

१८७—हाथी के दल में निंह गड़गड़ा उटा । नंपूर्ण निर्मीक (बोदा)
यरहरा उठे । हयदल के दौड़ने ने ऐसा बनमन हो गया कि नीरों के शीय
की प्रीनिंद (भटनाद ) बगशाबी हो गई। भुदनती योडा निहत
(ब्याकुल ) तेने हो गए। वहाँ चंद्रचृड़ के प्रवल अनहिष्णु पुत्र ने नरनरी
(नाम निर्मेष ) को चुना । बीर बनुमतीनंदन ने निपन नेल और वारा का
प्रयोग किया। टहरी, टहरी रे ! मारो, मारो, मारो कहते ही चो पदाित
नैनिक असी तक नहीं गिरे ये ने गिर नहें।

[इस पद से आगे मरतेश्वर और बाहुवित के प्रत्येच सुद का वर्णन है।]

१४८—नुपेया नेनायति के दंत को उन्ताइ दिया और (मुधिका-प्रहार

द्वारा) मुका मार मारकर नरनरी को घायल कर डाला। सूरकुमार को देलते हुए वीर दोनों भुजदंडों से भिड़ गए। नेत्रों से देखा कि राजा कुपित हो गया तो उसने चकरत को स्मरण किया। उसके (बाहुबली के) ऊपर कवाय भरकर छोड़ना चाहता है। उस समय श्रनलवेग विचार करने लगा।

> सूरकुमार—नाम विशेष पूठिहिं—पाठातर—मूठिहिं

१४६—राजा के सुमट इसका चिंतन करने लगे कि यदि श्राज त्रायु समाप्त ही होनी है, यदि मरण निश्चित है, तो जैसे हो, चक्रवर्ती भरतेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। इस प्रकार कहकर चक्रवर्ती के योद्धा मुष्टिक-प्रहार के लिये उछिति हो उठे। शूर वीर योद्धांश्चों की मंडली में प्रविष्ट हुए। चंद्रमंडल को मोहित करनेवाला चंद्रचूड़ का पुत्र युद्ध को उछिति हो उठा। भरतेश्वर को कृद्ध देखकर चक्रवर्ती पर तुष्ट चक्र रास्ता रोकता गया।

टिपाणी — मुष्टिक युद्ध : योद्धा बाहो में कुहनी तक लोहे का श्रावरण धारण करके एक दूसरे से (बाक्सिंग की तरह) युद्ध करते हैं। कटि प्रदेश के नीचे प्रहार करना वर्जित माना जाता है।

१५०—विद्याधरों ने विद्यावल से राजपुत्रों (सुभटों) को पाताल में जाकर रोक लिया। चक उनके पृष्ठ भाग में पहुँच गया श्रीर ताड़ना करने लगा। सहस्र बलवीर यन्न बोले—ठहरों ठहरों। राजा रूठ गया है। तुम जहाँ जाश्रोगे वहाँ श्रवश्य मारेगा। त्रिभुवन में (बचने का) कोई उपाय नहीं है जो तुम्हें जोखम से बचा सके।

१५१ — जीवन का मोह छोड़ दो, मन में मृत्यु का दु:ख भर लो। उस स्थान पर एक श्रादि जिनवर स्वाभी का नाम स्मर्गा कर लो। वज्र बगल में घुस गया है। नरनरी ने पीछे मुझकर देखा—उसके सिर को चक्र ने उतार लिया। बाहुबली के वल से खलभलाकर भरत भूपति ने (चक्र के) पद-कमलों की पूजा की। उनके चक्रपाणि में चक्र चमका किंतु कलह के कारण निश्चित रूप से (सेना का) भच्या करने लगा। श्रथवा (कलकले) विलच्या ध्विन होने लगी।

१५२—चक्रघर की सेना संग्राम में कलकनाने लगी। (चक्र ने पूछा)— कौन त् बाहुबली है ? त् पोतनपुर का स्वामी है जो बल में दस गुना दिखाई देता है ? कौन तू चक्रघर है ? कौन तू यत्त है ? कौन तू भरतराज है ?' सेना का त्रिध्वस करके प्रतिष्ठा को नष्ट कर ग्राज ऋषभ वंश को मिटा सकता हूँ।

## ठवणी १३

१५३-१५४—विग्राधरराज चंद्रचूड़ को उन वातो से बड़ा विस्मय' हुग्रा। हे कुलमंडन, हे कुलवीर, हे समरागण में साइस रखनेवाले धीर, श्राप चाहे कितनी वातें कह लें (कितनी भी ताडना दे लें) किंतु श्रपने कुल को लजित न की जिए। हे त्रिभुवन के निता, श्राप पुनः भरत का कल्याण की जिए। मगल का वचन दीजिए।

१५५—( वह चक्र ) बाहुवली से बोला—हे देव, श्राप श्रपने हृदय में विमर्श करके दुखी मत हो। जहो, मैं किसके ऊर कोच करता हूँ ? यह तो दैव को ही दोष दीनिए।

१५६ — हे स्वामां, कर्मविवाक विषम है। इससे रंक राजा कोई वच नहीं सकता। भाग्यलेख सं अधिक या कम किसी को नहीं मिलता।

१५७—भुजवली भरत नरेंद्र को नष्ट करूँगा। (श्रीर तो क्या) मेरे साथ रण में इद्र भी टहर नहीं सकता। इतना कहकर उसने वावन वीरों को चुन लिया। वे साइसी श्रीर धैर्यवान् योदा युद्ध करने लगे।

सेले-( सेल ) शर, कुत, वर्जा। यहाँ इनके द्वारा युद्ध का भाव है।

१५८ - घोर (योद्धा) वसमस (भीड़) में बड़बड़ करते हुए घंस गए। कबच (लोहें की झून) से सुसजित हागियों का दल गड़गड़ करता हुआ गरवने लगा। जिसके भय से योद्धा भड़भड़ करके मड़क उठते हैं वह चद्रचूड़ बड़ी ही शीव्रता से (जल्दी जल्दी) चमक उठा श्रथवा प्रहार करने लगा।

> चटका = चट् = (१) चमकना, (२) मारना दहवड—(देशज) शीघ्र, जल्दी } = जल्दी जल्दी चंड— ,, जल्दी } = जल्दी जल्दी

१५६-वह खलदल को खॉड़ा से मारने श्रीर दलने लगा। श्रीर (पदाति) समूह को हन इनकर हयदल पर प्रहार करने लगा। इस श्रमलवेग से कौन छिनकर कहीं बच सकता है ? इस प्रकार ललकारकर पछाड़ते हुए गिरा देते हैं।

श्रह्य (श्राह्य विद्या ) छिपा हुग्रा हेड समूह (गॉवों में श्रव भी 'बैल गाय का हेड़ा' बोला जाता है) कृख इं= (कृ जि ) (१) उदर, (२) स्वप्न पाड इ—गिराना

पछुइ--लड़ाई में पछाड़कर ( हराकर )

१६०—( सामान्य ) नर तो उस भीषण कोलाइल से ही निर्वाण ( मृत्यु ) को प्राप्त कर जाते हैं। वीरगण व्यर्थ संघर्ष करके नष्ट हो जाते हैं। तीन मास तक वह अकेला लड़ता रहा तदुपरांत चक्ररत उसकी सहायता को प्रगट हुआ।

नर नरइ = (सं०) नदति>प्रा० ग्ययइ (चिछाना) वीप्सा द्वारा श्राधिक्य-बोधक

> पूरउं=सहायता के लिये चडइ=( चढवुं ) उदय होना, प्रगट होना

१६१—चौदह करोड़ विद्याधर स्वामी ने भरतेश्वर के लिये युद्ध किया। सेना ने साढ़े तीन साल तक युद्ध किया तदुपरांत चक्र ने उसका सिर छेद दिया।

झ्रइ---युद्ध किया

१६२—रतन्तृड़ विद्याधर (सेना में) घुस गया श्रीर गजघटा को नष्ट करते हुए हृदय में हँसने लगा। पवनजीत भट भरत नरेंद्र से भिड़ गया। उसका भी संहार करने लगा। इसे देखकर सुरेंद्र प्रसन्न हुश्रा।

१६३—भरतेश्वर का पुत्र बाहुलीक ( शत्रुश्रों के ) योद्धाश्रों का संहार करने के लिये भली प्रकार भिड़ गया। बाहुबली का पुत्र सुरसारी शत्रुश्रों से भिड़ गया श्रौर उसी स्थान पर पछाड़ दिया गया।

> फेड़ीय-सं० स्फेटयति> फेडइ भांजणीय-भंजन करने के लिये

१६४—विद्याघरों का स्वामी श्रमितकेत था जिसके पौरुष का कोई पार नहीं पाता था। उसने चक चलाया। उस चक्र को जिसने भी रोका उसे उसने चूर्ण कर दिया। श्रव यह चक्र चतुरंगिणी सेना पर चढ गया। १६५—समरबंघ ( शब्दबंघ ) श्रौर वीरवंघ युद्धक्षेत्र में एक दूसरे से मिले। वे दोनों सात मास तक लड़ते रहे। (तदनंतर) श्रप्सरा प्रसन्न होकर उन्हें ले गई।

१६६—श्रीताली श्रीर दुरिताली नामवाले दो वीर योद्धा संग्रामभूमि में भिड़ गए। दोनों बाहुयुद्ध करने लगे। दोनों साथ ही साथ दूसरे जगत में पौ फटते ही पहुँच गए।

बाथ=इस्त । बाथोबाधि=मछयुद्ध
पुहता—पोहोत्या—पौ फटते ही [पोह=प्रभा]
सरसा—पाठांतर—मिलीया

१६७—राजा महेंद्र-चूड़ श्रीर रथनूड़ हड़ इड़ ( भयंकर ) युद्ध कर रहे हैं। ( इसे देखकर ) इंद्र हॅसते हैं। एक दूसरे को ललकारते हैं, ( कोघ भरी दृष्टि से ) देखते हैं, तड़पते हैं, ( लड़ने को ) तैयार हो जाते हैं। श्राठ मास युद्ध करके दोनों जमपुर पहुँच गए।

१६८—मरुदाद हाथ में दंड लेकर युद्ध में घुस जाते हैं। भरत के पुत्र घोर निनाद करते हैं। बाहुबली की गजसेना को नष्ट कर देते हैं। वे श्रपने श्राप ही श्रपने वंश को बिदा कर रहे हैं।

मरुदाद=मरुदेवी की संतान [ ग्रपने वंश का स्वतः नाश कर रही है ]।

१६६ — सिंहरय ललकारते हुए उठा । श्रमितगति (सामने) श्राते हुए लिजत हुश्रा। तीन मास तक पृथ्वी पर उसका घड़ जूकता रहा। श्रव भरत राजा के मन में उत्तम विचार निवास करने लगे।

१७०—श्रमिततेल, जो सूर्य के समान तप रहा था, वह सारंग के साथ (उसे) हरण करने के लिये भिड़ गया। उस घीर ने दौड़कर दो वाण मारे श्रीर एक महीने में वह निर्वाण को प्राप्त हो गया।

> हेनि>हेनि>ह (कृ०) श्रथवा घात्वा (दौड़कर)। नीवड्या=निर्वाण को प्राप्त हुश्रा।

१७१ — कुंडरीक श्रौर भरतेश्वर के पुत्र दोनों योद्धा भिड़ते हुए पीछे पैर नहीं रखते। (वे सोचते हैं) शीव्रता से बाहुबिलराज को दलकर श्रपने पिता को प्रणाम करें।

## ताउ—तात (पिता ) द्रवडीय—दौड़ते हुए (सं॰ द्रुत )

१७२—सूर्यसोम युद्ध में हुंकार करता हुन्ना तोमर हथियार से प्रहार करने लगा। पॉच बरस तक वीरों से लड़ता रहा त्रौर राजा (वर्ग) को न्ना न्ना निर्वास के न्ना निर्वास के निर्वस के निर्वास के निर्वास के निर्वास के निर्वास के निर्वास के निर्वस के निर्वास के निर्वास के निर्वास के निर्वस के निर्

### लिवारित्रा--निर्वाश

१७३—िक सी को चूर्ण कर दिया, किसी को पैरों के नीचे दबा दिया। एक को गिरा दिया श्रीर एक पर प्रहार किया। श्रेयांस फल (कोघ) से भरकर युद्ध करता रहा। ऋपभेश्वर के वंश को घन्य है।

> (श्रेयास भरत का पुत्र था) इङ्झइ---युद्ध करते हैं।

१७४-- सकमारी नामक भरतेश्वर के पुत्र ने रण में मस्त होकर प्रथम-पॉव रोपा। कितने गजदल का उसने संहार किया उसकी कोई गणना नहीं। रण के रस में वह धीरवान् व्यक्ति स्वयं भी श्राघात सहता है श्रीर दूसरों को भी घुनता है।

१७५ — बीस करोड़ विद्याघर एकत्रित हुए श्रीर उनका नेता सुमुखि कलकल करने लगा। शिवनंदन के साथ युद्ध में मिला। बासठ दिन तक दोनो यम के समान युद्ध करते रहे।

## विहुँ=दोनों

१७६ — क्रोघ करके हाथ का चक्र चलाया। (उसने सोचा) वैरी को वास्वित्तान से मार डालूँ। बाहुवली राव मंडित रहा और भरतेश्वर की सेना वोली कि हम उसका नाश कर डालेंगे।

विनाशि—( एं० ) विज्ञान मंडी—सुशोभित ( मंडित )

१७७—दोनों दलो पे युद्ध का बाजा (काहली) बजने लगा। खल-दल से पृथ्वी श्रीर श्राकाश में खलबली मच गई। घरा (पृथ्वी) धसक--कर कॉपने लगी। बीर बीर के साथ स्वयंवर वरने लगे।

काहली -- युद्ध में बजनेवाला बाजा

१७८—इतनी घूल उड़ी कि सूर्य दिखाई नहीं पड़ते । एक सवार दूसरे सवार को नहीं देख पाता । वीर (भीड़ में) धंसते हुए दौड़कर (शब्रु को) पछाड़ देते हैं। इन इनकर शब्रु को मारते हैं श्रौर हॅसकर उन्हें प्रचारते हैं।

## हणोहिण-इन इनकर (तीत्र प्रहार करके)

१७६ — गजवटा गड़गड़ाती हुई (शत्रुश्रों को) नीचे फेंक देती है। स्नय में तुरंग तेजी से दौड़ रहे हैं। घनुप की प्रत्यंचा की टंकार सुनाई पड़ रही है। भेरी वजानेवाले युद्ध में नहीं ठहरते, भाग जाते हैं।

धों कार=घों ( श्रनुरग्न ) Onomato + कार (एं॰) घनुप की टंकार प्रा॰ ढलइ> घरति=नीचे गिराना

१८०—( ऐसा घोर संग्राम हुन्ना कि ) रुघिर की नदी बहने लगी श्रौर उसमें पर्वतशिखर द्ववने लगे। रणक्षेत्र में राच्चस रीरियाट ( री री का शब्द ) कर रहे थे। नरेंद्र भरत हयदल को ( ऐसे ) हॉक रहा या श्रौर उसके साहस की सुरेंद्र भा श्राघा कर रहा था।

#### सग्ग-स्वर्गं में

१८१—भरत का पुत्र शरभ संग्राम में श्रिप्रिम स्वामी (सेनापित) के गजदल को नष्ट करने लगा। तेरह दिन तक योद्धाश्रों पर श्राघात कर उन्हें पञ्जाइता रहा। राजा बाहुबली (इसे देखकर) सिर धुनता रहा।

१८२—उससे (बाहुवली से) देववर (सुरेंद्र) सार तत्व इस प्रकार कहने लगा—(तुमने) इतने वीरों का संहार देखा ! तुम (इतने) कीवों की हत्या क्यों करा रहे हो ? (इस कारण) तुम्हें चिछाते हुए नरक में पड़ना होगा।

एवडु — इतने प्रमाण में रीव — फष्ट के कारण चीत्कार

१८३—( सुरराज के इस उपदेश वचन को सुनकर ) दोनों भाई ( भरतेश्वर श्रौर वाहुचली हाथी से उतर पड़े। उन्होंने इंद्र की बात मानः ली। दोनों मछ युद्ध के लिये श्रखाड़े में प्रविष्ट हुए। दोनों का सबल शर्रार विशाल पर्वत के समान था।

पाहिं-प्राय

## ताउ—तात (पिता ) द्रवडीय—दौड़ते हुए (सं॰ द्रुत )

१७२—सूर्य होम युद्ध में हुंकार करता हुन्ना तोमर हथियार से प्रहार करने लगा। पॉच बरस तक वीरो से लड़ता रहा त्रौर राजा (वर्ग) को श्रपने स्थान पर निर्वाण भेजता गया।

## लिवारित्रा-निर्वाग

१७३—िक सी को चूर्ण कर दिया, किसी को पैरों के नीचे दबा दिया। एक को गिरा दिया और एक पर प्रहार किया। श्रेयांस मतल (कोघ) से भरकर युद्ध करता रहा। ऋषभेश्वर के वंश को घन्य है।

> (श्रेयास भरत का पुत्र था) झूझइ—युद्ध करते हैं।

१७४—सकमारी नामक भरतेश्वर के पुत्र ने रण में मस्त होकर प्रथम-पाँव रोपा। कितने गजदल का उसने संहार किया उसकी कोई गणना नहीं। रण के रस में वह धीरवान् व्यक्ति स्वयं भी श्राघात सहता है श्रीर दूसरों को भी धुनता है।

१७५ — बीस करोड़ विद्याघर एकत्रित हुए ख्रौर उनका नेता सुमुखि कलकल करने लगा। शिवनंदन के साथ युद्ध में मिला। बासठ दिन तक दोनो यम के समान युद्ध करते रहे।

## विहुँ=दोनॉ

१७६ — कोघ करके हाथ का चक्र चलाया। (उसने सोचा) बैरी को वास विज्ञान से मार डालूँ। बाहुबली राव मंडित रहा श्रौर भरतेश्वर की. सेना बोली कि हम उसका नाश कर डालेंगे।

विनाशि—( एं० ) विज्ञान मंडी—सुशोभित ( मंडित )

१७७—दोनों दलों में युद्ध का बाजा (काहली) बजने लगा। खल--दल से पृथ्वी श्रौर श्राकाश में खलबली मच गई। घरा (पृथ्वी) धर्मक--कर कॉपने लगी। वीर वीर के साथ स्वयंवर वरने लगे।

काहली - युद्ध में बजनेवाला बाजा

१७८—इतनी घूल उड़ी कि सूर्य दिखाई नहीं पड़ते । एक सवार दूसरे सवार को नहीं देख पाता । वीर (भीड़ में) घंसते हुए दौड़कर (शब्रु को) पछाड़ देते हैं। इन इनकर शब्रु को मारते हैं और इसकर उन्हें प्रचारते हैं।

## इणोइणि-इन इनकर (तीत्र प्रहार करके)

१७६—गचयटा गड़गड़ाती हुई ( शतुश्रों को ) नीचे फेंक देती है। श्रूप में तुरंग तेजी से दौड़ रहे हैं। धनुप की प्रत्यंचा की टंकार सुनाई पड़ रही है। भेरी बचानेवाले युद्ध में नहीं ठहरते, भाग चाते हैं।

धोंकार=घों ( श्रनुरग्रन ) Onomato + कार (एं ) घनुप की टंकार प्रा॰ ढलइ> ध्वरति=नीचे गिराना

१८०—( ऐसा घोर संग्राम हुत्रा कि ) रुघिर की नदी बहने लगी श्रौर उसमें पर्वतिशिखर दूबने लगे। रणक्षेत्र में राच्चस रीरियाट (री री का शब्द) कर रहे थे। नरेंद्र भरत हयदत्त को (ऐसे) हॉक रहा था श्रौर उसके साहस की सुरेंद्र भा श्लाघा कर रहा था।

#### सिंग-स्वर्ग में

१८१—भरत का पुत्र शरभ संग्राम में श्रिप्रम स्वामी (सेनापित) के गजदल को नष्ट करने लगा। तेरह दिन तक योद्धाश्रों पर श्रावात कर उन्हें पछाड़ता रहा। राजा बाहुवली (इसे देखकर) सिर धुनता रहा।

१८२—उससे (बाहुवली से) देववर (सुरेंद्र) सार तत्व इस प्रकार कहने लगा—(तुमने) इतने वीरों का संदार देखा ! तुम (इतने) जीवों की हत्या क्यों करा रहे हो ? (इस कारण) तुम्हें चिछाते हुए नरक में पड़ना होगा।

एवडु — इतने प्रमाण में रीव—कष्ट के कारण चीत्कार

१८३—(सुराज के इस उपदेश वचन को सुनकर) दोनों भाई (भरतेश्वर श्रौर वाहुवली हाथी से उत्तर पड़े। उन्होंने इंद्र की बात मान-ली। दोनों मछ युद्ध के लिये श्रखाड़े में प्रविष्ट हुए। दोनों का सबल शरीर विशाल पर्वत के समान था।

पाहिं---प्राय

१८४—वचनयुद्ध में वीर योद्धा भरत बाहुबली को बीत न सका। दृष्टियुद्ध में 'कुणाश्रण' (कंपन) करते हुए हार गया। दंडयुद्ध में वह तुरत छिप जाता श्रथवा घूम जाता है। बाहुपाश में वह तड़फड़ाने लगता है।

भंपइ—भंप=(भ्रम्) घूमना श्रथवा श्राव्छादन = ढकना १८५—भरत बाहुबली के मुष्टिका-प्रहार से गुटिका (गोली) के समान घरणी के मध्य गिर पड़ा। सबल भरत के प्राण बाहुबली के तीन (बार) घात से कंठगत हो गए।

> समउ>सं० सम गूडा>सं० गुटिका

१८६ — छः खंड का घनी भरत कुद्ध हुम्रा। उसने सेवकीं से कहा कि चक्र भेजो। वह बली ज्यों ही एक म्रोर जाकर खड़ा हुम्रा त्यों ही बाहुवली ने उसे पकड़ लिया।

> पाखिल-पंखाला-एक श्रोर खड़ा होना। भाई-भागिन्-सेवा करनेवाले।

१८७—वलवंत बाहुबली (भरत से) बोला कि तुम लौह खंड (चक) पर गविंत हो रहे हो। चक्र के सहित तुमको चूर्ण कर डालूँ। तुम्हारे समी गोत्रवालों का शब्य द्वारा संहार कर दूँ।

चूनउ—चूर्ण सयल—सकल हुँत—हो सरीसउ—सहश

१८८—भरतेश्वर श्रपने चित्त में विचार करने लगे। मैंने भाई की रीति का लोप कर दिया। मैं जानता हूँ, चक्र परिवार का हनन नहीं करता। (भ्रातृवघ के) मेरे विचार को धिकार है। इसने श्रपने हृदय में क्या सोचा था। श्रथवा मेरी ममता किस गिनती में है ?

माम-१-कोमल ग्रामंत्रण-सूचक भ्रव्यय ( पउम ३८, ३६ )

२-- ममता

१८६ — तब बाहुबिलराज बोलें — हे भाई, श्राप श्रपने मन में विषाद न ने की जिए। श्राप जीत गए श्रीर में हार गया। मैं ऋषमेश्वर के चरणों की शरण में हूं।

१६०—उस समय भरतेश्वर श्रापने मन में विचार करने लगे कि बाहुबली के (मन में) ऊपर वैराग्य, मुमुक्षुता चढ़ गई हैं। मै बड़ा भाई द्व दुखी हूं जो श्रविवेकवान् होकर श्रविमर्श में पड़ गया।

> संवेग=वैराग्य, सुमुच्चता दूहविउ—दुःखित ( वि॰ ) किं केणवि दूहविया

१९१—भरतेश्वर कहने लगे—इस संसार को विकार है। रानी श्रीर राजऋदि को विकार है। इतनी मात्रा में जीवसंहार विरोध के कारण किसके लिये किया।

## कुग-कौन

१६२— निससे भाई पुनः विपत्ति में आ नाय ऐसे कार्य को कौन करे। इस राज्य, घर, पुर, नगर और मंदिर (विशाल महल ) से काम नहीं। अथवा कहो कौन ऐसा कार्य किया नाय कि भाई बाहुबली पुनः (हमारा) आदर करे।

> पाठांतर—ग्रादरइ ( ग्रावरइ के स्थान पर ) ग्रावरइ=( ग्रा+वृ )=ग्रावृत्त ईग्रइ=>( प्राकृत ) एएग्र>( सं० ) एनेन, एवेन]

१६३—बाहुबली श्रपने सिर के बालों का लोच कर रहा है। श्रौर काया उत्सर्ग करना चाहता है। श्रॉसुश्रों से नेत्र भरे हैं। उसके चरण को वीर भरत प्रणाम करने लगा।

कासगि—कायोत्सर्ग लोच कराना—केश नोचना पय—पद

१६४—( भरत बोले )—हे भाई, श्रव कुछ न कहो। मैंने ही श्रविमर्श ( मूर्खता ) का कार्य किया है। मुक्त भाई को निश्चित रूप से मत छोड़ो। मुझे छोड़ दोगे तो संसार में मैं श्रकेला रह जाऊँगा। मेट्ह—मेळ्ण ( सं० मोचन=छोड़ना ) निटोल—( सं० नितरां ) निश्चित रूप से अ

१६५—श्रान मेरे ऊपर कृपा कीनिए। हे विदग्ध, मुझे मत छोड़ों इ मत छोड़ो। मैंने श्रपने से श्रापको घोखा दिया है। श्रपने हृदय में विषाद मत घारण करो। इससे मुझे पश्चाचाप होता है।

छ्यल (दे॰)—विदग्ध, चतुर

विरांसीया = ( विश्रंभ ) पश्चाचाप ( गुजराती इंगलिश कोश )

१६६—हे नव मुनिराज, मान जाइए । (हमारी प्रार्थना मान लीजिए) यदि मनाने से आप मौन न छोड़ेंगे और आप अपना मान (रूठने का भाव) न छोड़ेंगे तो मैं वर्ष दिन तक निराहार रहूँगा।

मेल्हे, पाठांतर—मुक्क इ=छोड़ना

१६७—ब्राह्मी श्रीर सुंदरी दोनों बिह्नें श्रपने बांधव को समकाने वहाँ श्राहें। (वे समझाने लगीं—हे भ्राता,) यदि श्रापका मान रूपी गर्जेंद्र उत्तर जाय तो केवल श्री श्रनुसरण करे।

वंभीउ-वांसी (बाहुबली की बहिन)

१६८—केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। तदुपरांत वे ऋषभेश्वर के समान विचरण करने लगे। (तब) भरतेश्वर सब भीड़ के साथ श्रयोध्या-पुरी श्राए।

नाग्=ज्ञान परगहि—परिकर ( सभी साथी )

१६६ — पुरेंद्र हृदय में प्रसन होकर श्रपने यहाँ उत्सन करते हैं। ताल कंसाल वज रहे हैं। पटह श्रीर पखावज गमगम ध्वनि कर रहे हैं।

२००—तव चकरत प्रसन्न होकर श्रायुषशाला में श्राया । घोड़ें; गनघटा, रथवर श्रोर राजमणियों की संख्या श्रगणित थी।

#### रागिमह—राजमणि

२०१—दसो दिशाश्रों में (भरतेश्वर की) स्राज्ञा चलने लगी श्रीर भरतेश्वर प्रसन्न हो उठे। राजगच्छ के श्रुगार वज्रसेनसूरि के पट्टघर, गुणागण के भंडार शालिभद्र सूरि ने भरतेश्वर का चरित्र रास छंद में लिखा।

## रेवंतगिरि रास

## [ अर्थ ]

(इस स्थान पर भापांतर देने का प्रयोजन यह है कि प्राचीन भाषा से श्रामीश पाठक इसका भाव अर्थात् सारांश भली प्रकार अवगत कर सकें।)

छंद-प्रथम दो पाद 'मुखबंघ' छंद में लिखा है।

छंदयोजना के संदर्भ को देखते हुए प्रथम दो पाद 'मुखनंघ' का दिखाई पड़ता है और इसी छंद में प्रत्येक कड़ी के आरंभ में दिया हुआ दो पाद सच्ची रीति से अगली कड़ी का आंत्य पाद है। इसलिये दूसरी कड़ी के आरंभ का दो पाद पहली कड़ी का पॉचवॉ और छठा पाद है। इसी रीति से से हवीं कड़ी तक है। हवीं के आठ पाद में से आरंभ का दो पाद आठवीं का ग्रंत्य पाद है।

## प्रथम कड्वक

परमेश्वर तीर्थेंश्वर [तीर्थेंकर] के पदपंक्रज को प्रणाम करता हूं और अंविकादेवी का स्मरण करके में रेवंतिगिरि का रास कहूँगा।। १।।

पिश्चम दिशा में गॉव, श्राकर, पुर, वन, गहन जंगल, सरिता, तालाव से सुंदर प्रदेशवाला, मनोहर देवभूमि के समान सोरठ देश है।। २॥

वहाँ मंडल के मंडन रूप, निर्मल, श्यामल शिखरों के गुरुत्व से ऐसा प्रतीत होता है मानों (वह) मरकत-मिशा के मुकुट से शोमित है। ऐसा रेवंतिगिरि (गिरनार) शोमा देता है। ॥३॥ श्रीर उसके मस्तक पर श्यामल सौमाग्य श्रीर सेंदर्य के सार रूप में निर्मल यादवकुल के तिलक के समान स्वामी नेमिकुमार का निवास है॥ ४॥

उनके मुख का दर्शन करनेवाले, भावनिर्भर मनवाले, श्रीर रंग तरंग से उड़नेवाले देश देशांतर के ज़ंब दसीं दिशाश्री से श्राते हैं॥ ५॥

गुर्जर घरा की घुरी रूपी घोलका में, बीर धवलदेव के राज्य में पोरवाड़ कुल के मंडन श्रौर श्रासाराज के नंदन मंत्रिवर वस्तुपाल श्रौर तेजपाल दो न भाई थे। दोनों बंधु वहाँ दु:समय में सुसमय ला,सके॥ ६-७॥ 🔑 नागेंद्रगच्छ के मंडन सूरिराज विजयसेन थे। उनका उपदेश पाकर इन दोनों नररतों ने धर्म में दृढ़ भाव घारण किया।। ८॥

तेनपाल ने निन नाम से गिरनार की तलहटी में उत्तम गढ़, मठ एवं प्याऊ घर एवं श्राराम से सुसजित मनोहर तेनलपुर नसाया ॥ ६॥

उस नगर के श्रासाराज विहार में पार्विजन विराजमान ये। वहाँ तेजपाल ने निज जननी के नाम से एक विशाल कुमर सरोवर निर्माण; किया ॥ १०॥

उस नगर में पूर्व दिशा में उप्रसेनगढ़ नाम का दुर्ग था जो आदि जिनेस्वर प्रमुखजिन नामक मंदिर से पावन हो गया था ॥ ११॥

गढ़ के बाहर दिल्ला दिशा में चबूतरा श्रौर विशाल वेदी संयुक्त रमगीक कमरे के पास पशुस्थान था।। १२।।

उस नगर की उत्तर दिशा में सकल महिमंडल को मंडित करनेवाल र स्तंभों से युक्त एक मंडप था॥ १३॥

गिरिनार के द्वार पर स्वर्णरेखा नदी के तीर से भव्यजन पाँचवे हरि दामोदर को दर्शनार्थ प्रेमपूर्वक बार बार देखते ॥ १४॥

त्रगुण, श्रंबन, श्रांबली, श्रंबाड़ो, श्रंकोल, उमरो, श्रंबर, श्रामड़ा, श्रगर, श्रशोक, श्रहल, करवट, करपट, करणतर, करमदी, करेण, कुड़ा, कहाइ, कदंब, कड़ा, करब, कदली, कंपीर, विचिक्तल, वंजुल, बकुल, वंड, वेतस, वरण, विडंग, वासंती, विरण, विरह, वांसजाल, वण, वंग, सीसम, सीमलो, सिरिस, समी, सिंदुवार, चंदन, सरल, उत्तम सैकड़ों सहकार, सागवान, सरगवो, सणदंड इत्यादि वृद्धों से पूर्ण पल्लव-फूल-फल से उल्लित वनराजी वहाँ शोमित है। वहाँ ऊर्जयंत (गिरनार) की तलहटी में धार्मिक लोगों के श्रंग में श्रानंद समाता नहीं ॥ १६ ॥ वहाँ (घोर वर्षा-काल में) वरमंत्री वस्तुपाल ने संघ की कठिन (बहुत हढ़) यामा बुलाकर एकत्र की श्रौर मानसहित वापस मेजा॥ २०॥

१ घोलका-स्थान विशेष

## द्वितीय कड़वक

पृथ्वी में गुर्जर देश के ग्रंदर रिपुराज विखंडन जिन-शासन-मंडन कुमारपाल भूपाल या। उसने भी श्रीमालकुंड में उत्पन्न ग्रावड़ को सोरठ का दंडनायक स्थापित किया। उसने गिरनार पर सुविशाल सोपान पंक्ति बनाई ग्रौर उसके बीच बीच में धवल ने प्याऊ बनवाया। उस घवल की माता घन्य है जिसने १२२० वि० में पाद (सोपानपंक्ति) को प्रकाशित किया ग्रौर जिसके यश से दिशाएँ सुवासित हुई।। १॥

जैसे जैसे भक्त गिरनार के शिखर पर चढ़ने लगता है वैसे वैसे वह संसार की वासना से घीरे घीरे मुक्त होता जाता है। जैसे जैसे ठंढा जल श्रंग पर बहता जाता है वैसे वैसे किलयुग नाम का मैल घटता जाता है। जैसे जैसे वहाँ निर्फार को स्पर्शकर शीतल वायु चलती है, वैसे वैसे निश्चय तत्काल भवदुःख का दाह नष्ट होता जाता है। वहाँ कोकिला श्रौर मयूर का कलरव, मधुकर का मधुर गुंजार सुनने में श्राता है। सेपान पर चढ़ते-चढ़ते दिच्या दिशा में लाखाराम दिखाई पड़ता है। मेघजाल के समूह श्रौर निर्फार से भी रमयीय तथा श्रिल एवं कजल सम स्थामल (गिरिनार) शिखर शोभित है। वहाँ बहुत धातुश्रों के विविध रस से सुवर्णमयी मेदिनी प्रकाशित है। वहाँ दिन्यौषि प्रकाशमान है। वहाँ उत्तम गहिर—गंभीर गिरिकंदरा है जो विकसित चमेली, कुंद, श्रादि कुसुमों से परिपूर्ण है। इसिलये दसो दिशाश्रों में दिन को भी तारामंडल जैसा दीख पड़ता है।

प्रफुछ लवली कुसुमदल से प्रकाशित सुरमहिला ( श्रप्सरा ) समूह के लिलत चरण तल से ताड़ित गिलत स्थल-कमल के मकरंद-जल से कोमल विपुल स्थामल शिलापट वहाँ शोमित हैं। वहाँ मनोहर गहन वन में किन्नर किलकारी करते हुए हॅसते हैं श्रीर श्री नेमिजिनेस्वर का मधुर गीत गाते रहते हैं कि जहाँ श्री नेमिजिन विद्यमान हैं वहाँ मिक्त भाव निर्भर श्रीर सुकुट मिण की किरणों से पिंजरित ( रक्त ) गिरिशिखरों पर गान करते हुए श्रप्सरा ( श्रसुर ), सुर, उरग, किन्नर, विद्याधर हर्ष से श्राते हैं। जिस भूमि के ऊपर स्वामी नेमिकुमार जी का पदपंकज पड़ा हुश्रा है, वहाँ की मिटी भी घन्य है, वह मनवांछित विद्यारों को पूरा करती है।। ७।।

जो अन और स्वर्ण का महान्दान दे और जो कर्म की ग्रंथि का द्वय कराए वह इस तेजस्वी गिरनार का शिखर प्राप्त करे, श्रर्थात् शिखर तक पहुँचे। जो नर तीर्थवर ऊर्जयंत शिखर का दर्शन करता है उसका जन्म, यौवन और जीवन कृतार्थ हो जाता है। गुर्जर घरा में श्रमरेश्वर जैसे श्री जयसिंह देव एक प्रवर पृथ्वीश्वर थे। उन्होंने सोरठ के राव खँगार को हराकर वहाँ साजन को उत्तम दंडाधीश (दंडनायक) स्थापित किया। उसने नेमि जिनेंद्र का श्रमिनव भवन बनवाया। इस रीति से चंद्रबिंब के तुल्य निज निर्मल नाम प्रकाशित किया। प्रा

उस नरशेखर साजन ने संवत्सर ११८५ में स्थूल विकसंम श्रौर वायंम से रमणीय लित कुमारियों के कलशों के समूह से संकुल मंडप, दंड-धनु श्रौर उचु गतर तोरण से युक्त, उँडेला हुआ श्रौर बॉधा हुआ, रुणभणित बहुत किंकिणियोंवाले नेमिभुवन का उद्धार किया। मालव-मंडल के गुह (?) का मुखमंडल रूप, दारिद्रय का खंडन करनेवाला मावड़ साभु भावड़ सा (भावना प्रधान) हो गए। उसने सोने का श्रामल-सार कराया, मानो गगनांगण के सूर्य को अवतरित किया। दूसरे शिखरवर के कलश भी मनोहर रीति से प्रकाश देते हैं। ऐसे नेमिभुवन के दर्शन कर दु:ख का निरंतर नाश होता है।। १०।।

## तृतीय कड्वक

उत्तर दिशा में काश्मीर देश है, वहाँ से नेमि के दर्शन के लिये उत्किटित दो वंधु श्रिक्त श्रीर रत बड़े संघाधिप होकर श्राए। हर्षवश उन्होंने बार बार कलश भरकर नेमिप्रतिमा को स्नान कराया। वहाँ जल-धार पड़ते पड़ते छेप्यमय (चंदन के छेप से भरा) नेमि-बिंब (प्रतिमा) गल गया। संघसित संघाधिप के निज मन में संताप उत्पन्न हुआ। हा हा! धिक् धिक्! मेरे विमल कुल पर कलंक श्राया। मैं दूसरे जनमामें श्यामल धीर स्वामी के चरण की शरण में रहूँ।

ऐसे संघ घुरंघर ने श्राहारत्याग का नियम ग्रहण किया। एकवीस (इक्कोस) श्रनशन होने के पश्चात् श्रंबिकादेवी श्राई। 'जय जय' शब्द से बुलाई हुई वह प्रसन्न होती हुई देवी कहने लगी कि तुम तुरत उठकर श्री नेमि-विंव (प्रतिमा) को लो। हे वत्स, तू भवन में वापस श्राते समय पीछे मुइकर न देखना। श्रंविकादेवी को प्रणाम करके वहाँ वह कांचनवल अन के मिशामय नेमि-निंब (प्रतिमा) लाता है। प्रथम भवन में देहली में चटपट देवस्थापन करके फिर संघाघिप ने हर्ष से पीछे मुइकर देखा। इसिलिये देहली में श्री नेमिकुमार देव जम गए (निश्चल हो गए)। देवों ने कुसुमदृष्टि करके जयजयकार किया श्रौर पुरायवती वैशाखी पूर्णिमा के दिन वहाँ जिन (देव) को स्थापित किया। पश्चिम दिशा में उसी तरफ के मुखवाछे भवन का निर्माण किया श्रौर इसी तरह अपने जन्मजन्मांतर के दुःख को काटा। भव्य जनों ने स्नान श्रौर विलेपन की श्रपनी वांछा को पूर्ण किया। संघाधिप श्रीजित श्रौर रत्न निज देश वापस लौटे। किलकाल में सकल जन की वृत्ति कुसमय की कछपता से टॅकी हुई जानकर श्रीविका ने विंव की प्रकाशमान कांति को कम कर दिया।। ६।।

समुद्रविजय श्रौर सिवादेवी के पुत्र यादव कुल-मंडन जरासंघ के सैन्यदल का मर्दन करनेवाले, मदन सुभट के भी मान का खंडन करनेवाले, राजिमती के मन को हरनेवाळे, शिव-मुक्ति रमणी के मनोहर रमण, सौभाग्य-सुंदर नेमिनिन को पुण्यशाली प्रणाम करते हैं। मंत्रिवर वस्तुपाल ने ऋषभेश्वर का मंदिर बनवाया श्रौर श्रष्टापद तथा समेत शिखर का उत्तम मनोहर मंडप कराया । कपर्दियच् श्रौर मक्देवी दोनों का ऐसा तुंग प्रासाद बनाया कि घार्मिक लोग सिर हिला देते हैं श्रौर घूम-घूमकर देव को देखते श्रीर दर्शन करते हैं। तेजपाल ने वहाँ कल्या गाक-त्रय का त्रिभुवन-जन-रंजन एवं गगनागगा को पार करनेवाला तुंग भवन निर्मित किया। दिशा दिशा में, कुंड कुंड में निर्भर की मस्ती दिख़ाई देती है। विशाल इंद्रमंडप का देपाल मंत्री ने उद्धार किया। ऐरावत गज की पादमुद्रा (पदचिह्न ) से श्रंिकत, विमल निर्भार से समलंकृत गर्यंदम (गर्जेंद्र-पद ) कुंड वहाँ दृष्टिगत हुन्ना। वहाँ वह गगनगंगा भी दृष्टिगत हुई जो सकल तीर्थों की श्रवतारशक्ति मानी जाती है। उसमें श्रंग मिगोकर दुःख को तिलांजिल दिया जाता है। छत्रशीला के शिखर पर सिंदुवार, मंदार, कुरवक श्रौर कुंद वृत्तों से सुंदर सजाया हुश्रा, जूही, शतपत्री श्रौर विन्निफल से निरतर घिरा श्रौर नेमिनिनेश्वर की दीचा, ज्ञान श्रौर निर्वाण का श्रिष्ठान सहसाराम श्राम्रवन दृष्टिगत हुशा।

## चतुर्थ कड़वक

गरवा (गिरनार) शिखर पर चढ़कर श्राम श्रीर कामुन से समृद्ध स्वामिनी श्रंविकादेवी का रमगीय स्थान है। वहाँ पर ताल श्रीर कॉसाकोड़

वचते हैं। गंभीर स्वर से मृदंग बजता है। श्रंबिका के मुखकमल को देखकर वाला रंग में नाचती हैं। ग्रुभ दाहिना कर उत्संग में स्थापित है। वायाँ हाथ समीपवर्ती के लिये श्रानंदप्रद है। वह सिंह-श्रासीन स्वामिनी गिरनार के शिखर पर शोभायमान हो रही हैं। वह सिंह-श्रासीन स्वामिनी दुःख का भंग दिखाती, भव्य जनों की वांछित इच्छा पूर्ण करती श्रोर चतुर्विष संघों का रच्या करती है। गिरनार में नेमिकुमार ने जहाँ श्रारोह्या करके दसों दिशाशों श्रोर गगनांगया का श्रवलोकन किया, उस स्थल को "श्रवलोकन" शिखर नाम दिया गया है॥ ५॥

प्रथम शिखर में स्यामकुमार श्रौर द्वितीय में प्रद्युम्न को को प्रणाम करे वह भव्यजन भीषण भवभ्रमण को पार करता है। वहाँ स्थान स्थान पर जिनेश्वर के रत-सुवर्गों के बिंब (प्रतिमा) स्थापित किए गए हैं। जो घन्य नर कलिकाल के मल से मलिन न होकर उसको (रेवंतगिरि को) नमन करता है वह वही फल पा सकता है जो फल भव्य जन समेतशिखर श्रष्टापद नंदी स्वर का दशँन करके पाते हैं। ग्रहगणा में जैसे भानु, पर्वत में जैसे मेरुगिरि, वैसे ही त्रिसुवन में तीर्थों के मध्य रेवंतगिरि तीर्थ प्रधान है। जो नर नेमिजिनेश्वर के उत्तम भवन (देहरा) में घवल ध्वज, चमर, भृंगार, श्रारती, मंगल प्रदीप, तिलक, मुकुट, कुंडल, हार, मेघाडंबर ( छत्र ), प्रवर चंदरवा इत्यादि देते हैं वे इस भव के भोग भोगकर दूसरे जन्म में तीर्थें वर श्री का पद प्राप्त करते हैं ॥ ११ ॥ को चतुर्विष संघ करके ऊर्जयंत गिरि त्रावे श्रौर बहुत दिन राग करे वह चतुर्गति-गमन से मुक्त हो जाता है। जो लोग वहाँ पर अष्टविध पूजा या अठाई करें वे लोग अष्टविध कर्म को इरा करके आठ जन्मों में वह सिद्धि पाते हैं। जो आंबिल, उपवास, एकासणू या नीवी करें उनके मन में इस भव श्रीर पर भव के वैभव पर श्राशा रहती है। जो घर्मवत्सल प्रेम से मुनिजन को श्रव का दान करें उनको कहीं भी अपमान न मिले और प्रभात में उनका स्मरण हो । जो लोग घर, जमीन के जंजाल से घिरे हुए हैं श्रौर ऊर्जयंत नहीं श्राते उनके हृदय में शांति श्राएगी नहीं और उनका जीवन निष्फल है। लेकिन उसका जीवन घन्य है जो इसी रीति से जीवन विताता है। उसका संवत्सर, निच्छगा, मास घन्य है। उसका एक वासर भी बलिदान नहीं होता श्रर्थात् व्यर्थ नहीं जाता ॥ १७॥

बहाँ सीभाग्य सुंदर, श्यामल, त्रिभुवन-स्वामी नैन-सलोने नेमिबिन के

दर्शन होते हैं, वहाँ निर्फर चमर ढलता है। मेघाडंवर (छत्र) सिर पर रखा जाता है। रेवंत तीर्थ के सिंहासन पर विराजमान ऐसे नेमिजिन जय पाते हैं। श्री विजयसेन सूरि का रचा हुश्रा यह रास जो रंग से रमे, उसके ऊपर नेमिजिन प्रसन्न होते हैं। उनके मन की इच्छाएँ श्रंविका पूर्ण है करती है।। २०॥

# स्थूलिमद्र फाग

## स्रथं

पार्व जिनेंद्र के पॉव पूजकर श्रौर सरस्वती को स्मरण करके फागबंध द्वारा मुनिपति स्थूलिभद्र के कितने ही गुण कहूंगा ॥ १॥

एक बार सौभाग्य-सुंदर, रूपवंत गुण्मिण्-मंडार, कंचन के समान प्रकाशमान कांतिवाले, संयमश्री के हार रूप सुनिराज स्थूलिमद्र जब महीतल पर बोध करते थे, तब विहार करते करते नगरराज पाटलिपुत्र में आ पहुँचे। निज गुण से भरे हुए साधु वर्षाकाल में चातुर्मास में गद्गद् होकर गुरु के पास अभिग्रह ग्रहण करते हैं और गुरुवर आर्थसंभूति विजयसूरि की अनुज्ञा छेते हैं। उनके आदेश से सुनिराज स्थुलिभद्र कोशा नामक वेश्या के घर जाते हैं।। ३।।

द्वार पर मुनिवर को देखकर चित्त में चमक ( श्राश्चर्य ) भरे दासी वघाई देने के लिये वेग से जाती है। वेश्या हार से लहकती, करतल जोड़ती, उतावली में श्रत्यंत वेग से मुनिवर के पास श्राई ॥ ४॥

मुनिवर ने कहा, "धर्मलाम हो।" इतना कहकर ठहरने के लिये स्थान मॉगते हुए सिंहशावक की तरह उन्होंने हृदय में धीरज को घारण किया।। ५॥

ि भिरमिर भिरमिर मेव बरसते हैं। खलहल खलहल निदयाँ बहती हैं। भनभन भनभन बिजली चमकती है। यरथर यरथर विरिह्णी का मन काँपता है।

मधुर गंभीर स्वर से मेघ जैसे जैसे गरजता है, वैसे वैसे पंचवाण कामदेव निज कुसुमवाण सजाते हैं। जैसे जैसे महमह करती केतकी परिमल पसा-रती है वैसे वैसे कामीजन निज रमणी के चरण में पॉव पड़कर मनाते हैं। शीतल कोमल सुरिभत वायु जैसे जैसे चलती है, वैसे वैसे मानिनी के मान श्रीर गर्व का नाश होता है। जैसे जैसे जलभार भरा मेच गगनांगण में एकत्र होता है, वैसे वैसे पथिकों के नैनों से नीर झरता है। = 11 मेन के रव से जैसे जैसे मयूर उलिटयाँ भरकर नाचता है वैसे वैसे मानिनी पकड़े हुए चोर के सहश क्षुत्रव होती है। श्रन वेश्या मन की बड़ी लगन से श्रंगार सजती है। श्रंग पर संदर बहुरंगे चंदनरस का छेपन करती है। सिर पर चंपक, केतकी श्रोर चमेली कुसुम का खुंग भरती है। परिधान में श्रत्यंत सूक्ष्म श्रीर मुलायम चीर पहनती है। उर पर मोती का हार लहलह लहराता है। पग में उत्तम नूपुर रुमझम रुमझम होता है। कान में उत्तम कुंडल जगमग जगमग करता है। इनके श्रामरणों का मंडललस्मूह मलहल भलहल झलकता है। ११।

उनका वेणीदंड मदन के खड़ की तरह लहलह करता है। उनका रोमाविल-दंड सरल, तरल श्रौर क्यामल है। श्रंगार-स्तवक से तुंग पयो-धर उलसते हैं, मानो कुसुमवाण कामदेव ने श्रपना श्रमृत-कुंम स्थापित किया है।

नयन-युगल को काचलों से श्रॉंबकर सीमंत (मॉग) बनाती श्रौर उरमंडल पर बोरियावड नामक वस्त्र की बनी कंचुकी पहनती हैं॥ १३॥

विनके कर्ण-युगल मानो मदनहिं डोला होकर लहलहाते हैं। बिनका नयन कचोला (प्याला) चंचल, चपल तरंग श्रीर चंग के समान सुंदर है। विनका कपोलतल मानो गाल मसूरा के सहश शोभा देते हैं। विनका कोमल विमल सुकंठ शंख की ध्यनि के समान मधुर है। १४॥

विनकी नामि लावण्यरस से परिपूर्ण कृषिका (छोटे कुएँ) के सदृश शोभा देती है। जिनके उरु मानो मदनराज के विजयस्तंम के समान शोभा देते हैं। जिनके नखपछव कामदेव के श्रंकुश की तरह विराजमान हैं। जिनके पादकमल में यूंचरी रमझम रमझम बोलती है। नवयौवन से विलिसत देह-वाली श्रमिनव स्नेह से (पागल) गही हुई, परिमल लहरी से मगमगती (महॅकती), पहली रांतकेलि के समान प्रवाल-खंड-सम श्रघरविंचवाली, उत्तम चंपक के वर्णवाली, हावभाव श्रौर वहुत रस से पूर्ण नैनसलोनी शोभा देती है। १६।।

इस प्रकार उत्तम श्रंगार सजकर मुनिवर के पास आई, तव आकाश में सुर और किन्नर कौतुक से देखने लगे ॥ १७॥

फिर वक्र दृष्टि से देखती हावभाव तथा नए नए शृंगारमंगी करती वह मुनि पर नयनकटाच् से प्रहार करती है। तब भी वह मुनिप्रवर उससे वेधे नहीं जाते। इसके उपरांत वेश्या उनको बुलाती है। (वह कहती है) हे नाथ, तुम्हारा विरहतपन सूर्य के समान मेरे तन को संतप्त करता है। बारह वर्ष का स्नेह तुमने किस कारण छोड़ दिया। मेरे साथ इतनी कठोरता से क्यों बर्ताव किया। स्थूलिमद्र कहते हैं—वेश्या, इतना श्रम (खेद) न की जिए। लोहे से बना हुश्रा मेरा हृदय तुम्हारे वचन से नहीं मेदा जा सकता। कोशा नाथ नाथ विलाप करती हुई कहती हैं—''मुझपर श्रनुराग की जिए। ऐसे पावसकाल में मेरे साथ श्रानंद मनाइए।

मुनिवर बोळे—वेश्या, मेरा मन सिद्धि-रमणी के साथ लग्न करने में श्रीर संयम-श्री के साथ भोग करने में लीन हो गया है।

कोशा बोर्ली—मुझे छोड़कर, हे मुनिराज, श्राप संयम-श्री में श्रानुरक्त क्यों हो रहे हो ? लोग तो नई नई वस्तु पर बहुत प्रसन्न होते हैं। श्रापने भी लोगों की इस बात को सत्य करके दिखाया है।। २१॥

उपशम रस के भार से पूर्ण ऋषिराज इस प्रकार बोलते हैं—चिंतामणि छोड़कर पत्थर कौन महण करे ? इसलिये हे कोशा, बहुधर्म-समुज्वल-संयम-श्री को तजकर प्रसारित महान् बलवाला कौन तेरा श्रालिंगन करे ॥ २२॥

कोशा बोली—पहले हमारे यौवन का फल ली बिए। तदनंतर संयम-श्री के साथ सुख के साथ रमण् की जिए।

मुनि बोळे—मैंने बिसे ग्रहण कर लिया उसे कर लिया। श्रव जो होना हो वह हो। समग्र भुवन में कौन ऐसा है जो मेरा मन मोहित कर सकता है ? ॥ २३॥

इस प्रकार कोशा की मुनिराज स्थूलिभद्र ने श्रवगणाना की। (किंतु) उसने (कोशा ने) घेर्य के साथ श्रवधारण किया। कोशा के चित्त में विस्मय के साथ सुख उत्पन्न हुआ।। २४॥

वे श्रत्यंत बलवंत हैं जिन्होंने मोहराज के वड़े ज्ञान को नष्ट किया। समरागर्या में मदन सुभट पर ध्यान रूपी तलवार का प्रहार किया। देवताश्रों ने संतुष्ट होकर कुसुमवृष्टि के साथ इस प्रकार जय जयकार किया— "स्थूलिभद्र, तुम घन्य हो, घन्य हो, जिसने कामदेव को जीत लिया।"

इस प्रकार अभिप्रह्याचा मुनीस्वर सुंदर रीति से कोशा वेस्या का

प्रतिवोच करके चातुर्मांस के त्रानंतर गुरु के पास चले। दुष्कर से भी दुष्कर कार्य करनेवाले श्र्वीरों ने उनकी प्रशंसा की। शंख-समुज्वल यश-वाले मुनीदवर को सुर श्रीर नर (सव) ने नमस्कार किया।

चो स्थ्लिमद्र युग में प्रवान था, जगत् में चिस मछ ने शब्य रूप रतिवछम (कामदेव) का मानमर्दन किया, वह स्थ्लिमद्र जयवंत हो। खरतरगच्छवाछे जिनपद्मस्रिकृत यह फाग रमाया गया। चैत्र महीना में खेल श्रीर नाच के साथ रंग से गाश्रो॥ २७॥

## गौतम स्वामी रास

## अर्थ

ज्ञानरूशी लक्ष्मी ने बहाँ निवास किया है, ऐसे वीर जिनेश्वर के चरणः कमल को प्रणाम करके गौतम गुरु का रास कहूँगा। हे भन्य जीवो, तुम उस रास को मन, वचन श्रीर शरीर को एकाम्र करके सुनी निससे तुम्हारे देह रूपी घर में गुण्यसमूह गङ्गड़ाहट करते हुए आकर बसें। जंबूद्वीप में भरत नाम क्षेत्र है। उसमें पृथ्वीतल के श्राभूषण के समान मगध नामक देश है। वहाँ शत्रुदल के वल को खंडन करनेवाला श्रेणिक नामक राजा है। उस मगघ देश में द्रंव्यवाला (धनधान्यपूर्ण) गुब्बर नामक ग्राम है। वहाँ गुगागण की शय्या के समान वसुभूति नामक ब्राह्मण बसता है। उसकी पृथ्वी नामक स्त्री है। उसका पुत्र इंद्रभूति है जो पृथ्वीवलय में सर्वत्र प्रसिद्ध है श्रीर चौदह विद्या रूपी विविध रूपवाली स्त्री के रस से विद्या हुआ है श्रर्थात् चौदह विद्याश्रों में प्रवीग है, उसपर लुब्ध हुश्रा है। वह विनय, विवेक के सार विचारादि गुर्गों के समूह से मनोहर है। उसका शरीर सात हाथ का श्रौर रूप में रंभा श्रप्सरा के स्वामी इंद्र जैसा है। उसके नेत्रकमल, वदनकमल, करकमल श्रीर पदकमल इस प्रकार सुंदर है कि दूषरा कमल जल में फेंक दिया गया है, अर्थात् जल में निवास कराया गया है। अपने तेन के कारण, उसने तारा, चंद्र श्रौर सूर्य को श्राकाश में बुमा दिया है। श्रर्थात् उसके तेच ने तारा, चंद्र श्रीर सूर्य को श्राकाश में चकर में डाल दिया है। रूप के कारण कामदेव को श्रनंग श्रर्थात् श्रंग विना करके निकाल दिया है। वह धैर्य में मेरु पर्वत, गंभीरता में समुद्र है, श्रीर मनोहरता के संचय का स्थान। उसके निरुपम रूप की देलकर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि विघाता ने कलिकाल के भय से सब गुणों को इसमें ही एक स्थान पर संचित कर रखा है। अथवा इसने पूर्व जन्म में श्रवश्य जिनेश्वर को पूजा है, जिससे उसको रंभा, पद्मा ( लक्ष्मी ), गौरी, गंगा, रति ग्रौर विधि ने वंचित किया है। कोई बुध (पंडित), कोई गुरु ( वृहस्पति ), कोई किव ( शुक्र ) श्रागे रह न सका । श्रर्थात् उन सबको उसने चीत लिया है।

( रलेप द्वारा वुघ, वृहस्पति, शुक्त को जीतने का उल्लेख है। )

वे पाँच सौ गुणावान शिष्यों से संघटित सर्वत्र घूमा करते हैं और मिथ्यात्व से मोहित मितवाले होने से यज्ञ कमें करते हैं, परन्तु वह तो छले तेज के बहाने उनके चारित्रज्ञान के दर्शन की विशुद्धि प्राप्त होने के लिए हैं। श्रार्थात् इस कारण उनको रत्नत्रय का उत्टा लाभ होने वाला है।

#### श्रध

जंबूद्वीप के भरत-क्षेत्र में पृथ्वी-तल के मंडन-भूत मगध-देश में श्रीणिक नामक राजा है। वहाँ श्रेष्ठ गुब्बर नामक ग्राम है। उस गाँव में वसुभूति नामक सुंदर ब्राह्मण बसता है। उसकी भार्या सकलगुणगण के निधानभूत पृथ्वी नामवाली थी। उसके विद्या से श्रालंकृत पुत्र का नाम श्राति सुजान गौतम है।

## ऋर्थ

श्रंतिम तीर्थंकर (श्री महावीर स्वामी) केवल ज्ञानी हुए। फिर चतुर्विध (साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका) संघ की प्रतिष्ठा कराने के श्रवसर पर ज्ञानी स्वामी पावापुर संप्राप्त हुए श्रर्थात् पधारे। वे चार प्रकार की (भ्रवन-पित, व्यंतर, ज्योतिषी श्रौर वैमानिका) देवजाति से युक्त थे। उस पावापुरी के उद्यान में (देवताश्रों ने) ऐसा समवसरण किया कि जिसके देखने से मिध्यामित वाला जीव खीजे श्रथवा खेद पाये। उस समवसरण में त्रिभुवन-गुरु (वीर परमात्मा) सिंहासन पर श्राकर बैठे। तत्काल मोह तो दिगंत में प्रविष्ट हो गया श्रौर कोघ, मान, माया श्रौर मद के समूह, श्रयवा इन दोषों से युक्त जीव, प्रभु को देख कर उसी प्रकार भागने लगे जिस प्रकार दिन में चोर मग जाता है। श्राकाश में देव-दुन्दु भि बजने लगी। ऐसा मालूम होने लगा मानो धर्मनरेश्वर के पधारने से ये बाजे गाजने लगे श्रथवा सबको (उनके श्रागमन की) खबर देने के लिए यह घोषणा हो रही हो।

देवताओं ने वहाँ फूल की वृष्टि की और चौंठठ इंद्र प्रभु के पाछ सेवा की प्रार्थना करने लगे। श्रयवा इस प्रकार कहने लगे कि 'तुम श्रपनी सेवा' (का सौमाग्य) हमको दो।' प्रभु के मस्तक के ऊपर चामर श्रौर छत्र शोभा देने लगे श्रौर श्रपने रूप के कारण प्रभु जगत् को मोहित करने लगे। फिर उपशम रूपी रस के समूह को भरभर कर प्रभु बरसाने लगे श्रौर योजन पर्यंत (चारो दिशाश्रों में) सुन सकने के योग्य वाणी से वखान (धर्म

का ) करने लगे। अर्थात् धर्मोपदेश देने लगे। इस प्रकार वर्धमान स्वामी को प्रधारे हुए बान कर देवता, मनुष्य, किन्नर और राजा आने लगे। उस समय कान्ति के समूह से आकाश में झलमलाट होने लगी और आकाश से उतरते हुए विमानो से रण्रण्याट शब्द होने लगा। उन्हें देखकर इंद्रभूति (गौतम) आह्मण्य मन में चितन करने लगा कि ये देवता हमारे यज्ञ के निमित्त आते हैं। तदुपरांत तीर के वेग के समान गतिमान देवता एक दम गहगहाट करते समवसरण्य में पहुँच गए। इसिलये अभिमान से भर कर (इद्रभूति) कहने लगा और उस अवसर पर कोध से उसका शरीर काँपने लगा। वे इस प्रकार कहने लगे कि मूर्ख जैसे मनुष्य तो बिना बाने सर्वज्ञ को छोड़कर दूसरे स्थान पर भाग बायें और दूसरे की प्रशंसा करें—यह तो हो सकता है, पर ये तो देवता—जैसे कहे बाते हैं किर भी ये क्यों डोलायमान हो रहे हैं। इस दुनिया में मुक्तसे अधिक दूसरा ज्ञानी कौन है ? (इस विषय में) मेरु के अतिरिक्त दूसरी उपमा किससे दी खाये ? अर्थात् कॅनाई में मेरु की उपमा है। उसके लायक तो मैं हूँ। किर इस तरह क्यों होता है ?

## ऋर्थ

वीर प्रभु केवल ज्ञान से युक्त हो गए। तदुपरांत देवपूजित, संसार से तारने वाले नाथ पावापुरी को प्राप्त हुए अर्थात् वे पावापुरी श्रा गए। वहाँ देवों ने बहु सुख के कारण ऐसे समवसरण की रचना की कि जगत् में दिनकर के समान प्रकाश करनेवाले जिनेश्वर स्वामी सिंहासन पर विराजमान हुए श्रीर सर्वत्र जयजयकार होने लगा।

### अर्थ

उस समय इंद्रभूति भूदेव (ब्राह्मण् ) निवडमान रूपी गल के ऊपर चढ़ा श्रर्थात् श्रभिमान से भर गया। हुंकार करता हुत्रा चला कि जिनेश्वर देव कौन है ? ॥ १७॥

(श्रागे चलकर) उसने एक योजन में समवसरण का प्रारंभ देखा। उसने दसो दिशाश्रों में विविध स्त्रियों श्रीर सुररंभा (देवांगना-श्रप्सरा) को श्राते हुए देखा।। १८॥

(इनके श्रतिरिक्त ) समवसरण में मिणामय तोरण, इजार योजना के दंडवाला धर्मध्वज, श्रौर गढ़ के कांगरा (कोसीसा ) के ऊपर नये नये घाट

(विचित्र रचनापूर्ण) दिम्बाई पड़े। वैर से विवर्जित जंतुगण को देखा, श्राट प्रतिहार दिखाई दिए॥ १६॥

(इनके द्यतिरिक्त) देवता, मानव, किन्नर, द्यम्, इंद्र, इंद्राणी, राजा को प्रभु के चरणकमल की सेवा करते हुए देखकर, चमत्कृत होकर वह चितन करने लगे। सहस्रकिरण के समान तेजस्वी, विशाल, कावंत, वीर जिनवर की देखकर विचार करने लगे कि द्यसंभव केसे हुद्या! यह तो वास्तव में इंद्रजाल है। (इस प्रकार विचार कर रहे थे कि इसी द्यवसर पर त्रिजगगुर वीर परमात्मा ने 'इंद्रभृति'-इस नाम से पुकारा।) श्रीमुख से वेद के पदों द्वारा उसका संशय मिटा दिया गया। किर उनने मान को छोड़कर मद को दूर करके भक्ति से मस्तक नवाया खार पांच सी छात्रीं सहित प्रभु के पास जत (चिति ) स्वीकार किया। गीतम (सव में ) पहला शिष्य या॥ २३॥

मेरे बाधव इन्द्रभृति ने संयम का बात स्वीकार की यह जानकर श्रित्रभृति प्रभु के पास श्राया। प्रभु ने नाम छेकर बुलाया। उसके मन में जो सग्रय था उसका श्रम्यास कराया श्रायांत् वेदपद का खरा श्रार्थ समभाकर संशय दूर किया, इस प्रमाण से श्रानुक्रम से ग्यारह गण्यर रूपी रहीं की प्रभु ने स्थापना की श्रीर इस प्रसाण से भ्रान-गुरु प्रभु ने संयम (पाँच महात्रत रूप) सहित श्रावकों के बारह ब्रत का उपदेश किया। गौतम स्वामी निरंतर ही दो-दो उपवास पर पारण करते हुए विचरण करते रहे। गौतम स्वामी के संयम का सारे संसार में जयजयकार होने लगा।। २६।।

### वस्तु

इंद्रभ्ति वहुमान पर चढ़ा हुंकार करता कॉपता तुरत समयसरण पहुँचा। तदन्तर चरम नाम (बीर प्रमु) स्वामी ने उसका सर्वसंशय एकदम नष्ट किया इससे उसके मन के मध्य वोधिबीच (संजात) प्राप्त हुआ। किर गौतम संसार से विरक्त हुआ, प्रमु के पास दीचा ली, शिचा अंगीकार की और गणवर पद प्राप्त किया।। २७॥

#### भाषा

श्रान सुंदर प्रभात हुशा; श्रान पस्ती में पुग्य भर गया। गौतम त्यामी को देखा जिनके नेत्रों से श्रमृत झरता है श्रथवा श्रमृत के सरोवर के समान नेत्रवाले गौतम स्वामी को देखा॥ २८॥ वे सुनि-प्रवर गौतम-स्वामी पॉच सो सुनियों के साथ भूमि पर विदार करते थे श्रीर श्रनेक भव्य नीवों को

प्रतिवोध देते थे। समवसरण में जिन-जिन को संशय उत्पन्न होता था वे परोपकार (परमार्थं) के निमित्त भगवान से पूछते श्रौर विसे जिसे वे दीक्षा देते थे उसे केवल ज्ञान प्राप्त होता था। श्रपने पास केवल ज्ञान नहीं था किंतु गौतम स्वामी इस प्रमाण से केवल-ज्ञान देते थे। गुरु (वर्षमानः स्वामी ) के ऊपर गौतम स्वामी की ऋत्यंत भक्ति उत्पन्न हुई थी श्रौर इस मिष (बहाने से ) केवल ज्ञान प्राप्त होने वाला है।। ३१॥ परंतु अभी भगवान् पर श्रपना राग रोक के रखते हैं, श्रथवा रंग से भर (श्रत्यधिक रूपेगा ) प्रभु के ऊपर राग रखते हैं। जो श्रष्टापद शैल ( पर्वत ) के ऊपर श्रपने श्रात्मवल के द्वारा चढ़कर चौबीस तीर्थं करों की वंदना करते हैं के मुनि चरमशरीरी होते हैं श्रर्थात् वे ससार के मध्य मोल प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भगवान् का उपदेश सुनकर गौतम गगाधर श्रष्टापद की श्रोर चले ( त्रर्थात् समीप पहुँचे )। पंद्रह सौ तापस उनको स्राते दिखाई दिये। वापस सोचने लगे कि ''वप से इमारा शरीर शोषित हो गया तो भी इस पर्वत के ऊपर पहुँचने की शक्ति हमें प्राप्त नहीं है। यह तो हढ़ कायावाला है, हाथी के समान गरबता दिखाई पड़ता है। यह किस प्रकार चढ़ सकता है ?" इस भारी ऋभिमान से तपस्वी मन में सोचने लगे। (तब तक) गौतम सूर्यं की किरगों का श्रालंबन छेकर वेग से चढ़ गये। कंचन-मणि से निषन्न दंड, कलश, ध्वज इत्यादि प्रमाण वाली वस्तुऍ जिसके ऊगर थी। महाराज भरत के द्वारा वनाये गये ऐसे जिन-मंदिर को देखकर उन्हें परम आनंद प्राप्त हुत्रा ॥ ३६ ॥

श्रापने-श्रापने शरीर के प्रमाण से चारों दिशाश्रों में 'जिन' की प्रतिमा संचित की । जिन-बिंब के प्रति जिनके मन में उल्लास या उन्होंने प्रमाणित किया । गौतम स्वामी उस रात्रि को वहाँ रहे । उस स्थान के रहनेवाले वज्र-स्वामी के जीवतीर्यंक जुंभक जाति के देवता श्राए । उनको गौतम स्वामी ने पुंडरीक कंडरीक का श्राध्यान सुनाकर प्रतिबोध कराया।

तत्वश्चात् वहाँ से लौटते हुए गौतम स्वामी ने सभी ताउसों को— १५०० तापसों को—प्रतिवोध किया अर्थात् ज्ञान दिया, और (उन्हें दीचा देकर) अपने साथ लेकर यूथाधिपति की भाँति चल पड़े। दूध, चीनी और धी एक ही पात्र में मिलाकर लाकर, उसमें (निज का) अमृत वर्षीय अंगूठा रखकर गौतम स्वामी ने सभी तापसों को चीरान्न का पान करवाया।

ंउस समय पाँच सौ तापसों के हृदय में, उज्ज्वल चीर के कारण

श्चर्यात् चीर को चलकर, ग्रुम भाव, पित्रत्र भाव उत्पन्न हुए, एवं सच्चे गुरु के संयोग से वे सभी चीर का कौर चलकर नेवल-ज्ञान रूप हो गये; श्चर्यात् पॉच सौ तापसा को चीर पान करते ही केवल-ज्ञान की प्राप्ति हो गई। (दूसरे) पॉच सौ को श्चागे चलते हुए जिननाथ के समवसरण (एवं) उनके तीन गढ़ श्चादि देखते ही लोक-परलोक में उद्योत (पित्रत्र) करनेवाले केवल-ज्ञान की प्राप्ति हो गई।

(शेष) ५ सौ तापस बिनेश्वर की ग्रामृत तुल्य एवं श्याम मेव सम नारनती हुई वाणी श्रवण कर केवल-ज्ञानी हुए॥ ४२-४३॥

### वस्तु

इस अनुक्रम से १५०० केवल-ज्ञानी मुनियों से फारिंग होकर गौतम गण्धर ने प्रभु के पास जाकर, दुर्भावनाओं को हरकर जिन नाथ की वंदना की। जग-गुरु के वचन सुनकर अपने ज्ञान की निंदा करने लगे। तब चरम जिनेश्वर कहने लगे कि हे गौतम! तू खेद न करना, अंत में हम दोनों सच--मुच वरावर वरावर होंगे अर्थात् दोनों ही मोच्च पद की प्राप्ति करेंगे।। ४४।।

श्री वीर जिनेंद्र स्वामी पूर्शिमा के चंद्र की भॉति उल्लास से भरत-खेत्र में ७२ वर्षों तक वसे रहे। (प्रात:काल होते ही) उठते ही, कनक-कमल पर चरण धरते हुए, संघ-सहित, देवों द्वारा पूजित, नयनानंद स्वामी, पावापुरी श्राए। (उन्होंने) गौतम स्वामी को देवशर्मा ब्राह्मण के प्रतिवोध के खिए भेजा। त्रिशला देवी के पुत्र को परमपद मोच्च की प्राप्ति हुई। देवशर्मा को प्रतिवोध करके गौतम स्वामी ने लौटते हुए देवता आँ को आकाश में देखकर जिस समय यह बात जानी उस समय मुनि के मन में नाद-भेद (रंग में मंग होने से ) उत्पन्न होने वाले विपाद के सहश श्रत्यंत विषाद उत्पन्न हुम्रा। (गौतम स्वामी सोचते हैं कि)—स्वामी नी ने नान-वूझ कर कैसे समय में मुझे श्रपने से दूर किया। लोक व्यवहार को जानते हुए भी उस त्रिलोकी-नाथ ने उसे पाला नहीं। स्वामिन्! श्रापने बहुत श्रच्छा किया ! त्रापने सोचा कि वह मेरे पास केवल-ज्ञान मॉगेगा श्रयवा ऐसा सोचा हुन्रा लगता है कि वचे की भाँति पीछे लगेगा (कि मुझे भी साय छे नाश्रो ) । मैं भोला-भाला उस वीर नितंन्द्र की भक्ति में फ़ुसलाकर पृथक् कैसे किया गया ? इम दोनों का पारस्वरिक प्रेम, हे नाथ, श्रापने ऐक्यपूर्ण रीति से निभाया नहीं । यही सत्य है । यही वीतराग है जिसको रंच मात्र

भी राग नहीं लगा। यों सोच विचार कर उस समय गौतम स्वामी ने अपना रागासक्त चिच विराग में लगा दिया। उलट कर आता हुआ उस केवल-जान को जिसे राग ने पकड़ रखा था। (जो दूर ही दूर रहता था) अब राग के दूर होते ही गौतम स्वामी ने सहज ही में प्राप्त किया। उस समय तीनों भुवन, में जयजयकार हुआ। देवताओं ने केवल की महिमा जताई और गौतम गणाधर ने व्याख्यान किया जिससे भव्य जीव संसार से मुक्त हों॥ ४६॥

### वस्तु

प्रथम गण्धर ५० साल तक गृहस्य बने रहे—श्रथीत् ५० साल तक घर में रहे। तीस वर्षों तक समय से विभूषित रहे। श्री केवल-ज्ञान द्वादश वर्षों तक रहा। तीनों भुवनों ने नमस्कार किया। ६२ वर्ष की श्रायु पूर्ण करके राजगृह नगरी में स्थापित हुए श्रर्थात् गुण्यवान् गौतम स्वामी राजगृह में शिवलोक सिधारे॥ ५०॥

## भाषा ( ढाल ६ )

जैसे श्राम वृद्ध पर कोयल पंचम स्वर में गाती है, जैसे सुमन-वन में प्रमि महक उठती है, जैसे चंदन सुंगध की निधि है, जैसे गंगा के पानी में लहरें लहराती हैं, जैसे कनकांचल (कनक + श्रॉचल) सुमेर पर्वत श्रपने तेज से जगमगाता है उसी भॉति गौतम स्वामी सौमाग्य के मंडार हैं ॥ ५१॥

जैसे मानसरोवर में हंस रहते हैं, जैसे इंद्र के मस्तक पर स्वर्ण मुकुट होते हैं, जैसे वन में सुंदर मधुकरों का समूह होता है, जैसे रत्नाकर रत्नों से शोभायमान है, जैसे गगन में तारागण विकसित होते रहते हैं, उसी तरह गौतम स्वामी गुणों के लिये कीड़ा स्थल है। ५२॥

पूर्णिमा की रात्रि को जैसे चंद्र शोभायमान प्रतीत होता है, कल्पवृत्त की महिमा से जैसे समस्त जगत् मोहासक्त हो जाता है, प्राची दिशा में जैसे दिनकर प्रकाशित होता है, सिंहों से जैसे विशाल पर्वत शोभित होते हैं, नरेशों के भवनों में जैसे हाथी चिंघाड़ते रहते हैं, उसी प्रकार इन मुनि-प्रवर से जिन-शासन सुशोभित है ॥ ५३॥

जैसे कल्पवृद्ध शाखाश्रों से शोभायमान है, जैसे उत्तम पुरुष के मुख में मधुर भाषा होती है, जैसे वन में केतकी पुष्प महक उठते हैं, जैसे नृपित श्रपने भुजवल से प्रतापी होता है ( चमकता है ), जैसे जिन मंदिर में घंटारक

होता रहता है—वंटा वनते रहते हैं, उसी भाँति गौतम स्वामी श्रनेक लिव्ययाँ द्वारा गहगहा रहे हैं ॥ ५४ ॥

श्रान (गौतम स्वामी के दर्शन किए तो ऐसा समझना चाहिए कि) चिंतामिण रत हाथ श्राया है, कल्पवृत्त मर्नीवांछित फल देने लगा, काम-कुंम भी वस में हुत्रा, कामचेनु मनोकामना पूर्ण करने के लिए तैयार हुई, श्राठ महा सिद्धियाँ घर पर श्रा गईं। इसलिए हे महानुभावों! श्राप गौतम स्वामीका श्रनुसरण की जिए ॥ ५५॥

गौतम स्वामी को नमस्कार करते हुए सर्वप्रथम प्रग्रवात्र ॐ बोलो, उसके बाद माया बीज (हंकार) सुनिए, पश्चात् श्री मुख की शोभा करो, प्रारंभ में श्रारिहंत देव का नमस्कार की जिए, पीछे सिवनय उपाध्याय की स्तुति की जिए। इस मंत्र से गौतम स्वामी को नमस्कार की जिएगा ॐ हिंशी, श्रारिहंत उपाध्याय गौतमाय नमः ॥ ५६॥

परावीनता क्यों ग्रंगीकर करते हो। देशदेशांतर का क्यों चक्कर काटते हो, क्यों श्रन्य प्रयास करते हो, केवल मुँह-ग्रंथेरे उठकर गौतम स्वामी का स्मरण की जिए ताकि समस्त कार्य तत्काल सिद्ध हो जाये श्रीर नवाँ निधियाँ श्रापके घर में विलास करें ॥ ५७॥

वि० १४१२ में गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह श्रमा-वस्या का दिन था। उस दिन खंभात नगर मे, पार्श्व प्रभु के प्रसाद से इस परोपकारी कवित्त की रचना की।

(वर्ष, मास, दिवस ग्रादि के) श्रारंभ में मंगलार्थ यह कवित्त ही बोलिए, पर्वों के महोत्सव में भी इस कवित्त को ही ग्राग्रस्थान दीनिये, क्यों कि यह रास ऋदि, वृद्धि श्रौर कल्याणकारक है॥ ५८॥

धन्य है वह माता जिसने गौतम स्वामी को श्रपनी कोख में धारण किया। धन्य हैं वह पिता जिनके गोत्र में वे श्रवतरित हुए। घन्य है वह सद्गुरु जिन्होंने इन्हें दीचा दी।

विनयवंत, विद्या-भंडार श्रौर इस घरती पर श्रमंत गुणवान ऐसे गौतम-स्वामी तुम्हें ऋदि, वृद्धि दें श्रौर तुम्हारा कल्याण करें। वटवृद्ध की भाँति शाखाश्रों का विस्तार हो॥ ५६॥

गौतम स्वामी का यह रास पढ़ें, चतुर्विधि संघ को ग्रानंद उत्पन्न कराएँ, सकल संघ को श्रानंद प्राप्त हो। कुंकुम श्रौर केशर का भूमि पर छिड़काव करात्रों, माणिक्य श्रौर मोतियों के स्वस्तिक बनवाश्रों, उसपर रत्नविजिहित सिंहासन रखवाश्रों, उसपर बैठकर गुरु गौतम स्वामी व्याख्यान देंगे, उपदेश देंगे जिसे सुनकर श्रनेक भावुक जीवों के कार्य पूर्ण होंगे। उदयंत सुनि इस रास के रचियता कहते हैं कि गौतम स्वामी के इस रास को पढ़कर श्रौर सुनकर प्राणी इस भव में विलास की प्राप्त करता है श्रौर परलोक में मोच्च प्राप्त करता है। इस रास को पढ़ने श्रौर पढ़ाने वाले के घर में श्रेष्ठ हाथियों की लक्ष्मी प्राप्त हो श्रौर उसकी मनोवांछित श्राशा फलीभूत हो।

# रास एवं शसान्वयो काठ्य शब्द-सूची

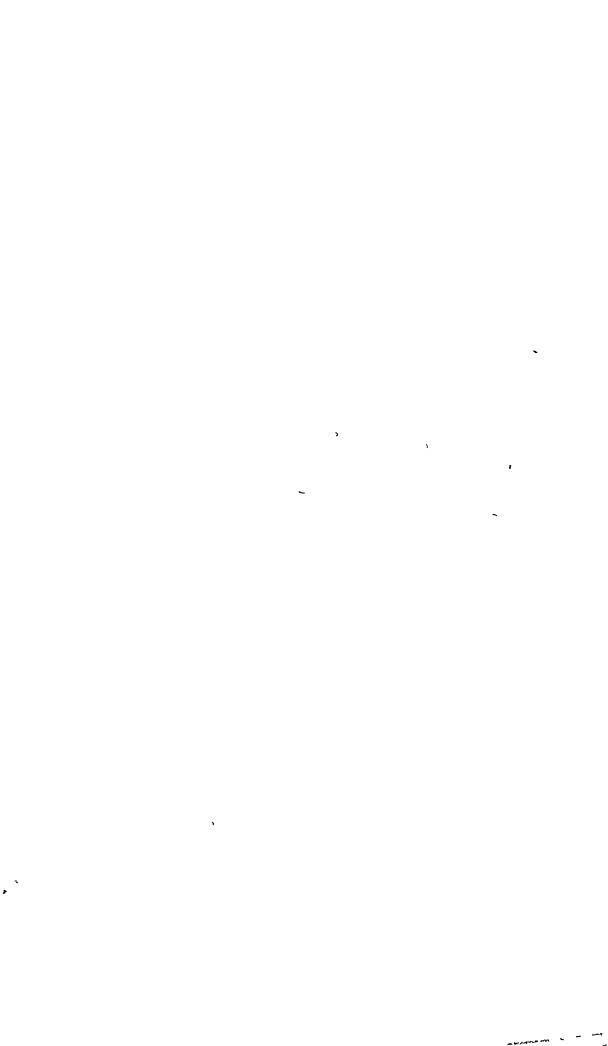

# शब्द-सूची

सं॰ च॰ ग्रपि>प्रा॰ वि॰ > ग्रप॰ ग्र य इ 双 [ श्रतिरि ] धनाट्य सं० श्राचार्य > प्रा० श्रहरि ग्रइरि सं० ग्रथ वा-हवइ, हिव सं० ग्रर्वाक प्रा० हव्वं>श्रप० ग्रइहिं श्रहवह [श्रमी] सं० ग्रच्र ग्रखर सं० ग्रिच् श्रक्षि सं॰ ग्रक्षेत्र>प्रा॰ ग्रक्षिच ग्रखत्र सं श्रद्ववार>प्रा० श्रक्लाय श्रवाडएउ सं॰ ग्राख्यात>प्रा॰ ग्रक्खाय>ग्रप॰ ग्रक्खिउ श्रखीऊ सं० क्षुत > प्रा० खुद्दिम > श्रप० खुद्दरं ग्रखूटइ सं० श्रगस्त्य श्रगस्ति सं० श्राकाश>प्रा० ग्रागास>ग्रप० ग्रागास श्रगास सं० ग्रागि>प्रा० ग्रागि>प्रा० ग्रागि>ग्रप० श्रागि श्रगि सं० श्रग्र श्रगा सं ॰ श्रग्रानीकम् > प्रा॰ श्रग्गे+याग्ययं **त्रागेवाणु** सं॰ ग्रीच्>प्रा॰ ग्रक्खि>प्रा॰ ग्रक्खि ग्रंखि सं॰ ग्रङ्गार प्रा॰ ग्रंगारो श्रंगार सं० श्रङ्गीकरोति श्चंगीकरी सं० ग्रङ्ग श्रंगु सं॰ ग्रगुल प्रा॰ ग्रंगुल श्रगुलं सं॰ ग्रचितित>प्रा॰ ग्रचितिग्र>ग्रप॰ ग्रचितिउ ग्रचितु सं॰ ग्रचितितम्>प्रा॰ चितेइ>ग्रप॰ चितवइ **श्रचींतवि**ऊ सं० ग्राचेतस् **ग्राचेत** सं ॰ श्रत्यद्भुत > प्रा ॰ श्रचन्मू श्र श्रचम् पा॰ श्रन्छति>प्रा॰ श्रन्छइ ग्रन्तुह सं० ग्रयशः >प्रा० भ्रनसो > भ्रप० भ्र+नसु श्रनसु सं॰ ग्रज्ञान>प्रा॰ ग्रनागो > ग्रप॰ ग्रनाणु **अ**जाणु

सं० ग्रद्यापि >प्रा० ग्रज्जह—ग्रज्जवि

श्रजी

```
सं॰ श्रद्यापि>प्रा॰ श्रज्जवि > श्रप॰ हि॰ श्रजौं, श्रजौं
ग्रजीउ
                 सं ॰ श्रद्यापि > प्रा ॰ श्रज्जवि--श्रज्जह गु ॰ हजीय
श्रजीय
                 सं॰ उजवलायितम्>प्रा॰ उजलाइयं>श्रप॰ उजनाइउं
श्रज्यालउ
                 सं॰ श्रद्यापि > प्रा॰ श्रज्जवि--श्रिज्जव
श्रजीउ
                 सं॰ श्रद्य + श्रह्ष>प्रा॰ श्रज्जुण्हो> म॰ श्रजून
                 सं॰ श्रज्ञान+त्वन>प्रा॰ श्रज्ञान+त्रण > श्रप॰ श्रज्ञान+
ग्रज्ञानपण्यई
                 प्परा
                 सं० श्रचिंष > प्रा० श्रचि
ग्रंच
                 सं० श्रष्टमी>प्रा० श्रद्धमी
श्रद्वमी
                 सं० श्रष्टापद>प्रा० श्रद्घावय
श्रद्घावय
श्रहोत्तरसउ
                 मं॰ त्रष्टोत्तरशत>पा॰ त्रह् + उत्तर + मन्न गु॰ त्रहोतरमो
                 सं० श्रष्ट>प्रा० श्रद्ध
श्रठ
                 [ अन = नहीं ] + सं० गम्यते > प्रा० अगा (= नहीं ) +
श्रग्गमीय
                  ग्रमइ
                  [ श्रग = नहीं ] + सं० जानत्
श्रगाना गातु
                  [ श्रग = नहीं ]+ एं ० विमेति > प्रा० श्रग ( = नहीं )+
श्रग्वीहतउ
                  बिहेइ, बिहइ
                  त्रग+मारि>प्रा० त्रग+मारित्रम्मि>श्रप० त्रग+
श्रगमोर
                  मारिश्रइ
                  त्रण + सं॰ मृत>प्रा॰ त्रण + मुत्रो>त्रप॰ त्रण + मुउ
 श्रगमूउ
 श्रग्विमासिउं
                  श्रग + एं विमर्शितम्>प्रा श्रग + विमस्तिश्रं
                  सं० श्रनाया>प्रा० तथा श्रप० श्रगाह
 श्रगाह
                  सं॰ एनेन + परि > प्रा॰ एखि परि > ऋप॰ एखाएँ परि
 श्रगीपरी
                  [इस मार्ग से ]
                  [ श्रिणिय+त्राल ] सं० श्रिणि+श्राल [ नोकीला ]
 श्रगीयालां
                  सं अनुसरामि > प्रा अणुसरमि > त्रप अगसरउं
 श्रनुसरउ
 श्रणूरी
                  सं॰ ग्र + पूरिता>प्रा॰ श्रग्रजरिया
 <del>श्र</del>णंगु
                  सं श्रनंग > प्रा० श्रगांगो
 श्रतिघण
                  सं अतिधनक > प्रा० श्रतिधग्रश्र
                  सं ि श्रद्भुत ] सं भूत>प्रा भूय
 ग्रदभूय
                   सं० स्राधरति>प्रा० स्राधरइ
 -ग्रधरइ
```

#### ( 488 )

सं श्रन्यानि > प्रा० श्रणाइं श्रनइ सं॰ ग्रनार्य > प्रा॰ श्रगारिम श्रनारिज सं ० ग्रन्यत् > प्रा ० ग्रण्णं > ग्रप ० ग्रण्णु श्रनु ग्रनेरइ सं श्रन्यतर > प्रा श्रन्न केरड, श्रर्ग्ययर सं० श्रन्तःपुर>प्रा० श्रन्तेउर **ग्रन्ते**उर सं० ग्रन्य > प्रा० ग्रग्ग श्रन सं॰ श्रप्सरस्>प्रा॰ श्रन्छरा ग्रपञ्चर श्चप**इरीय** सं॰ श्रपहता > प्रा॰ श्रोहरिश्रा, श्रोहरिया श्रपंडवु सं श्रपागडव > प्रा० श्रपंडव सं० श्रप्रमाग्र म्रप्रमाणु [ श्र + बाहु ] सं० बाहु [ हिंदी बॉह ] श्रवाह सं० ग्रवाथम् [ श्र + वाध ] ग्राबाहु श्रभिमानु सं० ग्रिभमान सं० ग्रमिमान श्रिमानुं श्रभिरामु सं० श्रिभराम श्रिभरामुं सं० श्रिभराम श्रमिवनु सं० ग्रभिमन्यु>प्रा० ग्रहिमण्यु सं० ग्रमरशाला श्रमरसाल एं० ग्रमर श्रमर सं० श्रमरापुरी>प्रा० श्रमराउरि श्रमराउरि सं० भ्रमरापुरी श्चमरापुरि सं ॰ ग्रमारि > प्रा ॰ [ हिंसा निवारण ] श्रमारि श्रमिय सं० श्रमृत>प्रा० श्रमिय श्चमीय सं० श्रमृत सं० श्रंबा ग्रंबि सं० श्रंविका अंबिकि सं० श्रस्मादृश प्रा० श्रम्हाइस [ इम लोगों के समान ] श्रम्हासिउ सं० ग्ररति श्चरति सं० ऋर्थेन ग्रार्थिइं सं० श्रर्घ श्ररघ प्रा॰ ग्ररषद्ट>ग्रप॰ ग्ररहट्ट ग्ररहरि

#### ( ५४२ )

सं अईत्>प्रा श्ररिहंत <del>ग्र</del>िरहंत सं० श्ररि श्चरी सं अरिजन > प्रा० श्ररियण **ऋरीय**ण <del>श्र</del>ुर्जन सं० श्रर्जुन सं० श्रर्जुन म्रजुनु सं० श्रहीत + पद ऋईपद सं० श्रलज ग्रलन सं ॰ त्रालाविषयका > प्रा॰ त्रालाविष्णया > त्राप॰ त्रालुणी ग्रलूगिय श्रलवणु सं० अवग्रह श्रवप्रहु सं श्रवगण्यति, अवगण्री>प्रा अवगणिश्रा>श्रप श्रवगग्रवत श्रवगगाइ सं॰ श्रवतरिता ग्रवतरई सं० अवतार्यन्ति श्रवतारंति मं॰ श्रवदात [ उज्ज्वल ] श्रवदात श्रवघारि सं श्रवधारय> अप श्रवधारि ग्रविं सं० श्रवधि सं० श्रवनी **ग्रवनीय** सं० श्रवर [हिं०] श्रीर ग्रवर सं॰ अपराघ>पा॰ अवराहो > अप॰ अवराहु **ऋ**वराहु **श्रवसप्पि**णि सं ॰ श्रवसर्पिणी >पा ॰ श्रवसप्पिणि सं० श्रवशा, श्रवशेन श्रवसि सं॰ श्रवहेलयति श्रवहेलइ सं॰ उपस्थिता>प्रा॰ उपठ्ठिश्रा ग्रवाठी सं॰ श्रावास श्रवास श्रविकुलं सं० श्रविकल श्रविगाउ सं० श्रविनय **त्र्यवियुगत्** सं० श्रवियुक्तम् श्रविहड सं॰ श्रविघट > प्रा॰ श्रविइड प्रा॰ श्रम्मि>श्रप॰ श्रिहें > श्राईं > श्रॉ [ निना समय **ऋवेलां** 

नष्ट किए ]

श्चरवर्वंघ संo श्चरव <del>|</del> वंघ

ग्रस**उण एं॰ ग्रशकुन>**प्रा॰ ग्रसउण

ग्रसंख सं० ग्रसंख्य

श्रमथानि एं० श्रास्थान [ वैठक ]

श्रसंघउ सं० श्रस्व 🕂 वंघ > प्रा० श्रासयंघ

श्रसमाधि सं० श्रसमाधि श्रसंमम सं० श्रसंमव

त्रसरणु सं० श्रशरण

ग्रसवार सं० ग्रश्वारोहिन्>प्रा० ग्रससवार

ग्रसाहू सं ॰ श्रापादिक > प्रा॰ ग्रासाहिय > श्रप॰ ग्रासाहिउ

স্থাধিৰ **सं० স্থা**शিৰ শ্ৰুষ্টাৰ **सं० স্থা**शীৰ শ্ৰুম্মু **सं० শ্ৰ**দ্ধ

श्रह सं० ग्रथ>प्रा० ग्रह

श्रहनिसि सं० श्रहनिंश

ग्रहमति सं० श्रहम्+मति

श्रहर सं० श्रधर>प्रा० श्रहर

ग्रह [व] सं० श्रथवा>प्रा० ग्रहव

श्रहिनाण एं० श्रभिज्ञान>प्रा० श्रहिनाण

श्रहूठ सं० श्रधंचतुर्य > प्रा० श्रधुट्ट

श्रह्म सं० श्रह्म्

श्रहेडह सं० श्राखेटक>प्रा० श्राहेडग्र ग्रांकणी सं० श्रंकनिका>प्रा० श्रंकणिश्रा

श्रांग्रह [ लाना ]

श्राह्य सं॰ श्रदस्>श्रप॰ श्राञ्र श्राह्यु सं॰ श्रादेश > प्रा॰ श्राएस

श्राउ एं॰ श्रायु > प्रा॰ श्राउ

**ग्राउखउ सं० श्रायु**ष्य

श्राउन एं॰ श्रातोच > प्रा॰ श्राउन्न

त्राएस सं० श्रादेश

त्राकपीउ सं श्राकंपितम् > प्रा० श्राकंपिश्र > श्रप० श्राकंपिउ

```
सं० श्राकंप
श्राषंपु
                 सं० ग्रा + कल
श्राकली
श्राकासि
                 सं० ग्राकाश
                 सं० श्राकुल
श्राकुलउ
                 सं शाकन्दत् श्राकन्दन्ती [ बोर से क्रंदन करते हुए ]
प्राक्रंदती
                 सं० अप्रे>प्रा० अग्गे
श्रागइ
                सं अप्र + इल्लक, प्रा अगा + लउ
श्रागलंड
                सं० ग्राम + इल
श्रागलि
                 सं ० त्रप्रिलक्षम्>ग्रप ० त्रगाहु
श्रागतिउ
                 सं॰ श्रमि > प्रा॰ श्रगि > श्रप॰ श्रगि [ श्राग ]
श्रागि
                 सं० श्राग्नेय
श्रागिणेय
                 सं ० श्रप्राह्य > श्रगाहु
श्राघड
                 सं० अग्रिका>प्रा० अग्गिया
श्चिगिया
                 सं० श्रंकनिका
श्चांकणी
श्रांकिछ
                 सं० श्रंक+इछ
                  सं॰ श्रद्गि>श्रप॰ श्रक्खि
ग्राखि
                  पा० श्रव्छतु प्रा० श्रव्छउ
श्रान्जुउ
              ं सं० ग्रद्य > प्रा० ग्रज्ज [ श्राज ]
স্থান
                 सं० अष्ट > प्रा० श्रद्व
श्राठ
ग्रठगुणउ
                 सं ॰ श्रष्टगुराकम्
                  सं० अष्टमे>प्रा० अहमे
श्राठमइ
                  सं॰ त्रास्थापयति > प्रा॰ त्राठवइ
श्राठवी
                  सं विर्यं गुन श्राडगी>प्रा श्रड्ड [ श्राड़ा, तिरहा ]े
श्राडगी
                  सं॰ त्राजा>पा॰ श्रवणा—श्राणा
श्राण
                  सं ॰ श्रानयति > प्रा ॰ श्राणेय [ लाना ]
श्रागइ
श्रागंद
                  सं शानंद>प्रा श्रागंद
 श्रातपि
                  सं० श्रातप
                  सं॰ श्रस्तमेति>प्रा॰ श्रत्थमइ
श्राथमवइ
ग्रादरि
                 [ श्रादरना ]
                  सं० स्राई
श्रादरी
```

श्रादिक्षर

सं॰ ग्रादि+ग्रद्रर

श्रादिनिणेसर सं० श्रादिनिनेश्वर

श्रादेसु सं० त्रादेश > प्रा० त्रादेस

ग्राघउ सं० त्राघं कम्>प्रा० श्रद्धग्रं > ग्राव० श्रद्धडं [ श्राघा ]

श्राघानु सं० श्राघान

श्राघउ एं० त्रघ [ श्रंघा ]

ग्राप सं श्रात्मन्>प्रा ग्रप

श्रापग्रहास सं० श्रर्पयति श्रापग्रपउं सं० श्रात्मत्व

श्रापि एं श्रात्मना > श्रप श्रापि ह

श्रानि सं० श्रर्पयति>पा० श्रप्यह्, श्रप्पेइ

श्रापुरा सं० श्रात्मन प्रा० > श्रप्पइ

श्राफरिउ एं॰ श्रास्फालयति>प्रा॰ श्रप्फालइ

श्रावृय सं श्रर्बुद > प्रा श्रब्बुय [ श्राब् पर्वत ]

श्राभइ एं० श्रभ्र>प्रा० ग्रन्भ

श्राभिडइं सं० प्रा० श्रव्भिडइ हिं० श्रिभिरना

श्रामली सं श्रामृद्नाति > प्रा० श्रामलइ, श्रामलेइ

श्रामिष सं० श्रामिष

श्रांबिलवर्धमानु सं० श्राचाम्लवर्धमान > प्रा० श्रायंबिलवढमाण

श्रायरिघ सं० श्रादर्श > प्रा० श्राक्षरिस

**ञ्चायस** सं• श्रादेश>प्रा• श्राएस

श्रारउ एं० श्रारक

श्रारडइ सं० श्रारटति >प्रा० श्रारडइ

श्राराघइं सं० श्राराघयति

श्राराम सं० श्राराम श्रारांमि सं० श्राराम

श्रारिज सं० श्रार्य > प्रा० श्रारिय [ श्रार्य जाति ]

श्रारोडईं सं० श्रारगिर्द्ध >प्रा० श्रारोडइ श्रालवि सं० श्रालपित >प्रा० श्रालवइ

श्रालस सं० श्रालस्य > प्रा० श्रालस्स

श्रालिंगिड सं० श्रालिंगित>प्रा० श्रालिंगिश्रे

₹4

ग्राली एं श्रालात>प्रा० श्रालाश्र

ग्रालोकु सं० श्रालोक

ग्रावइ सं श्रावर्त, श्राय।ति > प्रा० श्रवेइ

त्रावासि सं० त्रावास

श्रावाठउं सं॰ उपस्थितकम् > प्रा॰ उविह श्रश्यं> श्रप॰ उविहिश्र**उं** 

श्रास छं० श्राशा>प्रा० श्रासा

श्रासाग् सं॰ ग्रासन

त्रासनउं सं० त्रासन

श्रासमुद्द सं० श्रासमुद्रम् > प्रा० श्रासमुद्द

श्रासवामता सं० श्रश्वात्थामन्

श्रासातन सं० श्राशातना

श्रामारंगि श्रामा +रंग

श्रामासिउ सं० श्राश्वासित > प्रा० श्रामासिश्र

श्रासांचरीनि सं० श्रासचर्यते > प्रा० श्रासंचरिजनः

**ग्रा**सि सं० ग्राशा>प्रा० ग्रासा

श्रासीस सं० त्राशिस्

ग्रांस् रं० श्रश्रुमि>प्रा० श्रंसुहि

श्राह ं सं० श्रदस्> श्रप० ग्राश्रहो या श्राश्रहं

त्राहड एक शहर का नाम

त्राहण सं० श्रा + इन् [ प्रहार ]

ग्राहण्ड सं० श्रा+हन्>प्र० श्राहण्ड

ग्राह्व सं० श्राह्व

त्राहेडइ सं० श्राखेटक प्रा० श्राहेडग्र

श्राहेडी एं श्राखेटक + इन्

(夏)

इ .सं० श्रपि० > प्रा० वि श्रवि

इक सं॰ एक

इगु एक>प्रा॰ इक [ एक ]

इगुग्रहचरि सं० एकोन सप्ततिः > प्रा॰ इगुग्रसचरि

इग्यारह एं एकादश > प्रा० एकारस

इग्यारमइं छं॰ एकादशतम

## ( 480 )

```
इछीय
                सं० इनिञ्जत>प्रा० इनिछ्यं
              , सं ० इंद्र > प्रा० इंद
इद
इंदपत्थु
                सं  इंद्रप्रस्थ > प्रा  व्हंद्रपत्थ ।
                सं  इद्रपुत्र> पा  इद्रपुत्त
इंदपुत्तु
                सं॰ इंद्रकील>प्रा॰ इंदकील
इद की छ
                सं॰ इंद्र > प्रा॰ इंद
इंदु
                सं० इंद्र
इद्रह
                स॰ इंद्रचड
इंद्रचंदु
                सं॰ इंद्र + सभा
इंद्रमभां
इद्राइिं
                इंद्र + श्राइसि (इंद्र की श्राज्ञा से )
इंद्रिलोिक
                इंद्रलोक
                सं ० एतम् > ग्रप ० एम्व
इम
                सं॰ ईद्दाशेक>प्रा॰ एरिस
इस
                सं । एपः > प्रा । एहो > ऋप । इहइ
इह
                 इइ
                 इग्र
                 [इस प्रकार]
ईग्रपरि
ईम
                 [इस प्रकार]
ईसर
                 स॰ ईश्वर>प्रा॰ ईसर
ईह
               ं सं० एतद>प्रा० एश्र
ईहां
                 [यहाँ]
                  सं० एतद>प्रा० एश्र
इंह
                                ( ख )
                 श्रिमान (?)
 उश्रचट
                 सं॰ उपाख्यान>प्रा॰ उवक्लाग
 उश्रहाणुउ
                 सं॰ उत्कट + श्रची >प्रा॰ उक्कं ÷ श्रच्छी
उकउच्छी
                 सं॰ उचरिता > प्रा॰ उचरित्रा
 उच्चरी
                 सं॰ उत्सव>पा॰ उन्छव
उच्छव
               <sup>ॱ</sup> सं०^उत्साह≫प्रां०' उच्छाह
 उच्छाइ
 उछंग
                 सं॰ उत्सव + रंग >प्रा॰ उच्छुश्र +रंग
                 सं॰ उज्ज्वल > प्रा॰ 'उज्जल
य जलो
```

सं॰ उत्थित>प्रा॰ उद्विश्र उद्घीय सं॰ उटन>प्रा॰ उडव उडवा ভরণব্দি सं॰ उत्पत्ति सं॰ उत्तर उत्तर सं॰ उत्तरति>प्रा॰ उत्तरइ उत्तरी सं॰ उत्संग उत्संगि सं॰ उदयः >प्रा॰ उश्रश्नो >श्रप॰ उदङ उदइ सं॰ उद्+हर्षित>प्रा॰ उध्धुसिटा उद्वसी सं॰ उद्ध्वंसते > प्रा॰ उध्धंसइ उद्धिवा सं अवधि > प्रा श्रोहि उधि सं ० उपकार>प्रा० उवयार उपगार उपदेखि सं॰ उपदेश सं॰ उपरिस्थित, उपरिस्थ>प्रा॰ उनरिद्व उपराठी **उपरो**षि सं॰ उपरोध सं॰ उपाय उपाइ सं॰ उपाय उपाउ सं॰ उल्मुक>प्रा उम्मुग्र **उ**बाह्य सं॰ ऊष्मन्>प्रा॰ उम्ह उमी उमेलि सं॰ उन्मेलयति सं॰ उष्मायति>प्रा॰ उम्हाइश्र [ उत्साह ] उमाहो सं॰ त्रातुरत्वम्>प्रा॰ श्राउरत्त उरतउ सं॰ उरस् उरि [ कन्न॰ उलिग = सेवा ] उलगे उलोचिहिं सं० उछोच **म॰** उल्लघते उल्लंघिउ सं॰ उद्+छुट्>प्रा॰ उछह उल्लट सं॰ उल्लस्ति>प्रा॰ उल्लस्ह **उ**ल्लस**इ** चं॰ सं॰ उपदेश>प्रा॰ उवएस उवएिष सं॰ उद्दर्सन्>पा॰ प्रा॰ उवद्द ( उद्वृत ) उवट ॄसं॰ उद्दलिता>प्रा॰ उम्बलिश्रा उवलो

सं॰ उत्सर्पिणी>प्रा॰ उस्सिणिणी

उसिपर्गा

#### ( ५४६ )

सं॰ श्रौप्सरस > प्रा॰ उस्सरह उसर [वहॉ] उहिं सं० श्रधुना >प्रा० श्रहुगा उहुग ऊ ऊक्लंबइं प्रा॰ उक्कलंबइ सं • उत्कलयति > प्रा • उक्कलइ ऊकालंइ सं॰ उद् + गम् > प्रा॰ उग्गंमई **जगमत**ह सं॰ उद्गरति>पा॰ उगारइ ऊगरए **कगार**उं प्रा॰ उगगरइ सं० उद् + गम्>प्रा० उगात्रो क्रगिउ सं॰ उद्घाटितस्मिन् >प्रा॰ उग्घाडिश्रंभि श्रप॰ उग्घाडिश्रद्य **जघा**डह सं अञ्चक>प्रा अच्छ ऊचउं सं • उचरति > प्रा • उचरइ **जचर**इ सं॰ उत्+चट्>प्रा उचाउ **जचा**र सं॰ उच्छलिता>प्रा॰ उच्छलिया **ऊ**छलीय सं० उच्छलति-ते>प्रा० उच्छलइ **अ**छाल इं उजलि सं॰ उज्जवल=उज्जयंत कजाली सं॰ उन्जवला >प्रा॰ उन्जला **अ**नाईउ सं॰ उद्याति>प्रा॰ उज्जाइ सं॰ उजयिनी > प्रा॰ उजहगी ऊजेग्री सं॰ श्रद्दन > प्रा॰ श्रद्धग ऊडग सं॰ उत्+स्याति > प्रा॰ उट्टइ जठइ **ऊठवर्षा** सं० उत्थापना>प्रा० उहावगा ऊठाडर् हिं० उठाना सं॰ उड्डयते > प्रा॰ उड्डइ उडिउं हिं॰ उड़ाना **ऊडाडयाँ** ऊग्गिय सं० जनिका, जन>प्रा० जणिया **ऊतनिइ** सं॰ उत्त्पज्यते>प्रा॰ उत्तजियद्य सं॰ उत्तर ऊतर सं॰ उत्तराय़ग **ऊतराय**शि सं ० श्रवतारयति > प्रा० श्रवंतारह कतारउं

# ( ५५० )

```
सं अचाप + इल > प्रा अचावल = उचाव + ग्रल
अतावली
               सं उत्तम + ग्रप॰ प्या
उत्तमपगाइ
               सं॰ उद्यालित > प्रा॰ उद्यालिय
उदालिउ
               सं॰ ऊर्ध्व>प्रा॰ उद्ध
क घ
               सं॰ उद्भवंसते>प्रा॰ उध्धुसइ
ऊध्सइं
                सं॰ उद्धुत > प्रा॰ उद्धरिश्र
कघर्था
               सं॰ उद + हर्षति>प्रा॰ उद्धसह
अध्यस्
ऊनयु
                सं॰ उन्नत > प्रा॰ उन्नय
                सं॰ उष्ण>प्रा॰ उण्ह
कन्हां
                सं॰ उत्पद्यते>प्रा॰ उत्पज्जइ
अपनइ
                सं॰ उत्पन्न
ऊग्नइ
                सं॰ उपमा
क्षपम
                सं० ऊपरि
ऊपर
                सं॰ उपरि प्रा॰ उपरि
अपरि
                सं॰ ऊपरि+इं
अगरिइं
                सं॰ उत्पादयन्ति>प्रा॰ उपाश्रयन्ति
अपाइं
                सं॰ उपायेन>प्रा॰ उवाएगां
जपाइ
                सं॰ उत्पातयति>प्र॰ उप्पाउइ
जगाउइ
अनीठ
                निबिड़, गाढ़
                प्रा॰ उब्भइ
 ऊभउ
ऊमीठउ
                सं॰ उद्भ्रष्ट>प्रा॰ उन्भट्टे
                सं॰ उन्मगेदुर्मनाः>प्रा॰ उम्मणुदुम्मणुत्रो
 ऊमगादूमगाउ
                 सं • उष्मायित>प्रा • उम्हाइय
 कमादि उ
                 सं० ऊ६
 ऊर
 ऊरिणु
                 सं॰ उद् + ऋण >प्रा॰ उद् + रिण्, हिं॰ उरिण
                 सं० श्रवलग श्रप० श्रोलगा
 ऊलग
                 [ मराठी-ऊलिट ]
 जल ट
                 सं॰ उद् लल् = उछालयति हि॰ उलारना
 अलाल इ
 कवेख ह
                 सं॰ उपेच्चते>प्रा॰ उवेक्खइ
                 सं० ऋषम > प्रा० उसह
 ऊस
                 सं॰ उत्सन्न>प्र॰ उस्सन्न
 असना
```

#### ( ५५१ )

```
सं॰ उत्त्4श्विति>ग्रा॰ उत्ससह
जमसइं
                सं॰ उत्+श्वास>प्रा॰ उरसास
ऊसासह
फगालि
                सं० कपाल
                 ,, कृत्तति>प्रा० कपह
क्यावद्
कपूरि
                 ,, कर्पूर>प्रा० कप्पूर
कवंच
                 ,, कनस्य
फमलंतरि
                  ,, कमलान्तरे
                  ,, किर्मीर>प्रा० किम्मीर
कमीरु
कपाविड
                     कम्पते
कर
                     कर
                  "
करश्रलि
                     करतल > प्रा० करग्रल
                  ,, कुवंन्ति-करंति, अपन करंति
करह
                  ,, कर्या
करगा
                  ,, कर्णिकार>प्रा० कणहर
फरगुइ
                    करण + कतृहलि, सं० कौत्इलेन
करग्यकत् इलि
                  " कर्नुं
करतार
                 ,, कुरवक
 करत्रक
                 ,, कर्मन्
करम
                  ,, क्लाम्यति>प्रा० किलम्मइ
करमाइ
                  ,, करभक > प्रा॰ करंब
करंबक
                सं । करक > प्रा । करव
करवड
                 ,, करपत्र>प्रा० करवत्त
 करवल
                 ,, फरपत्रिका>प्रा॰ कर वित्रग्रा
 करवती
                 ,, फरवाल
 करवाल
                 ,, कराल
 कराल
                 ,, करालित>पा० करालिय
 करालिउ
                 ,, [इयेली में ]
 करिश्रलि
                  ,, क्रवणा
 करराए
 करिंदो
                 सं • करीन्द्र>प्रा • करिन्दो
 करोडि
                     कोटि>प्रा० कोडि
 किंगि
                     कर्यां
```

```
सं० कर्ण
क्यर्ग
                 " फलयति
कलइ
                   सं॰ कलकल > प्रा॰ कुरगुरइ श्र॰ कुछकुलइ
कलकलइ
                   फलफल>प्रा० फलगल
कलगलीय
                ,,, कलकल > प्रा॰ कलयक
फलयल
                 " कल्पत र
कलपतरो
कलपांत
               सं० फल्पान्त
                 ,, कलहिन् + जन (प्रा० जर्ण)
कलहिजगा
कलहु
                ५,, फलह
कली
                 " कलिका>प्रा० कलिया
                ,, कल्पद्धम
कल्पद्रम
                 ,, कल्पिताः>प्रा० कप्पिश्रा
कल्या
कवड प्रपंच
               प्रा० कवड + सं० प्रपञ्च
               हिं० कौन
कवगा
कवित
               सं॰ कविता>प्रा॰ कविश्र
कचूंबरि
                प्रा० क्य + उन्त्ररि
कसत्तुरीय
                सं० कस्तूरिका, कस्तूरी
कस्मली
                 ,, फरमलित > प्रा० कस्मलिय
                 ,, कांस्यताल>प्रा० कंसश्राल
कंसाल
कहइ
                 ,, कथयति>प्रा० कहेइ
कही अं
                " कस्मिन्+चित
कां
                श्रप॰ कहां [ कुतः ]
काइं
                सं॰ कानि अप॰ काई
काइं
                 ,, काम् १ चित्
कांई
                सं० कानिचित्
कांई
                 " कानिचित्
कान
                 ,, कार्ये>प्रा०कज
भाजल
                 ,, कजल
कानलवाइ
                ,, फजलायिता
कांजी
                " कञ्जिक > प्राव किञ्ज
काठीश्रा
               सं० काष्टिक > प्रा० कट्टिश्र
```

```
कागागि
                सं० कानन > प्रा० कागागा
कािया
                 ,, कथनिका>प्रा० कहाशिश्रा
                 "कर्णे>प्रा० कण्ण
कान
कांधि
                सं० स्कन्व > प्रा० कंच
कान्हि
                कृष्ण
कापङ्डी
                सं कार्पेटिकः > प्रा कंपड
                 ,, काम
कामु
                " कर्मन्>प्रा० कम्म
काम
               सं० कामालय
कामालय
                " कामिनी>प्रा॰ कामिणी
कामिणि
कामिय
                ,, काम + इन् ग्रप॰ कामिइ
कामुकि
                ,, कामुक
                              (ए)
               सं॰ एतद्>प्रा॰ एग्र
ए
               सं॰ एश्राद्रर
एश्राच्र
               श्रप॰ एउ
एउ
               सं॰ एक
एक
एकंतु
               सं॰ एकांत
                " एकमनसः
एकमना
                ,, एकवार ·
एकवार
एकसरा
                " एकसरक
                ,, एकलव्य
एकल व्यु
                " एकल>प्रा॰ एकल्ल
एकलउ
                ,, एक विंशति > प्रा॰ एकवीस, एकतीसह
एकवीस
                " श्रयत्यः श्रप॰ एत्तिउ
एतइं
                ,, श्रयत्य+इलः>प्रा॰ एत्तिल श्रप॰ एतुलउ
एतलं
               [ मराठी-एति ]
प्ता
               स॰ एतद्>प्रा॰ एश्र
एय
                " ईदश>प्रा॰ एरिस
प्रसउ
                " इवंत् श्रप॰ एवडउ
एवउउं
                ,, एवंविष
एवंविह
```

## ( ५५४ )

```
सं॰ एष>प्रा॰ एसो
एस
                 ,, एषः > प्रा॰ एसी श्रप० एहु
म्ह
                    उत्कलिका>प्रा॰ उक्कलिश्रा
श्रोकली
                   श्रावंतते>प्रा० श्राउह्नह
श्रोउविउ
                 ,, श्रवगुठन श्रप॰ ऊढग्र
श्रोढिशि
                    त्रवि>प्रा० त्रवि श्रोहि
श्रोघि
                  " उपवन>प्रा॰ उवयग्र
श्रोयणु
श्रोरडी
                    अपवरका > प्रा० अववरम्रा+उ
                    श्रवधर्षंक>प्रा० श्रोहरिसो
श्रोरस
                    उयलच्यति-ते उवलक्खइ
श्रोलश्वीउ
श्रोलग
                 उलग
                सं॰ उद्र=श्राद्रि>प्रा॰ श्रोलह
श्रोलबी
                  ,, उपालंभ>प्रा॰ उवालंभ
श्रोलंभा
श्रोसप्पिगा
साप्तिशा
                 सं० अवसर्पिशी-उत्सर्पिशी
                 सं० कानि श्रप० काई
कइ
                  ,, कापि>प्रा० कावि श्रप० कवि
 काऽपि+ग्रप्सरा > प्रा॰ ग्रन्छरा
कइच्छरी
                  ,, कदा 🕂 श्रपि
कइय
 कइलि
                  ,, कदली > प्रा॰ कम्रली
                    कानि > प्रा॰काइं
  कइं
                     की
 कउ
                 प्रा० कवहिश्र>श्रप० कवण
 कउर्ण
                  सं॰ कौतुक [ श्राश्चर्य ] प्रा॰ कोउय
 कडतिग
                   " कौरव>प्रा॰ कडख्
 कउरय
                     कवल>प्रा॰ कडल
 फउल
 कंक
                   " 中军
                  प्रा० कचोल
 कचोलां
 कंच गा
                 सं कांचन > प्रा कंचग
                   "कांचन वर्णिका>प्रा० कंचरा वरिग़ाश्रा
 कंचनवन्नि
```

```
" कार्ये > प्रा॰ किन
कडिन
                 " 起来
कटक
                 ,, कटीरक
कटारिक
षडाहि
                 ,, फटाह > प्रा० फडाइ
कडि
                    फटी>प्रा॰ फ्रांडि
                 ,, फटीचीर > प्रा॰ फडिचीर
कडिचीर
                 ,, कटक>प्रा॰ कडग्र
फदुउं
                 ,, कटाच् > पा॰ कडंक्ख ∫ प्रेम भरी वांकी दृष्टि ]
फडक्ख
                 " कर्पाति>प्रा॰ कड्ढइ.
कड्ढीय
                प्रा० कड्ढइ
कढावीयउ
                सं॰ कनकावील
कगागावलि
                    कनक > प्रा० क्याय, क्याग
कणय
काटि
                    कटक>प्रा० कटग्र
कठि
                    कंड
                 "
कथावंध
                 ,, फथा + प्रवध
फनेउर
                स॰ कर्णपूर > प्रा॰ करायाऊर
                    कान्त>प्रा० कंत
कत
                 ,, कद
कद
कंधि
                 ,, स्कंच > प्रा० कंघ
कन्नं
                    कन्या>प्रा० करारा
                 "कर्ग>प्रा०कण्या
फन्न
                 " कृष्ण>प्रा० क्रपह
फन्ह
कन्ह्ड
                 प्रा० कण्ड 十 उ
                 सं कर्णास्मन् ग्रप करागहि
 कन्हर्र
 कांपह
                 हिं० कांपना
                सं कर्मन्>प्रा कम्म
 काम
                  ,, काम
 भामु
                  " काचित्>प्रा० काइ
 काय
                    कातर > प्रा॰ काग्रर
 कायर
 कारिया
                    कारग
                 ,, कल,
```

**फाल** उ

# ( ५५६ )

```
एक राजकुमार का नाम
 कालकुमर
                सं कालः मुखक > प्रा० कालमुहस्रो
कालमुइउ
                सं० काल
काछ
                    काष्ठ
काष्ट
                    कायोत्सर्गं,>प्रा० काउसग्ग
कासारो
कासमीर
                    काश्मीर,
                    काशीश्वर >प्रा० कासीसर्
कासीसर
कांस
                   कंस
                 " काहल > प्रा० काहलिश्रा
काहल
किया
                  ,, किमपि>प्रा० किमइ
किमइ
                सं • किमपि>प्रा • किमवि
किमइव
                 ,, िकमपि>प्रा० किंप
किपि
                 " कर्तृ हि॰ करतार
किरतार
                 " किल>श्रप० किर
किरि
                [ एक प्रकार की चिल्लाइटं ]
किल किल
किलिकिलाट
                सं । किलकिलल > प्रा । किलकिलच
किव
                 ,, कुप>प्रा० किव
किनइरि
                  " कुपगेइ>प्रा० किवहरि
                 " केऽपि>प्रा० केवि
किवि
किसउं
                सं की हश > प्रा के रिस
                 " कीदशकानि
किसिडं
किहां
                 ,, कस्मात्>प्रा० कम्हा अप० कहां
किहइं
                 ,, करिमन्>प्रा० करिंह्> श्रप० कहिं
किहाइं
                [ किहां + इ ]
किहि
                ि किहां + ह ]
                [ किइां + इ ]
किद्यां
                सं॰ कैः + श्रपि
किही
की
                 " कृत > प्रा० किय
कीम
                हिं० कैसे
कीवाचाइ
                सं॰ क्लीव+श्राचार्य
```

```
कीवे
                  सं० क्लीवा
कीसी
                   ,, कीदृशानि > श्रप० कइसाइं
                  [ किहां ] हिं० कहाँ
कोहं
                  प्रा० को श्रप० कु हिं० कौन
कु
कुंग्ररि
                  सं कुमार्ग्>प्रा कुमरी
कुंश्रर
                   " कुमार>प्रा० कुमरा
कुंग्रारि
                   ,, कुमारी
                  सं॰ कुच्चि>प्रा॰ कुक्खि,
कखिहिं
कुंचुिकइ
                   ,, कंचुक
कुटंब
                   ,, कुटुम्ब > प्रा० कुडंब,
                   ,, कुटीरक
कुटीरडइ
कुडुं बउ
                   " कुटुम्ब > प्रा० कुडुब
                  हिं० कौन
कुण
                 सं कुटुम्ब>प्रा कुंडुबो
कुगबु
कुतिग
                 सं॰ कौतुक > प्रा॰ कौउग
कुंती
                   ,, कुंता
कुगात्र
                   ,, कुपात्र
कुपीउ
                   " कुपित>प्रा॰ कुपिश्र,
कुमर
                   ,, कुमार
कुंभीय
                   " कुंभिन् [ हाथी ]
कुर
                   ,, কু্ড
कुरखेत्रि
                   ,, कुरुक्षेत्र
कुरदलि
                   ,, कुचदल
                   ,, कुरुनरेत्द्र
कुरनरिंदु
कुरुनायि
                  ,, कुरुनाथ
                   ,, कौरव > प्रा॰ कुरुव
कुरव
कुरंगू
                   ,, कुरंग
कुरमाणि
                      क्लाम्यति > प्रा० किलाम इ
कुचरी
                  ,, कुररी
कुलंह्रणु
                      कुलाज्ञुन
कुछ
                   ,, कुल
```

```
( ५५८ )
```

सं • कुलदेव + [ लि ] कुलदेवलि " कुल + बोई -कुलबोइ ,, कुलमंडन कुलमंडणु कुल + वृति'[ पारिवारिक प्रथा ] कुलवट कुल शृंगार>प्रा० सिंगार कुलिंगगारी कलिका>प्रा० कलिश्रा हि० कली कुली कुशल>प्रा॰ कुखल, कुसंछ " কু 🕂 গুৱ कुसुघड " कुसुम कुसुमह " कूप > प्रा० कुश्र कूइ " कुंकुम कुक्य ,, कूजति कुजइ ,, कुंचिका > प्रा० कुंचिगा कूचीय " कुद्दयति > प्रा॰ कुट्टर् कूटइ ,, कूर>प्रा० कूंड, कुड ,, कृटिक > प्रा० कृडिश्र कूडीउ " कुड्मल > प्रा॰ कुप्पल कुरल " कुंभकार > प्रा॰ कुंभार कूभार ,, कुंभिका > प्रा० कुंभिन्ना कूभी " कुमार कूंयर ,, कुमारी कुंयर क्र ,, कूर कूरि " क्र्>प्रा० क्र कवलिका>प्रा० कडलिय कूलीय कूवइं ,, कुप " कृतवर्मन् **कृतंव** में कुतार्थ, कुतारथ ,, ऋप कुपु " कुप 🕂 गुरु कुपागुर " कृपायापाया कुपागुपागि " के + श्रपि > प्रा० केवि, केई, 🗸 🦠 केइ

```
केउर
                सं० केयूर>प्रा० केश्रर
                  ,, केकिन,
केकिय
                     करि>प्रा० कडि>ग्रप० कडिहिं
बेड इ
केतिक
                    केतकी
केतनि
                    केतन
केता
                     कयत्तिय > प्रा॰ केत्तिश्र,
केयउं
                     कथा > भ्रप० केत्थू
                     कार्यक>पा० केरो > ऋप० केरड
केरङ
केलि
                     केली
                  ,, कदलीगृह>प्रा० केलीहर, कयलीहर
केलीहर
                 सं॰ केतकी>पा॰ केन्राई, श्राप॰ केवड
केवर्डा
                  ,, ज्ञान
केवलनाणु
                  ,, केवलनाण + ई
केवलनाग्गी
                  ,, देवल+प्रा॰ नाणु ( = सं॰ ज्ञान )
केवलज्ञानु
                    केवलिन
केवलि
केवि
                     केऽपि>प्रा॰ केवि
केसर
                     केसर
केसरयालां
                     केसर + इयल्ल
                   " केमरिन्
केसरि
केसबु
                 सं • केशव > प्रा • केसव
केंसि
                     केश>प्रा० केस
केइ
                  ,, ৰন্ত
                     कस्मिन्+श्रिप>प्रा० किन्ह + इ
केहइ
कोइल
                     को किल > प्रा० को यल
                  " क्रोडी
कोटं
कोडाकोडि
                     कोटा कोटि
कोडि
                     कोटि>प्रा० कोडि
कोडि
                     कौतुक>प्रा० कुंडु
 कोदण्डो
                 सं० कोदण्ड
क्षेपि
                     कोप
कोरफ
                     कोरक
```

```
सं॰ कोलाइल
कोलाइल
कोहिंगा
                 ,, क्रोघाशि
                 " कर्मन
क्रमु
                 ,, क्रम
क्रमि
                               (ख)
खइ
                प्रा० खय
                सं० खद्योत
खज्जोय
                प्रा॰ खडहडइ
खडखडइ
                सं० खङ्ग
खडग
खडोखली
                हिं० तालाब
                सं॰ च्या>प्रा॰ खगा
खणु
खग्रीय
                 " खनति > प्रा० खगाइ
खंडोखंड<u>ि</u>
                 श्रप० खंडहो + खंड
खत्र
                স্থান্ত্রা
खंति
               सं व्यान्ति > प्रा वंति
                सं॰ स्कंघ>प्रा॰ खंघ
खघि
खघवालि
                 ,, स्कंध + वाल
                 ,, स्कवकेली >प्रा० खघगेली
खंघागलि
                 " च्प्यते हिं० खपना
खपइ
                 " कर्पर>प्रा० खप्पर
खप्पर
                 " च्मते>प्रा॰ खमइ
खमउ
                 " च्पण > प्रा॰ खमगा
खमगा
खिम
                 " च्म>प्रा॰ खम
               प्रा० खंभ
खंभा
               सं० च्य, च्त
खय
खरड
                 ,, श्रच्र>प्रा० श्रक्खर
खरहर
               प्रा० खरहर
               सं॰ खलायित>प्रा॰ खलाइय
बलहिउं
खवे
               प्रा० खवश्रो
             े हिं० खाना
खाइ
                हिं० जंमई
खाबि
```

```
खाजां
                 सं ० खाद्यानि>प्रा० खडजाई
                  ,, खद्दिक>प्रा० खद्दिक
खाटकी
खाणि
                 प्रा॰ खाणी
                                          O
                 सं० खड
खाड
                  ,, खंगश्रम > प्रा० खडू
खाडासरम्
खातिइं
                    चान्ति>प्रा० खंति
खापगा
                  ,, च्यण > प्रा॰ खवरा
खालि
                  ,, चालक>प्रा॰ खालय
खिया
                  ,, ব্য
खिपइं
                  ,, चपयति>प्रा० खनइ, हिं० खपना
खीच
                  " कर्षति > प्रा० खंचइ
खीजइ
                  " खिद्यते>प्रा० खिज्जइ
खीगाइ
                  " चीया
                  " चीर>प्रा॰ खीर
खीर
खीरोदक
                 खीर + उद्ध
खुटकइ
                 श्रप० खुडुक्कइ, हिं० खटकना
खुइत
                 सं॰ खुण्डते
खुटियइ
                प्रा॰ खुदृइ
                 सं ० क्षुभित > पा ० खुहिय
खुभ्या
खुरि
                 ,, खुर
                 " कुस्यति>प्रा॰ खुसइ
खुसइं
                 ,, क्षुच > प्रा॰ खुदृइ, हिं॰ खुटाना
खूटवइं
                 " क्षुच > प्रा॰ खुद्द = त्रुटितम्
खूटा
                 "कोण > प्रा० कोराग
ख्याइ
                हिं॰ तोड़ना
खूंटइ
खूतउ
                सं ० क्षुत्र>प्रा० खुत्त
खूंपु
                प्रा॰ खुंपा
खूंपइ
                प्रा॰ खुप्गइ
खेश्र
                सं॰ खेद
खेउ
                 ,, खेद>प्रा॰ खेश्रो>श्रप॰ खेड
```

```
सं० खेचर
खेचर
                प्रा॰ खेडइ
खेडइ
खेत्रि
                सं० क्षेत्र > प्रा० खेत
                 "क्षेम >श्रा॰ खेम
खेम
                 " कीडति > प्रा॰ खेल्लइ
-खेल ह
                 ,, चोद>प्रा० खह हिं० खेह
खेहा
                 " च्रपयति>प्रा० खवइ
खोसिइं
खोटि
                प्रा० खोडि
                           ग
गइंवर
                सं । गनवर > प्रा । गयवर
गई
                 ,, गतिका>प्रा० गइय
गडिख
                    गवाच्>प्रा०गवक्ख
गउरी
                    गौरी
गगनि
                    गगन
गंगा
                    गङ्गा
गंगवणे
                   गङ्गा 🕂 वन
गंगानंदणु
                 ,, गङ्गानन्दन
                सं० गांगेय
गांगेड
                  ,, गज
गुज
                  "गन+गति
गजगति
                एक प्रकार का रेशमी कपडा
गनवड
                सं० गर्जति
गजइ
                 " गञ्जति > प्रा॰ गंजइ
गंजग्रहार
                सं० प्रह
गढ
                 ,, गण्यति > प्रा० गण्ड
गगाइ
                सं  गण्धर>प्रा  गण्हर
 गगाइर
                 सं० गणिन्
गि
                  "गति + मार्ग
 गतिमागु
                  ,, गदाधर
 गदाघर
                  ,,, गन्धमादन
 गंधमायगा
                   ,, गांघारी
 गंघ।रि
```

## ( ५६३ )

```
गंघारी
               सं० गन्धहारीन् + ई
                 "गर्भ > प्रा० गम्भ
गभु
                    गर्भिल्ल>प्रा॰ गब्भिल्ल
गमेलउ
गमेई
                    गमयति>प्रा० गमेह
गम
                    गम्य
                 77
                 ,, गम्>प्रा० गमइ
गमइ
गमग
                 ,, गमन>प्रा० गमग
                    गम + कार, गमयति
गमार
गय
                    गच>प्रा॰ गय
                   गजवर >प्रा॰ गयवर
गयवर
                 ,, गत>प्रा० गय
गयउ
                    गगन>प्रा॰ गयग
गयणु
गयगंगि
                    गगन + श्रङ्गन > प्रा० गयग + श्रंगग
                    गर्भ
गरभ
                 77
                 ,, गर्व
गरवु
                 " गुरुकः >प्रा॰ गरुत्रो
गरउ
गलगलीया
               प्रा० गुलगुलइ
 गर्छ
                सं० गल हिं० गला
 गर्ली
                सं॰ गुलिता > प्रा॰ गुलिय
                 ,, गव्य∔इल्ल>प्रा० गव्विल्ल
 गर्विल
                श्रप॰ गहगहर हिं॰ गहगहाना
 गइगइइ
 गहिलउ
                सं॰ ग्रह + इल्ल>प्रा॰ गहिल्लउ
 गहिल्ली
                 " प्रह 🕂 इल्ली
 गहीय
                    गृह्णाति>प्रा० गहइ
                 ,, गो > प्रा॰ गावी हिं॰ गाइ
 गाइ
                 "गायति>प्रा० गायह
 गाई
                 ,, गव्यूत>प्रा॰ गाउ
 गाऊं
 गांगलि
                एक संयासी
 गांगेउ
                सं० गांगेय
                 "गर्जति > प्रा० गज्जह
 गानइ
                 प्रा० गहुरिया
 गाहर
```

सं० गाढ गादा ,, गान गानि ,, ग्राम>प्रा० गाम हिं० गॉव गामि हिं० गाय गाय सं गायन>प्रा गायग गायग ,, गायत्री गायत्रीय हिं॰ गाना गायंति सं० ग्राइ>प्रा० गाह गाह ,, गाहित>प्रा० गाहिय गाहिय ,, गत >प्रा॰ गय गिउ सं॰ गिरी + संनिधि गिर संधि गुह ,, गुड हिं० गड़गड़ाना गुडगुडया 😽 गुडि सं॰ गुडा " गुडिता गुहिया ,, गुग गुण " गुणिन् गुणि ,, गुण्यति गुगइ "गो+भाजन गुभानगी गुइ " गुरु गुरुनंदन गुरुनदणु गरुड गुरुङ गुरुडाराणि "गरुड + श्रासन हिं० बड़ा गुरुया सं • गभीर > प्रा • गुहिर गुहिर ,, गुहा>प्रा॰ गुज्म गूभ गूडिय " गुहित > प्रा॰ गुहिश्र गृढ ,, गूढमू गेलि केली गेहि गेह गोत्रासन ,, गवासन

| गोश्रम        | सं० गौतम>प्रा० गोश्रम         |
|---------------|-------------------------------|
| गोतम          | "गौतम                         |
| गोपिय         | "गोपिका>प्रा०गोपिय            |
| गोरडी         | "गौरी + डी                    |
| गोरस          | ,, गोरस                       |
| -गोरु         | ,, गो + बृंद > ग्रप॰ गोवन्द्र |
| गोवर          | ,, गोपुर                      |
| गोविंदि       | "गोविंद                       |
| गोवाल         | ,, गोपाल>प्रा० गोवाल          |
| -ग्या '       | हिं० गया                      |
| <b>ग्रा</b> स | सं॰ ग्रास                     |
| •             | घ                             |
| घट            | सं॰ घट                        |
| घटइ           | ,, घटयति                      |
| घड            | ,, घट>प्रा॰ घड                |
| घडिउं         | "घटयति > प्रा॰ घडइ            |
| घडीय          | ,, घटिका > प्रा० घडिस्रा      |
| घड्डउ         | ,, घटोत्कच                    |
| घग            | ,, घन > प्रा० घण              |
| घणुं          | ,, घनकम्                      |
| घगीवार        | हिं० त्र्यक्सर                |
| घणीपरि        | हिं० श्रनेक प्रकार            |
| घणेरउ         | सं॰ घनतर>प्रा॰ घग्यर          |
| घर            | ,, गृह                        |
| घरनारि        | " गृह + नारी                  |
| घरिसूचु       | " गृह सूत्र>प्रा॰ घरसूत्त     |
| घरिसूत्र      | " गृहसूत्र                    |
| घरिया         | ,, गृहिंग्गी>प्रा० घरगी       |
| घछइ           | ,, घात्य>प्रा० घत्त           |
| घाड           | " घात>प्रा॰ घाश्र             |
| वाई           | [ वेग से ]                    |
|               |                               |

```
घांचण
               प्रा० घत्तन
               सं॰ घाट+डी
घाटडी
                ,, गाढ़
घाटा
               प्रा० घट्टो = नदी तीर्थम्
घाटि
               सं॰ घाति
घात
                " घात > प्रा॰ घाश्र
घाय
                 " घारित>प्रा॰ घारिश्र
घारिय
                ,, ग्राह
घाहु
घी
                 " घृत>प्रा॰ धिय
                   घर्घर
युग्धुर
घुंटीइ
                 ,, घृष्ट>प्रा॰ घुट्ट
                 " घूर्णते>प्रा॰ धुम्मइ
घूमिइं
घृताची
                 " घृताची
घोडइ
                ,, घोटफ >प्रा॰ घोडम्रो
घोरइं
                 " धुरति>प्रा॰ घोरइ
घोल
                 " घोल
                 " घूर्णते>प्रा॰ घोलइ
घोलगा
                                च
               सं॰ चतुष्क, चत्वर>प्रा॰ चउक्क, हि॰ चौक
चउक
                 " चतुर्थ>प्रा॰ चउत्थ
चउथङ
चउदिख
                   चतुर्दश>प्रा॰ चउद्दस
                   चतुर्दश>प्रा॰ चउद्दह
चउदइ
                   चतुराशीति >प्रा॰ चउरासी, हिं॰ चौरासी
चउरासी
चउरी
                   चलरिका>प्रा॰ चउरिया
                   चतुर्विष>प्रा॰ चडव्विहः
चउविह
चउवीस
                   चतुर्विंशति—चउवीसं हिं॰ चौबीस
चडवीसमङ
                   चतुविंशतितम प्रा॰ चउव्वीसहम
                   चतुदिंश
चउवइ
                " चतुर्दश
चऊद
                " चतुर्दश+दश + उत्तर
चऊदहोत्तर
                " चतुर्दशतम
चऊदमइ
```

```
सं॰ चक्रावर्त
चकावट
चक्कबट्टि
                 " चक्रवर्तिन्
चक्रव्यृहु
                   चकव्यूहु
चिक्र
                    चऋ
चंगा
                    चंग > प्रा॰ चंग
चंचलि
                 ,, चंचल
चट्ट
                प्रा॰ चट्ट, हिं॰ चटसाल
चढइ
                प्रा० चडइ
चढि
                हिं० चढ़ना
चतुरपगाउं
                हिं० चतुराई
चित्त
                सं० चित्त
चंद
                 ,, चंद्र>प्रा॰ चंद
चंदग
                 ,, चंदन
चंदणु
                 " चंदन>प्रा॰ चंदग
चंदनि
                 " चंदन
चंदनि
                 ,, चंद्रिका>प्रा॰ चंदगी
चंद्रप्रभू
                    चंद्रप्रभ
चंद्रापीडु
                    चंद्रापीड
चपछ
                   चपल
                   चामर>प्रा० चमर
चमर
चरग
                 " चरण
चरती
                 " चरति
चरितु
                 " चरित
चरिय
                    चरित > प्रा॰ चरिय
चरी
                    चरित
                 "
चपेट
                 ,, चपेटा
                 ,, चमत्करोति > प्रा॰ चमकइ
चमकति
                 "चंपक +वर्णा > प्रा॰ चंपक + वण्णी
चंपकवन्नी
                 ,, चर
चर
                    चरति > प्रा॰ चरड
चरड
                 " चरित
चरीइ
```

```
( ५६८ )
               सं० चरित
'चरीउ
                " चरित
चरीतो
                ,, चर
चर
                " चलति > प्रा॰ चलइ
चलइं
                " चरण > प्रा॰ चलण
चलग
                श्रस्थिर चिच
चलचींत
               सं वलति > प्रा वल्लइ
 चल्रइ
               च्यवित + इल्ल
 चवीयला
               सं वलर >प्रा वलर
 चाउरि
                   चक + उल्ल>प्रा० चक्क+उल्ल
 चाकुला
                   चित्ता>प्रा० चित्वस्रा
 चाखी
                " चाणूर
 चाणूर
               प्रा॰ चंद + उल्ल
 चांदछ
                सं० चंद्र
 चांदुलउ
                म॰ चांद 🕂 प्रा॰ उल्लंड उ
  चांदुलङ्इ
```

सं॰ चंपयति

,, चामर

,, चारण

हिं० चराना

हिं० चलना

प्रा॰ चास सं॰ चित्त

चित्रविचित्र

सं० चित्रखन

,, चित्रशाला

" चित्रांगद

" चिता>प्रा॰ चित

" चतुर्>प्रा॰ चउर

" चरति > प्रा॰ चारि

सं॰ चार, हिं॰ चलना

,, चारित्र>प्रा॰ चारित्त

चांगीयइ

चामर

चार

चारग

चारि

चारितु

चारिसु

चारिहिं

चालइ

चास

चित्ति

चिचविचित्र

चित्रामिं

नित्रंगदु

चिंत

चित्रसाली

```
सं० चिंत
चिंतु
                    चिंतयति > प्रा० चिंतइ
चिंतइ
                    चिह्न>प्रा० चिंध
चिंध
                     चैव>प्रा० चिश्र
चिय
                  " विता > प्रा॰ चिश्रा
चिह
                     चतुर्गाम् श्रप॰ चउ 🕂 हु
चिंहुं
                     चेष्टिका>प्रा० चिहुस्रा
चीठी
                 सं० चित्त
चींति
                  " चिह्नित
चीनउं
चीर
                     र्चार
चुक्केवि
                    चुक्न>प्रा० चुक्कइ
                 सं विनोति>प्रा व्युग्रह
चुणणि
चुंवि
                    चुंवति>प्रा० चुंवइ
                  " चूरयति>प्रा॰ चूरइ
चूरइ
                  ,, चृ'तति=झंतति>शा० चुंटइ
चूरइ
चूडिय
                 प्रा० चूड
                 सं॰ चूर्ण + क>प्रा॰ चुरारा
चूनउ
                  " चुंब
चूब
                  " चतुर्दश + पञ्चाशीति>प्रा० च उद्दह + पंचासीह
चौदपंच्यासीइ
                  ,, चत्वारि > प्रा॰ चत्तारि
च्यारि
                                   छ
                 सं॰ पष्ठ > प्रा॰ छुट्ट
चुद्र उ
                 हिं॰ छुठा
छुडइ
                 श्रप० छडय
छुइउ
                 सं० छर्दयति > प्रा० छड्डर
छंड इ
                  छत्र + ग्राकार (छाते के ग्राकर में )
छत्राकारि
छिदिहिं
                 सं॰ छंदस्
छविउ
                 प्रा० छवर
                 सं॰ पण् + मास
छम्मास
छ्यलपगाई
                 प्रा॰ छइछ+ग्रप॰ पर्ग
द्युतु
                 सं० छल
```

```
( 4,00 )
```

```
सं॰ छादित>प्रा॰ छाइश्र
छाईउ
                  सुज्जति > प्रा० छुजह
छा बह
                  छुन
छानउ
                  छागल>पा० छाली=छागी, छायल
छाली
                " सं॰ चार>प्रा॰ छार
छार
               छा दंती
छायउ
               सं० छाया
छाया
छाइड़ी
                " छाया>प्रा॰ छाइ+डी
গ্রিপ্তফ
                " छिद्र+ल>प्रा० छिछर
                " स्पृश्यते>प्रा॰ छिप्पइ
छीपइ
छुरी
                ,, क्षुरिका>प्रा० छुरिया
छूटइ
               श्रप० छुट्टइ
                छेक = निपुरा
छेत्रर
छेदिसु
                सं० छेदति
छेह
                " छेद>प्रा॰ छेय
                 " छुटति, छोटयति>प्रा॰ छोडइ
ब्रोडउं
                                ল
                सं० यदि > प्रा० जइ
जइ
                 " जय + लक्ष्मी
नइल च्छि
जइवंत
                 ,, जयवती
                    यतः > प्रा॰ बन्नो, ग्रप॰ बड
जउ
                 ,, जगत्
नग
                जग+सं० गुरु
नगगुर
                प्रा० चगढइ
नगडर्
नगति
                सं० जगती
जगदीश्वरु
                 », जगत्+ईश्वर
                 ,, जगत्+नाथ
 नगनाइ
 जगनीक
                 एक राजा का नाम
 चगवंघव
                सं॰ जगत्+बांघव
                 ,, जगत् + वंचः
 नगवंच
                  " षटति>प्रा॰ जडह
 बहरू
```

```
सं॰ घड
 बडह
 नग
                  " जन>प्रा० जगा
 नगग
                 चनक
 जगगि
                सं० जननी>प्रा० जगागि
 चग्मेछ
                 "जन <del>+</del> मेल
                 " जनपति>प्रांo जणवइ
 जगावश
 बनम
                 ,, जन्मन्
                 " यज्ञोपवीति > प्रा॰ जगगो वईय
 बनोइ
 जन्ह
                 ,, বहু
 नम
                 "यम>प्रा० जम
नमग्र
                 ,, यमुना
 जंप
                 ,, जल्प
जंपइ
                 ,, जल्पति
नपउ
                हिं० भंपना
जंबूदीव
                सं॰ जंबुद्दीप>प्रा॰ जंबुदीव
जंम
                    जन्मन्>प्रा० जम्म
जंमग्र
                    जन्मन् > प्रा० जम्मण्
जयमाला
                    जयमाला
जयजयका र
                   जय जय मगर
जयवंता
                 " जयवत्
जयद्रशु
                 ,, जयद्रथ
जयसायर
                 ,, जयसागर
जयसे हर
                   जयशेखर>प्रा० जयसेहर
बरासिंध
                 ,, जरासंघ
नलद
               हिं० बादल
বন্তু
               सं० जल
जलजीवि
                ,, जल 🕂 जीव
जलं तु
                "ज्वलति>प्रा॰ जलइ
जव
                "यत>प्रा॰ जश्रो
नसवाउ
                ,, यशोवाद > प्रा॰ जसवात्र
षसु
                ,, यशः>प्रा० जसो >श्रप जसु
```

#### ( ५७२ )

```
सं॰ यादृश्>प्रा॰ जारिस > श्रप जर्सो
नसी
                   याति>प्रा॰ जाइ
नाइ
                    यात्यते > प्रा० जइयंइ
जाविय
बाई
                   जाया>प्रा० जाइ.
                 ,, जात > प्रा० जाश्र
नाउ
                ,, याग
नाग
                 " जागर्ति>प्रा० जगाइ
नागिउ
                 ,, जंघा
जांघ
                 " जर्जर>प्रा० जजर
जाजरी
                 " जानाति > प्रा॰ जागाइ
चाग्रइ
                 ,, ज्ञान>प्रा० जाण्
जाग
                 " ज्ञान + स्वन>प्रा० नागात्तग
बाग्यपण्
नाणे
                 ,, जाने>प्रा० जाणे
                हिं० जाना
नागाउँ
नातइं
                सं० जात्या
                 ,, जातक
चातक
नातमात्र
                   नातमात्र
                 ,, जातिस्मर
जातीस्मर
                 ,, यात्रा
जात्र
                एक प्रकार का रेशमी वस्त्र
जादर
                सं॰ यादव
जादव
                 ,, यावत्>प्रा० जाव>श्रप० जाम
जाम
जामलि
                   यमल
                 ,, जात > प्रा० जाय
जायउ
वालिवा
                 प्रा० जालइ
                 सं जालिक > प्रा जालिय
जालिय
                  ,, यावत>प्रा० जाव > श्रप० जामु
जां
नाई
                हिं० जाना
লায়
                 ,, जानना
जिको
                सं वर + कोऽपि > प्राव जि+कोइ
जिणु
                  " जिनेंद्र > प्रा० निणिद
```

```
निग्रीय
                 सं० जिनाति
                  ,, यिव
बिम
                 हिं० निमि
निमु
निमवा
                 प्रा० निमइ
निसउ
                 सं० यादशक ग्रप० नइसउ
निसिइ
                 [ हिं जिस प्रकार ]
                 सं ० यस्मात्>प्रा० जम्हा ग्रप० जहां
লিহা
बीउ
                  सं० जीव
                 प्रा॰ चयगुं = इयसंनाइ
जोंग
                 सं । जित > प्रा । जित्त
नीतउ
जीपी
                  ,, जित>प्रा० जिपह
नीम
                 सं० जिह्वा>प्रा० जिन्मा
जीराउलि
                 प्रा॰ बीराउल
चीव
                 सं० जीव
जीवडा
                   ,, जीव + डा
जीवदानु
                   ,, जीव + दान
                  ,, जोवित>प्रा० जीविश्र
जीविय
                 सं व्याल>प्रा जुत्रल
जुग्रल इं
                  ,, युक्त>प्रा० जुत्त
जुगतुं
                 प्रा॰ जुगल + पु॰ गु॰ धरम
जुगला धरम
                 सं॰ युक्त>प्रा॰ जुत्तइ
नुहिया
                  "यौवन>प्रा० जुव्वरा
जुन्त्र शि
                  जुइ + प्रा० श्रार
जुद्दार
जुजूउं
                 सं॰ युतयुत>पा॰ जुम्र-जुम्र
                  " युधिष्ठिर > प्रा॰ नहुद्विनो
जूठिख
                  " जूर्ण्>प्रा॰ जुग्ण
जूनुं
                 [ हिं० युवक ]
जूबणु
जुहिय
                 सं व्यथिका>प्रा जूहिया
                  ,, येव
जेउ
जेतलइं
                    यत्य + इक > प्रा० जेतिश्र
जेती
                    यत्य + इक > प्रा० निच्छ
```

सं० जयसिंह देव जेसंगदे " योजन>प्रा० जोश्रग जोश्रग हिं० जोड़ी मोड नोडी सं० योतति "योत्र > प्रा० जोत्त जोञ्या " योजन जोयणु "यौवन जोवन " यौवगा+भर जोवग्रभरि ज्योतिषिक नोसी ज्वल ति ज्वलंती

#### 邗

प्रा० भंखइ भखइ सं० > प्रा० भागजभागह भभगगग ,, भंकार + कार झमकार " भंपा>प्रा० भंपइ = भ्रमति **भं**पावइ ,, भरति>प्रा॰ झरइ भरइं सं० ज्वाला झलइ शलकंति, शलकंत झलक सं० ज्वल् + कृत > श्रप० भालकह भलकइ [ हि॰ भलमलाना ] भलमलीय सं० भलज्भला झलइलई " झल्लरी भक्तरी " झट्+इति>प्रा॰ भड+ति भाटक " ध्यायति > प्रा० स्तायइ भायइ सं० भंपा झांप भाल ज्वाला " युद्ध>प्रा॰ जुन्म शुभा भला=मृगतृष्णा भर सं ॰ युध्यते > प्रा ॰ जुज्मह झुझइ प्रा॰ भंटइ = प्रहरति झूं टि

सं॰ प्रालंब > प्रा॰ झुंबह अन्ह " जूरयति>प्रा॰ झुरइ झ्राइ प्रा० टप्पइ हिं० टपाना टंपावइ सं॰ टलति>प्रा॰ टलइ रलइ "टलत्+ कृत टलक्तइ प्रा॰ टलटलइ **टलटल** इ टेव सं रथगयति > प्रा थकइ " प्रतोली टोल 8 सं • स्थापयति > प्रा • ठवइ=स्थपयति ठवइ सं॰ स्थाम > प्रा॰ ठाम> श्रप॰ ठाउँ ठाउ " ठक्कुर>प्रा० ठक्कुर ठाकुर ठागा ,, स्थान>प्रा॰ ठारा हिं० ठाम ठामु ठीक सं ० स्थितक > प्रा० ठिश्रक्क ,, स्थलयति > प्रा॰ ठलइ ठेलइ ਫ दह्य, डज्मति डल्फ डर भय दंत, दशन् (दांत) डसन प्रा॰ डसइ **डस्य**उ सं० डम्बर डामर ,, दरति>प्रा० डरइ डारइ ,, दार>प्रा॰ डाली डाल " दर्पति > प्रा॰ दप्पइ डाविय ( हिं० होशियार ) डाहा डुगरि ( एक पहाड़ ) ( एक पहाड़ ) ड्टंगर सं० खपच, सं० डोम्ब हिं० डोम द्वंब " डोलक्षर डोकर

```
डोकरि (एक बूढ़ी श्रौरत)
डोलइ सं० दोलयति, हिं० डोलना
डोलिय ,, दोलिका
डोहलऊ प्रा० डोहल
```

ढ

सं० ढक्का दक फल-पत्ररहित ढंखर [ ढोल पीटा नाना ] ढमढमी सं॰ ध्वरति>प्रा॰ ढलइ ढलइं प्रा० ढाव ढाउ हिं० ढोल ढाक हि॰ ढाल ढाछ सं० ढौिकत>प्रा० ढुक्क द्रुकडी ,, ढौल ढोल "ध्वरति ढोलई " धुर्य ढोर

ण

सं॰ न>प्रा॰ ग ग ,, नयन नयसा नाथ>प्रा० गाह गाह निज > प्रा० ग्रिय ग्री ग्यन नयन नगर ग्ययर नकांत=नासिकांत गुक्तत ,, नृत्य गच श्रायते गुजंति गाजर निर्तका ग्रहिग्य नङ् नर ,, নष্ટ गुट्ठ " नास्ति गात्यि

सं॰ निद्रीयते गादीयइ नलचरित नलचरिय नवीन नव नवन्, नम् ग्रव नवयौवना गावजुब्बगी नख ग्रह नभ ग्रह " नम + विद्युत् ग्रहविछिय प्रा॰ गाय, गायं गाइ सं॰ नाग = सर्प गाय नगर गायर नाटिकन गाडइ नाम गाम नारी गारि नौका गाव ग्र 🕂 ग्राविय गाविय सं० नाय गाह नामि गाहिं निज. ग्रिश्र निवृत्त गिग्रचय नियोजित ग्रिडइय नियत, निज ग्रियय दश् गिश्र निवसन = शिरोवस्त्र णियंसण निर्गत ग्रिग्गय निर्गम **चिग्गम** नित्य णिच निष्टुर **चिट्**डुर नित्य ग्रिचु नेत्रपटम् যািব निर्दय गिद्दय ३७

```
( ४७८ )
```

| <b>गिद्दयर</b>      | सं॰ निद्यतर           |
|---------------------|-----------------------|
| गिद्दोस             | ,, निर्दोष            |
| गिद                 | " निद्रा              |
| गिनासग              | ,, निर्गाशक           |
| <b>गिबद्ध</b> य     | " निबद्ध              |
| <b>ग्णि</b> ब्मय    | ,, निर्भय             |
| ग्रिब्भर            | " निर्भर              |
| निभंति              | ,, निर्भान्त          |
| ग्रिमिस             | ,, निमेषम्            |
| गिम्मल              | ,, निर्मेल            |
| निम्मविय            | " निर्मापित           |
| <b>गिरक्खर</b>      | " निरच्चर             |
| ग्रिरंतरिय          | " निरन्तर             |
| निखक्खि             | " निरपेत्त्म          |
| <b>गिवड</b>         | " निबिड               |
| <b>ग्रिवड</b> ब्भर  | ,, निविडोद्धुर        |
| <b>गिवेहिय</b>      | ,, निवेशित, निविष्ठ   |
| निविद्य             | ,, निबिड              |
| ग्विसिय             | ,, निवेशित            |
| गिसियरिय            | " निशाचरी             |
| ग्रिसायर            | " निशाचर              |
| <b>गि</b> सुण       | ,, निश्र्णु           |
| <b>ग्रिस्सा</b> हार | " निराघार ⇒ निस्साघार |
| <b>गिहू</b>         | ,, दृश्, पश्यति       |
| <b>चि</b> हि        | ,, निधि               |
| <b>गि</b> हुय       | ,, निभृत .            |
| णेय                 | " नैव                 |
| णेह                 | ,, स्नेह              |
| णेवर                | " न्पुर               |
|                     | त                     |
| तउं 🏸               | ,, त्वम्>प्रा∘ृतुमं   |

```
सं • तपनी>प्रा • तविशा
तउगी
तच्या
                  "तत्त्यम्
                  ,, तट>प्रा० तह
तदा
∙तद्धि
                    तटे > प्रा॰ तडम्मि
ततकाल
                  ,, तत् + काल
ततखिणि
                    तत्त्वग्>प्रा॰ तक्लग्
ततच्या
                  "तत्व्रण
                  ,, तपति > प्रा॰ तपइ
तपइ
तंदुलवेयालीपसूत्र
                  "तन्डुलवैकालिक > प्रा॰ तंदुलवेयालिय
 तपु
                  " तप
तबल
                 हिं॰ तबला
तमी
                 सं० तमी
 तंबोल
                  " तांबूल > प्रा॰ तंबोल
 तरइं
                  ,, तरित > प्रा॰ तरइ
 तरतर
                 प्रा॰ तडतडा
                 सं । तरकस्य > प्रा । तरश्रस्य
 तस्त्रा
                 ,, तर्गाका
 तच्याय
                  "तर+वर
तस्यर
                  ,, तडाग>प्रा॰ तलाश्र
 तलाव
 तिल
                 हिं० तल
 तलिश्रां
                 सं॰ तल>प्रा॰ तल्ल
                  " तस्मात्>प्रा॰ तम्हा
 ताम
 तांहंऊ
                 सं॰ तुग्रहकम्
                  ,, तानयति, तनोति > प्रा॰ तानिश्र
 ताग्रीउं
 ताखिंग
                  ,, तत्च्य
 तानिउ
                  "त्यन्यति>प्रा॰ तानइ
                  "तर्जयति>प्रा० तजइ
 ताबइ
                     ताडयति>प्रा॰ ताडइ
 ताडई
                  " तात > प्रा॰ ताश्रो > श्रप॰ ताउ
 ताय
                  ,, तप्त, तप्तफ > प्रा॰ तत्त, तत्तश्त्र "
 तातउं
                     ताप
 तापु
```

सं वारयति > प्राध्तारेइ तारि सिइ " तारका > प्रा॰ तारश्र तार ,, ताल ताल्ज ताप>प्रा॰ ताव ताव तिजीइ त्यज्यते तीर्थं > प्रा॰ तित्य तित्य त्रीणि>प्रा॰ तिरिण तिनि तिमिर तिमिर विर्यलोकि ,, तिर्यक् + लोक , तिलक > प्रा॰ तिलग्रो > ग्रप॰ तिलुड तिलउ ,, तिलप्रस्थ तिलपत्थु तिसउ ,, ताद्दर >प्रा॰ तारिस>श्रप तह्स , तिहुश्रग् ,, त्रिभुवन>प्रा,०,तिहुयग तींछे ,, तत्था " तीर्थ > प्रा॰ तित्थ तीथि तीर्थंकर≫्प्रा∘्तित्थंयर तीथंकर तीर "तीर तीरइं तीर तुंबर तुम्बुर 7 (7 -तुरक तुरग तुरगु ,, तुरग हिं० घोड़ा तुरंगम तुरिया सं • तुरग>प्रा • तुरय तुररी "तूर्यं > प्रा० तूर 🔠 ,, तुरति—तुरते > प्रा॰ तुवरंत **तुरंत** उ **तुसार** " तुषार तुहितउ " तयापि ,, तुलयति > प्रा॰ तुलइ, तुलेइ तुल इ त्रुडी ,, तुषा > प्रा॰ तुहा [ हिं॰ तुरही ] तूर त्विइ तुष्यति > प्रा॰ तूसइ

# ( प्रदर )

सं ० तुम्ब, तुम्बक तूंबु " तृ**णस्य >** श्रप॰ तृणहों 💛 🦠 तृगा त्रिसूल तृश्र्न "तेनस्>पा० तेग्र>ग्रप० तेउ ਰੇਤ " तेजस् तेजि तेजळ ,, तेब + ভঞ্জত্ত (?) 🥳 🦈 तेडइ " तय्यति प्रा॰ तिचिश्र>श्रप॰ तेचिउ तेती सं॰ त्रयस्त्रिशत् > प्रा॰ तेचीस तेत्रीस ,, त्रयोदश>प्रा॰ तेरस, तेरह 🔧 🗥 तेर "त्रयोदशत>प्रा० तेरसमः तेरहम तेरमड " तैलय, तैल > प्रा॰ तेल तेल " तोरण तोरिया " तोल तोनइ " तोलयति तोलि ताम्रक>प्रा॰ तत्रक त्रं बक त्रस्त>प्रा॰ तह त्राठा त्रासिसिइ त्रास ,, त्रिक• त्रिगवि " तिर्यच् > प्रा॰ तिरिग्नंच त्रिजच त्रीशि त्रिशिशा त्रिभवन " त्रिभुवन त्रिसिउ " तृषित>प्रा॰ तिसिय " त्रिसूल>प्रा॰ तिसूल त्रिसृत्ति त्रीसे " त्रिंशत्>प्रा॰ तीस ,, त्रुट्यति त्रुटइं " त्रिवृत्ति > प्रार्वे ति ∔ वित्ति त्रेवडी ,, त्रोटिका त्रोटि प्रा॰ तोडइ त्रोडह सं॰ पेड़ से कुछ तोड़ना त्रोडए ,, त्वम् तू

```
[हिं• तुम्हारा]
तेरा
               [हिं० तुम्हारा]
ताहरङ
                               ध
               सं ० स्थित > प्रा० यिश्र
यउ
थ्या
                   स्तन
                   स्थलचर > प्रा॰ थलयर
थलचर
थवगी
                   स्तवनिका>प्रा० थवशिश्रा
यिपउ
                   स्याप्यते>प्रा॰ थापग
थंभ
                   स्तंम>प्रा॰ थंम
                " स्तम्भते>प्रा० यंभइ
यं भी य
                 "स्याति>प्रा॰ थाइ
थाइ
                 " स्थिकत>श्रप्रथिकड
थाकि
                 ,, स्थात
याट
                 ,, स्थानफ
थानक
                  "स्थाली > प्रा० थालि
थाल
थांपि
                  ,, स्थापनिका>प्रा० थापणित्रा थप्पणित्रा
                  "स्थात>प्रा॰ थाह
थाहरङ्
                 ,, स्थिर
थिर
यिका
                    स्थित
 थुगी ब्रह
                 " स्तुनोति>प्रा॰ थुणइ
                 " थुत्करोति > प्रा० थुक्कइ
 थुकर्
 योडा
                  "स्तोक
                                  द्
                 सं॰ दिच्या
 दच्या
 दच्चिए
                   " दिच्या
 दखी
                 प्रा॰ दक्खइ
                  सं॰ हति>प्रा॰ दइ+डश्रो
 दहा
                  " दग्धित
 दड्ढीय
 दढी
                प्रा॰ दड्दइ, हिं॰ दढ़ना
                सं॰ दन्तिन
 दंती
                 प्रा॰ दंतस्य सब्लं,, श्रप॰ दंतहु सब्छ
 दंत्सलि
```

#### ( ५८३ )

```
दमनिक
               सं० दमनफ
                " दर्शन > प्रा॰ दरिसगा
दरसग
दरिद्र
                " दारिद्रच>प्रा॰ दारिद्द
दर्या
                " दयते > प्रा॰ दयइ
दल
                ,, दल>प्रा॰ दल
दलि
                ,, दल
दलउं
                "दलति>प्रा॰ दलइ
दलवइ
                " दलपति>प्रा॰ दलवइ
                ,, दव>प्रा॰ दव
दव
                " दशन्> प्रा॰ दस
दस
                 " दशाई>प्रा॰ दसार
दसार
                 " दशन्>प्रा॰ दह
दह
                 ,, दहति > प्रा॰ दहइ > ग्रप॰ दहइ, ददेइ
दहइ
दाखइ
               प्रा० दक्खइ
               प्रा० दाघो
दावु
                सं वहाते > प्रा व द अभइ
दाभइ
                ,, दानव > प्रा॰ दाग्व
दाग्यव
दातार
                ,, दातृ
दाघां
                ,, दग्घ>प्रा॰ दद्ध
दानि
                   दान
दांन
                   दान
दांनव
                 ,, दानव
दांत
                 "दंत
दारिद्र
                 "दारिद्रघ>प्रा॰ दालिद्द
दालि
                   दलति > प्रा॰ दालि
दासपग्र
                   दासःवन=दासत्व>प्रा॰ दासत्तर्ग
दासि
                   दासी
दाहिगाउं
                   दिच्य > प्रा॰ दाहिया
दाहु
                 ,, दाह
दिज्नई
                   दीयते, प्रा० दीज्जह
                 " दृच्चति
दिखा डइ
```

### ( ५८४ )

(हिं डुगडुगी?) दिगिदिगि सं० दृष्ट>प्रा० दिट्ट ∙ दिट्ठऊ " दृष्टांत>प्रा॰ दिहंत दिहंति " दिनकर > प्रा॰ दिगात्रारो दिगायर श्रस्त ? दिगासेस "दिन > प्रा० दिन दिणू " दिवस दिवस हिं० दिन दिनि सं वेवी>प्रा दिव=देव दिवि ,, दृष्टि दिठ्ठि "दीचा > प्रा॰ दिक्खा दिसा "दीचा > प्रा॰ दिक्खा दीख "दीन > प्रा॰ दी ग दीग दीघिति दीघति दीप्यते > प्रा॰ दिप्पइ दीपइ ,, द्वीप>प्रा∘ दीवः दीव ,, दीर्घ > प्राञ्ब्दीहरः दीरघि सं ० दीपक>प्रा० दीवश्र दीवउ ,, दीपिका>प्रा∘₋दीविश्रा दीविय ,, दृश्यते > प्रा॰ दिस्सइ दीसइ "दीर्घ दीइ दिवस > प्रा० दीह, दिश्रह, दिश्रस दीहु " दीर्घ>प्रा॰ दीहर दीइर प्रा॰ दीइ+ग्राड दीहाडा सं द्वार>प्रा दुश्रार दुश्रारी ,, दुष्कर दुक्कर ,, दुःख>प्रा॰ दुक्ख दुक्ख " दुर्ग दुगा ,, दुर्गत दुगाचिय " दुर्गम द्रगम "द्वाविष [द्वौ+चैव] द्चिय

# ( ५५५ )

```
बुजोहण
                   सं॰ दुर्योधन>प्रा॰ दुजोइगा
 दुट्ट
                    ,, दुष्ट>प्रा॰ दुट्ट
 दुट्टचि
                    " दुष्ठत्वन>प्रा॰ दुट्टत्तरा
 दुट्टमणु
                   ,, दुप्टमनम् > प्रा० दुट्ठमणो
 दुचर
                    ,, दुस्तर
 दुंडदुंडी
                   " एक प्रकार का ढोल
 दुंदुहि
                   ,, दुंदभि>प्रा॰ दुंदुहि
                   " दुर्घर
 दुद्धर
 दुन्नि
                  ,, द्वीनि
 दुम्म
                   ,, द्रुम
 दुरंग
                   ,, दुर + रंग, हिं० खराव
 दुराचारि
                   ,, दुराचार
 दुरीउ
                   " दुरित>प्रा॰ दुरिश्र
 दुरीय
                   " दुरित>प्रा॰ दुरिश्च
 दुर्जनि
                   " दुर्जन
                   ,, दुर्लभ>प्रा॰दुछंह
दुछह
                   " दुर्लम>प्रा॰ दुल्लम
दुछभ
 दुसह,दुसहउ,दुस्सह,, दुःसह
दसासणु
                   ,, दु:शासन > प्रा॰ दुस्तासण
दुश्र
                   " दूत>प्रा॰ दूश्रो>श्रव दूउ
                   " दौत्य
दूउ
दूत
                   ,, दूत
दूतपालक
                   [ एक राज्य ग्राधिकारी ]
                   "दुर्जन > प्रा॰ दुजाण
दूचगा
                   " दुह्यते>प्रा॰ दुज्झइ
दुभाइ
दूघइं
                   ,, दुग्ध>पा० दुद्ध
दूमइ
                   " दूयतें
दूरि
                   ,, दूर>प्रा॰ दूर
दसिम
                   ,, दुष्वम>प्रा॰ दुस्सम, दुसम, दूसम
दूहविइ
                   ,, दुःखापयति > प्रा॰ दूहावियह
दृष्ट्युमनि
                  ,, धृष्टद्यम्न
```

#### ( ५८६ )

```
सं॰ दृष्टि
इष्टिइं
                  ,, देव
देउ
                  "देवर>प्रा॰ देश्रर
देउर
                  "देवदुल>प्रा॰ देउल
देउलि
                  प्रा॰ देक्खद>श्रप देखह
देखइ
                  सं० देव
देवु
                    देवी
देवि
                  "देवक [ एक राजा का नाम ]
देवक .
                  "देव्चन्द्र [ एक ब्राह्मण् का नाम ]
देवचन्द्र
                     देवशर्मन्
देवशर्म
देवादेवी
                     देव+देवी
                     देवलोक
देवलोकह
                  "देवरूप
देवरुप
                  पति का छोटा भाई
देवर
                  सं॰ देवाङ्ग
देवंग
देस
                   "देश>प्रा॰ देस
देहरइ
                   "देव गृहक
देहु
                   ,, देह
देवु
                   " दैव
देवचिन्ता
                   " देवचिन्ता
 दैवत
                   " दैवत
                   " द्वौ>प्रा० दुवे
 दो
 दोरउ
                   ,, दवरक > प्रा० दवरो=तन्तु
 दोस
                   "दोष>प्रा॰ दोस
                   ,, दुर्लभ, श्रप० दुल्लह
 दोहिली
 दोहिलउं
                  [ दुख ? ]
                   सं॰ हुत>प्रा॰ दवए
 द्रउडइ
 द्रम
                   ,, द्रुम
                   ,, द्रमद्रमति ?
 द्रमद्रमीय
                   ,, द्रब्य
 द्रव्यिइं
                   ,, द्राचा>प्रा॰ दक्खा
 द्राख
```

# ( খ্ৰড )

| द्र्पदह        | सं॰ हुपद                             |
|----------------|--------------------------------------|
| द्र्रदी        | <b>,</b> , द्रौपदी                   |
| द्रोणु         | ,, द्रोग                             |
| द्रौपदीश्च     | "द्रौपदी                             |
| द्रापरि        | <b>,, द्रा</b> पर                    |
| द्वारावती      | ,, द्वारावती                         |
| द्वैतविण       | " द्वेतवन                            |
|                | घ                                    |
| घउलउं          | सं॰ घवल > प्रा॰ घवल                  |
| घड             | " धृत ( ? )                          |
| <b>घ</b> ढहर   | हिं० घड़घड़                          |
| <b>य</b> डहडिउ | प्रा॰ घडहडिय, हिं॰ घड़घड़ाना         |
| <b>घ</b> ण     | सं॰ घन                               |
| षियउ           | ,, धन्य ┼ इत>प्रा० घणिश्र=घगण + इश्र |
| घियय           | ,, घनिक>प्रा० घिण्य                  |
| घणुडू          | ,, घनुस्                             |
| <b>घतुं</b> रा | ,, धूर्त                             |
| <b>घं</b> घइ   | श्चप॰ धंघड़                          |
| <b>घं</b> घोलय | त्रप॰ घंघोतिय                        |
| धन             | सं॰ घन्य>प्रा॰ घण्ण                  |
| घनदिहिं        | ,, घनद                               |
| धंनु           | ,, धन                                |
| वन्नय          | ,, धन्य                              |
| धवके           | श्रप॰ घवकह                           |
| <b>धम</b> घमिउ | सं॰ धमधमायते > प्रा॰ धमधमइ           |
| वस्मु          | ,, घर्मे>प्रा० धम्म                  |
| घम्मपुत्त      | " धर्मपुत्र > प्रा० धम्मपुत्र        |
| <b>घयर</b> ट्ठ | ,, धृतराष्ट्र                        |
| <b>धयर</b> ठू  | " धृतराष्ट्र>प्रा० घयरह              |
| <b>घयराठ</b>   | प्रा॰ घयरह                           |
| घयवड           | सं॰ ध्वनपट>प्रा॰ घयवड                |

# '( ५८८ )

| घर            | सं॰ घृ, घरती                   |
|---------------|--------------------------------|
| घर            | ,, घरा >प्रा० धर               |
| धरइ           | " घरति > प्रा० <b>घर</b> इ     |
| घरिय          | ,, धरगा                        |
| घरम .         | ,, धर्म                        |
| घरमी          | ,, धर्मिन्                     |
| धरमपूत        | ,, धर्म पुत्र                  |
| घरहडी         | हिं० घरइरना                    |
| धरानायक       | ,, घरानायक                     |
| घवल           | "धवल > प्रा॰ घवल               |
| घवलइरो        | ,, धवल गृह                     |
| <b>घ</b> वलिय | " घवलित                        |
| घसइं          | "ध्वंसति>प्रा०धंसइ             |
| <b>घसकइ</b>   | " ध्वंसृत् + कृत>प्रा० घंसक्रय |
| घसमसंतु       | हिं० घसमसाना 🦏 🔩 📆             |
| घाइ           | "घावति>प्रा०घाइ ूर्            |
| घाणुक         | ,, घानुष्क > प्रा० घाणुक्क     |
| धान           | ,, घान्य>प्रा० घरारा           |
| घानुकी        | ( हिं० घनुष ? ) 👾 🖂 🖰          |
| घामिय         | " धार्मिक>प्रा० धम्मिय ्राप्ति |
| घारग          | ,, धारगा                       |
| घिग           | ,, घिक्>प्रा० घिश्र ः,         |
| षिष्ठ         | ,, ঘূছ                         |
| घिघिकट        | ( श्रनुकरगात्मक शब्द )         |
| घीय           | सं॰ दुहिता>प्रा॰ घीत्रा        |
| <b>बी</b> र   | " घीर                          |
| घीवर          | ,, घीवर                        |
| <b>बुग्</b> ह | " घनुष्                        |
| धुय           | ,, ध्रव <sup>'</sup>           |
| धुरा          | ,, धुर्                        |
| धुरि          | प्रा॰ घुर                      |
|               |                                |

सं॰ दुहिता > प्रा॰ धूत्रा धूश्र ,, घूमेण वृहगा " धूयते>प्रा० घुत्रइ धूजइ " युनाति > प्रा० युगाइ धृगाइ ,, धूमर>पा० बुग्म + ड धृंबड " च्यति>प्रा० झ्रइ धूरइं धूजँट " धूर्जंटी धूलि धृ्लि > प्रा० धृ्लि " घृष्टद्युम्न **भृ**ष्टद्युमनु घोईयइ ,, यावति > प्रा॰ योवइ, धुवइ [ घनुप की स्रावान ] घाँकार वौरेय>प्रा॰ घोरेय वोरिड घोरिया थोरिए **च्यायति** ध्याइं ध्यान ध्यानु प्रा० घसक्रिय असकह ( भय से गिरना ) असुकई हिं० श्रावातं, वक्का श्रासिक सं॰ नदी > प्रा॰ नइ नइ नकुछ ,, नकुल नखे नख नगरि ,, नगर " नृत्यति>प्रा० नचइ नचइं नर्तंयति≔नर्तापयति नचावइं " नाट्य=प्रा० नद्द 🕂 सं० म्रारंभ नहारंम " नेट नड ,, नष्टित>प्रा॰ गुडिग्र=खेदितः निडय " नास्ति > प्रा॰ ग्रात्थि नत्यीय ,, नाद नद् नंदग्र।मि 🥠 - नन्दप्राम

```
सं० नन्दन
नंदणु
               " नन्दिनी>प्रा० नंदिणि
नंदनी
               "नमति>प्रा॰ नमइ
नमइं
                " नयन>प्रा॰ नयस
नयग
              प्रा॰ नयण + ल
नयगुला
               सं० नगर>प्रा० गायर
नयर
               " नगरी>प्रा॰ नयरी
नयरी
               ,, नरक
नरके
               ,, नरक>प्रा॰ नरग
नरग
                ,, नरक>प्रा० नरय
नरय
                " नर
नर
                "नदति>प्रा० ग्यह
नरनरीउ
               [हिं० पुरुष स्त्री]
नरनारि
               सं । नर + नाथ > प्रा । गाह
नर नाइ
                ,, नर + प्रवर>प्रा० पवर ं
नरपवर
               " नरपति>प्रा० ग्रवह
नरवइ
               ,, नरवर
न(वर
               " नराधिप > प्रा॰ ग्राहिव
नराहिञ्ज
               " नरेन्द्र>प्रा० नरिंद
नरिंद
               " नरेश >प्रा॰ नरेस
नरेस
               " नरेश्वर>प्रा॰ नरेसर
नरेसरो
               ,, नवक
नवड
               " नवमी
नवभर
                  नवमति > प्रा॰ नवमइ
नवमइं
नवरिं
                  नवरस
                  नवल
नवलउ
               "नव 🕂 सर
नवसर
               ,, न+श्रिप>प्रा० ग्वि
नवि
               ,, नमस्कार>प्रा० ग्वकार, गुमोयार
नवकास
               " नहि
नही
               "नागराजेन>प्रा० गायराह्य>श्रप० गायराप्र
नागराइ
```

```
नागिगी
                सं० नारानी
नाखइं
                 ,, निव्चिपति > प्रा० गिक्लिवइ
नादउद्रि
                 ,, नादपद्र
नादि
                 ,, नाद
नादु
                 ,, नाद
नानाविह
                 "नानाविध>प्रा० गागाविह
                सं १ तृत्य > प्रा० गाच
नाच
                   नष्ठ>प्रा॰ नद्र
नाठा
                 ,, ज्ञान > प्रा० नागा
नाग
नात्र
                 ,, जात्रक, जात्र
                 "नामयति>प्रा॰ नमेइ
नामइ
नारगी
                 " नारिकन्>प्रा० नारगी
                 " नारंग
नारंग
                 " नारद
नारद
                 " नारी > प्रा॰ नारि
नारि
नारि रूपि
                     नारि-+ सं० रूप
                सं । ज्ञापयति > प्रा । गावइं
नावइ
                    नाशिक [ एक शहर का नाम ]
नाशिक
                    नश्यति >प्रा॰ ग्रवह
नासइ
                 " नाय>प्रा॰ गाह
नाह
                   स्नाति>प्रा॰ गहाइ
नाहिय
                 " निच>प्रा० निम्न
निश्र
निउंत्रीउ
                    निमन्त्रयते>प्रा० निमंतेइ
निषंदनि
                    निकन्दन
निकांम्र
                   निकामम्
निकालिचा
                   निष्कालयति
                 " निकुचित
निकुची
निगहिय
                 " निग्रहीत>प्रा० गिग्गहिय
निगोदि
                 "निगोद>प्रा० गािश्र
निधिणु
                 " निर्धृण>प्रा० णिग्विण
                 " निमिष + श्राली
निछमाली
```

```
सं । नित्यम्
नित
                     निर्दलयति > प्रा० शिहल इ
निद्दलर्ड
                     निघान
निघांन
                     निनाद
निनाद
                     निबंघ
निबंध
                     निमन्त्रयते
निमंत्रइ
                     निर्मल>प्रा० शिम्मल
निम्मल
                     निज>प्रा० शिय
निय
                     निजक
नियय
                     निदान>प्रा० शियाशे
नियाणुं
                     नियुनक्ति > प्रा० निउं जिय
नियुंज्या
                     निरीक्ष्य
निरिच्चय
                     निरीचते>प्रा० शिरिक्खइे
नरखइं
                     निगुंग
निरगुग
                     निर्घार>प्रा० निद्ध
निरघार
                     निर्दलयति
निरदछं
                     निर्मल
निरमल
निरलोभी
                     निलोभिन्
                     निर्वाग
निरवाणु
                     निर्वाह
निरवाह
                     निर्वत
निरवूं
                     निराकृत>प्रा० निराक्तरिय
निराकारी
                     निराश>प्रा० शिरास
निरास
निरीच्चर्य
                    नीरच्चग
                    निरुष्त>प्रा० गिरुच
निरुतङ
                     निरुपम
निरुपम
                  " निरेषण
निरेह्या
                  " निरुपम
निरोपम
                    प्रा० गिष्डिंगगइ
्रनिजंगाइ
                 ग्रं० निर्जल
निर्जन
                    निलब>प्रा० शिलय
निलंड
```

सं॰ ललाट>प्रा॰ गिलाड निलाडि नृप>प्रा० गिव निव निवसति > प्रा॰ गिवसइ निवसइ निवारयति>प्रा॰ गिवारेइ निवारङ निर्वत>प्रा० गिविवत निविरइ निवेश>प्रा॰ गिवेस निवेस निवेशयति > प्रा० गिवेस इ निवेसई ,, निश्चय निश्च इ निसंबला प्रा॰ निस्+संबल सं • निश्योति>प्रा • विसुवाइ निसुि निशाभरे निसिभरी निभालयति>प्रा० शिहालेहा निदालि निइन्ति निहगीय निधात>प्रा० गिहाश्र निहाइ निष्कलयति > प्रा० शिक्क छेइ नीकली निर्गमयति>प्रा॰ शिग्गमेइ नीगभइ निर्ध्वनि>प्रा० निज्झिणि नीक्सणी निर्भं > प्रा० शिज्भर नीभर निष्दर>प्रा० गिट्दर नीठर निद्रा > प्रा॰ खिद्दा नीद्र निद्रा + भरेग नीद्रभरि निष्पद्यते>प्रा० गिष्पजङ निपंच निष्पन्न>प्रा० गिष्पग्रा नीपनउ निर्मित>प्रा० शिमित्र नीमीउ ৰ্নাছ नीर नीरज नीरज नीरद नारद निर्लंज > प्रा० गिल्लज नीलज़ नीली नील नि:शद्भम् >प्रा० गिस्संक नीसंक

```
रं॰ निःसस्व >प्रा॰ निस्सत्त
नीसत
                 " निःसरति>प्रा० शिरसरइ
नीसरइ -
                 " निरस्वान > प्रा० शिरसाशा
नासार्य
                 " तूपुर>प्रा॰ णूउर
नूंपुर
                 " नृत्यकारिणी
नत्यकारी
नृपहो
                 ,, तृप
                 " नृपति
नृपतइं
                 "नूपुर
नेउर
                 " निस्थात>प्रा० गिहाह
नेठाउ
                 " नेमि, नियम>प्रा० शिश्रम
नेमि
                   लेखशाला > प्रा॰ लेहसाल
नेसाल
                 "स्नेह
नेहु
                 " हिनह्यति
नेहिय
नैव
                 "न+एव
                 ,, प्रविष्ट > प्रा॰ पइट्ठ, पविट्ठ
पइठउ
                    प्रतिदिने > प्रा॰ पइदिशमिम
पइदिशा
                 ,, प्रविशति>प्रा॰ पइसइ
पइसइ
                 " प्रौढायते (?)
पउढाडउ
                गुद्धपाठ पश्रोयिषा सं॰ प्रयोजने
पउयाणि
पकवांनु
                सं० पक्वान
                प्रा० पक्खर
पक्खर
                सं । पद्मातोद्य>प्रा । पश्वाउज
पक्खाउन
                    पविकाः>प्रा० पिक्षश्रः
पक्खिया
                 " पित्तन्
पच्चीया
                  ,, पच्>प्रा० पक्ख
पख
                    प्राकार: > प्रा० पागारी, पायारी
पगार
पगि
                    पदक>प्रा० पश्चग
                  " पच्>प्रा॰ पक्खि
पंख
पच्छेवाग्र
                    पश्चात्+त्वन
                 " पंचन्
पंच
पंचावनि
                    पञ्चपञ्चाशत्
```

### ( ५६५ )

```
पर्चेद्री
                 सं॰ पञ्चे न्द्रिय
                  " पञ्चाशीति > प्रा॰ पंचासीह
पंच्यासीइ
                     पतीच्ते > प्रा० पडिक्खइ
पद्यवतड
                   ,, प्रतिपद्य=प्रतिपद्यध्वम्>प्रा० पडिवश
पडवडह
                  ,, पटह > प्रा॰ प्डहो
पडह
पडिवर्जुं
                  " प्रतिपद्यते>प्रा॰ पडिवज्ञइ
पडिदाइ
                     प्रतिभाति>प्रा॰ पिडहाइ
पडिद्वार
                     प्रतिहार > प्रा॰ पडिहारो
                     पढति
पदइ
                     प्रथम > प्रा॰ पहम
पहम
पग्रमइ
                     प्रगमित
पणासई
                     प्रनद्यते>प्रा० पण्रसइ
पिश
                     पुनः ऋपि>प्रा० पुग्वि
पंडव
                     पाण्डव > प्रा॰ पंडव
                     पागडु>प्रा॰ पंडु
पंडु
                     पार्य>प्रा० पत्थ
पत्थु
पटु
                      पद
पदमसरि
                      पद्मश्री
                      पथिन्
पंथ
                     प्रमुख>पा० पमुह
पमुइ
                  ,, पद>प्रा॰ पय
पय
                     प्रविष्ट>प्रा॰ पइट्ट
पयठउ
                     प्रकटकः>प्रा॰ पयडग्रो > ग्रप॰ पयडउ
पयडउ
पयंड्
                     प्रचगड>प्रा॰ पयंड
                     प्रवेशयति
पयसियइ
पयालि
                  " पाताल > प्रा॰ पायाल > पयाल
                  ,, प्रकाशित>प्रा० पवासिय
पयासिङ
                  " पयोद
पयोद्ध
                  ,, पयोघर > प्रा॰ पयोहर
पयोहर
                  ,, प्रतिष्ठापितः>प्रा॰ पइडुविश्रो
परठीड
                     परिणयति>प्रा॰ परिणेइ
परणुड
```

```
सं॰ परदल
परदलि
                    परदेश > प्रा॰ परदस
परदेसंडइ
                    प्रघान
परधान
                 ,, परभव
परभवि
                 ,, परिभव
परभवह
                 " परिभवित > प्रा॰ परिइविश्र
परभवी
                 ,, प्रभाव
परभावइं
                    परमानन्द > प्रा॰ परमां यदो
परमार्गादो
                   परमाघार्मिक
परमाघामी
                    परमेष्ठिन्>प्रा॰ परमेडि
परमेठि
                    परमेश्वर>प्रा॰ परमेसर
परमेसरु
परविध
                    परवश्य
                    प्रवालिका
परवाली
                    परस्मिन्
परही
                    परकस्मिन्
पराए
पराग्र
                    प्राग
                    प्राग
परागाउ
                    पराभव
पराभव
परा भवी
                    पराभवते
                    उपरि>श्रप॰ उपरि
परि
                  " परीच्चते>प्रा० परिक्खइ
परिक्खइ
                  " परीचा
परिचां
परिचलइ
                     परिज्वलति>प्रा॰ परिज्ञलह
                     परिग्यवित
 परिगाउ
 ५रिदलि
                    परदछे
 परिभव
                     परिभव
 परिभवी
                  ,, परिभूता
 परिवादी
                     परिपाटी > प्रा॰ परिवाडी
 परिवारिहिं
                     परिवार
 परिवारीय
                     परिवारयति
                  " परिवेषग
 परिवेषगा
```

No. of Parties

### ( ५६७ )

```
'यरिहर उ
                सं ० परिहरति > प्रा० परिहरइ
परीठवीउ
                    पर्यवस्थापित>प्रा॰ पजवहित्र
                    परिवेषयति>प्रा॰ परिवेसइ
परीसइं
'परीय शि
                     परिजन>प्रा० परिश्रग
पलंद
                     पलायमान
                     पर्याग्यति>प्रा॰ पल्लाग्रह
'पलागाउ
पलाति
                     पलायन
                     पल+श्रशिन्>प्रा० पलासि
'पलासि
पल्लेइ
                     प्रलोक्यति>प्रा॰ पलोश्रइ
पछवि
                     पछव
पनाति
                     पलायिति
पलासि
                     पल+श्रशिन्
                     पवन >प्रा॰ पवग्र
पवगा
पवनह
                     पवन
पवाचिउ
                  " प्रवाचित>प्रा॰ पवाइश्र
पसरि
                  ,, प्रसर
पसरि
                  " प्रसरति > प्रा॰ पसरह
                    प्रसाद >प्रा॰ पसाश्र
'पसाउ
 पसारिय
                     प्रसारयति
पसुबंधन
                     पशुबंधन
पहर
                     प्रहर > प्रा॰ पहर
'पहावरिउ
                      पथाष्ट्रत
पहारिं
                     प्रहार
                      परिदधाति>प्रा० पहिरह
पहिरीजइ
पहिलउं
                      प्रथिक्छ>प्रा॰ पहिक्क
 पहुचई
                      प्रभूत>प्रा॰ पहुत्तइ
 'पद्धीय
                      परस्मिन्
 पाउं
                      पाद > प्रा॰ पात्र
'पाउ
                      पाप
पाइं
                      पाययति
 याउधारो
                      पादाधारयत
```

### ( ५६८ )

```
सं० पच्चिस्मन्
पाखइ
                  " पच्ती
पाखती
                     पादक>प्रा० पाश्रग
पागि
                     पच् > प्रा॰ पक्ख
पांख
                     पश्चास्व > प्रा॰ पच्छुप्प
पाछपीलि
                     पञ्च>प्रा॰ पंच
पांच
                     पञ्चम>प्रा॰ पंचम
पाचमउ
                  " पञ्च + शतानि > प्रा० पंचसश्राइं
पचिसइं
                     पष्टिका>प्रा॰ पष्टिग्रा,
पाटी
                     प्रस्थापित > प्रा॰ पट्टाविश्च
पाठविङ
                     पटइ > प्रा० पडह
पाड
                     पाटला>प्रा॰ पाडल
पाडल
                  " प्राभृत>प्रा॰ पाहुड
पाड़्
                     पानीय>प्रा॰ पागीय
पाणी
पाडु
                     पाण्ड्
पातकु
                     पातक
                  ,, पातक
पात्र
                  ,, प्रस्तारित > प्रा० पश्थारिश्च
पाथरिङ
                ¦ "पर्या>प्रा०पण्या
पान
पाति
                     पंक्ति>प्रा॰ पंति
                     पाप
पापु
                     प्रापयति > प्रापति > प्रा॰ पावेइ
पामइ
                     पाद > प्रा० पाश्र
पाय
                     पादिक>प्रा॰ पाइक
पायक
                      पातकिन्>पा० प्रायकी
पायकी
                      प्रकटितः>प्रा॰ पाश्रडिश्रो
पायडीङ
                      पायित>प्रा० पाइस्र
पाया
पायालि
                     पाताल>प्रा॰ पात्राल
                     पारकीय > प्रा॰ पारक
पारकी
 पारगइ
                     पारगा
                     पापद्धि>प्रा॰ पारद्धि
पान बी
```

#### ( 488 )

पार्घवसणु सं॰ पापर्द्धिन्यसन पारधीउ पापर्द्धीक पारा पारद>प्रा॰ पारश्र पारि पार पार्थि पार्थं ,, पालयति>प्रा॰ पालइ पालई पालक > प्रा॰ पालश्र पाला पालिं पालिका > प्रा॰ पालिग्रा पावनि ,, पावन पाविय प्रापिता > प्रा॰ पाविश्र पासि पाइवें > प्रा॰ पासमिम > ग्रप॰ पासहिं पासि पाश>प्रा॰ पासो पाशवरः > प्रा॰ पासहरो पासहरा पाषाण>प्रा॰ पाहाण पाह्या पाहि पत्त्रिमन् > प्रा० पक्लिम प्राहरिक > प्रा॰ पाहरिश्च पाहरी पिंडि पिण्ड पियामहि पितामइ>प्रा॰ पिश्रामइ पीइं पिवति > प्रा॰ पिग्रह पीडित >प्रा॰ पीडिग्रो पीडिउ पीठी पिष्टिका > प्रा॰ पिहिश्रा पींडारडे पिगडहर: पीत्रीयङ पित्रन्य पीयागाउँ प्रयाग्रक>प्रा॰ पायाग्रज्ञ पीरीयखि परीच्चित>प्रा० परिक्लिय पितृग्रह>प्रा० पिइहर पीइरि पुछदंड ,, पुन्छदंड पुर्यु ,, पुराय पुरायवंति ,, पुरायवत् " पुच>प्रा॰ पुच पुचु पुचु ,, पुत्र

```
सं॰ पुद्गल
पुदगल
                  " पुराय > प्रा॰ पुरारा
पुन्न
                  " पुररानः>प्रा॰ पुरराश्चो > श्रप॰ पुरराउ
पुरराउ
                  ,, पुरुष
पुरष
                  " पुरुष>प्रा॰ पुरिस
पुरिष
                  ,, पुरुष
पुरुषु
                  " पुर
पुरु
                  " पूरयति
पुर
                  " पुरन्ध्री
पुरेंद्री
पुरोचन
                   ,, पुरोचन
                   " पलायते>प्रा० पलायइ
पुलाइ
पुलिंदइं
                   " पुलिन्द
पुवभवि
                   " पूर्वभव>प्रा० पुन्वहव
                   ,, पृथिवी, पृथ्वी>प्रा॰ पुहवि
पुहवी
                   " पृथ्वीतल
पुइवीतलि
                      पूर्वते>प्रा॰ पुजइ
पूजइ
                   " पूजयामि
पूषउं
                   " पृच्छति
पूध्रइ
पूठए
                   " মূপ্ত
 पूंठि
                   " पृष्ठिका>प्रा॰ पुद्वी
                    ,, पूर्णयती > प्रा० पुण्णेइ-पुण्णाइ
 पुराइ
 पूतली
                    " पुत्रकः>प्रा॰ पुत्रतिश्रा
 पूच
                    " पुत्र > प्रा॰ पुत्त
 पूत्रो
                    ,, पुत्र
 पूरुं
                    " पूरवति>प्रा॰ पूरइ
 पूरो
                    " पूर>प्रा॰ पूर
                    " पूर्व
 पूरव
                    ,, पूर्विछ
 पूरविल इ
 पूराविया
                    " पूरायित
 पेखइ
                    " प्रेच्ते>प्रा पेम्लइ
  पेट
                    " पिटक > प्रा॰ पद्द, पिट्ट
```

F (4)

| 'पेलइ'                 | प्रा॰ पेल्लह                  |
|------------------------|-------------------------------|
| पेलावेली               | सं॰ प्रेरापेरि                |
| पोकारु                 | ,, पुत्कार>प्रा० पुकार        |
| पोलि                   | ,, प्रतोली>प्रा॰ पश्चोलि      |
| <sup>.</sup> प्रकटसरीर | ,, प्रकटशरीर                  |
| प्रकासि                | ,, प्रकाश>प्रा॰ प्रकास        |
| प्रच                   | ,, प्रचा                      |
| प्रगमी                 | "प्र <b>ग</b> मति>पा॰ पग्रमह  |
| प्रतपु                 | ,, प्रतपति>प्रा॰ पतव <b>इ</b> |
| प्रतिमञ्ज              | ,, प्रतिमञ्ज                  |
| <b>ਸ</b> ਰੀਠਿਤ         | " प्रतिष्ठित>प्रा॰ पइद्विग्र  |
| प्रभ                   | ,, प्रभु                      |
| प्रभावहं               | ,, प्रभाव                     |
| प्रमाणु                | ,, प्रमाण                     |
| प्रियंवदु              | ,, प्रियंवद                   |
| प्रयुंज्या             | ,, प्रयुद्धित                 |
| प्रलड                  | ,, प्रलय                      |
| प्रवह्गा               | ,, प्रवह्या                   |
| ,प्रवाहिंड             | " प्रवाहयति>प्रा० प्रवाहेइ    |
| प्रवेस                 | " प्रवेश > प्रा॰ प्रवेस       |
| प्रससा                 | ,, प्रशंसा > प्रा॰ प्रसंसा    |
| प्रसिद्धउ              | ,, प्रसिद्ध'                  |
| प्र <b>सिद्धिः</b>     | " प्रसिद्धि                   |
| प्रस्तावि              | ,, प्रस्ताव                   |
| प्रह                   | ,, प्रभा > प्रा॰ पहा          |
| प्राणि                 | ,, प्राण                      |
| प्र <b>सादु</b>        | ,, प्रासाद                    |
| प्रियदाहि              | ,, प्रियदाइ                   |
| <b>प्रियमेल</b> उ      | " वियमेलक>प्रा० पिश्रमेलश्र   |
| प्रीमि                 | "प्रेमन्                      |
| प्री <b>य</b>          | ,, प्रिय                      |

#### फ

सं॰ फण > प्रा॰ फण फण ,, फ्या + मग्डप फग्रमंडप हिं० फिर फरी सं॰ फुछपौलिका > प्रा॰ फुछत्रोलित्रा, हिं॰ फुछौरी फलहली फलंति फलति>प्रा० फलइ फलि फल 53 " स्पन्द >प्रा॰ फंद फांडइ ,, स्फालयति>प्रा० फालिश्र फाल स्फारक>प्रा० फारक **फारक फुणिंदु** फग्गीन्द्र>प्रा० फग्गिद **फुरसराम** परशुराम स्फुट्यते>प्रा० फुट्टइ फूटइं फूलि फुछा फेट स्फेट>प्रा० फेड फेडइ स्फेटयति फेरिड स्पेरयति>प्रा॰ फेरग फोडइ ,, स्फोटयति >प्रा॰ फोडेइ ब सं उपविष्ट > प्रा उवह्र बर्ड्ड " द्वि-द्वा-चत्वारिंशत् बइतालीस ,, उपविशति > प्रा॰ उवहसङ् > ग्रप॰ वर्डसई बइसइ ,, बक वक बडुया " बहुक > प्रा० बहुग्र वंदीयग " वन्दिजन>प्रा० वदिश्र**ण** वत्रीस " द्वात्रिंशत्>प्रा॰ बचीस बद्धइ बद वंघव बान्धव वंद्यर वन्धुर वं भगा व्राह्मग्>प्रा० वंभगा वंभग्वेिस **ब्राह्मग्रवेशेन** 

#### ( ६०३ )

```
वंभंड
                 सं॰ ब्रह्मांइ>प्रा॰ वंभंड
ब्र
                     वल
वलवंद्य
                    वल 🛧 बन्ध
वलवंतु
                  ,, वन्तवत्
विल
                  " विलिन्
विविभद्रि
                  ,, बलभद्र
                  ,, बलिन्>प्रा॰ बलिय
वर्लाश्च
बछबु
                    ब्रह्मव
                 प्रा॰ विमचरि, वावचरि, हिं॰ बहचर -
वद्वारि
                 सं॰ मगिनि > प्रा॰ महर्गा
वहिन
बहुय
                  y, 덕종
वाइ
                 प्रा० बाइग्रा
                 सं० वागा
वाणु
वाणावनी
                     याग्-यायनी
वागापंजरि
                     वागा+पत्रर
वादर
                     वादर
वावर
                     वद
वांवव
                     वंवव
                     वर्षर>प्रा० वब्बर
वावर
चार
                    द्वादश>प्रा॰ दुवादस
वार
                  ,, द्वार>प्रा॰ दुवार, दार
वाल
                     वाला
वालिय
                     वालिका > प्रा॰ वालिश्रा > श्रय॰ ज्ञालिश्र
वालो
                  "वाल > प्रा॰ वालो
वाहशृंगार
                  ,, बाहु + श्टंगार
वि
                  two
विमग्री
                 सं ० दिगुणा > प्रा० विरुणा
वीजङ
                  ,, द्विनीयकः > प्रा॰ विद्वाश्रो
वीभडं
                  ,, विश्यामि
बीढां
                  ,, वीटक>प्रा॰ वीडग
वीहइं
                     विभति>प्रा॰ विहेह
```

### ( ६०४ )

सं भीतापितेति > प्रा बीहाविश्रेह बीहाबीयउ " बुद्धि बुद्धि प्रा० बुंबा बुंब सं बुध्यति>प्रा बुज्मह बुभइ प्रा॰ बुडुइ, हिं॰ बूड़ना ब्हा सं० बृहन्नला बृहन्नडा बे + सं० इन्द्रिय बेइन्द्रिय प्रा० बिद्ध वेटउ ,, बिद्दी वेटी सं॰ बेडा > प्रा॰ बेड बेडी " बेडावाइफ>प्रा॰ वेडीवाइम्र वेडीवाहा बेलि प्रा० बइछ . " बोकड़ बोकड बोधि सं० बोघ बोंघिलाभ " बोधिलाभ " बोधित>प्रा० बोधिश्र बोबीड सं॰ महिषी >प्रा॰ महिसी भइंसि ,, भक्ष्य भच् ,, भद्रय भह्य भगताविउ प्रा० भुगतावइ भगति सं० भक्ति भगदत्तु ,, भगदत्त ,, भंबति ⊳प्रा० भंबह भंबह **,,** भट्ट महु ,, भट > प्रा॰ भड मह महिवाउ " भट+वाद>प्रा० भडवाश्रो ,, भृष्ट>प्रा० भट्ठ भहत्य भ्रष्टिता > प्रा॰ महित्रा भडिश्र ,, भट भडी "भगापयति > प्रा॰ भगावर भगावर्

```
सं॰ भाण्डागार>प्रा॰ भंडाम्रार
भंडार
भतारो
               प्रा० भत्त
               सं॰ भद्रित>प्रा॰ भद्दिश्च
भद्रिउं
                   भ्रमति > प्रा॰ भमइ
भमइ
                   भ्रमाटिता > प्रा॰ भमाडिश्रा
भमाङ्या
                   भ्रमर>प्रा॰ भमर+डउ
भमरडउ
                 "भगिनी>प्रा० भइगी
भयिषा
                 "भरति>प्रा॰ भरह
भरई
                   भरापितानि
भरावियां
                   भरतखंड>प्रा० भरह + खंड
भरहखंड
भरि
                 ,, भर
                 ,, भक्त+खंड
भलखंड
                   भव + शत> श्रप० भव + सउ
भवसड
भवनि
                   भवन
                   भव्य > प्रा० भविश्र
भविक
                   भव्य>प्रा० भविश्र
भविय
                 ,, भाग्य
भाइगु
                   भाव>श्रप॰ भाउ
 भाउ
                   भाषा
 भाख
 भागि
                   भाग
                 "भानु > प्रा॰ भाणु
 भागा
                 ,, भस्र
 भाया
                    भाभिनी > प्रा० भामिणी
 भामिशि
                , "भार+मालिन् (?)
 भारमाली
                 "भार+इन्
¦ भारी
                 " भछानि
 भालइं
                 ,, ਮਲੀ + ਫ
 भालडी
 भावि
                 ुं,, भाव
                  " भाषते>प्रा॰ भाषइ
 भासइ
। भिउद
                    भृकुटि>प्रा० भिउदि
 भिदइ
                    भिटति
```

| मितरि        | सं० श्रभ्यन्तरे               |
|--------------|-------------------------------|
| ਮਿਲ          | ,, ਮਿਲ                        |
| भीजइ         | " भिद्यते > प्रा० भिजइ        |
| भीतरि        | ,, हिं भीतर                   |
| <b>ਮੀ</b> ਜਤ | ,, भिन्नक, भिन्नित            |
| भीनी         | " श्रभ्यज्यते                 |
| भीमसेनु      | "भीमसेन                       |
| भीमि         | "भीम                          |
| भींमली       | ,, विह्वला > प्रा० भिन्भल     |
| भीलिं        | ,, ਮਿਲ਼                       |
| भुइ          | " भूमि                        |
| भुजाबलि      | ,,   भुज 🕂 बल                 |
| भुय          | " भुज > प्रा० भुश्र, भुय      |
| भुयगि        | " भुवन>प्रा० भुश्र <b>ग</b>   |
| भूचर         | ,, भूचर                       |
| भूपह         | " भूप                         |
| भूपालि       | ,, भूपाल                      |
| भूमि ्       | " भूमि                        |
| भ्यबलि       | ,, भुनवल                      |
| भूरइ         | " भूरतस्>प्रा० भूरश्र         |
| भूरिश्रवा    | " भूरिश्रवस्                  |
| भूलई         | प्रा॰ मुल्लिश्रा              |
| भूवलइ        | सं० भ्वलय                     |
| भेड          | ,, भेद>प्रा० भेश्र            |
| भेट          | " भिटति > प्रा॰ भिट्टा, भिडड् |
| मेटिउ        | प्रा० मिहिजइ                  |
| भेदि         | सं॰ भेद                       |
| भेद्या       | ,, भेदिता>प्रा॰ भेहन्रा       |
| मेरि         | "भेरी                         |
| भेली         | ,, भिन्नति>पा॰ भिछइ           |
| भोश्रग नंदन  | ,, भुवननंदन                   |
|              |                               |

#### ( ६०७ )

```
भोगल
                सं॰ भूमि + श्रर्गला > प्रा॰ श्रर्गला
भोगवि
                हिं० भोगना
भोचनु
                सं० भोजन
भोज्य
                 ,, भोज्य
भोलवी
                प्रा॰ भोलवइ
                सं० भ्रान्ति> ग्रप० भंति
भ्रंति
                                म
                सं • मदन>पा • मश्रग
मइग्र
                 ,, मुकुर>प्रा० मउड
मउड
मउरी
                  " मुक्कलिता > प्रा॰ मउलिश्र
                  "मौलिकानी>प्रा॰ मउलिग्राइं
मग्रोलीग्रां
                  " मार्गेति > प्रा॰ मग्गइ
मगगइ
                  " मार्ग>प्रा॰ मगा
मिग
                  ,, माद्यति>प्रा० मज्जइ
मचइं
मन्ञुइ
                  ,, मस्य>प्रा० मच्छ
                    मह्मम्>प्रा० मन्मं > श्रप० मन्ध
मझ
                    मध्यकार्ये
मज्झारि
                    मार्षि>प्रा० मजह
मंजावइ
मंजूस
                    मंजूषा > प्रा० मंजूसा
                    मठ>प्रा॰ मठ
मढ
मण्डमाधि
                मण् + सं० समाधि
                सं॰ मनाक् > प्रा॰ मगा
मगा
मिशा
                 " मनस्>प्रा॰ मण
मिश्रिमइ
                    मिखिमय
मगिचूडु
                    मणिचूड
                    मनुज > प्रा० मणुश्र
मणुय
                    मनुनानाम् > ग्रप॰ मणुयहं ¦
मणूश्र
मगोरय
                    मनोरथ
मग्रोरहु
                    मनोरथ>प्रा० मगोरह
                    मनाहर>प्रा० मगोइर
मगोहर
                प्रा॰ मड्डा = सं॰ बलात्कार त्राज्ञा
मंड
```

```
सं मंडयति > प्रा मंडइ
मंदइ
                 " मगडन
मंडग्
                   मंडप
मंडिप
                   मंडप>प्रा॰ मंडव
मंडव
                   मत्सर
मत्सर
मत्स्यदेखि
                   मत्स्यदेश
                 " मद्र+धूय ( = सं॰ दुहिता )
मद्रध्य
                ,, माद्री
मद्री
                " मधुकरी
मधुकरि
                 " मनस्>प्रा॰ मगो
मन
                 " मनस् + चिन्तित
मनचीतिउ
                " मन्मथ
मनमय
                ,, मन+मोर
मनमोर
                "मनस्+रसेन
मनरि
                   मनः + शल्य
मनसाल
मनाविसु
                   मानयति>प्रा० माणेइ
मनिशउ
                   मनीषा
                   मनु न > प्रा॰ मणु अ > अप॰ मणुयह
मनु
                   मनुष्य
मनुक्
                 ,, मंत्र
मंत्र
मंत्रीसर
                   मन्त्रिन् + ईश्वर
मंदिरि
                " मन्दिर
मंदिरद्वउं
                   मन्दिर+हउं
                   मन्यते > प्रा॰ मग्गाइ
मन्नइं
                   म + म
सम
                   मद्कल > प्रा॰ सयगल
मयगल
                 " मदन>प्रा॰ मयगा
मयग
                 ,, मदन+श्रातुरा
मयगातुर
                   मरते>प्रा॰ मरइ
मरइ
                    मर्मन्
मरमु
मरणु
                    मर्ग
```

```
र्सं० मुकुल्>प्रा० मडर
मलउ
                 ,, म्रदति, मृदति > प्रा॰ मलइ, मलेइ
मिल उ
                 " मासबृत्तक > प्रा॰ मासबहुश्र
मसवाहर
                 " मराक > प्रा॰ मसग्र
मसा
मसागा
                 11 रमशान>प्रा० मसाण
मसि
                 ,, मपी>प्रा० मसि
                 ,, मस्तक
मस्त्कृ
महतउ
                 ,, महत्>प्रा० महंत > ग्रप० महंतउ
महातपि
                 33 महातपम्
महारिसि
                 "महा + ऋपि
महाविदे
                " महाविदेह
महासईय
                " महासती>प्रा॰ महासईय
महाहवि
                 ,, महाहव
महिम
                 " महिमन्
महियां
                 "मियत > प्रा॰ महिश्र
                 ,, मधुर>प्रा० महुर
महुर
महेलीय
                प्रा॰ महेला
महोच्छव
                सं॰ महा+उत्सव>प्रा॰ महोच्छव
                 " माति>प्रा॰ माइ
माइ
                 " मातुल>प्रा॰ माउल
माउलउ
                 ,, मचिका>प्रा० मक्लिश्रा, मन्डिश्रा
माखी
                 ,, मार्गति>प्रा॰ मग्गह
मागइ
                   मार्ग > प्रा॰ मग्ग
मागु
मार्गिया
                   मार्गेश
माछिली
                प्रा॰ मन्छ 🕂 इल्ली
माज्भिले
                सं । मध्यमे > प्रा । मिष्ममिम
माभिला
                 ,, मध्य 🕂 इल
                 ,, मृत्तिका>प्रा॰ मृहिग्रा
माटि
                 प्रा॰ माश्र + डी
माडी
                 ,, मानयामि
मागाउं
```

### ( ६१० )

```
प्रा॰ मानुष>प्रा॰ माणुस
माण्य
                   माग्रिक्य>प्रा० माग्रिक
माशिक
                   मान>प्रा० माग
माणु
                53
                   मानुष, मनुष्य
माणुसहं
                   मानुषद्राणिका>प्रा० माणुसधाणिश्रा
माणुसहारा
                    मग्डनिका>प्रा० मंडगिश्रा
मांडगी
                    मण्डिका>प्रा॰ मंडिश्रा
मांडी
                    मचक>प्रा० मचग्र
मातउ
                    मस्त > प्रा॰ मत्य, मत्यश्र
माथउं
                    मर्दल>प्रा॰ महल
माद्ल
                 " मानयति>प्रा॰ माणेइ
मानइ
                    मन्यते > प्रा० मण्याइ
मानती
                    मान
मानु
                    मानवी
मानवी
मांम
                    माम
                     माया
 माया
                    माया + पाशः
 मायापासु
                     मारयति > प्रा० मारेइ
 मारइ
 मार
                     मार
                  "
                     मार
 मारा
                     मार्ग
 मारग
                  "मालती
 मालति
                  ,, मालवदेश
 मालवदेष
 मालव राउ
                     मालवराज
                  " मातृ + पितृ
 मावीत्रह
 मासे
                     मास
                    मिष्झ ?
 माहि
                     मध्यस्य, मध्यस्मिन्
  माहोमाहि
                   "मित्र>प्रा० मित्त
  मिचइ
  मियन्छि
                    शुद्धपाठ मिन्छि (सं०) मिथ्या ( सं० रा० ६५ )
                   " मिष>प्रा० मिस
  मिसु
```

## ( ६११ )

```
मिल्हिय
                    प्रा० मेल्लइ
 मिहर
                    सं० मिहिर
  मीठीय
                     " मृष्ट>प्रा॰ मिट्ठ
  मुफति
                    " मुक्ति
 मुकलावर्
                    ,, मुक्त + ल > प्रा० मुक्कल, मोक्कल इ
 मुकुंदिइं
                    ,, मुकुन्द
 मुखिइं
                    ,, मुख
 मुगति
                    " मुक्ति
 मुचकोडी
                    " मुचत् + कृत
 मुणिवर
                    ,, मुनिवर>प्रा० मुखिवर
 मुगिंद
                    ,, मुनीन्द्र>प्रा० मुणिंद
 मुग्गीइ
                    " मनुते>प्रा० मुगाइ
 मुनि
                    ,, मिण, मुनि
 मुंद्र
                    ,, समुद्र
 मुरकीय
                    प्रा॰ मुचिक
 मुरारी
                   सं० मुरारि
 मुइकाग्रि
                   ,, मुलविकृषान > प्रा० मुहकहािषात्रा
 मुहडु
                   ,, मुख + ह > प्रा॰ मुहड
 सुहरा
                   ,, मुख>प्रा० मुई+ल
मुहतानंदन
                   मुहता + सं० नंदन
-मुहरइं
                   सं॰ मुख 🕂 ह > प्रा॰ मुहड
सुहा
                   " मुवा>प्रा॰ मुद्दा
मूउ
                   भृत>श० मश्र
मृंफह
                   " मुक्त
मूभाइ
                   » मुह्यति>प्रा० मुल्फाह
मुंछ
                   ,, अमथ>प्रा॰ मंसु
मूं छीयहं
                  ,, मूर्न्छति>प्रा० मुर्न्छइ
मू ढ़
                  ,, मूढ
मूरख
                  " मूर्ख
मूरखचट्ट
                  " मूरल + चट्ट
मूरति
                  " -मूर्ति
```

#### ( ६१२ )

```
" मूर्तिमत्
भूरतिवंतउ
                    मूलगत>प्रा० मूलगश्र
मूलगउ
                    उन्मूलिता>प्रा० उम्मूलिया
मूली
                 " मृत्यु
मृत्य
                  " मृत्युलोक
मृत्यलोक
                     मृगनाभि
मृगनामिइं
                    मृगलोचना>प्रा० मित्रलोश्रणी
मृगलोश्रिण
                    मेघ + श्राडम्बर
मेघाडंबर
मेचु
                     मिथ्य>प्रा० मिच्छ
मेलि
                    मेल
                  55
                     मेलापक
मेलावड
मेली
                     मेलयति
                  " महत्> प्रा॰ सुट्ट
मोटा
                   " मोटन > प्रा॰ मोडेइ
मोडइ
                   " मौक्तिक > प्रा॰ मोचिय
मोती
                     मोदक
मोदिक
मोहइ
                     मोइयति
मोहनी
                    मोहराज
                                  य
 यशोघर
                सं० यशोधर
                  ,, यादवराजेन
 यादवराइं
                    युघिष्ठिर
 युधिष्ठिर
 युद्धसत्रि
                  ,, युद्धमत्र
 यम
                  श्रप० इम
                 मृत्यु के देवता
 यम
                                   ₹
 रइहीणु
                 सं॰ रतिहीन
 रखवाल
                   ,, रचापाल>प्रा० रक्खवाल
 रिख
                   "रच्ति>प्रा०रक्लइ
  रंकु
                   ", रङ्क
  रंगग(या
                    रंग + ग्रंगणि
```

```
रंगभूमि
                  सं० रंगभूमि
 रचइं
                  ,, रचयति
 रज
                  "रनस्
 रंजग
                  ,, रञ्जन>प्रा० रंजगा
 रढई
                  " छठति
 रग्रसु
                  " रखरस
 रणवाइं
                  "रणवाद>प्रा०रणवाश्र
 रगकीश्रां
                  " रणत्+कृतानि>प्रा० रण्किश्राइं
 रतन
                  ,, रल
                  ,, रत्नभरिता>प्रा॰ रयगा भरित्रा
 रतनभरी
 रतिवाउ
                    रात्रिपातं>ग्रा॰ रचिवाद्यं
 रयालि
                    रथ 🛨 ग्राली
 रथु
                    रथ
 रमिवा
                सं० रमणी
 रमलि
                 ,, रमणिका>प्रा० रमणित्रा, रमलित्रा
 रमापति
                   रमापति ( लक्ष्मीपति )
रंभ
                 ,, रंभा
 रयगाउ६
                 " रत्नपुर>प्रा॰ रय्णउर
 रयग्रमए
                ,, रत्नमयी>प्रा० रयग्रमई
 रयगुधिहरू
                ,, रत्नशेखर>प्रा० रयग्रसेहर
रयगाएइ
                ,, रताकार > प्रा० रयगायर
रयगावली
                ,, रतावली>प्रा॰ रयणावली
रयगीय
                 "रबनी>प्रा० रयगी
                 "रति>प्रा॰ रयलि
रली
रलीउ
                हिं० रलना
रविनदन
                सं॰ रविनंदन
रसाउछ
                 "रसाकुल > प्रा॰ रसाउछ
                 "रस+ग्रार्द्र > प्रा०रस+ग्रह
रसाल
-रिक्स
                 ,, रसिका
                 "रसति
रसंत
                   रयपति>प्रा॰ रहवइ
-रहवइ
```

ŀ

## ( ६१४ )

सं रहति>प्रा रहेइ, रहइ रहर् ,, रच्चापयति>प्रा० रक्खावइ रहावइ राजा>प्रा॰ राश्रो>श्रप॰ राउ राउ "राजपुत्र > प्रा० रायपुत्तो, राउत्तो राउत "रच्ति>प्रा०रक्खइ राखइ ,, रह्मिका>प्रा० रक्षिलश्रा⊹ड राखडी राच्यः > प्रा० रक्खस राखसु राचिधि ,, राच्च " राव्सी > प्रा॰ रक्खसी राखि ,, राव्यसपुरि > प्रा॰ राखसपुरि राखसपुरि ,, राग रागु रांक " ເຮ रक्तति>प्रा० रचइ राचइ " राजन् राज राज्य>प्रा० रजन राजु राजकुमारी रानकुंश्ररि राजरिद्धि राज + ऋद्धि » रा**जसभा** राजसभा राजीमति राजीमति ,, राज्यकला राज्यकला "राति > प्रा॰ राडि राडि "राज्ञक > प्रा० रण्याश्रो रागाउ रागिम "राज+इम>प्रा० रा**ग**+इम राग्री " राज्ञी > प्रा० रण्गी रांडी "रगडा > प्रा॰ रगडा " रात्रि>प्रा॰ रति राति "रक्त-रक्तक>प्रा॰ रवड रातङ ,, राधा राघा ,, राघावेघ राधावेधु · " श्ररण्य>प्रा० श्ररण्या रानु "रम्य + लि>प्रा॰ रम्म + लि रामलि

#### (६१५)

```
रामति
               सं रम्यति>पा रम्मति
रायक्रंयर
                 ,, राजकुमार>प्रा० राश्रकुमर
रायिश
                    रानादनी>प्रा॰ रायगी
राव
                    राव
राशि
                 "राशि
राइवड
                 " रच्चापयति>प्रा० रक्लावङ
राहावेहु
                    राधावेध>प्रा० राहावेह
रिग्र
                    रग
रितुपति
                 "ऋतु 十पति
रिद्धि
                  " ऋदि>प्रा० रिद्धि
रिपि
                    ऋपि > प्रा॰ रिसि
रिसइ
                 ,, ऋपभ > प्रा॰ रिसद्द
रिसहेसरो
                 " ऋपभेश्वर > प्रा॰ रिसहेसर
रीभडं
                 ऋध्यति>प्रा० रिज्मह
रीझ
                    ऋद्धि>प्रा० रिज्झि
रीरी
                    रिरो>प्रा॰ रोरी
रीस
                 ,, रप्>प्रा॰ रसा
                 " चिमगाी
च्कमिया
चडेइ
                 " लोटयति>प्रा॰ रोडइ
                 " छुटति>प्रा॰ चलइ
चलतां
रुंख
                 " रुच् > प्रा॰ रुक्ख
रहुं
                 ,, रप>प्रा॰ रञ्ज
ह्य
                 ,, रुष्टक>प्रा० रहन्र
                 ,, रुद्धक, रुंघति>प्रा० रुद्धम्र, रुंघइ>ग्रप० रुद्धः
संघइ
                 " रूपरेखा > प्रा॰ रूपरेह
रूपरेह
                 " रुपवती
रूपवति
                 ,, रप>प्रा॰ रूग्र
रूय
                 " रूपवती>प्रा॰ रूयवंती
रुयवंत
                    द्रष्यति>प्रा० रूसइ
रुसइ
रेखा
                    रेखा
                    रैवतच
रेवति
```

सं० रैवतक रैबत ऋश्य>प्रा॰ रोज्झ रोझ " लोटयामि>प्रा॰ रोडमि रोडउं "रोपयति>प्रा॰ रोपेइ रोपद्दं रोमाञ्चिताः > प्रा॰ रोमंचित्रा रोमंच्या लोटति>प्रा० लोडइ रोलई प्रा० रोल रोलि सं रोदिति>प्रा॰ रोदइ रोयइं "रोष>प्रा॰ रोस रोस रोषाच्या>प्रा० रोसाच्या रोसारण "रोघ>प्रा॰ रोइ रोइ सं॰ लक्ष्य>प्रा॰ लक्ख त्रखु लग्न > प्रा० लग्ग लगउं लग्यति>प्रा० लग्गइ लगाइ लग्न लगन 77 लंघति>प्रा॰ लंघइ लंघिसिइ लक्ष्मीनिवास>प्रा॰ लच्छि खिवास **ल**च्छिनिवास लक्ष्मी > प्रा॰ लच्छी लच्छी लक्षमन्, लांछन>प्रा० लच्छन **लं**छि थि ललति, लडति>प्रा॰ लालेइ लड़ावई लविशामन् > प्रा॰ लविशाम लविश्म लचमी > प्रा० लक्खी लषमी लशुन > प्रा॰ लसुण लस्य लसत्+कृत लहकइ लघु > प्रा॰ लहु लहु लागयति>प्रा॰ लाएइ>श्रप॰ लाइवि=लागयित्वा लाइयइ " लच् >प्रा॰ लक्ख लाख लाचा>प्रा॰ लक्खा नाख लाचाग्रह>प्रा० लक्लाहर लाखहर नंत्ति>प्रा॰ नंबइ लांखइ

#### ( ६१७ )

```
लाछि
                 सं • लक्ष्मी>प्रा • लच्छी
                  ,, लजा>पा० लज्जा
लाज
                 " लज्जते>प्रा॰ लज्जह
लानउं
                 " लालन>प्रा॰ लाडणा
लाडग
                 "्लालनी >प्रा॰ लाडग्री
लाडग
                   लाल्या > प्रा॰ लड्डिग्रा
नाडी
                    लिंग > प्रा॰ लिख
लाघ
                    लिएका>पा॰ लप्पित्रा
लापसी
                  " लभ्यते>प्रा० लग्भइ
लाभइ
                    लवितृ>प्रा॰ लाविर
लावर
निइं
                    लाति > प्रा० छेइ
                    लचाराम > प्रा॰ लक्खाराम
लाखारांमि
लिखिउं
                   लिखित>पा० लिखिश्र
लिपइ
                   लिम्पति > प्रा॰ लिंपइ
लिविडं
                   लिपित>प्रा॰ लिविश्र
लिही बह
                    लिखति > प्रा॰ लिइइ
र्लीड
                    लातः
लीया
                   लाति > प्रा॰ छेइ
लीलविलास
                   लीलाविलास,
<u> छंछु पा ह इ</u>
                 ,, न्युज्ञुकं
लुगाइ
                    छनाति>प्रा॰ छग्रइ
ॡहेवा
                    खूषयति>प्रा॰ खूइइ
ल्सह
                    लूपयति>पा० लूसेइ, लूसइ
ॡगड
                    रुगा>प्रा० छुगो
लोकु
                    लोक
लोच
                    लोच
लोटी
                   लोरति>प्रा॰ छट्टर
वहरी
                सं वेरिन् > प्रा० वहरी
वउल
                    वकुल>प्रा० वडल
वलागा
                   व्याख्यान > प्रा॰ वक्लाग
```

#### ( ६१८ )

1

व्याख्यान>प्रा० वक्लागाइ वखाग्रह विकुर्वति>प्रा० विउव्वह वगोरइं व्याघारित > प्रा० वग्घारिन वघारिउं वचनि वचन वाचयति>प्रा॰ वाएइ वचाइं वच्छरी वत्सर>प्रा० वच्छर विक्षुभ्यति>प्रा० विच्छुहइ वछूटी वछेदिइं विच्छेद विन्छोटयति>प्रा०, श्रप० विन्छोडइ वछोडइ विच्रोभ=वियोग>प्रा० विछोइ वछोद्यां वजमश्रो वज्रमयः>प्रा० वजमश्रो वज्रसरीरु वज्रशरीर वंचइ वञ्चयति > प्रा॰ वंचेइ वंझि वनध्या>प्रा० वंडभा वटेवाहू वर्सकवाइक>प्रा० वहश्रवाहश्रो वढी वर्धते>प्रा॰ वडढइ वगाचरि " वनचर "वनराजि>प्रा० वर्णाराइ वग्रराइ वग्वासु ,, बनबास ,, वनस्पति>प्रा० वगुस्सइ वग्रसह विधाजारा वाणिज्य + कारः, प्रा० वाणिज + श्रारो वदिन " वदन " विदितक वदीतउ वर्घापयति > प्रा॰ वद्धावेइ वद्धावइ वन वन् वनी ,, वनी वनचरु वनचर वनंतरि वनान्तर वनवासु वनवास वनरवालि वन्दनमालिका > प्रा॰ वंदग्रमालिश्रा > श्रप॰ वाग्ररः मालिश्र

#### ( ६१६ )

```
सं॰ वर्ण्यते>प्रा॰ वरिण्यह
वन्नीयए
वंदिश्र
                 ,, वन्दते > प्रा॰ वंदइ
                 ,, विरचित >प्रा॰ विरचिश्च
वरची उं
                 ,, वर्त
वरतइ
                 ,, वरइ>प्रा॰ वरय
वरय
                  " वर्षान्ते>प्रा० वरिस
वरस
                 ,, वर्पान्ते
वरसंति
वरसति
                 "वर्पति>प्रा॰ वरिसइ
वरि
                 ., उपरि>प्रा॰ उपरि
                 ,, वचन > प्रा॰ वयगा
वयगा
                    वदन>प्रा० वयग
वयगा
                   वैर>प्रा॰ वहर
वयर
                    वैराट [ विराट् का राजा ]
वयराट
वयरी
                    वैरिन्
                    वृ=वरति > प्रा॰ वरइ
वरइ
वर
                    वर
                 22
                    विरूप>प्रा० विरूव
वलउ
                    वलते>प्रा॰ वलइ
वलइ
वलि
                    वलति
वछभ
                    वल्लव
                    वल्लभ>प्रा० वल्लह
वछइउ
वछही
                   वल्लमा>प्रा० वल्लहा, वलही
वश्य
                    वश्या
                    वसति>प्रा॰ वसइ
वसइ
वसणु
                   व्यसन>प्रा० वसग्
विसं
                   वशे > प्रा॰ वसम्म
वसन
                    वसन
वस्तिग
                   वंस्तु 🕂 इक
                 " वंश>प्रा० वंस
वंस
                   वहति>प्रा॰ वहइ
वहइ
                 "वध्>प्रा० वहू
वहू
```

```
सं ात, वायु > प्रा० वाश्र
 वाउ
                     वायुकाय>प्रा० वाउकाय
वाउषाई
                     वातुल>प्रा॰ वाउल
 वाउलउ
                     वाच्>प्रा॰ वाश्र
 वाग
                      वागुरिक>प्रा॰ वागुरिय
 वागुरीय
                     व्याघ्र>प्रा० वाघ
 वाघ
                     व्याधिगी>प्रा० विषिण
 वाघिशि
                     वक > प्रा॰ वंक
 वांकड
                   ,, वाच, वाचा
 वाच
                     वाचयति>प्रा॰ वाएइ
 वाचइं
                     वाद्यते > प्रा॰, श्रप॰ वजह
 वाजइ
                     वाद्य>प्रा० वज्ब
 वानउ
 वाजित्र
                      वादित्र>प्रा॰ वाइच
                      वाञ्छा > प्रा० वांछा
 वांछा
                      वर्तमन्>प्रा॰ वद्दा
 वाट
                      वृति >प्रा॰ वाडी
 वाडि
 वाडिय
                     वाटिका >प्रा॰ वाडिश्रा
                      वर्धयति>प्रा० वड्ढेइ
 वाढी
 वागाही
                      उपानह्>प्रा० वाग्रहा
                      वाता > प्रा॰ वच
 वात
 वाति
                      वात
 वादु
                   ,, वाद
                      वर्षते>प्रा० वध्दइ
 वाधइ
                      व्यन्तरः > प्रा॰ वंतरो
 वांतर
 वांद्या
                      वन्दित>प्रा० वंदिश्र
                      व्यापारयति >पा० श्रप + वावरेइ
 वापरउ
 वापीश्र
                      वापिका > प्रा॰ वाविश्र
 वांमु
                      वामम्
                      वारम्>प्रा० वारं
 वार
                      वारकः > प्रा॰ वारश्रो > श्रप॰ वारड
 वारउ
                      वारयति > प्रा० वारेइ
 वारइ
```

| वारण            | सं॰ वारणः                         |
|-----------------|-----------------------------------|
| वारणु           | [ एक शहर का नाम ]                 |
| वारवधू          | सं॰ वारवध्                        |
| वारण्वति        | [ एक शहर का नाम ]                 |
| वालइ            | तं॰ वालयति > प्रा॰ वालेइ, वालइ    |
| वालिय           | " वालिका                          |
| वालंभ           | " व्हाभ                           |
| वालही           | " ब्रह्मा>प्रा॰ ब्रह्मा           |
| वासि            | ,, वाव                            |
| वासरि           | ,, वासर                           |
| वास्यां         | " वासयति                          |
| वांसउ           | " वंश+क>प्रा० वंस+न्न             |
| वाही            | " वाह्यति>प्रा० वाहेइ             |
| वाहु            | ,, वाइ                            |
| वाहरू           | ,, वाह्यति>प्रा॰ वाहर, वाहर       |
| वाहिंग          | " वाह्न                           |
| विउड            | " विकट>पा० विश्र <b>उ</b>         |
| विकरालो         | ,, विकराल                         |
| विकल            | ,, विफल                           |
| विकसइं          | ,, विक्सति>प्रा० विश्रसइ          |
| विकारि          | ,, विकार                          |
| विखंड           | " विखंड                           |
| वि <b>ख</b> डिउ | ,, विखंडित>प्रा० विखडिश्र         |
| विखासइ          | ,, विश्वास > प्रा॰ वीसास          |
| विगत .          | ,, व्यक्तिं>प्रा० विच             |
| विगूता          | " विगुप्त > प्रा॰ विगुच           |
| विगो <b>इं</b>  | ,, विगोपयति>प्रा० विगोवे <b>इ</b> |
| विचच्गा         | ,, विचच्चन                        |
| विचार<br>       | " विचार, विचारयति                 |
| विचाली          | ,, वर्सन्                         |
| विञ्जाहिउ       | " विच्छाय                         |

#### ( ६२२ )

सं विद्योभः>प्रा विच्छोह विछोह विच्चोम > प्रा० विच्छोह विन्छोहीउ विजय विजयु विद्युन्मालिन > प्रा॰ विज्जुमालि विजमालि विद्याधर>प्रा० विजाहर विजाहर विडंबयति>प्रा० विडंबेइ विडंब्या विदारयति विडारइ विना>प्रा० विश विशा विनाशयति>प्रा० विगासेइ विगासइ विनाश > प्रा० विगास विणासु विनोद>प्रा० विणोद विगोदि विस्तार > प्रा० वित्थर वित्थरी विदाइ विदाह विदुर विदुर विदेसी विदेश>प्रा॰ विदेस विद्य विद्या विद्याधर विद्याधर विद्यासिद्धि विद्यासिद्धि विनटयति >प्रा॰ विगाडे इ > श्रप॰ विगाड इ विनडंति विज्ञापयति>प्रा॰ विग्रावेइ विनवं विज्ञान > प्रा० विन्नाग विनागी विनोद विनोदिहि वृंद>प्रा॰ विंद विदं विरचयति विरचइं वृत्तांत > प्रा॰ वित्तंत विरतंत विरक्त>प्रा० विरच विरता " विरल 🛨 क विरत्तउ विज्ञान>प्रा० विन्नाग विन्नाणी विपिन विविनि विप्रि विश्र विमाणु विमान

## ( ६२३ )

| विमासइ    | सं॰ विमृशति>प्रा॰ विमस्सइ          |
|-----------|------------------------------------|
| विभ्हिउ   | ,, विस्मित>प्रा० विम्हिश्र         |
| विरद्या   | ,, विरहिस्सी                       |
| विरहानलिं | ,, विरहानछेन                       |
| विरंगू    | ,, विरंग                           |
| विरागो    | ,, विरांग                          |
| विरागीय   | ,, विराग                           |
| विराडिउ   | प्रा॰ विराडह                       |
| विराघीउ   | सं० वि∔राघ्                        |
| विरूग्रउं | " विरूपक                           |
| विरोलियइ  | हि॰ विलौना                         |
| विलउ      | सं॰ विलय                           |
| विलिक्ख   | "विलिच्चिता>प्रा० विलिक्खित्र      |
| विलगी     | सं० विलगति>प्रा० विलगइ             |
| विलवइ     | " विलपति>प्रा॰ विलवइ               |
| विकेच्छु  | ,, म्ळेच्य                         |
| विलेपनु   | ,, विळेपन                          |
| विलोल '   | ,, विलोल                           |
| विलोवतां  | प्रा० विलोडइ                       |
| विवनउ     | सं० विपन्न>प्रा० विवन्न            |
| विवाइर    | "व्यवहार > प्रा॰ ववहार             |
| विवादइं   | " विवाद                            |
| विशेषइं   | ,, विशेष                           |
| विश्रामु  | ,, विश्रामः                        |
| विषमी     | " विषम                             |
| विसखपरा   | " विषक्षपैराः > प्रा० विसखप्परा    |
| विसनिर    | ,, वैश्वानर>प्रा० वेसाण्र-वइसाण्रर |
| विसमिउं   | "विश्रमित >प्रा० विसमिश्र          |
| विस्तारि  | ,, विस्तारिता>प्रा० विस्थारिश्रा   |
| विहरउ     | " विहार≫प्रा० विहार                |
| विहसी     | ,, विकसित>प्रा० विइसिग्र           |

ζ

|                         | सं० विहीन≫प्रा० विहीग         |
|-------------------------|-------------------------------|
| विह्याउँ                | •                             |
| वीनती                   | ,, विज्ञित > प्रा० विण्यात्ति |
| वं।नवइ                  | " विज्ञापयति > प्रा॰ विण्णवेइ |
| दी रू                   | ,, वीर<br>-                   |
| वीरि                    | ,, वीर                        |
| वीरप्पह                 | "वीरप्रम>प्रा० वीरप् <b>र</b> |
| वीवाहु                  | ,, विवाह                      |
| वीसभउ                   | " विश्राम्यति>प्रा० वीस्समइ   |
| वीसमी                   | " विषम > प्रा॰ विसम           |
| वीसिसउं                 | " विश्वसिति>प्रा० वीससइ       |
| <b>बु</b> ह्री <b>य</b> | ,, बृष्>प्रा० बुह             |
| वूना                    | ,, विषण्ण                     |
| वृहन्नड                 | ,, बृहत्रला                   |
| वेउल                    | "विचिकति>प्रा०विश्रइछ         |
| वेगि                    | " वेग                         |
| वेडि                    | ,, वाटिका > प्रा॰ वाडिम्र     |
| वेद <b>न</b>            | ,, वेदना                      |
| वेघं                    | " वेघ                         |
| वेयड्ढ                  | " वैताढ्य > प्रा॰ वेयद्द      |
| वेरइं                   | " वैर>प्रा॰ वहर               |
| वेला                    | " वेला                        |
| वेलि                    | ,, वछी>प्रा॰ वछी              |
| वेवाह्यि                | " वैवाहिक > प्रा॰ वेवाहिय     |
| वेस                     | ,, वेष>प्रा० वेस              |
| वेहीकरी                 | ,, विध्यति>प्रा० वेहइ         |
| व्रतु                   | ,, রব                         |
| <b>ब्याप</b> ए          | ,, व्याप्नेति >प्रा० वावेइ    |
| व्यापति                 | ,, व्याप्ति                   |
|                         | .,<br>श                       |
| शकुनि                   | र।<br>सं॰ शकुनि               |
|                         | _                             |
| शंखु                    | ,, शह्व                       |

```
शतखंड
                   ,, शत + खराड
 शत्रो
                      शत्र
. शमरिष
                      शमरस
 शरद्वतीसूनु
                      शरदत्सूनु
 शल्यु
                      शल्य
                   55
 शिह्य
                      शलय > प्रा० शल
 शशर्म
                     सुशर्मन
 शशि
                      शश
 शासि
                      रलक्याक
 शाल
                      शुगाल > प्रा० सियाल
 शिखंडी
                      शिखण्डिन
शिर
                     शिरस
शिर
                     शर
ग्रधि
                    ग्रदि
शुशर्म
                    सुशर्मन्
श्रुकर
                     श्रकर
शृंगु
                     शुंग
शुंगारहं
                     शुङ्गार
शोकह
                     शोक
शोग
                    शोग
श्रोपति
                    श्रीपति
श्रीपुर
                    श्रीपुर
श्रोति
                  " स्रोतम्
                                 स
सइ
                 सं॰ सर्वे>प्रा॰ सव्वि
                    शतानि>प्रा० सयाई, सयई
सइ
                    शरीर >प्रा॰ सरीर
सहर
सई
                    खयं >प्रा० सयं > श्रप० सई
सइंवरि
                    स्वयंवर>प्रा० सयंवर
सक्इ
                    शक्नोति>प्रा० सकइ
```

#### (६२६)

```
" शक्ति > प्रा॰ सत्ति
सकति
सकालि
                 ,, सुकाल
                 " सकुटुंब
सकुटंब
सक्ख
                 " सख्य > प्रा॰ सक्ख
                 " सखी
सखीय
                 " सकल > प्रा० सयल > श्रप० सगल
सघलउ
                 " सुघन
सधन
                 ,, शंख प्रधान
संख प्रधान
संगरि
                   संगर
संप्रहीइ
                   संगृह्यते
                   संघ
संघह
सचराचरि
                ,, सचराचर
सचेत
                   सचेतस्
सचेतनि
                   सचेतन
                   सत्यवती>प्रा० सच्चवइ
सञ्चवइं
                   स्वजन > प्रा० सन्या
सजन
                 " सनाति
संवाती
               सं० संचार
संचारि
                   संचिनोति>प्रा० संचिगाइ
सचियइं
                 " संयम> प्रा० संजम
संजम
                 " सनद्ध>प्रा० संगद्ध
सठागा
                   संकारित
सतकारिय
                " सप्तादश > प्रा॰ सत्तरह
सतर
सतीय
                " सती
                 " सप्तन्>प्रा॰ सत्त
सत्त
                " सप्तूक + अगार
सत्तृकार
                " सार्थवाइ>प्रा॰ सत्यवाइ
सत्यवाह
                 " सत्यक
सत्यकु
                 " सत्यवती
स्यवती
                 ,, सदाचार
सदाचारि
                   संमानित
सनमान उ
```

### ( ६२७ )

```
संदु
                सं॰ शान्त > प्रा॰ संत
संतापु
                 ,, संताप
संतावह
                   संतापयति>प्रा॰ संतावेइ
                    संतापन > प्रा॰ संतावगा
संतावगा
                    शान्ति > प्रा॰ खंति
संति
संतिक(उ
                    शान्तिकर +क>प्रा॰ संतिकरश्र
संतगा
                    शान्तनु > प्रा॰ संतणु
संवाणु
                    संघान>प्रा॰ संघण
संनाइ
                    संनाह
                    सप्राण + क
सपरागाउ
सपदि
                    सपदि
                    सबन
सब्द
सभा
                    सभा
समावि
                    स्वभाव>प्रा० सहाव
समउ
                    सम
समकाल
                    समकाल
समिकत
                    सम्यक्त > प्रा॰ सम्मत्त
                    समुदाय
समदाय
समय
                    समय
                    स्मरति>प्रा॰ समुरइ
समरइं
समर
                    समर
समरंगिया
                    समराङ्गण
                    समर्थ
समर्य
समसिउं
                    समस्या
                 ,, समुद्र>प्रा॰ समुद्द
समुह
समुद्रविजय
                 एक राजा का नाम
समृत्यभुद्रा
                सं॰ समृत्युमुद्रा
समापी उ
                   समर्थित > प्रा॰ समप्पिश्र
समोसरिय
                 ,, समवसरण
                 " सर्च्हा>प्रा॰ सपचूड
सपचूड
                  " संपत्ति
संपति
```

सं॰ संपद् संपद ,, संपन्न संगन्नड संपूरिता > प्रा॰ संपूरिश्र संपूरिय " संप्रति संप्रति ,, शंबर >प्रा॰ संबर संबर ,, संस्मरति>प्रा॰ संभरइ संभरिङ ,, संभावयति>पा० संभावेह संभावइ " शरीर सयर " सचिंतक>प्रा॰ सइंतउ सयंतङ इवेताँम्बर>प्रा० सियंबर सयवर स्वयंबर सयंवरू शिर:>प्रा० विर सर " खर>प्रा॰ सर सर " सरति>प्रा॰ सरइ सरइ " सद्द>प्रा० सारिक्ख सरखी " स्वर्ग>प्रा॰ सग सरशि "स्वर्ग+लोक सरगलोिक सरनीउं " स्राचित>प्रा० सर्विद्य "स्वरनादिका > प्रा० सरगाइश्र सरणाई ,, शरण>प्रा॰ सरण सरिय " शरगय>प्रा० सरण्या सरिश ,, अम>प्रा॰ सम सरमु सरापयति > प्रा० सरावेष्ट्र सरवती ,, सरस् + वर>प्रा० सरवर सरवर ,, सरस्वती>प्रा॰ सरस्सइ सरसति सर्षप>पा॰ सरिंसव सरसिव सरसी सरसी सरसिज > प्रा॰ सरसिश्र सरधीय सदश>प्रा॰ सरिस सरसे सुरभि>प्रा॰ सुरहि सरहां सर्वस सर्वस्व>प्रा० सन्त्रस्स

## ( ६२६ )

```
सं॰ शाय > प्रा॰ साव
सरापु
सरीखड
                 ,, सहत् > प्रा॰ सारियख
यलकल्या
                 », सुलच्या>प्रा० सुलक्खग
सलं भ
                 ,, सुलभ>प्रा॰ सुलंम
                 ,, शलय>प्रा॰ स्छ
सह
                 " सैरेन्त्री
मलिंद्री
स्ट्याीय
                 ,, सलविशिका>प्रा॰ सलोशिय
                 " सयमनी
सयंमनी
                 ,, अवग>पा॰ सवग
सवगाइ
                 " सर्व>प्रा० सन्व
सवि
                   स्वार्य
सवारथ
                   सर्व + वार
मित्रवार
                    मुवर्षा>प्रा० मुवण्याहं
सवां
संवत
                   संवत्सर
संवरगु शि
                "संवरगुण
ससरा
                   श्वसुर>प्रा॰ सपुर
                 ,, राश>प्रा॰ सस
ससा
संगारि
                   संसार
                   सरते>प्रा॰ सहइ
सहइ
सद्कारि
                   सहकार
सहचरि
                   सहचर
                 22
सइजिइं
                 ,, सहज
                 ,, सुभट > प्रा॰ सुइड
सइड
                   सहदेव
सहदे
                "
                " सहस > प्रा॰ सहस्स
सहस
सहि
                   सहित>प्रा॰ सहिश्र>श्रप॰ सहिउ
                   साभिज्ञान>प्रा॰ साहिनाण
सहिनाग्
                 " सखी>प्रा॰ सही
सद्दी
                 " राश्ववत्>ग्रप० साहु
सह
संहट
                 ,, सवर > स॰ संहड
शं हर उ
                    मंहरति>प्रा० संहरह
```

## ( ६३० )

सं॰ संहार संहार सहचरी>प्रा॰ सहयरि सहीयर किहिशक > प्रा० कि सिश्रो > श्रप० कि सिउ स्युं सांस्वर्ग स्वग्री 22 स्वामिन् स्वांमि " स्वामिनी स्वामिनि शकरा>प्रा० सकर सामर " सात्य > प्रा० सकल साखिइ सागरोपम सागर सत्यक>प्रा० सचग्र साचउं सत्यपुर>प्रा० सचडर साचउरिं संचरति>प्रा० संचरइ सांचरइ "स्वजन > प्रा० सजग्र सानगाः ,, संध्या>प्रा० संभा सांशह साटे प्रा० सङ् सं॰ षष्टि>प्रा॰ सहि साद्रि शाटिका>प्रा॰ साडिश्र साडीया सात सम>प्रा॰ सत्त ,, सप्तम>प्रा॰ सत्तम सातमं१ " सत्त्वयति>प्रा॰ सत्तेइ साति ,, सार्थ>प्रा॰ सत्य साथ " स्रस्तर > प्रा॰ सत्थर सायर " शब्द > प्रा॰ सद्द साद " साधयति>प्रा॰ साहेइ साधई " संज्ञा>प्रा॰ सग्गा सान " संनिधि सानिधि सानिङ सानिध्य>प्रा० सानिद्ध " सघाति>प्रा॰ संघेइ साघइं ,, सर्वला >प्रा॰ सन्त्रल साबल ,, सामग्री सामग्री श्यामल > प्रा० सामल सामल

#### ( ६३१ )

```
सं  समाधानिका > प्रा  समाहि गित्र
सामहगी
सामहो
                 ,, संमुखक>प्रा० समुहश्र
सामही
                    समाधाति>प्रा॰ समाहेइ
सामीगी
                    स्वामिनी > प्रा॰ समिशा
सांडसे
                    संदंशक>प्रा० सडासग्र
सांपडी
                    सपतित > प्रा॰ संपडिश्र
सोबर
                    शंवर > प्रा॰ संबर
                    सभालयति > प्रा॰ संभालेइ > श्रप॰ संभलइ
सांभलइ
सायक
                    सायक
                   सागर > प्रा० सायर
सायर
सारो
                    सार:
                    शार्ङ्ग > प्रा० सारंग
सारंग
सारंगपाशि
                    शाङ्ग पागि
सारिथ
                 ,, सारिय
सारददेवि
                    शारदादेवी
सारदा
                 ,, शारदा
                 ,, सारयति > प्रा॰ सारेइ
सारिसु
सालगा
                 ,, सारग्रक > श्रप॰ सालग्रश्र
सालिङ
                    शिव्यत>प्रा॰ सिक्षश्र
                  ,, शल्य>प्रा० सल
सालु
                  ,, शालिभद्र
मालिभद्र
सालिस्रि
                 " शालिसूरि
                  ,, श्वापद>प्रा॰ सावय
सावज
                 ,,,श्रावक>प्रा० सावय
सावय
                 ,, शाशनदेवी
सासगादेवि
                  " श्रश्रु > प्रा॰ सासू
सासु
                  "श्वास>प्रा॰ सास
सासु
                  " संसहित>प्रा॰ संसहित्र
सासही
सामहिउं
                     संशयित
                     साधन>प्रा॰ साहरा
साहगा
साइसि
                     साइस
```

```
साहिउ
                 सं॰ साहयति
                    साहु>प्रा॰ साहु
साहु
                    साधु>प्रा॰ साहु
साह
साहुिंग
                    साध्वी >प्रा॰ साहुिंग
                    शिच्यति>प्रा० सिक्खावइ
सिखवइ
                    शिचा > प्रा० सिक्खा
सिख्या
सिखंडीय
                    शिखिरडन् > प्रा० सिखंडी
सिंगा
                    शृंग>प्रा॰ सिंग
सिगागार
                    शृंगार>प्रा० सिंगार
                    श्यार्यंते
सिणगारीइ
सिञ्जंनय
                    शत्रुंचय
सिथिल
                    शिथिल>प्रा॰ सिढिल
सिघावउ
                    सिद्धपयति>प्रा० सिज्झावेइ
सिध्धु
                    सिद्घ
विध्वशिला
                    सिद्धशिला
सिध्घ
                    सिद्घि
सिंधुर
                    सिंधुर
सिर
                    शिरस् > प्रा० सिर
                    सहत्र>प्रा॰ सरिक्ख
सिरषी
                    सहरा>प्रा॰ सरिस
सिरसे
                     सुनति > प्रा० सन्नह
विरनग्रहार
सिराका
                    शङ्का (?)
सिरि
                    श्री>प्रा॰ सिरि
सिरि
                    स्वर>प्रा॰ सर्
                    सिरोमि
सिरोमिं
विला
                    शिला>प्रा॰ सिला
                 " सैरेन्ध्री
चिलिंद्री
सिवपंथि
                    शिव + पथिन्
सिवपुरी
                 "शिवपुरी
सिंहनिकीलिउ
                   सिंहनिक्रीडित>प्रा॰ सीहनिक्कीलिय
र्धाकिरि
                    श्रीकरी (?)
```

### ( ६३३ )

सीख सं॰ शिचा>प्रा॰ सिक्ख सीघ्र शीवम्>प्रा० सिग्व सींगिगी , शृंगिणी>प्रा० सिंगिणि सींचिइ सिंचति > प्रा॰ सिंचइ सीतल शीतल>प्रा॰ सीयल सीवडं ,, सिद्ध + फ>प्रा० सिद्धश्र सीम ,, सीमन् >प्राव्सीम सीमति ,, श्रीमती >प्रा० सीमइ सीमाडा " सीमन्>प्रा० सीम + ड सील ,, शील>प्रा॰ सील सीस शीर्ष>प्रा॰ सिस्स-सीस सीह ,, सिंह>प्रा॰ सीह सीहीश्र शिखिन् सुश्रर शुकर सुकुमाल सुकुमार>प्रा॰ सुउमाल>श्रप॰ सोमाल सुखासनि ,, सुखासन मुखीया सुखित>प्रा॰ सुहिश्र सुगुर सुगुर सुचंग " सुचङ्ग सुचामुं सुचमंन् सुंजु ,, शुद्ध > प्रा॰ सुन्झ सुहण्या " सुदेष्णा सुद्धि " गुद्धि>प्रा॰ सुद्धि सुद्रह " समुद्र **सुंडादंदि** ,, ग्रंड+दंड सुपनीत " सुपवित्र > प्रा० सुपवित्त " सुप्रसाद>प्रा॰ सुप्रसाग्र सुपसाउ सुभद्र ,, सुभद्र " सुमतिक सुमतिक सुमिगाइ स्वप्न > प्रा॰ सुविग, सुमिग ,, सुबन > प्रा॰ सुत्रग, सुयग सुयग्रह

#### ् ( ६३४ **)**

सं० सुयोधन 📝 सुयोघनि ,, सुर सुर " सुरगिरि सुरगिरि ,, सुरगुरु सुरगुर " सुरङ्ग सुरंग ,, सुरलोक सुरलोकि सुरपति>प्रा० सुरवइ मुखइ सुखरि सुरवर **3**3 ,, सुरवर्ग सुरवर्ग ,, सु+रसाल सुरसाल सुरभीणि>प्रा० सुरहिंइ सुरहां " सुलच्य>प्रा॰ सुलक्ख्य **युलक्ख्या मुललित**ई " सुललितेन " सैरन्ध्री सुलिद्री " सुवर्ण>प्रा० सुवण्ण सुवर्णा " सुविचार सुविचार ,, मुविवेक सुविवेकु ,, सुविशाल सुविसाल " सुवेश सुवेस सुसतउ "श्रसत्+ क् सुसरां " सुषिर > प्रा॰ सुसिर मुंचिर सुइड ,, सुभर>प्रा॰ सुइड " सुखापयय > प्रा॰ सुहावेह > श्रप॰ सुहावहु सुहावङ " सौभाग्य>प्रा० सोहग्ग सुहाग सू ,, सुत > प्रा॰ सुश्र स्श्रहड ,, शुक् >पा० सुग्र + डग्र > ग्रप० सुग्रदउ स्त्रह " शुकर>पा० सूत्रर स्फर्ड " गुक+क>प्रा० सुक्रग्र सूफडि ,, शुक्त>प्रा० सुक + डी स्कीय ,, सु+कृत>प्रा० सुकिय

## (६३५)

```
सं॰ ग्रुध्यन्ते > प्रा॰ सुस्महं
सुभाइ
                   " शुष्यते>प्रा० सुष्माह
स्झउं
सृतउ
                   " सुस> प्रा॰ सुच
                   " ग्रुध्यते > प्रा० सुद्ध इ
सूघइ
सूघडं
                   ,, सुत्रद्धक > प्रा० सुत्रद्धश्र
सूघां
                   ,, ग्रुदानि>प्रा० सुदाई
सूनउं
                   ,, शुत्यक > प्रा० सुन्नग्र
सुन्य
                      शून्य.
स्यग
                      स्वजन>प्रा० सयग
स्र
                      सूर
सूर
                   " शूर > प्रा० सूर
सूरङ
                   ,, स्र+क>प्रा० सूरश
सूरिहिं
                      सूरि
सूरिज
                      सूर्य > प्रा० सूरिश्र
सूसम
                      सूषग्र
सुसमसुसम
                     सूषम सूपम
सेजडी
                      शय्या>प्रा॰ सेजा
सेठि
                      श्रेष्टिन्>पा० सेही
                   "अंत>प्रा० सेग्र
सेत्र
सेतुज
                     शत्रुं नय
                   " सेनानी
सेनानी
                   " शैली>प्रा॰ सेलि
सेलि
सैरंध्रि
                  " सैरन्त्री
                   " सः+श्रिप सोइ > प्रा॰ सोहु
सो
सोक
                      शोक > प्रा॰ सोग
सोवन
                     सुवर्ण > प्रा० सुवराण
सोवनदेह
                      सुवर्णदेहा
सोवनपाट
                  " सुवर्णपहिका > प्रा॰ सुवराणपहित्रा
सोवन्नीकांचन
                     सौवर्गिकाबुन
सोरीपुर
                      शौरीपुर
सोलह
                      षोडश>प्रा॰ सोलह
```

## (६३६)

```
सं शुष्यति > प्रा सुस्सइ
सोसइ
                    सौभाग्य>प्रा० सोहग्ग
सोहग
                    सौभाग्यसुंदरी>प्रा० सोहग्गसुंदरी
सोहगसुंदरी
                    शोभामयी > प्रा॰ सोहामइ
सोहाभी
                    शोमा>प्रा॰ मोहिल्लग
सोहिलउं
                  " सौख्यी
सौख्य
                    भवति>प्रा० इवर्ः
हइ
इईइ
                  ,, हदय > प्रा० हिश्र, हिश्रय
इठिउं
                  ,, इठित>प्रा॰ इठिश्र
                    इन्ति > प्रा० इगाइ
इग्रइ
                    इतक > प्रा० हश्रश्र
हतउ
हत्या
                    हत्या
इथिम्रार
                   इस्ते+कार > प्रा० इत्थियार
                    इस्तिनागपुर>प्रा० इत्थिशाश्रउर
इयिणाउरि
                   हर्ष > प्रा० हरिसो
हरख
                    इरिश्चंद्र>प्रा० हरिचंद
हरिचंदिइं
                    इरति>प्रा॰ इरइ + श्रल्लश्र
हराल उ
                    इरापयति > श्रप० हरावेइ
हरावतउ
हरि
                   इरि
                 " हृषीकेश
इरिकेसि
                   हरिया + क
इरिगाउ
                 " ईर्ष
हर्ष
                                                        ١
                   भवति>प्रा॰ होइ, हुवइ, इवइ
इवइ
                  " इसति > प्रा॰ इसइ
हसइं
इस्तिनागपुर
                 ,, इस्तिनागपुर
इंसगमण
                 ,, हंसगमना
हाक
                 ,, हका > प्रा॰ हक
हाकीउ
                प्रा० हक्कइ
इायिया
                 ,, इस्तिन् + क > प्रा० इत्यीश्र
इथिग्रीयं
                 ,, इस्तिनी + का>प्रा० हत्यिग्रीश्र
```

#### ( ६३७ )

सं० इस्ति+कक>प्रा० इत्थीश्रश्र हायीयउं " हारयति>प्रा॰ हारेइ हारती " हारिका>प्रा॰ हारि हारिइ हावउं ,, एतादश श्रप० एहवउं हासउं ,, हास्य十年>प्रा० हासश्र हाहाकार ,, हाहाकार हियुं " हृदय>प्रा॰ हिश्र हियवरिा हितवर्शिका > प्रा० हियवशिगात्र हिडंबु हिडिंब हिडंबा हिडिम्बा हीडोलिय दोला > प्रा० हिंडोलइ हीडइं हिंडते > प्रा॰ हिंडइ हींडोला " हिन्दोल>प्रा० हिंदोल " हीन>प्रा॰ ही**ग** हाणु हीण हीन>प्रा॰ हीगा हीन हीन हीरिक हीरक ,, हीरानन्द हीरागुंद हुंस उष्म > प्रा॰ उग्ह हूतउ भवल्कः>श्रप० होन्तउ हूफईं उष्मायते > प्रा॰ उम्हायह हेखि हर्ष हेठि श्रधस्तात् > प्रा॰ हेट्ठा " हेमं गडु हेमाङ्गद हेला हेला हेव ऐव

## रास संकेत सूची

अ प वो रा - अकबर प्रतिबोध रास श्रा० रा०-श्राबूरास उ० र० रा०--उपदेश रसायन रास क०रा०-कब्रुली रास गौ० स्वा० रा० - गौतम स्वामी रास चर्चारिका—चर्चारिका चर्चरी--चर्चरी जि॰ च॰ सू॰ फा॰—जिनचद्रसूरि फाग जि० सू० प० रा० — जिनपद्म सूरि पट्टामिषेक रास जी० द० रा०-जीवदया रास न॰ द॰ रा॰---नल दवदंती रास ने॰ ना॰ फा॰--नेमिनाथ फाग ने॰ ना॰ रा॰--नेमिनाथ रास पं॰ च॰ रा॰—पंचपाडव चरित रास पृ० रा० रा०—पृथ्वीराज रासो पृ० रा० रा० ( कै० ब० ) पृथ्वीराजरासो ( कैमासबध ) पृ० रा० रा० ( ज० प्र० ) पृथ्वीराज रासो ( जयचंद्र प्रबंघ ) पृ० रा० रा० ( य० वि० ) पृथ्वीराज रासो ( यज्ञ विध्वंस ) —-बुद्धि रास बु० रा० भ० बा० घो० रा०--भरतेश्वर बाहुबलि घोर रास भ० बा० रा०-भरतेश्वर बाहुबलि रास यु॰ प्र॰ नि॰ रा॰—युग प्रधान निर्वाण रास र० म० छं०-रणमल्ल छंद रा० जै० रा०—राउ जैतसीरो रास रा० य० रा०--राम-यशोरसायन रास रा॰ ली॰-(हि॰ ह॰)--रासलीला (हित हरिवंश) रा० स० प०-रास सहस्र पदी

रा० स्फु॰—रास स्फुटपद
रे० गि० रा०—रेवन्त गिरि रास
व० वि० फा॰—वसंत विलास फाग
वि० ति० सू० रा०—विजय तिलक सूरि रास,
सं० रा०—संदेश रासक
स० रा०—समरा रास
स्थु॰ फा॰—स्थूलभद्र फाग

# नामानुक्रमणिका

त्र्यंघकवृष्णि-पं० च० रा० ( छुंद ) १८६ च्यंवा-पं० च० रा० ,, १७६, ,,-ने० ना० रा० ,, ५४ श्रंबाला-पं० च० रा० ,, १७५ श्रंबिका-पं० च० रा० ,, १७५ ग्रंबिकि-पं० च० रा० ,, १, १६५ श्रक्षवर-यु० प्र० नि० रा० ,, ६ श्रक्षवर पादसाह-श्र० प्र० बो० रा० ३२, ३३ श्रकबर-वि० ति० सू० रा० ,, ४८ श्रद्धहिलपुर-स॰ रा॰ (पृ॰) २३२ छंद ४ श्रगहिल पुरी-जी॰ रा० ( छंद ) ४४ श्रद्दमाण ( श्रब्दुलरहमान ) सं०-रा० छंद ४ - ऋदैतचंद्र-रा० स्फट ( ए० ) ३८<u>६</u> श्रमयकुमार-जी० द० रा० ( छुंद ) 80 श्रमयदेव सूरि-चर्चरी ( छंद ) ४४ अयोध्या-भ० बा० ब० रा० ( छुंद ) न्त्रार्जुन-पृ० रा० ( य० वि० ) प्ट॰ २२४ श्रर्जुन-पं० च० रा० ( छंद ) २३७ त्रवलखां-स॰ रा॰ पृ॰ २३२ ( छुंद ) 3 श्रहमदाबाद-श्र० प्र० बो० ( छंद ) ४

श्रहिदानव-जी० द० रा० (छुंद) ३**६** त्रांविल वर्द्धमान-पं० चं० ( छंद ) ७८६ श्राबू-ग्रा० रा० ( छंद ) ५ श्रासधर-स॰ रा॰ (पृ॰) २३१ (छुंद) **ग्रासिग**–जी० द० रा० २७, ३० इंद्र-रा० ली० (हि० ह०) पृ० ३७६ इंदू ( इंद्र ) ग० सु० रा० (छंद) ५ ईडर-र० म० छं० ( छंद ) १८ उग्गसेन ( उग्रेसन ) ने॰ ना॰ रा॰ ( छंद ) ३७ उज्जैन–क० रा० ( पृ० ) १३७ उज्जैनी–जी० द० रा० छंद ४३ उज्जंत गिरि-ष० रा० ( पृ० ) १३५ उदल-ग्रा॰ रा॰ ( छुंद ) २८ एकलब्य-पं० च० रा० (छंद) २६७ श्रोसवाल ( कुल ) स॰ रा॰ ( पृ॰ ) २३० ( छंद ) ६ कंबू गिरि–रा० य० रा० (पृ०) ४१• छंद ४१ कंबू द्वीप-रा० य० रा० (पृ०) ४१० छंद ४१ कंस-ग० सु० रा० ( छंद ) ६ र्फंस-जी० द० रा० ( छंद ) ३६ ककसूरि-स॰ रा॰ (पृ॰) २३१ ( छंद ) ३

कच्छूली-क० रा० ( पृ० ) १३४ कनउज-पृ० रा० रा० (य० वि०) पृ० २२३ कन्हु (कृष्ण) ग० सु० रा० (छुंद) ५ कमलसूरि-क॰ रा॰ (पृ॰) १३७ करण (कर्ण) पं० च० रा० (पृ०) 380 फर्मचंद-ग्र॰ प्र॰ बो॰ रा॰ ( छं० ) २८ फलिंदनंदिनी-रा० ली० (हि० ह०) पृ० ३७४ छुंद १ फलियुग-जी० द० रा० ( छंद ) ३६ काचनबन-वि० ति० स्० रा० (छंद) ६१ काम-जी॰ द॰ रा॰ ( छुंद ) २३ कालिदास-चर्चरी ( छंद ) ५ काशी-यु॰ प्र॰ नि॰ रा॰ (छुंद) ११ कीचक-पं० च० रा० ( छुंद ) ६५२ कुॅवर नरेंद्र-जी० द० रा० (छंद) ४४ कुंजविहारी-रा० ली० (हि० ह०) पृ० ३७५ कुंता-पं० च० रा० ( छुंद ) १८५ कुव्वेर-पृ० रा० रा० (य० वि०) पृ० २२५ कृष्ण-रा० स० पं० ( प्र० ) ३३३ छंद ५ कृष्ण-रा० स्क्रट ( पृ० ) ३८१ केशराजऋपि–रा० य० रा० पृ० ४११ छं० ५६ केसी-जी॰ द॰ रा॰ ( छुंद ) ३६ कोरंटावडि (कुरंटारड) क० रा० (पृ०) १३७ क्रोशा-स्यू० भक् फा० (छंद) ३ क्रमचंद-यु० प्र० नि० रा० (छंद),१०।

खंभपुरी-ग्र० प्र० बो० रा० (छुंद) २७ खंभाइच–र० म० छुं० (छुंद) १४ खरतर ( गच्छविशेष ) श्र० प्र० बो० रा॰ ( छंद ) ८ खरदूषग्-रा० य० रा० (पृ०) ४२१ ( छंद ) ६ गंगा-पं० च० रा० ( छंद ) १३ गंगिलतुर-चर्चरिका ( छंद ) १२ गंगेड (गांगेय) पं० च० रा॰ (छुंद) १८ गंधमायगा-पं० च० रा० (छंद) ५६३ गनहलधर-नी० द० रा० (छंद) ४२ गयसुकुमार–जी० द० रा० (छंद) ४२ गय सुमार (गजसुकुमार) ग० सु० रा॰ (बंद ) २ गांधारी-पं० च० रा० (छंद) २१२ गिरिनारि-चर्चेरिका ( छंद ) ५ गुजरात-ग्र० प्र० रा० ( छंद ) ६ गुजरधरा-क० रा० (पृ०) १३७ गुजरा-र० म० छं० (छंद) ७ गूजर ( देश )-श्रा० रा० (छंद) २ गूजरात-ग्रा० रा० (छुंद) ११ गोतम-यु॰ प्र॰ नि॰ रा॰ (छंद) ११ गोपाल-रा० ली० (हि० ह०)पृ०३७५ गोविंद-रा० स० प० (पृ० ३२२) छंद २ गोविंद-ने॰ ना॰ रा॰ (छुंद) ३१ गोविंद-रा० स्फु० (पृ०) ३८६ गोविंदराज-पृ० रा० रा० (य० वि०) पृ० २२५ गोसलसाहु-स० रा० ((पृ०) २३१ (छं०) १०

घोलफा-र॰ म॰ छुं॰ (छुं॰) १४

चंडीदास-रा० स्फ्रट (पृ०) ४०१ चंद्रावती-ग्रा० रा० (छं०) २ चंपानेर-ग्रा० प्र० बो० रा० (छुंद)२२ चक्रवर्त्ती वलदेव-उ० र० रा० (छंद) ३७ चडाविल्लपुरी-जी॰ द॰ रा॰ (छुंद) ३७ चाणाउरि-(चाण्र) ग० सु० रा० (छंद) ६ चाणूर-जी० द० रा० (छुंद) ३६ चामुंड-जी० द० रा० (छंद) ३७ चित्रांगदा-पं० च० रा० (छुंद) ६१३ जंदूदीप-वि० ति० सू० रा० (छुंद)६० जंवूस्वामी-जी० द० रा० (छुंद) ४२ जखदेव सूरि (यत्त्देवसूरि) स० रा० (पृ०) ३३१ छुंद २ जटायु-रा० य० रा० (पृ० ४०६) छुंद जगाद्दगु-(जनार्दन) ने० ना० रा० छंद ३० जनक-रा० य० रा० ( पृ० ४०६ ) छंद ३० जमुना-रा० स्फुट (पृ०) ३८१ जमुना०-रा० स० प० ( पृ० ) ३३६ छंद १ जमुना-रा० स्फुट ( पृ० ) ३६८ जयचंद-पृ० रा० रा० (ज० प्र०) छंद १ जयचंद-पृ० रा० (य० वि०) पृ० २२६ जयद्रथ-पं० च० रा० (छंद) ६१७ जरा पंध-जी० द० रा० (छंद) ३६

जरासिंधु-ने० ना० रा० (छंद) २२

जरासिंधु-ग० सु० रा० (छंद) ६

जरासिंधु-पं० च० रा० (छंद) ७०० जसहउ ( यशधर ) क० रा-( पृट ) १३४ जह्न-पं० च० रा० ( छुंद ) १३ जानकी-रा० य० रा० ( पृ० ) ४११ छंद ६ जाल उरा – ( पर्वत विशेष ) जी॰ द॰ रा० ( छुं० ) ४६ जावालपुर-ग्र० प्र० बो० रा० (छुं०) 90 जाह्नवी-रा० स्फ ( पृ० ) ३६८ . जिगाचंद सूरि-जि॰ सू॰ फा॰ (छं॰) १, जि० सू० प० रा० (छुंद) १ जिग्रेसर-भ० बा० ब० रा० (छुंद) १ जिगोसर सूरि-जि० सू० प० रा० (ন্তৃত) ३ जिनकुशल-ग्र० प्र० बो० रा० (छं०) जिनचंद सूरि-यु० प्र० नि० रा० (ন্তৃত) २ जिनचंद्र-ग्र॰ प॰ बो॰ रा॰ (छुं॰) १८ जिनचंद्र सूरि–ग्र० प्र० बो० रा० (ন্তৃত) ६ ज़िनचंद्र सूरि-चर्चरी (छं०) ४४ जिनमानिक सूरि-ग्र० प्र० बो० रा० (छुं०) ४ जिनवर-ग्र॰ प्र॰ बो॰ रा॰ (छं॰) १ जिनवल्लभ सूरि-चर्चरी (छं०) १ जिनेश्वर-भ० वा० व० रा० (छं०) १ जुग्गिनिपुर (योगिनोपुर) पृ० रा० रा० (य० वि०) पृ० २२५ जैसलमेर-ग्र॰ प्र॰ बो॰ रा॰ (छं॰) ४ जैसलराज–जी० द० रा० (छं०) ४४

जैसिंह-वि॰ ति॰ स्॰ रा॰ (छं॰) ५८ जोगिगापुर-रा० जै० रा० (पृ०) २५६ टोडर-र० म० छं० (छं०) ६१ डुंबह–(डोमजाति) जी० द० रा० (छं०) ३५ ढंढहकुमार-जी० द० रा० (छुं०) ४२ वेजपाल-ग्रा० रा० (छुं०) १४ त्रिजटा–रा० य० रा० (पृ०) ४११ (छंद) ५८ त्रिशिर-रा० य० रा० (पृ०) ४१२ ন্ত্ৰ্ত ৬ थूलमद्द-जि॰ सू॰ प॰ रा॰ (छुं॰) २ थूलभद्द मणिराव-(स्थूलभद्रमुनिराज) स्थू० म० फा० (छं०) २ दवदंती-न॰ द॰ रा॰ (छंद) ४६५ दसरथ-रा० य० रा० ( पृ० ) ४०६ छंद ३३ दसरथ-जी० द० रा० (छुंद) ३६ दामोदर-स॰ रा॰ ( पृ॰ ) ३१८ (छं०) ५ दामोदरदेउ-चर्चरिका (छं०) ३० दुःपसवसूरि–उ० र० रा० (छुं०) ५४ दु:सासनि–पं० च० रा० (छुंद) ५५५ दुयोधनु-पं० च० रा० (छुंद) २३० देवई (देवकी) ग० सु० रा० (छं) 🛱 देवशर्म वंभग (ब्राह्मग्र) पं॰ च॰ रा॰ (छंद) ५२१ देसलह (संघपति) स॰ रा॰ ( पृ॰ ) २३२ ( छंद ) १० देसलु–स॰ रा॰ (पृ॰) २३१ ( छुंद ) ११ द्रुपदी–पं॰ च॰ रा॰ (छुंद) ३२७ द्रोगाचलगु ( द्रोगाचार्य ) पं० च०

रा॰ (छंद) २७४

द्वारावती-पं॰ च॰ रा॰ (छुंद) ६८६ द्वैतविशा (द्वैतवन) पं० च० रा० (छंद) ५४३ धंघलदेव-क० रा० (पृ०) १३५ धर्मधोष-पं० च० रा० (छुंद) ७८० धर्मनाथ-चर्चरी ( छंद ) १ धर्मपूत-पृ० रा० रा० (य० वि०) पृ० २२५ धारयह-पं० च० रा० (छंद) २१३ **धृष्टद्युम्न–पं० च० रा० (छुंद) ६६६** नंदनंदन-रा० स्फुट (पृ०) ३८४ नकुल-पं० च० रा० (छंद) ३३६ निम-( योद्धा विशेष ) भ० बा० ब० रा॰ ( छुं॰ ) ४१ नरसैयाँ ( नरसी कवि ) रा० स० प० पृ० ३२४ छंद ८ नल-जी॰ द॰ रा॰ ( छुंद ) ३८ नल-न० द० रा० ( छंद ) ४६० नागद्रह-क० रा० ( पृ० ) १३६ नागिल-उ० र० रा० ( छुंद ) ५४ नारद-पं॰ च॰ रा॰ ( छुंद ) ६२३ नेमि- ग्रा० रा० ( छुंद ) १६ नेमि कुँग्रार-चर्चरिका ( छंद ) ६ नेमि कुमार–ग० सु० रा० ( छुंद ) १ नेमिकुमार–जी० द० रा० ( छुंद ) ४७, ४६ पंग-पृ० रा० रा० ( य० वि० ) पृ० २२४ पंचनदी-यु॰ प्र॰ नि॰ रा॰ ( छुंद ) ११ पद्दग्र (पाटग्र) र० ( छंद ) १४ पद्मसूरि-जि० सू० प० रा०

पांडु-पं० च० रा० (छुंद) १८२, १८६ पाटग्-ग्रा० रा० (छंद) ४३ पाटग्-ग्र॰ प्र॰ बो॰ रा॰ (छुंद) ८ पाडलिय-(पाटली पुत्र ) स्थू० फा० ( छंद ) र पाडलीपुर-जी० द० रा० (छुं०)२७ पालिता राय-स॰ रा॰ (पृ॰) २३४, छुंद ७ पाल्ह्यापुर-स० रा० (पृ०) २३० छं० १० पाल्ह विहास (पल्लविहार) स॰ रा॰ ( पृ० ) २३० छुंद १० पिप्पलाली-स॰ रा॰ ( पृ॰ ) २४१ छंद ४ पोतरापुर-भ० बा० रा० (छंद) ६५ प्रिथीराज (पृथ्वीराज) पृ० रा० रा० (य० वि०) पृ० २२५ फल्गुची-उ० र० रा० ( छुंद ) ५४ बंद्रावन (वृंदावन) रा० स० प० (पृ०) ३२३ छंद १ बक्रेश्वर-रा० स्फु० ( पृ० ) ३६८. बद्दमारा (वर्धमान) जि॰ स्० प० रा॰ ( छंद ) ३ बलराम-ने० ना० रा० ( छंद ) ३० बलिराज-पृ० रा॰ रा॰ (य॰ वि०) पृ० २२५ · बलिराय-जी० द० रा० ( छुंद ) ३५ बस्तुपाल-श्रा० रा० (छंद) १४ बाणा (कवि) सं० रा० (पृ•) ६ बालचंद्र मुनि–स० रा० ( पृ० ) २३४

बाहददेव-स० रा० (पृ०) २३० छं० ५

छंद ७

विलाड़ा-यु॰ प्र॰ नि॰ रा॰ (छुंद) ४१ ब्रह्म-रा० स्फुट ( पृ० ) ३६७ ब्रह्म-रा० स० प० (पृ०) ३२२ छुंद ७ भगदत्त-पं० च० रा० (छुंद) ६६६ भद्दबाहु-- जि० सू० प० रा० (छुंद) २ भरथेसर बाहुवलि-जी० द० रा० छंद २५, ३८ भरह-स॰ रा॰ ( पृ॰ ) २३० छुंद ४ भरहेसर-भ० बा० रा० ( छुंद ) १०, १५, १६ भागचंद-ग्र० प्र० बो० रा० ( छुंद ) भीम-भ० वा० रा० छुंद १०३ भीमराजा-न० द० रा० (छंद) ४६५ भीमसेन-पृ० रा० रा० ( य० वि० ). पृ० २२६ भीम-पं० च० रा० (छंद) २२८ भूरिश्रव-पं० च० रा० (छुंद) ६९६ भोली-स॰ रा॰ (पृ॰) २३१ छुंद ११ मंडोवर-ग्र॰ प्र॰ बो॰ रा॰ ( छंद ) २२ मंडोवर-यु॰ प्र॰ नि॰ रा॰ (छुंद) ३१ मघवा-रा० ली० ( हि० ह० ) पृ० ३७५ मदनगोपाल-रा० ली० (हि० ह०) पृ० ३७५ मदन पंडित-पं० च० रा० ( पृ० ) २३४ छंद २ मद्री (माद्री)-पं० च० रा० ( छंद ) २७५ मन्मथ-रा० य० र० रा० (पृ०) ४१० छंद ४६ मयूर ( कवि ) सं॰ रा॰ ( छंद ) ६

मरुदेवी ( ऋषभदेव की माता )-भ० बा॰ रा॰ छंद १६ महरि–रा॰ स्फुट ( पृ॰ ) ३६७ महेश्वर-रा० स्फु॰ ( पृ॰ ) ३९७ मांधाता-जी० द० रा० ( छुंद ) ३८ माध कवि-चर्चरी ( छंद ) ४ माणिक पहुसूरि (माणिकप्रभुसूरि) क० रा० ( पृ० ) १३५ मानसिंघ-ग्र॰ प्र॰ बो॰ रा॰ (छंद) मालवा–क० रा० ( पृ० ) १३७ मीरमलिक–सं० रा० ( पृ० ) २३२ छुंद ११ मीररहमान-र० म० छं० (छंद) १५ मीरसेन-सं० रा० (छंद ) ३ मुकुंद-रा० स्फु० ( पृ० ) ३६८ -मुकुटबंध-भ० बा० रा० (छंद) ४२ मुरारि–रा० स्फु० ( पृ० ) ३६८ मुरारि-रा० स० प० ( पृ० ) ३२२ छंद ४ मुहुडासिया–र० म० छं०(छंद) १५ मेर-वि॰ ति॰ सू॰ रा॰ (छ'द) ६० मेरुगिरि-ने॰ ना॰ रा॰ (छ'द) १७ मोढेरा ( नगर का नाम ) जी॰ द॰ रा॰ ( छंद ) ४८ 🏾 मोहनलाल-रा॰ ली॰ (हि॰ ह॰) पृ० ३७५ युधिष्ठिर-पं० च० रा० ( छंद ) २२४ रबुनंदन-पृ० रा० रा० ( य.० वि० ) पृ० २२५ रग्रमल्ल-र॰ म॰ छं॰ ( छंद ) ११

( पृ० ) २३१ छंद १

राजगृह–जी० द० रा० ( छुंद ) ४० राधिका-रा० ली० (हि० ह०) पृ० ३७४ छंद १ राधिनपुरी-वि॰ ति॰ सू॰ रा॰ (छंद) १६६, १८२ राम-रा० य० रा० (पृ०) ४०६ छंद 33 रामलच्या-जी० द० रा० (छंद) ३६ रामानंद-रा० स्फु॰ (पृ०) ३६८ रायमई-( राजमती ) ने० ना० रा० छ द ४२ रायसिंघ-ऋ॰ प्र॰ बो॰ रा॰ (छ द) रू रावरा–रा० य० रा० (पृ०) ४०६ छंद ३७ रावर्ग-जी० द० रा० ( छु'द ) ३७ रिट्ठनेमि-(ग्ररिष्टनेमि) ने० ना० रा० छंद २० रोहर्णपुर-स॰ रा० ( पृ॰ ) २४१ छंद ४ रोहिनी-रा० स्फुट० ( पृ० ) ३६७ लंका ( नगरी )-भ० बा० रा० ( छंद ) ६६ लंका-रा० य० रा० (पृ०) ४११ छुंद लक्ष्मण्-रा० य० रा० पृ० ४०६ छंद लखमीधर-( लक्ष्मीधर ) चर्चरिका ( छंद ) १३ -लाहौर-ग्र॰ प्र॰ वो॰ रा॰ (छुंद) ५१ लिखमीचंद-ग्र० प० बो० रा० ( इंद ) ७५ -रयगापह सूरि-(रत्नप्रभस्रि) स॰ रा॰ लूगा-स॰ रा॰ (पृ॰) २३१ छ'द ११ वर्द्धमानसूरि-चचंरी छ'द ४४

वर्धमान जिनतीर्थ-चचंरी छ'द १० वसुदेव-ग० सु० रा० ( छ'द ) ७ वाक्पति-चर्चरी छ'द ६ वारवइ (द्वारावती ) ग० सु० रा० छंद ३ वाराण्यी-जी० द० रा० (क्रुंद) ४६ वासुदेव-ग० सु० रा० (छ'द) १८ वासुदेव-रा० स्फु० (पृ०) ३८३ विक्रमपुर-ग्र॰ प॰ बो॰ रा॰ (छ'द) २८, २२ विक्रमपुर-सं० रा० (छुंद) २४ विचित्रवोर्य-पं० च० रा० (छंद) १७२ विजयतिल्कसूरि-वि० ति० सू० रा० छद ४३ विजय सेन-वि॰ ति॰ सू॰ रा॰ (छुंद) 38 विदुर-पं० च० रा० ( छंद ) २१४ विनमि-म० वा० रा० छुंद ४१ विभीषग्-रा० य० रां० (पृ०) ४२७ छंद १ विरहाक-चर्चरी छुंद १२ विराध-रा० य०रा० (पृ०) ४१४ छुंद ४१ वीसलनगर-वि॰ ति॰ सू॰ रा॰ (छंद) वृंदावन–रा० स्फुट (पृ०) ३८१ वृपमानु नंदिनी (राधा) रा० ली० (हि॰ हि॰) पृ० ३७६ वन-रा० ली० (हि० ह०) पृ० ३७४ शंतनु-पं० च० रा० छुंद ६६ शकुनि-पं० च० रा० छ'द ७५० शबूक-रा० य० रा० ( पृ० ) ४२२ छं० ५

शत्य-पं० च० रा० छुंद ७५०

शांतनु-पं० च० रा० छुंद २३ शामलिया-रा० स० प० (पृ०) ३२७ छंद १ शालिभद्र-जी० द० रा० छुंद ४१ शिव-ग० सु० रा० छंद ३२, ३४ शिवादेवी-ने० ना० रा० छुंद ५ शील नरिंदु-जि॰ सू॰ फा॰ छुंद २१ शेखर (कवि) रा० स्फु० (पृ०) ३६४ श्याम-रा० ली० (हि० ह०) पृ० ३७६ श्यामा-रा० ली० (हि०ह०) पृ० ३७६ श्री निवास-रा० स्फु० (पृ०) ३६८ श्र्तदेवी-ग० सु० रा० छंद १ संभूतिविजयसूरि-स्थू० फा० छुंद ३ सकलचंद−वि० ति० स्० रा० छुंद १८२ सगर–जी० द० रा० छंद ३८ सगर-स॰ रा॰ (पृ॰) २३० छुंद ४ सत्यची–उ० र० रा० छंद ५४ सत्यवती-पं० च० रा० छंद १६९ समरसिंह-स॰ रा॰ (पृ॰) २३० छुंद ७ समर सिहु-स० रा० ( पृ० ) २३२ छंद १ समुद्दविजव-ने० ना० रा० छुंद ४ सरसति-पं० च० रा० छंद १ सरसत्ती-जी० द० रा० छ द २ सरस्वती-ग्र॰ प्र॰ वो॰ रा॰ छ'द १ सहजपालि-स॰ रा॰ (पृ॰) २३२ छंद सहजिग पुरि-जी० द० रा० छंद ५२ सहजिग पुरि-चर्चरिका छुंद १२ सहदेव-पं० च० रा० छंद २३६ सामोरुपुर-सं० रा० छंद ६५ सारदा-रा० स० प० ( पृ० ) ३२२

छं० ७

सावित्री-रा० स्फुट ( पृ० ) ३६७ सिंधु-ग्र॰ प्र॰ बो॰ रा॰ छंद २२ सिद्धसूरि-स॰ रा॰ (पृ॰) २३१ छंद ४ सिरोही जालोर-ग्र॰ प्र॰ बो॰ रा॰ छंद २२ सिवपुरि-चर्चरिका छ द ३४ सीता–रा० य० रा० ( पृ० ) ४०६ छंद ३६ सीय-जी० द० रा० छंद ३६ सुग्रीव-रा० य० रा० ( पृ० ) ४१५

छंद ५

सुग्रीव–पृ० रा० रा० (य० वि०) पृ० २२४ सुनंदा-भ० बा० ब० रा० छुंद ६ सुमद्रा-पं० च० रा० छुंद २४१ सुमंग्ला (देवी) भ० बा० रा० छंद ६ सुरधुनी–रा० स्फ़॰ (६०) ३८१ सुवरनरेहा (नदी) स॰ रा॰ ( पृ॰ )

२३८ छंद ५ सूमेसरनंदन-पृ० रा० रा छंद १

सूर्पनखा-रा० य० रा० (पृ०)

छंद ४२

सोभनदेउ-ग्रा० रा० छंद ३० सोभनाथ-र० म० छ ० (छ द) ६२ सोम-स्रा० रा० छ द ४, १६ सोमेस–पृ० रा० रा० (य० वि०) पृ०

२२६ सोमेसर-स॰ रा॰ (पृ॰) २३६ छंद ५ सोरठ-स्र० प्र० बो० रा० (छं०) २२ सोरियपुर-ने० ना० रा० (छं०) २

सोरीपुर-पं० च० रा० (छं०) १८६ स्थुलमद्र-जी० द० रा० (छं०) ४१ इथिगाउरपुर-पं० च० रा० (छं०) ५

हम्मीर-र० म० छं० (छं०) १२ इरिपाल-जि॰ सू॰ प॰ रा॰ (छं॰) ६ हरिचंदु–जी० द० रा० (छं०) ३५

हिडंबा-पं० च० रा-(छं०) ४८६ हितहरिवंस-रा० ली-(हि॰ ह०) पृ०

३७६ हीर विजय-वि० ति० सू० रा० (छं०)

१०३ हेवंतगिरि-रा० य० रा० (पृ०) ४१५

हेम सूरि-जी० द० रा० छंद ४४

